# आनन्दाश्रमसंस्कृतग्रन्थाविः ।

यन्थाङ्कः ४८

अङ्गिरः प्रभृतिबौधायनान्तानां सप्रविंशति-संख्यामितानां

# स्मृतीनां समुच्चयः।

इदं पुम्तकानानन्दाश्रमस्थपण्डितः सपाठान्तर-निर्देशं संशोधितम् ।

तच

बी० ए० इत्युपपदधारिभिः

# विनायक गणेश आपटे

इत्येतैः

पुण्यारूयपत्तने

# आनन्दाश्रममुद्रणालये

**आयसाक्षरे**र्भुद्रयित्वा

प्रकाशितम् ।

द्वितीयेयमङ्कुनावृत्तिः।

भालिवाहनशकाब्दाः १८५१ किस्ताब्दाः १९२९

( अस्य सर्वेडभिकारा राजकासनाहसारेण स्वायचीकताः )।

मृत्यं सपकपश्चकम् ( रूप् )। २०.४०

# अथ स्मृतिसमुचयादर्शपुस्तको छेखपत्रिका ।

अथैतासामिक्कर:प्रभृतिबौधायनान्तानां सप्तविंशातिसंख्याकानां स्पृतीनां वर्णानुक्रमतो नाम-निर्देश आरम्भपृष्ठाङ्कानिर्देशध्वात्र क्रियते । तथा तत्तत्स्मृतीनां पुस्तकानि यैः परहितनिरतैः संस्करणार्थं प्रदत्तानि तेषां कृतज्ञतया नामधेयग्रामादिनिर्देशः पुस्तकानां संज्ञाश्च प्रका-इयन्ते ।

१ अङ्गिरःस्मृतिः \* (१)

क. इति संज्ञितम्—आन-दृश्त्रम्पुस्तकसंग्रहालयस्थं ' महादेव चिमणाजी आपटे ' इत्ये-

— : ते. शा. रा. 'गङ्गाधरशास्त्री दातार ' इत्येतेषाम् ।

इदं पुस्तकाः रा. ' राघवाचार्य रामानुज ' इत्येतेषाम् ।

.. शत साज्ञतम्--श्री. रा. ' अण्णासाहेब विचुरकर ' इत्येतेषाम् ।

#### २ अत्रिसंहिता (९)

फ. इति संज्ञितम् के. न्या. ' महादेव गोविन्द रानडे ' इत्येतेपाम् ।

स्त. इति संज्ञितम्-

ग. इति संज्ञितम्-वे. शा. रा. रा. ' मार्तण्डदीक्षित बडलीकर ' इत्येतेपाम् ।

#### ३ अत्रिस्मृतिः (२८)

क. इति संज्ञितम् — रा. रा. ' अण्णासाहेच विचुरकर ' इत्येतेषाम् ।

स्त. इति संज्ञितम् -- रा. रा. ' महादेव चिमणाजी आपटे ' इत्येतेपाम् ।

ग. इति संज्ञितम् — वे. शा. रा. रा. ' राधवाचार्थ रामानुज ' इत्येतेषाम् ।

४ आपस्तम्बस्पृतिः (३५)

क. इति संज्ञितम् -- रा. रा. ' महादेव चिमणानी आपटे ' इत्येतेषाम् ।

ख. इति संज्ञितम् - के. रा. रा. ' महादेव गोभीवन्द रानडे ' इत्येतेपाम् ।

ग. इति संक्षितम्— M1 .

ध. इति संज्ञितम् - वे. शा. रा. ' अनन्ताचार्य गर्जन्द्रगंडक्र ' इत्येतेपाम् ।

इति संज्ञितम् — वे. शा. रा. ' राघवाचार्य रामानुज ' इत्येतेषाम् ।

च. इति संज्ञितम् -- श्री. रा. रा. ' अण्णासाहेब विचुरकर ' इत्येतेषाम् ।

छ. इति संज्ञितम् - ने. शा. रा. रा. ' मार्तण्डदीक्षित नडकीकर ' इत्येतेपाम् ।

ज. इति संज्ञितम् — रा. रा. ' गुरुजी ' इत्येतेषाम् ।

श्र. इति संज्ञितम् के. रा. रा. ' महादेव गोविन्द रानडे ' इत्येतेषाम् ।

<sup>\*</sup> प्तिषद्निनिर्दिष्टाः पृष्टाद्काः सन्तीति इतिन्यम् ।

# ५ औश्चनसस्पृतिः (४६)

क. इति संज्ञितम्—रा. रा. ' महादेव चिमणाजी आपटे ' इत्येतेषाम् । ख. इति सज्ञितम् — कै. रा. रा. महादेव गोविन्द रानडे ' इत्येतेषाम् । ग. इति संज्ञितम्-वे. शा. रा. ' अनन्ताचार्य गजेन्द्रगडकर ' इत्येतेषाम् । घ. इति संज्ञितम्—रा. रा. ' महादेव चिमणाजी आपटे ' इत्येतेषाम् । ङ. इति संज्ञितम् -- रा. रा. ' गुरुजी ' इत्येतेषाम् ।

#### ६ गोभिलस्मृतिः ( ४९ )

क. इति संज्ञितम् - रा. रा. ' अण्णासाहेब विंचूरकर ' इत्येतेणप् ख. इति संज्ञितम्--वे. शा. रा. ' गङ्गाधरशास्त्री-वृतार ' इत्येतेषाम् । ग, इति संज्ञितम्--रा. रा. ' कुटुम्बशास्त्री मोडक र इत्येतेषाम् ।

# ७ दक्षस्मृतिः (७२)

क. इति संज्ञितम्-रा. रा. • महादेव चिमणाजी आपटे ' इत्येतेषाम् ] ख. ग. इति संक्षिते—कै. रा. रा. ' यहादेव गोविन्द रानडे ' इत्येतेषाम् । घ. इति संज्ञितम्--वे. शा. रा. ' गङ्गाधरशास्त्री दातार ' इत्येतेषाम् । ङ. इति संज्ञितम् -- वे. शा. रा. रा. ' राघवाचार्य रामानु अ ' इत्येतेषाम् । च. इति संज्ञितम्--रा. रा. ' अण्णासाहेब विंचुरकर ' इत्येतेषाम् । छ. इति संज्ञितम् --- रा. रा. ५ महादेव चिमणाजी आपटे १ इत्येतेषाम् । ज. इति संज्ञितम्—वे. शा. रा. रा. ' मार्तण्ड दीक्षित मडछीकर ' इस्येतेमाम् !

#### ८ देवलस्मृतिः ( ४५ )

क. इति संज्ञितम् — रा. रा. ' अण्णासाहेब विंचूकर ' इत्येतेषाम्। ख. इति संज्ञितम् - वे. शा. रा. ' अनन्ताचार्य गजेन्द्रगडकर ' इत्येतेषाम् । ग. इति संज्ञितम् -- वे. शा. रा. रा. ' राघवाचार्थ रामानुज ' इत्येतेषाम् । घ. इति संज्ञितम्-वे. शा. रा. रा. ' मार्तण्ड दीक्षित बडळीकर ' इत्येतेषाम् ।

#### ९ प्रजापतिस्मृतिः ( ९० )

क. इति संज्ञितम्-वे. शा. रा. ' गङ्गाधरशास्त्री दातार ' इत्येतेषाम् । ख. इति संज्ञितम् - वे. शा. रा. रा. ' राधवाचार्य रामानुज ' इत्येतेषाम् ।

#### १० बृहद्यमस्मृतिः ( ९९ )

क. इति संज्ञितम् - रा. रा 'महादेव चिमणाजी आपटे' इत्येतेषाम् । ख. इति संज्ञितम्—वे. शा. रा. रा. 'गुरुजी' इत्येतेषाम् । ग, इति संज्ञितम्-वे, शा. रा. रा. 'मार्तण्डदीक्षित बडळीकर ' इत्येतेषाम् ।

# ११ बृहस्पतिसमृतिः (१०८)

क. इति संज्ञितम्—रा. रा. 'महादेव चिमणानी आपटें' इत्येतेषाम् । ख. ग. इति संज्ञिते— के. रा. रा. 'महादेव गोविन्द रानहे' इत्येतेषाम् । घ. इति सोज्ञितम्—वे. आ. रा. 'अनम्ताचार्य गजेन्द्रगडकर्यः यतपाम् । छ. इति संज्ञितम्—वे. आ. रा. 'पाघवृत्ताचे समानुज' इत्येतेषाम् । च. इति संज्ञितम्—रा. रा. 'अण्णासाहेव विचूरकर ' इत्येतेषाम् । छ. इति संज्ञितम्—वे. शा. रा. रा. ' मार्तण्डदीक्षित बड्बीकर ' इत्येतेषाम् । १२ यमस्मृतिः (११२)

क. इति संज्ञितम्—वे. शा. रा. 'गङ्गाघरशास्त्री दातार ' इत्येतेषाम् । ख. इति संज्ञितम्—वे. शा. रा. रा. 'राघषाचार्य रामामुज' इत्येतेषाम् । ग. इति संज्ञितम्—रा. रा. 'अण्णासाहेब विंचूरकर ' इत्येतेषाम् ।

#### १३ ळघुविष्णुस्मृतिः (११७)

क. इति संज्ञितम्—रा. रा. 'महादेव चिमणाजी आषटे ' इत्येतेषाम् । रतः इति संज्ञितम्—वे. शा. रा. रा. 'मार्तण्डदीक्षित ब्रह्मीकर ' इत्येतेषाम् । ग. इति संज्ञितम्—रा. रा. 'अण्णासाहेव विंचुरकर ' इत्येतेषाम् । घ. इति संज्ञितम्—वे. शा. रा. रा. 'राश्चवाचार्य रामामुन' इत्येतेषाम् । ङ. इति संज्ञितम्—वे. शा. रा. 'गङ्काघरशास्त्री दातार ' इत्येतेषाम् । च. इति सज्ञितम्—के. रा ' महम्देव गोविन्द रानडे, इत्येतेषाम् । छ. इति संज्ञितम्—रा. रा. 'गुक्षमी ' इत्येतेषाम् ।

#### १४ छच्चश्रह्मस्मातिः (१२४)

क. इति संज्ञितम्—रा. रा. ' अण्णास्ताहेक विच्नूरकर ' इत्येतेषाम् । ख. इति संज्ञितम्—वे. भा. रा. ' राघवाचार्य रामानुत्र ' इत्येतेषाम् । १५ रुघुशातातपस्मृतिः ( १२८ )

क. इति संज्ञितम्—ने. शा. रा. ' गङ्गाधरशास्त्री दातार ' इत्येतेषाम् । ं ख. इति संज्ञितम्—रा. रा. ' गङ्गाधर कृष्ण आपटे ' इत्येतेषाम् ।

#### १६ लघुहारीतस्मृतिः (१३६)

क. इति संज्ञितम्—रा. रा. 'महादेव विमणाजी आपटे ' इत्येतेषाम् । ख. इति संज्ञितम्—रा. रा. 'अण्णासाहेव विचुरकर , इत्येतेषाम् । ग. इति संज्ञितम्—वे. शा. रा. ' राघवाचार्य रामानुज ' इत्येतेषाम् । घ. इति संज्ञितम्—वे. शा. रा. रा. ' मार्तण्डदीक्षित बडलीकर ' इत्येतेषाम् ।

#### १७ लघ्वात्रलायनम्मितिः (१४२)

क. इति संज्ञितम्— वे. शा. रा. ' गङ्गाधरशास्त्री दातार ' इत्येतेषाम् । ख. इति संज्ञितम्— रा. रा. ' महादेव चिमणाजी आपटे ' इत्येतेषाम् ।

### १८ लिखितस्मृतिः ( १८२ )

क. इति संज्ञितम्—रा. रा. 'अण्णासाहेब विंनूरकर ' इत्येतेपाम् । ख. इति संज्ञितम्—के. रा. रा. 'महादेव गोविन्द रानडे ' इत्येतेपाम् । ग. इति संज्ञितम्—के. रा. रा. 'महादेव गोविन्द रानडे ' इत्येतेपाम् । घ. इति संज्ञितम्—वे. शा. रा. 'राघवाचार्य रामामुज' इत्येतेपाम् । छ. इति संज्ञितम्—के. रा. रा. 'महादेव गोविन्द रानडे ' इत्येतेषाम् ।

### १९ वसिष्टसमृतिः (१८७)

क. इति संज्ञितम्—वे. शा. रा. 'मार्तण्ड द्विशित वटलीकर ' इत्येतेपाम् । ख. इति संज्ञितम्—वे. शा. रा. 'महादेव गोविन्द रानडे ' इत्येतेपाम् । ग. इति संज्ञितम्—वे. रा. रा. 'महादेव गोविन्द रानडे ' इत्येतेपाम् । घ. इति संज्ञितम्—वे. शा. रा. रा. 'मार्तण्ड द्विशित वटलीकर ' इत्येतेपाम् । छ. इति संज्ञितम्—के. रा. रा. 'महादेव गोविन्द रानडे ' इत्येतेपाम् । घ. इति संज्ञितम्—वे. शा. रा. 'महादेव गोविन्द रानडे ' इत्येतेपाम् । घ. इति संज्ञितम्—वे. शा. रा. 'मङ्गाधरशास्त्री दातार ' इत्येतेपाम् । छ. इति संज्ञितम्—वे. रा. रा. 'मङ्गाधरशास्त्री दातार ' इत्येतेपाम् ।

#### २० वृद्धकातातपस्मृतिः (२३२)

क. इति संज्ञितम् —रा. रा. 'महादेव विमणाजी आपटे ' इत्येतेपाम् । ख. इति संज्ञितम् —रा. रा. ' अण्णासाहेच विच्रुरकर ' इत्येतेपाम् । ग. इति संज्ञितम् —रा. रा. 'महादेव विमणाजी आपटे ' इत्येतेपाम् । घ. इति संज्ञितम् —वे. शा. रा. 'राधवाचार्य रामानुज ' इत्येतेपाप् ! छ. इति संज्ञितम् —वे. शा. रा. 'गङ्गाधरशास्त्री दातार ' इत्येतेपाम् । च. इति संज्ञितम् —वे. शा. रा. रा. 'मार्तण्ड दीक्षित वडलीकर ' इत्येतेपाम् ।

# २१ वृद्धहारीतस्मृतिः ( २३६ )

क. इति संज्ञितम् — रा. रा. र महादेव विमणाजी आपटे 'इत्येतेषाम् । ख. इति संज्ञितम् — के. रा. रा. र महादेव गोविन्द रानडे ' इत्येतेषाम् । २२ वेदव्यासस्मृतिः (३५७)

क. इति संज्ञितम्—वे. शा. रा. 'गङ्गाधरशास्त्री दातार 'इत्येतेषाम्। ख. इति संज्ञितम्—के. रा. रा. 'महादेव गोविन्द रानडे 'इत्येतेषाम्।

- ग. इति संज्ञितम्—कै. रा. रा. ' महादेव गोविन्द रानडे ' इत्येतेषाम् ।
- घ. इति संज्ञितम्—रा. रा. 'महादेव चिमणाजी आपटे ' इत्येतेषाम् ।
- ङ. इति संज्ञितम् कै. रा. रा. ' महादेव गोविन्द रानडे ' इत्येतेषाम् ।

#### २३ शङ्खिलिखतस्मृतिः (३७२)

- क. इति संज्ञितम् रा. रा. 'अण्णासाहेब विंचूरकर , इत्येतेषाम् ।
- ख. इति संज्ञितम् -- के. रा. रा. ' महादेव गोविन्द रानडे ' इत्येतेषाम् ।
- ग. इति संज्ञितम् कै. रा. रा. ' महादेव गोविन्द रानडे ' इत्येतेषाम् ।
- घ. इति संज्ञितम् -- वे. शा. रा. 'राघवाचार्य रामानुज ' इत्येतेषाम् ।
- र इति संज्ञितम् कै. रा. रा. 'महादेव गोविन्द रानडे ' इत्येतेषाम् ।

# २४ बङ्खस्मृतिः (३७४)

- क. इति संज्ञितम्—रा. रा. ' महादेव चिमणाजी आपटे ' इत्येतेषाम् ।
- ख. इति संज्ञितम्—कै. रा. रा. 'महादेव गोविन्द रानडे ' इत्येतेषाम् ।
- ग. इति संज्ञितम् -- कै. रा. रा. महादेव गोविन्द रानडे ' इत्येतेषाम् ।
- घ. इति संज्ञितम् -- रा. रा. ' अण्णासाहेब विच्रकर ' इत्येतेषाम् ।
- **ङ. इति संज्ञितम्**—रा. रा. 'गङ्गावर कृष्ण आपटे ' इत्वेतेषाम् ।
- च. इति संज्ञितम् -- हे. रा. रा. ' अनन्ताचार्य गजेन्द्रगडकर ' इत्येतेषाम् ।
- छ. इति संज्ञितम्—रा. रा. ' भाऊसाहेब नगरकर ' इत्येतेषाम् ।

#### २५ शातातपस्मृति । (३९६)

- क. इति संज्ञितम् रा. रा. ' महादेव चिमणाजी आपटे ' इत्येतेषाम् ।
- स्त. इति संज्ञितम्—कै. रा. रा. महादेव गोविन्द रानडे ' इत्येतेषाम् ।
- ग. इति संज्ञितम् के. रा. रा. ' महादेव गोविन्द रानडे 'इत्येतेषाम् ।
- य. इति संज्ञितम्-वे. शा. रा. ' मार्तण्ड दीक्षित बडकीकर ' इत्येतेषाम् ।

#### २६ संवर्तस्मृतिः ( ४११)

- क. इति संज्ञितम् --रा. रा. ' महादेव चिमणाजी आपटे ' इत्येतेषाम् ।
- ख. इति संज्ञितम् --के. रा. रा. ' महादेव गोविन्द रानडे ' इत्येतेषाम् ।
- ग. इति संज्ञितम् -- रा. १ महादेव चिमणाजी आपटे ' इत्येतेषाम्।
- घ. इति संज्ञितम्—रा. रा. ' अण्णासाहेत्र विनृरकर ' इत्येतेषाम् ।
- र. इति संज्ञितम्, वे. शा. रा. ' राघवाचार्थ रामानुन ' इत्येते राम् ।
- ष. इति संकितम् -रा. रा. ' महादेव विमणानी आपरे ' इत्येतेपाम् ।
- छु. इति संज्ञितम्—वे. शा. रा. रा. ' मानंगड शीक्षत वडलीकर ' इत्येतेषाम् ।

#### २७ बौधायनस्मृतिः ( ४२५ )

क. इति संज्ञितम्—के. स. रा. ' महादेव गोविन्द रानडे ' इत्येतेषाम् । स्व. इति संज्ञितम्—वे. शा. रा. ' राघवाचार्य रामानुज ' इत्येतेषाम् । समाप्तयं स्मृतिसमुख्यादर्शपुस्तको छेस्पपत्रिका ।

# अथ मुक्तिसमृतीमां वर्णानुक्रमतो नामनिर्देशः ।

|    |                        |          |       | -   |    |                           |         |      |      |
|----|------------------------|----------|-------|-----|----|---------------------------|---------|------|------|
|    |                        |          |       | पृ० | 1  |                           |         |      | do   |
| 8  | अङ्गिर:स्मृति:         | ***      | •••   | 8   | १५ | ळघुश्चातातपस्मृ           | तिः     |      | १२८  |
| 3  | अत्रिसंहिता            | ***      | ••••  | 4   | १६ | . <b>छ</b> घुक्ष्रीतरमृति | <b></b> |      | १३६  |
| ३  | अत्रिस्मृतिः           | ••••     |       | ३८  | १७ | लच्चाश्वलायन              | स्मृतिः | **** | १४२  |
| 8  | आपस्तम्बस्मृति         | <b>:</b> | ,     | ३५  |    | छि स्वितस्मृतिः           | ***     | **** | १८२  |
| 4  | औग्रनसस्मृतिः          | ****     | •     | ४६  | १९ | वसिष्ठस्मृतिः             | ****    | **** | १८७  |
| Ę  | गोभिलस्मृतिः           | ••••     | ••••  | ४९  | •  | <b>ब्रह्मशातातपस्म</b>    | तिः     | ***  | २३२  |
| 9  | दक्षस्मृतिः            | ••••     | • • • | ७२  | २१ | <b>बद्धहारीतस्माते</b>    |         | **** | २३६  |
| <  | देवछस्मृतिः            |          | ••••  | 64  | 1  | वेदव्यासस्मृतिः           |         |      | ३५७  |
| 9  | मजापतिस्मृतिः          | •••      | ••••  | ९०  | २३ |                           |         | •••• | ३७२  |
| १० | बृहद्यमस्मृतिः         |          | ****  | ९९  | 1  |                           | 1.44    | **** | -    |
| 22 | बृहस्पतिसमृतिः         | ****     |       | 209 | 38 | शङ्खस्मृतिः               | ****    | ***  | \$08 |
|    | यमस्मृतिः .            |          |       | 888 | २५ | श्राताबपस्पृतिः           | ***     | **** | ३९६  |
|    | ळघुविष्णुस्मृतिः       | ****     | *     | 220 | २६ | सं वर्तस्मृतिः            | ***     | **** | 888  |
|    | <b>छ</b> घुशङ्कस्मृतिः | ***      | ****  | १२४ | ŧ  | वौधायनस्मृतिः             | *       | **** | ४२५  |

इयं स्वृतिः पश्चोद्दंगळच्याऽतीऽन्ते स्थापिता ।

# अथ स्मृत्यांभिहितविषयाणामनुक्रमाणिका ।

#### १ अथाङ्गिरःस्मृतिः।

विषया:

पृष्ठाङ्काः

भारद्वाजादीन्प्रत्यिद्धरस उक्तिः, अन्त्यजान्नमक्षणे द्विजनमना प्रायिश्व-त्तम्, चाण्डालकूपभाण्डोदकपाने प्राय-श्चित्तामिधानम् , अमेध्यदृषितजलपाने प्रायश्चित्तम् , इच्छयाऽमेध्यमक्षणेऽ-निच्छयाऽमेध्यमक्षणे च प्रायश्चित्तम्, बलाकादीना मासमक्षणे प्रायश्चित्तम्, पतिताद्युपस्पृष्टतृलिकादीना शुद्धिनि-रूपणम् , रजकादिस्पर्शे प्रायश्चित्तम् , श्वपाकभार्योगमने प्रायश्चित्तम् , उद-क्यादिस्पर्शे आतुरस्य शुद्धचिभधा-नम् , पुष्पवत्या आतुरायाः शुद्धिनि-रूपणम् ,....

प्रारक्षद्धितपसा स्त्रीणा रजोदो-षेऽपि तद्वताचरणेऽभ्यनुज्ञा, उच्छि-ष्टस्य चाण्डालादिस्पर्शे प्रायश्चित्तम्, शवद्षितक्पोदकप्राश्चे प्रायश्चित्तम्, नीलीरक्तधारणात्संध्यादिकर्मणां वैक-ल्यकथनम्, नील्या रक्षणे विकये च बाह्मणस्य पातित्यवोधनम्,प्रमादात्री-लीमध्यगमने प्रायश्चित्तम्, नील्युपहत-क्षेत्रस्यसस्यमक्षणे प्रायश्चित्तम्, पति-वत्त्या वताचरणाकरकप्राप्तिः, रजस्व-लायाः प्रेतायाः संस्कारादिकरणे नि-वेषः, वैकारिकरजःप्रादुर्भावे स्त्रीणाम-श्चीत्वामावनिद्यणम्, विषया:

विष्ठाङ्का

रजस्वलायाश्चण्डालादिस्पर्शे प्राय-श्चित्तम्, रजस्वलास्पर्शप्रायश्चित्तानि, संहताना बहुना मध्य एकस्याशुचित्वे तदन्येषा दोषाभावाभिधानम्, सुरा विण्मूत्रोपहतकास्यस्य शुद्धिनिरूप-णम्, गवाधातादिकास्यशुद्धिः, सुव णीरूप्यादीना शुद्धिहेतवः, दंपत्यादी-नामन्तरागमने प्रायश्चित्तम्, मास शूद्धान्नभोजिनः शूद्धत्वाभिधानम्, शू-द्वान्नभोजने निन्दा

शूद्रसंपकीदिकर्तुनिन्दानिरूपणम् , बाह्मणाद्यन्नभक्षणे फछामिधानम्, सूत-किनो जछपाने प्रायक्षितम्, जन्महा-नौ बाह्मणादीनामशीचकाछः, खत-स्तकान्नभोजिनां तिर्यग्योनिजन्मकथ-नम्, मूत्रोचारं कृत्वा जछपाने प्राय-श्चित्तम्, अरण्ये मूत्रप्रीषोचारकाछे द्रव्यहस्तस्य शुद्धिनिरूपणम् ....

मृत्रोचारे मुझानस्य प्रायश्चित्तम्,
भोजनकः छेऽशु नित्वप्राप्ती निर्णयः,
पाइत्तर्स्थन कृत्मिनानमक्षणे कृते
प्रायश्चित्तम्, पङ्क्तिभेदनिर्णयः, वेद्
इस्य दोपाभावनिरूपणम्, अग्न्यगाः
रादिषु पादुकाविसर्जनित्रधानम्, सपादुक्यानेऽधिकारिनिरूपणम्, संस्कारादिषु भोजने प्रायश्चित्तम्, पुनर्भ्वादीना छक्षणम्, तद्वनभोजने प्रायश्चित्तम्,

8

३

?

विषयाः

पृष्ठाङ्काः

स्त्रीधनोपजीविनामधोगति , राजा-द्यन्नमक्षणे फलाभिधानम् चण्डाली-स्पर्शे स्त्रीणा प्रायश्चित्तम्, शूदेषु मोज्यान्नाना ढासादीना निरूपणम्, अज्ञापालादिसंस्पर्शे स्नानाभिधानम्, अजापाललक्षणम्, माहिषलक्षणम् वृष-छीलक्षणम्, विवाहात्प्राक्कन्याया रजो-दर्शने मात्रादीना नरकपातः, रजस्व-लायाः कन्यायाः पाणिम्रहे दोषा-मिधानम्, पितृकर्माण माहिषादीनाम-ग्राह्यत्वकथनम्, श्राद्धभोजने हविर्गु-

विषयाः प्रशिद्धाः इत्यादिविधिनि-णा नोचारणीया रूपणम् ... Ę अमक्ष्यादिमक्षणे प्रायश्चित्तम्, तू-लिकादिद्रव्याणां संशुद्धिः, रनस्वल-योरन्योन्यस्पर्शे प्रायश्चित्तम्, रजस्व-लायाश्रण्डालादिस्पर्शे प्रायश्रित्तामि-धानम्, दिवाकीत्यादिसंस्पर्शे स्नान-विधिः, गोदुग्धादिशुद्धद्रव्यनिरूपणम्, गोझपायश्चित्तम् .... शवसूते सूतकप्राष्टी निर्णयः, स्मृ-त्यध्ययने फलाभिधानम् .... <

#### इत्यङ्गिरः स्मृतिः ।

#### २ अथात्रिसंहिता।

विषया:

विद्याद्धाः

विषया:

Salki:

अत्रिं प्रति मुनीना प्रश्नः, मुनिभिः सहात्रेः संमाषणम्, स्मृतिश्रवणफला-भिधानम्, गुर्ववमाने फलकथनम्, द्विजातीना धर्माः, द्विजातीना वृत्त्य-मिधानम्, शूद्रवृत्तिनिरूपणम्, स्वधः मीचरणे वर्णिन. फलामिधानम्, धर्म-व्यपेतानां वण्डे राज्ञः स्वर्गधाप्तिः, सदाचारपरस्य शूद्रस्य स्वर्गप्राप्ति., जपहोमादिषु प्रवर्तमानस्य शुद्रस्य वधः कर्तव्य इत्यामिधानम् , क्षत्रविट्पतन-हेतूनां निरूपणम्....

बाह्मणस्य पातित्यहेतवः, ब्राह्मण-सर्गे कारणानिधानम्, नृपयज्ञानिस्वप-णम्, प्रनापालनादाज्ञः पुण्यप्राप्तिः,

वस शुक्रादिनुमलानामभिवानम् **,वसा**-दिमलानां शुद्धिमाधनम्, विप्रलक्ष-णम्, अनस्यालक्षणम्, शोचलक्षणम्, अनायासङ्क्षणम्, अस्टहाङ्क्षणम्, दमदानयोर्छक्षणम्, द्यास्रक्षणम्, पूर्वी-क्तलक्षणयुक्तस्य मोक्षाभिधानम् .... इष्टापूर्तयोर्छक्षणम्, यमनियमाना-

मभिघानम्, अपुत्रेण पुत्रप्रतिनिधिः क-र्तव्य इस्थिभवानम्, गयामहिमवर्णनम्, मद्यभाण्डास्थितोदकपाने प्रायश्चित्तम् . संध्यालोपे प्रायश्चित्तम्, वृक्तश्चादिदष्ट-विषये प्रायश्चित्तम्

सनतस्य अदंशनविषये प्रायश्चि-त्तम्, नतमञ्जे प्राथितामिधानम्,

विषयाः विषयाः तिष्ठाङ्काः पृष्ठाङ्का: ब्राह्मणाद्युच्छिष्टमक्षणे प्रायश्चित्तम्, त्तम्, अन्त्यजागमनादौ प्रायश्चित्तम्, श्वसंस्पृष्टस्य स्नानविधिः, श्वोच्छिष्टः चाण्डालभाण्डोदकपाने प्रायश्चित्तम् १६ मक्षणे प्रायश्चित्तम् , प्रमादाद्विण्मूत्र-अन्त्यजादिसस्पृष्टान्नमोजने प्राय-प्राशने प्रायश्चित्तम् , अन्त्यश्वशवादि-श्चित्तम्, चाण्डालान्नमोजने प्रायश्चि-दूषितगृहशुद्धिविधानम् , सूतकविषये त्तम्, चाण्डालसंम्पृष्टवृक्षस्योपरि फल-निर्णयः ... भक्षणे प्रायश्चित्तम्, एकवृक्षसमारूढ-१२ उष्ट्रचादिक्षीरपाने प्रायश्चित्तम् , योर्बोह्मणचण्डालयोर्मध्ये ब्राह्मणस्य सूतकान्नभक्षणे प्रायश्चित्तम्, विवाहो-फलमक्षणे प्रायश्चित्तम्, म्लेच्छसग-त्सवादिष्वन्तरा मृतमूतके निर्णयः, तभार्यागमने प्रायश्चित्तम्, चण्डाला-व्याधितादिनित्यसूतिकना निरूपणम्, दिस्त्रीगमने प्रायश्चित्तम्, तैलाम्यक्ता-परिवित्तेः प्रायश्चित्तम् , कुब्जवाम-दीना विण्मूत्रकरणे प्रायश्चित्तम् , अस-नादिषु परिवेदने दोषाभावनिरूपणम् वणाद्गर्भोत्पत्तौ स्त्रीणां पातित्यम् ... 13 १७ अन्त्यज्ञानां निरूपणम् , अन्त्यज्ञ-चान्द्रायणविधिः, अतिकृच्छ-स्त्रीगमनादौ प्रायश्चित्तम्, म्लेच्छोपमुः विधिः, पर्णकुच्छ्राभिधानम्, सांतप-क्तस्त्रीविषयकप्रायश्चित्ताभिधानम्,बला-नम्, महासांतपनम्, तसकुच्छ्विधिः, त्कारोपभुत्त स्त्रीविषयकप्रायश्चित्तामि वैदिककुच्छ्वतम्, कुच्छ्।तिकुच्छ्व-धानम्, चाण्डालसंस्पृष्टोदकपाने प्राय-तम्, पराकन्नतविधिः, सौम्यक्रच्छा-श्चित्तम्, श्लेष्मादिभिः संदूषितकूपो-मिधानम्, ब्यासकृतकृष्क्र्विस्पणम् 88 दकपाने प्रायश्चित्तम्, प्रमादात्सुरापा-स्रीशूद्रपतनहेत्ना निरूपणम्, नादौ प्रायश्चित्ताभिधानम्, चितिभ्र जीवद्भर्तृकाया व्रताचरणेऽनधिकारः, ष्टायाः प्रायश्चित्तम् , बह्मदण्डहतानां योषितां सदा मेध्यत्वमित्यभिधानम्, संस्कारानिर्णय: अपात्रदाने निन्दा, आयसपात्रेणात्र-12 दाने नरक इति निरूपणम् भुग्नग्न्थनशनादिभिर्मृताना संस्कारः, 99 अतिदोहादिभिगीविधे प्रायश्चित्तम् , श्राद्धे मृन्मयपानेऽन्नदाने नरका-प्रसङ्गाद्षागवादि धर्महलानां मिधानम्, मोजने पात्रनिर्णयः, यति-निरूप-णम्, काष्ठलोष्टादिमिगोविधे प्रायिध-भिक्षादाने विधिनिरूपणम्, अनापदि मैक्षाचरणे प्रायश्चित्तम्, वज्जनतलक्ष-त्तम्, शरभोष्ट्रादिहनने प्रायश्चित्तम्, मार्जारादिहिंसाया प्रायश्चित्तम् , दृषि-णम्, पद्म महापातकानि, तत्राय-तवापीक्पादीनां शुद्धिकथनम्, गोदो-श्चित्तानां निरूपणम् , स्त्रीवधप्रायाश्च-त्तम्, रजकादीनामक्रमक्षणे प्रायश्चि-हनादिविषये शुद्धचिभधानम् १९

| रेतोविण्मूत्रसंस्पृष्टकीपजलपाने प्रा- | त्तम्, अभिशस्तप्रायश्चित्तम्, उष्ट्या-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                       | नाविसमारोहणे प्रायश्चित्तम् पञ्चगञ्यप्राशने शूद्रस्य प्रायश्चि- त्तम्, ऊनस्तन्यादीना गवा दुग्धहोमे निषेधः, ब्रह्मोदनादिभोजने प्रायश्चि- तम्, हीनवर्णस्याभिवादने प्रायश्चि- तम्, वर्ण्याकादिमृत्तिनानामग्राह्मत्वेन बोधनम् पुरीषोत्सर्गादी मीनधारणविधिः, प्रहणोद्वाहादिषु नैमित्तिनदानाभिधा- नम्, कांस्यपात्रादिदानिक्ष्पणम्, शाद्धे वर्जनीयब्राह्मणानामभिधानम् श्राद्धार्ह्म नाह्मणाः, इन्दुक्षये शाद्धाकरणे प्रत्यवायः श्राद्धदानप्र- शंसा देवादिद्शविधानां श्राह्मणानां छक्षणाभिधानम्, श्राद्धादिषु ज्योति- विद्रादिव्राह्मणानामन्ह्त्विनिक्ष्पणम्, आविकादिव्राह्मणानामपूज्यत्वम्, कथ- | २२<br>२४<br>२४  |
|                                       | भ आविकादिबाह्मणानामपूज्यत्वम्, क्रय-<br>कीतकन्यायाः परनीत्वाभावनीधनम्,<br>ब्राह्मणादितोयाना निरूपणम्<br>महागुरुनिपातेऽक्दं तीर्थक्वानादि<br>न कर्तव्यमित्यादिविधिनिरूपणम्,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>२६</b><br>२७ |

# इत्यित्रसंहिता।

# ३ अथात्रिस्मृतिः ।

| विषया:                       | प्रशङ्खाः | विषया: |                       | (BIE)  |
|------------------------------|-----------|--------|-----------------------|--------|
| अत्रिं प्रति ऋषीणां प्रक्षः, | •         |        | रोगप्रशंसा, प्राणायाः | co:#i: |

| विषयाः                                                                            | নিভাঞ্জা: | विषयाः पू                                                                | <u>রিট্রা:</u> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
| मळक्षणम् , प्राणायामफळम् ,<br>जवयज्ञामिधानम्, गायत्रीजनफ                          | •         | त्तानि<br>अभक्ष्यभक्षणादिदोषाणां प्रायश्चि-                              | 35             |
| लम्, आहारशुद्धचभिधानम्, चान्द्राय-<br>णानिधिः<br>कर्मानिपाकाभिधानम्, बलात्कारादि- | २९        | त्तानिरूपणम्<br>ध्यानप्रशंसनम्, नैष्ठिकधर्मात्प्रच्य-                    | व्य            |
| दृषितस्त्रीणां आह्यात्राह्यानिर्णयः<br>कांस्यादिद्रन्याणां शुद्धिः, सर्ववेदपवि-   | ३०        | वने प्रायश्चित्ताभावकथनम्, प्रत्राजि-<br>तापत्यानां जात्यन्तरत्वाभिधानम् | वव             |
| त्राणामिधानम्<br>सुवर्णदानादिप्रशंसा, रहस्यप्रायश्चि-                             | 38        | ध्यानप्रयोजननिरूपणम्, ध्यानल-<br>क्षणम्, योगस्य पडङ्गत्वाभिधानम्         | ३४             |

# इत्यत्रिस्मृातेः।

# ४ अथाऽऽपैस्तिम्बस्मृतिः।

| विषयाः                                 | श्रिष्ठाङ्काः | विषयाः पृष्ठाङ्काः                        |
|----------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|
| गोरोधनादिविषये प्रायश्चित्तम्          | ,             | श्चित्तन्, अज्ञानाद्वाद्यणोच्छिष्टमक्षणे  |
| गोहत्याप्रायश्चित्तानि                 | ३५            | प्रायश्चित्तम् ३,                         |
| गोबन्धने नालीकेरादिरज्जून              |               | वैदयनात्युच्छिष्टभोजने प्रायश्चि-         |
| निषेधः, गोः शृङ्गादिभङ्गे प्रायश्चि-   | •             | त्तम्, अन्त्योच्छिष्टाशने प्रायश्चित्तम्, |
| त्तम्, औषधदानादिकर्मानिमित्ताय         | i             | धकाकोच्छिष्टभक्षणे प्रायश्चित्तम्,        |
| गोर्विपत्ती दोषामावनिरूपणम्, प्रपा     | •             | नीळीवस्त्रधारणे प्रायश्चित्तामिधानम्,     |
| दिषु जलपाने प्रायश्चित्तम्, अन्यखानि   | •             | प्रमादानीलीमध्यगमने प्रायश्चित्तम्,       |
| तकूपादिषु स्नानपानयोः प्रायश्चित्तम्   | ३६            | नीलीमक्षणे प्रायश्चित्तम् ३६              |
| उदकशुद्धिनिरूपणम्, दूषितवा-            |               | वैकारिकरज पादु भीवे स्त्रीणामशु-          |
| पीक्षपादीनां शुद्धिः, शवद्षितक्षो-     |               | चित्वाभावनिरूपणम्, अन्त्यजादिस्परी        |
| दक्षाने प्राथश्चित्तम्, गृहेऽविज्ञात-  |               | रजस्वलायाः प्रायश्चित्तम्, विवाहादिषु     |
| स्यान्त्यजातोर्नेवसने प्रायश्चित्तम्,  |               | कन्याया रजीदर्शने प्रायश्चित्तम्,         |
| बालादिविषये प्रायश्चित्तम्             | ३७            | उच्छिष्टादीनां संस्पर्शे रनस्वछायाः       |
| चाण्डाळक्पजलपानादौ प्रायधि-            |               | प्रायदिचत्ताभिधानम् ४०                    |
| त्तम्, पानाविष्दक्यादिसंस्पर्शे प्राय- |               | उद्क्यादिस्पर्शे विप्रस्य प्रायश्चि-      |

| विषयाः                                    | पृष्ठाङ्काः | विषया:                                 | पृष्ठाङ्काः |
|-------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|-------------|
| त्तम्, चाण्डालाद्गीनां संस्पर्श आत्रेय्या |             | शुल्केन कन्यादाने दोषाभिधानम           | Į,          |
| प्रायश्चित्तामिधानम्, सुरादिदृषितकां-     |             | पुनर्म्वाद्यन्नमक्षणे प्रायधिसम्, रजक  | ii-         |
| स्यशुद्धिविधानम्, शूद्धान्नभोजने नि       |             | दान मक्षणे प्रायश्चित्ताभिधानम्, उ     | <b>3-</b>   |
| न्दानिरूपणम्                              |             | च्छिष्टादीना सपर्के प्रायश्चितम्       | ४३          |
| सर्वतो रसादीना ग्रहणे दोषाभावः            |             | उदनयागमने प्रायश्चित्तम्, अन           | 1-          |
| आपत्काले शूद्रान्नभोजने प्रायश्चित्ता-    | •           | चान्तभुक्तोच्छिष्टस्य चण्डालादिस्प     | र्वी        |
| भिधानम् , भुङ्जानस्य विप्रस्य गुटस्रावे   |             | प्रायश्चित्तम्, मुझानस्य शुद्धिकाला।   | મે-         |
| प्रायश्चित्तम्, अपेयपाने प्रायश्चित्तम्,  |             | धानम्, मोक्षाधिकारिणामाभिधानग्         | 88          |
| अमक्ष्यमक्षणे प्रायादिचत्ताम्, गृहस्थत्वं |             | अगम्यागमने प्रायादिचत्तम्, आई          | ने-         |
| चिकीर्षृणां सन्यासिना प्रायाश्चित्तम् ,म- |             | होत्रत्यागे प्रायश्चित्तम्, विवाहोत्सव | <b>f</b> -  |
| क्षिकाकेशदृषितात्रभोजने प्रायश्चित्तम्    | 82          | दिष्वन्तरा मृतसृतके सद्य शुद्धिविध     | <b>T-</b>   |
| यानकांचन्नमोजने प्रायश्चित्तम्,           |             | नम्                                    | 84          |
|                                           |             |                                        |             |

# इत्यापस्तम्बस्मृतिः ।

# ५ अयोशनसस्मृतिः ।

| विषया:                  | व्रष्ठ | 歌: | विषया:        |       | g    | छाङ्काः |
|-------------------------|--------|----|---------------|-------|------|---------|
| अनुह्रोमप्रतिह्योमजात्य |        |    | सच्छृदलक्षणम् | * 4 * | **** | 84      |
| ऋपणम्, तद्धर्माभिधानं   | च      | 80 |               |       |      |         |

# इत्यौशनसस्मृतिः ।

# ६ अथ गोभिलस्मृति :।

| विषयाः                                                                                                  | विष्ठाङ्काः | विषयाः                                                             | Esigi:              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| उपवीतप्रमाणाभिधानम्, आच<br>मनविधिनिरूपणम्, वृद्धिश्राद्धे गौर्या<br>दिमातृणा पूजाविधिः, वसोर्धारान्नक्ष | •           | रूपणम्, कर्मविदेशे<br>धानम्, दर्भप्रमाणम्,                         | देवादिवरिचर्या-     |
| णम्<br>वृद्धिश्राद्धे युग्मबाह्मणोपवेशननि                                                               | 89          | विधिनिरूपणम्, पविश्र<br>ङज्ल्या छक्षणम्, अपि<br>निरूपणम्, स्वशासाध | क्रयायास्त्रीबिध्य- |

| विषया:                                                          | पृष्ठाड्काः | विषयाः                                          | विश्वाद्धाः |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|-------------|
| शालाश्रयाङ्गीकारे कर्मणो वैफल्यबोध                              | •           | अग्नावन्यहोमे प्रायश्चित्तादिनिर्ण              | -           |
| नम्, कर्मणोऽयथात्वे तावत्कर्म पुन                               | <b>7:</b>   | यः, भूतप्रवाचने पत्न्यसंनिधाने निर्ण            | -           |
| कुर्यादित्यादिविधिनिरूपणम्, प्रधान                              |             | यः, कार्यवतोऽभिहोत्रिणः प्रवसन                  | -           |
| स्याकियाया साझं कर्भ पुनः कुर्या                                |             | विधिः                                           |             |
| दित्यादिबोधन्म्                                                 |             | पत्युः प्रतिकृ्लाचरणे स्त्रीण                   |             |
| वृद्धिश्राद्धे पिण्डप्रदानविधिः                                 |             | नरकप्राप्तिः, अनुक्लाचरणे प्रशंसा               |             |
| वृद्धिश्राद्धकालाभिधानम्, परिवि                                 |             | दंपत्योरसमक्षं होमे कृते होमस्य वै              |             |
| तिलक्षणम्, देशान्तरस्थादिविषये प                                |             | फल्यबोधनम् , अग्निदाहेनारण्योनीरे               |             |
| रिवेत्तृत्वदोषामावः, अग्न्याघानविधि                             |             |                                                 |             |
| शमीगर्भछक्षणम्, अरण्योभीना<br>भिधानम्, प्रमन्थादीना प्रमाणम्, म |             | पुनराधानम्, अग्निहोत्रिणो भायोमर्               |             |
| न्थनविधिः                                                       |             | विधिनिस्दर्यणम्                                 |             |
| स्रुवादिपात्राणा लक्षणम्, समि                                   |             | अग्निहोत्रेण भार्यादाह आहिता                    |             |
| छक्षणम्, इध्मप्रमाणम्                                           | . 98        | शेः स्त्रीत्वप्राप्तिभीयीयाश्च पुंस्त्वप्राप्ति |             |
| असीना प्रादुष्करणकालः, होम                                      |             | कथनम्, पुनराधानकर्भणि विशेषाभि                  |             |
| कालाभिधानम्, क्षिप्रहोमेषु परिसम्                               |             | धानम्, होमासमर्थविषये विधिनिस्                  |             |
| ह्नादीना निषेधः, असमिद्धाशिहव                                   | -           | पणम् , आहिताझेरन्त्थेष्टिविधिः                  |             |
| रोगोत्पत्तिनिरूपणम्, दन्तघावन                                   |             | अग्निहोत्रिणो विदेशमरणे विधि                    | •           |
| विधिः                                                           | . 99        | निरूपणम्                                        | . 44        |
| संध्योपासनाविधिः                                                | . ५६        | आहिताश्चिभार्यामरणे संस्कार                     |             |
| बह्मयज्ञः, तर्पणविधिः                                           | . 90        | विधिः, सूतके संध्यादिकर्भणा त्यागः              |             |
| वैश्वदेवः, बलिकभीविधिः, ऋग्वे                                   | •           | षोडशश्राद्धाभिधानम्, षाण्मासिक                  | •           |
| दाद्यध्ययने फलम्                                                | . 96        | श्राद्धकालः                                     |             |
| आज्यस्थाङीविधानम्, चरुस्या                                      | No          | नवयज्ञेन विना नवान्त्रभोजन                      |             |
| स्यभिधानम्, दर्व्यादीनां प्रमाणम्                               | . 99        | प्रायश्चित्तम्, गीयज्ञादिकर्मसु निर्वापा        |             |
| अमावास्यानिर्णयः, जीवत्पितृका                                   | •           |                                                 | १८          |
| दिविषये निर्णयः                                                 | . 60        | भिधानम्                                         |             |
| शब्कृपमाणम्, पितृयज्ञाभिधा                                      | ·           | गीयज्ञकर्भणः कालः, नवयज्ञका                     |             |
| नम्                                                             | . ६१        | लाभिधानम्, अन्याहार्थल्सणम् , होन               |             |
| पिण्डानिर्वापणम्, एककर्भविषर                                    | पे          | द्वयात्ययादौ पुनराधानम्                         |             |
| पक्षान्तराभिधानम्, वैवाहिकहोमविष                                |             | उपाकर्मणः फलनिरूपणम् , सूत                      |             |
| विशेषाभिधानम्                                                   | . ६२        | कादिना अवणाकर्मछोपे कर्भविद्योषामि              | •           |

| विषयाः |          | पृष्ठाङ्काः | विषय :               | g     | ष्ठाङ्काः |
|--------|----------|-------------|----------------------|-------|-----------|
| घानम्  | <br>**** | 90          | पश्वङ्गानां निरूपणम् | • • • | 90        |
|        |          | इति गोभिल   | इस्मतिः ।            |       |           |

### ७ अथ दक्षस्मृतिः ।

| विषया:                                                      | विश्वद्धाः | विषयाः                              | Saiki:     |
|-------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|
| उपनयनात्प्राग्नालस्य भक्ष्याम                               |            | हस्थस्य विकर्मणा निरूपणम्           | 99         |
| क्यादिविषये दोषामावः, नैष्ठिकोपकु                           | •          | गृहस्थस्य गोप्यागोप्यवस्तुनिरू      |            |
| र्वाणकब्रह्मचारिणोरिमधानम्, अनाश्र                          | •          | पणम्, अदेयवस्त्वभिधानम्, न्यायाः    | •          |
| मिणः प्रायश्चित्तनिरूपणम्                                   | , ७२       | गतद्रव्यस्य विनियोगाभिधानम्         | 90         |
| द्विजाना दिनक्रत्यनिरूपणम्                                  |            | स्त्रीगुणानां निरूपणम्              | 90         |
| प्रातःस्नानविधिः, प्रातःस्नायिनः प्र                        |            | शीचविध्याभिधानम्, बाह्याम्यन्त-     | •          |
| शंसा, आझेयादिस्नानानामभिधानम्,                              |            | रभेदेन शीचस्य द्वैविध्यम्, गृहस्थाः |            |
| प्रजापत्यादितीर्थनिरूपणम्                                   |            | दीना नाह्यशाद्धिनिरूपणम्            |            |
| आचमनविधिः, देवादिकार्याणा                                   | 4          | जन्ममृत्युनिभित्तकाशीचाभियान-       |            |
| कालाभिधानम्, वेदाम्यासस्य पञ्च                              | •          | म्, राजित्विन्दीक्षितादीना सथःशीचः  |            |
| प्रकाराः, पोष्यवर्गनिरूपणम्                                 | 80         | निरूपणम्, अस्नातादीनां सुतकित्वेन   |            |
| स्नानीयमृत्तिकाभिधानम्, नित्य-                              |            | बोधनम्, यज्ञादिकमंस्वशीचापवादः,     |            |
| स्नानभेदाः, कालविशेषे यमुनायां यम-                          |            | योगाभिषानम्, योगस्य पडक्कत्व-       | * 1        |
| तर्पणविधिनिद्धपणम्                                          | 99         | निरूपणम्, योगसाधनोपायाभिधानम्       |            |
| गृहाश्रामिणां प्रशंसा, अदस्वा                               | 1          | ध्यानयोगानिरूपणम्, दण्डाधिका-       |            |
| मोजने नरकाभिधानम्, विभागशी-                                 | - 1        | ारेणो निरूपणम्, श्रिदाण्डिलक्षणामि- |            |
| छादिगुणयुक्तस्य गृहस्थस्य स्वगेधाः                          |            | धानम्, यतिषमीः                      | 4          |
| विकथनम् , गृहस्थगुणानां निरूपणम् ,<br>स्वाध्यायाम्यसनाविधिः | 98         | यतिसर्यायाः फलाभिधानम्              |            |
| गृहस्थोन्नातिकारकसुधावस्तूनामाम-                            | - 1        | योगित्रशंसा, देतपकाभिधानम्, अहै-    |            |
| धानम्, गृहस्थस्य नव कर्माणि, गृ-                            |            | तमतानिरूपणम्                        | <b>7</b> 0 |
| वानम्, गुरुत्वर्यं गपं क्लाणः गुन                           | }          | Harmania and was and                | <8         |

इति दश्चसमृतिः।

# ८ अथ देवस्मातिः।

| विषया:                                    | विष्ठाङ्काः | विषया:                                    | <b>बिह्याः</b> |
|-------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|----------------|
| त्रिशाङ्कुदेशस्य वर्जनीयत्वेनाभि          |             | स्रीणाप्रायश्चित्तम्, म्लेच्छैर्नलाद्गृही |                |
| धानम्, म्लेच्छैनीतानां विप्रादीनाम        |             | तस्य शुद्धचिमधानम्, म्लेच्छैः सहो-        | •              |
| पेयादिपानादौ प्रायश्चित्तनिरूपणम्         | ,           | षितस्य प्रायश्चित्तम्                     | <b>८७</b>      |
| सिन्धुसीवीरसीराष्ट्रादिदेशगमने प्राय      | •           | सभाया म्लेच्छस्पर्शे प्रायश्चित्तम्,      |                |
| दिचत्ताभिधानम्, बलाद्दासीकृतेत्या         |             | म्लेच्छत्वमापन्नाया मातुर्मरणे निर्णय.,   |                |
| दिविषये प्रायश्चित्तनिरूपणम्              | . 69        | म्लेच्छत्वमापन्नस्य पितुर्मरणे निर्ण-     |                |
| म्लेच्छेर्बलान्नीतस्य संवरसराद्युषि       |             | यः, पञ्चगव्यविधानम्, व्यासकृतकृ-          |                |
| तस्य शुद्रस्य प्रायश्चित्तविधिनिरूप       |             | च्छ्राभिषानम्, प्रायश्चित्तार्थतिलहो      |                |
| णम्, बहान्तीतसन्त्रियादीना प्रायश्चि-     |             | मादिनिह्दपणम्, म्हेच्छवासे प्राय-         |                |
| त्तम्, बलानम्लेच्छैनीताना स्त्रीणा विषये  |             | श्चित्तम्,                                | <<             |
| प्रायश्चित्तम्                            | ८६          | सातपनकुच्छूम्, महासांतपनल-                |                |
| अन्योन्यसंस्पर्शे रजस्वलायाः प्रान        | •           | क्षणम्, पर्णकुच्छ्विधि, तप्तकुच्छ्रा-     |                |
| यश्चित्तम्, म्लेच्छेईतानामभक्ष्यादिभ-     |             | भिधानम्, पादकुच्छ्दीनामभिधानम्,           |                |
| क्षणे प्रायश्चित्तम्, म्लेच्छाद्गर्भधारणे |             | कृच्छ्चान्द्रायणाविधिः                    | ८९             |
|                                           | - ^ ^       | ^                                         |                |

# इति देवलस्मृतिः।

# ९ अथ प्रजापतिसमृतिः ।

| विषयाः                                 | म्राह्माः | विषयाः                                | विद्याङ्काः |
|----------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-------------|
| बाह्मणं प्रति रुचेः प्रश्नः, श्राद्धका | •         | बाह्मणनिमन्त्रणम्, श्राद्धाईबाह्य     |             |
| छाभिघानम्,                             | ९०        | णाना निरूपणम्                         | ९३          |
| वृद्धिश्राद्धे फलनिरूपणम्, श्रा        | •         | श्राद्धे वर्ष्ववाद्यणाः, श्राद्धभो-   |             |
| द्धकर्तुः प्रशंसा, युगादीनामाभिधानम्   | ,         | क्तृनियमाः, श्राद्धक्वत्रियमनिरूपणम्, |             |
| संक्रान्त्यादिपर्वसु दानमहिमनिरूप      | •         | श्राद्धे दर्भाः                       |             |
| णम्, अष्टकादिषु पिण्डदानविधिः          | ९१        | श्राद्धोपादेयानि, श्राद्धोपासनी-      |             |
| आद्धदेशाः, आद्धपाकाईस्रीणाः            | -         | यानि पात्राणि                         | 9           |
| मिधानम्                                | - 1       | श्राद्धे वर्ज्यानि, श्राद्धे मांसानि  | 9.8         |

| विषया:                                                  | पृष्ठाङ्काः  | विषयाः                                        |                | विष्ठाङ्काः |
|---------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------|
| श्राद्धकालाभिधानम् .<br>श्राद्धे बाह्मणसच्या, इष्टिश्रा | ९७<br>।द्धा- | ं दिषु ऋतुदक्षादिदेवाना<br>पार्वणानामाभिघानम् | निरूपणम् ,<br> | 92          |
| ट्रांति प्रजापतिस्मातिः ।                               |              |                                               |                | •           |

#### इति प्रजापतिस्सृतिः।

# १० अथ वृहस्रमस्मृतिः।

|                                                                                                                                               | -              | The Proposition of the Contract of the Contrac |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| विषयाः<br>श्वादिदष्टस्य प्रायश्चित्तम्, नलाग्निन<br>न्यनभ्रष्टाना प्रायश्चित्तम्, चण्डाला<br>भाण्डोदकपाने प्रायश्चित्तम्, चाण्डाला            | ्<br>ष्ठाङ्काः | विषयाः <b>पृष्ठाङ्गाः</b><br>रजस्वलास्पर्श्वप्रायश्चित्तानि <b>१०३</b><br>४च्छन्नपापिना गतिनिरूपणम्,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| न्नमक्षणे प्रायश्चित्तम्, चाण्डालिकादिः<br>गमने प्रायश्चित्तम्<br>सुरापाने प्रायश्चित्तम्, गोमासम-<br>क्षणे प्रायश्चित्तम्, चान्द्रायणविधिनि- | ९९             | कापिलावधे प्रायश्चित्तम्, गोराधनादिषु<br>प्रायश्चित्तम्, गोन्नप्रायश्चित्तानि, पश्च-<br>महापातकप्रायश्चित्तानि, उपपातकप्रा-<br>यश्चित्ताभिधानम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| रूपणम् , पितृव्यभायादिगमने प्रायाधि-<br>तम्, मात्रादिगमने प्रायाधितम्, रात्री<br>चाण्डाङस्पर्शे रजस्वलायाः प्राय-<br>श्चितम्                  | ł              | धर्मशास्त्रमज्ञात्वो प्रायश्चित्तदापने नि-<br>र्णयः, अष्टशाल्यादिमरणे प्रायश्चित्तम्,<br>दुर्मृत्युमृताना शुद्धचर्थ प्रायश्चित्ताभि-<br>धानम्, स्त्रीणा न्यभिनारे प्रायश्चि-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| असच्छूदानभोजने प्रायश्चित्तम्,<br>वृषकीसेवने प्रायश्चित्तम्, माहिषका-<br>दीना हक्षणम्, कन्याया रजोदर्शने                                      | 800            | त्तम्, विधवागमने प्रायश्चित्तम्, मान-<br>सवाचिकादिपापापनोदने प्रातःसंध्या-<br>दिविधानम् १०५<br>मन्पात्रबाह्मणलक्षणम्, राजप्रति-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| श्राद्धे वर्जनीयबाह्मणाः, र.त्पात्र-<br>बाह्मणाना निह्नपणम्, उचिछ्छादि-                                                                       | 808            | महे निन्दा, बलादासीकृतेत्यादिविषये<br>प्रायश्चित्तम् १०६<br>श्राद्धकाले पत्न्यां रजस्वलाया नि-<br>र्णयः, अपुत्रस्य दायादाभिधानम्,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| संस्पर्शे प्रायश्चित्तम्<br>अमक्ष्यभक्षणादिविषये प्रायश्चित्तम्,<br>इति                                                                       | १०२            | भागनिर्णयनिरूपणम्, विवादादिनि-<br>र्णयः १०७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

#### ११ अय बृहस्पतिस्मृतिः।

विषयाः पृष्ठाङ्काः
सुवर्णदानादिमहिमवर्णनम्, भूमिदानफलिन्द्धपणम्, गोचर्मलक्षणम्,
धन्नदादीना प्रशंसा, ... १०८
अतिदानानामभिधानम्, नील्रतृषलक्षणम्, नील्रतृषदानफलम्, भूमिहर्तुः
निन्दा, सुवर्णदानादीना फल्लिन्द्धपणम् १०९
अन्यायेन भूमिहर्णे फल्लाभिधाः

विषयाः पृष्ठाङ्काः

नम्, कन्यानृतादिविषये दोषनिरूपणम्, ब्रह्मम्बहरणे फल्णम्, सत्पात्रलक्षणम् .... ११०
तल्लागादिनिर्माणे फल्लाभिष्ठानम्,
दीपादिदानाना फल्लिक्षपणम्, अनाशकादित्रताना फल्लिक्षपणम् १११

#### इति बृहस्यतिसमृतिः।

#### १२ अथ यमस्मृतिः।

| -   |
|-----|
| •   |
| •   |
| •   |
| •   |
| •   |
| ११२ |
|     |
| •   |
| •   |
|     |
|     |
|     |

| विषयाः पृष्ठाङ्काः                         |
|--------------------------------------------|
| प्रायाश्चित्तम् , अन्त्यजलसणम् , अन्       |
| न्त्यनान्नभक्षणे तत्स्त्रीगमने च प्राय-    |
| श्चित्तम्, मात्रादिगमने प्रायश्चित्तम् ११३ |
| गोहत्याप्रायश्चित्तम्, काष्ठादिभि-         |
| र्गीवधे प्रायश्चित्ताभिधानम्, प्रायश्चिः   |
| त्ताङ्गवपनस्य स्त्रयादिविषयेऽपवादः, ऋ-     |
| मिदष्टादिविषये प्रायश्चित्तनिरूपणम् ११४    |
| इष्टापूर्तयो पलकथनम्, पञ्चगन्य-            |
| विधानम्, सूतकसंपाते निर्णयः, श्राद्ध-      |
| स्य पञ्चविधत्वम्, अग्यिमंत्रयननालः,        |
| वृषोत्सर्गफलनिरूपणम् ११५                   |
| अप्सु जलाजिलिविधानम् ११६                   |

इति यमसमृतिः।

# विषयानुक्रमणिका ।

# १३ अथ लघुविष्णुस्मृतिः।

|                                                                                                                    | 70                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| भिक्षुप्रकाराः, कुटीचकादिभिक्ष्णां १७ छक्षणानि, भिक्षुपात्राणि, यतेः कांम्य-                                       |                                                                                                                                                                                       |
| हहाचार्यादीना स्वाश्रमात्पुनराव-<br>र्तने दोषाभिषानम्, क्षात्रियधर्मनिरूपः<br>णम्, वैश्यकर्माभिषानम्, शूद्रधर्माः, | २१                                                                                                                                                                                    |
| 11 mariant                                                                                                         | 22                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                    | पात्रभोजने दोवः १ पात्रभोजने दोवः १ वह्मचार्यादीना स्वाश्रमात्पुनराव- र्तने दोवाभिघानम्, कात्रियधर्मनिरूपः णम्, वैश्यकर्माभिघानम्, शूद्रधर्माः, शूद्रस्य पञ्चयज्ञविधिनिरूपणम्, शूद्र- |

#### १४ अथ लघुशङ्खस्मृतिः।

| विषयाः इष्टापूर्तकर्मणोः फलाभिधानम्, पादपप्ररोहणे फलिन्द्रपणम्, गङ्गाया- मस्थिप्रक्षेपे स्वर्गप्राप्तिः, वृपोत्सर्गः, एकोद्दिष्टं परित्यज्य पार्वणश्राद्धकरणे दोषाभिधानम् क्याः सपिण्डीकरणे निर्णयः, आयसपात्रेणान्नदाने दोषः, श्राद्धभो- क्लुनियमाः, नवश्राद्धादिभोजने प्राय- श्चित्तम्, सपीवप्रहतादीनां श्राद्धाचरणे निषेधः, ब्रह्मचातकलक्षणम्, स्पृष्ट- | प्र <b>वाह्नाः</b><br>१२४ | विषयाः गृष्ठाङ्काः चण्डालघटम-यस्थजलपाने प्राय- श्चित्तम्, श्चानचाण्डालमंनपर्शे रजस्त- लायाः पायश्चित्तम्, गवामस्थिमके प्रायश्चित्तम्, गोरोधनादिषु प्रायश्चि- त्तम्, औषधदानादिकर्मनिमित्तायां गोर्विपत्तौ दोषाभावनिक्षपणम् १२६ मृताशौचम्, अर्घवाससो जप- होमादिकियाणां निन्दा, आत्मनः संकीर्णत्वदर्शने तिल््होमादिविधिनिः |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्रायश्चित्तनिरूपणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १२९                       | हरपणम् १२७                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| इति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | लघुश्र                    | न्स्मृतिः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

#### १५ अथ छघुशातातपस्मृतिः ।

| विषया:                                    | নিষ্টাঞ্জী: | विषया:                                                                 | ाहाङ्का <u>ः</u> |
|-------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ब्रह्महत्याप्रायश्चित्तम्, सुरापान        | ì           | दर्शने पितुर्भूणहत्यानिरूपणम्, दन्त-                                   |                  |
| प्रायश्चित्तम्, ब्राह्मणसुवर्णहरणे प्राय  | -           | धावनविधिः                                                              | १३०              |
| श्चिताभिधानम्, गुरुदाराभिगमनादि           | •           | बहुश्रुतविषये दानाभिघानम्,                                             |                  |
| प्रायश्चित्तम्, उष्ट्रचादिक्षीरपाने प्राय | -           | दानभोजनयोः संनिक्तष्टब्राह्मणव्यति-                                    |                  |
| श्चित्तम्, अनुदकम्त्रपुरीषकरणे प्राय      | <b>E.</b>   | क्रमे दोषः, इवदष्टस्य प्रायश्चित्तम्,                                  |                  |
| श्चित्तम्, मृतवत्सायाः क्षीरपाने प्राय    | •           | कृमिद्षप्रायश्चित्तम्, श्राद्धे ब्राह्मणी-                             |                  |
| श्चित्तम्, उपपातकाभिधानम्                 | १२८         | पवेशनविधिनिरूपणम्                                                      | 8 8 8            |
| शूद्रवधादौ प्रायश्चित्तम्, सगोत्रा        | •           | श्राद्धे दे।हित्रादीनां प्रशंसनम्,                                     |                  |
| सप्रवरयोर्विवाहे प्रायश्चित्तम्, कन्या    | •           | कुतपकाललक्षणम् , देशाविशेषात्संध्या-<br>फलविशेषाभिधानम् , गणान्नादिमो- |                  |
| परीक्षणम्, परिवेत्तृलक्षण, ऋषिवादिष्      | Į.          | जने प्रायश्चित्तम्, अज्ञानात्मृतका-                                    |                  |
| विद्यमानेषु परिवेदने दोषाभावानिरूप        |             | न्नभोजने प्रायश्चित्तम्,                                               | 0 2 %            |
| णम्, वेद्विक्रयस्य षड्विधत्वम्            |             | चितिवृक्षादिसंस्पर्शे प्रायश्चित्तम्,                                  | ( ? ?            |
| वैश्वदेवमकृत्वा मुझानस्य काकयोनि          |             | मण्डलकरणे हेतुनिरूपणम्, ब्राह्मणा-                                     |                  |
| संप्राधिनिरूपणम्                          |             | दीना मण्डलानि, अर्कतंकान्त्याः                                         |                  |
| अतिथिलक्षणम् , भिक्षादीना लक्ष            |             | पुण्यकान्छः                                                            | 883              |
| णामिधानम् , व्यवायसेवने प्रव्रजितस्य      |             | दानप्रशंसा, ब्रह्मकृषीभिधानम्,                                         | 1 16             |
| नरकपातः, विवाहात्प्राक्कन्याया रजी        |             | स्रोहादिनाऽनुप्रहकरणे दोषानिरूपणम्                                     | १३४              |
| •                                         |             |                                                                        |                  |

#### इति लघुशातातपस्मृतिः।

#### १६ अथ लघुहारीतस्मृतिः।

| विषयाः                            | पृष्ठाङ्काः     |
|-----------------------------------|-----------------|
| श्वादिविष्ठासंस्पर्शेऽघे (घरो)ि   | <b>छष्ट</b> स्य |
| प्रायाधितम्, जन्नेच्छिष्टस्य      | काका-           |
| दिविष्ठास्पर्शे प्रायश्चित्तम्,   | रजस्व-          |
| लायाः श्वादिसंपर्के प्रायाध       | धेत्तम्,        |
| विष्मूत्रग्रहणादी प्रायश्चित्ताभि | यानम्,          |

विषयाः

म्बाङ्काः

चण्डालोदकपाने प्रायश्चित्तम् ... १३६ वैराग्यादिना शिषालेदने प्राय-श्चित्तम्, ब्रह्मस् गं विनोपस्पर्शने प्राय-श्चित्तम्, ब्रह्मस्त्रेण विना मोजने प्रायश्चित्तम्, शूद्रालमोजने ब्रह्मचा-

| रिण: प्रायश्चित्तम्, क्षित्रयादीनामु- चिछ्छादाने प्रायश्चित्तम्, गवामस्थि- मङ्गादौ प्रायश्चित्तम्, प्रायश्चित्तास- मर्थविषये विद्रोषाभिधानम् १३७ ताम्बूलादिष्चिल्छष्टदोषाभावनिरू- पणम्, द्रव्यवृद्धिविषये निर्णयः, आामिषभाण्डपकाद्यने प्रायश्चित्तम्, अशौचसंपाते निर्णयः, मृताशौषम् अञ्चार्यादीविधिनिरूपणम्,कुनपाना- पणम्, द्रव्यवृद्धिविषये निर्णयः, आामिषभाण्डपकाद्यने प्रायश्चित्तम्, अशौचसंपाते निर्णयः, १४० राहुदर्शने दानादीनां विधानम्, नवश्चाद्धल्लाम्, कृतपकालस्य लक्ष- परिणीतकन्यायाः पिनृगोत्रनिवृ- तिकालाभिधानम् दायादाना निरूपणम्, विधानम्, पिनृप्रसादफलिरूपणम्, १४१ | विषयाः पृश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | अङ्गाः | विषयाः                              | पृष्ठाङ्काः |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|-------------|
| भक्कादौ प्रायश्चित्तम्, प्रायश्चित्तास-  गर्थविषये विशेषामिषानम् १३७  ताम्बूलादिष्चिल्छदोषाभावनिक्ष- पणम्, द्रव्यवृद्धिविषये निर्णयः, आमिषभाण्डपकाशने प्रायश्चित्तम्, उभयमुसीदाने फलाभिषानम्, अशौ- चसंपाते निर्णयः १३८  परिणीतकन्यायाः पितृगोत्रनिवृ-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | रिणः प्रायश्चित्तम्, क्षञ्जियादीनामुः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                     | •           |
| मर्थविषये विशेषामिषानम् १३७ आचार्यादीजिह्त्य वृत्ती व्रतान्न वियु- ताम्बूलादिष्चिल्छष्टदोषाभावनिरू- पणम् , द्रव्यवृद्धिविषये निर्णयः, आमिषभाण्डपकाशने प्रायश्चित्तम्, जभयमुस्तीदाने फलाभिषानम्, अशौ- चसंपाते निर्णयः १३८ परिणीतकन्यायाः पितृगोत्रनिवृ-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | एकोहिष्टश्राद्धविधिनिरूपणम्         | १३९         |
| ताम्बूलादिष्चिल्छद्रोषाभावनिक्ष-<br>पणम्, द्रव्यवृद्धिविषये निर्णयः,<br>आमिषभाण्डपकाशने प्रायश्चित्तम्,<br>उभयमुसीदाने फलाभिधानम्, अशौ-<br>चसंपाते निर्णयः १३८<br>परिणीतकन्यायाः पितृगोत्रनिवृ-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | The state of the s |        | अशीचसंपाते निर्णयः, मृताशीचम        |             |
| पणम् , द्रव्यवृद्धिविषये निर्णयः,<br>आमिषभाण्डपकाशने प्रायश्चित्तम्,<br>उभयमुस्तीदाने फलाभिधानम्, अशौ-<br>चसैपाते निर्णयः १३८ नवश्चाद्धलक्षणम् , कृतपकालस्य लक्ष-<br>परिणीतकन्यायाः पितृगोत्रनिवृ-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १३७    | आचार्यादीनिहंस्य त्रनी प्रतान वियु- |             |
| आमिषभाण्डपकाशने प्रायश्चित्तम्, सामधानम्, रात्रा श्चाद्धानपदः १४० वस्यमुखीदाने फलाभिधानम्, अशौ-<br>चसंपाते निर्णयः १३८ नवश्चाद्धलक्षणम् , कृतपकालस्य लक्ष-<br>परिणीतकन्यायाः पितृगोत्रनिवृ-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | ज्यत इत्यादिविधिनिरूपणम्,कुनपाना    | •           |
| चमयमुसीदाने फलाभिधानम्, अशौ-<br>चम्पाते निर्णयः १३८ नवश्राद्धलक्षणम् , कुतपकालस्य लक्ष-<br>परिणीतकन्यायाः पितृगोत्रनिवृ-<br>णम्, श्राद्धे रौहिणकालस्य प्राशस्त्य-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | मनिधानम्, रात्री श्राद्धनिषेधः      | 180         |
| परिणीतकन्यायाः पितृगोत्रनिवृ- णम्, श्राद्धे री।हिणकालस्य प्राशस्त्य-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                     |             |
| 11/11/11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १३८    |                                     |             |
| त्तिकालाभिधानम् दायादाना निरूपणम्, वोधनम्, पितृप्रसाद्फलनिरूपणम्, १४१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | परिणीतकन्यायाः पितृगोत्रीनवु-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 1                                   |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                     | 484         |
| इति लघुहारीतस्मृतिः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | इति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | लघुहा  | रीतस्मृतिः ।                        |             |

# १७ अथ लघ्वाश्वलायनस्मृतिः।

|                                         | 844         | An an order condition or resident provides relative apparature page. |
|-----------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| विषया:                                  | र्ष्ठाङ्काः | विषयाः प्रशाहाः                                                      |
| आचारप्रकरणम्, गृहस्थधर्माः,             |             | देवर्षिपितृतर्पणम्, र 👯                                              |
| ब्रह्मचारिधर्माभिधानम्, ब्राह्मणस्य     |             | अन्नशुद्धचर्थ वैश्वदेवविधिः १४७                                      |
| षट्कमीणिं, मलमूत्रोत्सर्गे गृहस्थादीनां |             | भृतबल्थिः, अतिथिम्यो मिलादानम्,                                      |
| शीचविधिनिरूपणम्, दन्तभावनम्,            |             | परान्नत्यागिनामामान्नदानाविधिः, मो-                                  |
|                                         | 285         | ननविधिः, उन्छिटादिसंपर्के प्रायश्चि-                                 |
| अशक्तविषये मन्त्रस्नानाभिधानम्,         |             | तम् १४८                                                              |
| वस्त्रधारणविधिः, आचमनविधिः,             |             | पात्रचालनाविधिः, सहाक्तपर्युषि-                                      |
| संध्योपासनम्                            | १४३         | तात्रमक्षणेऽम्यनुज्ञा, दुहित्रन्नमोजने                               |
| गायत्रीजपः, प्रातहोंमविधिः,             |             | नरकाभिधानम्, सायंतनकृत्यम् १४९                                       |
| आन्युपस्थानम्, सामित्प्रतपनमन्त्रः,     |             | स्थालीपाकविध्यमिधानम् १९०                                            |
| कालद्वये होमासमर्थस्य सायमाज्याहु-      |             | स्थाल्यादीनां प्रमाणनिस्त्वणम्,                                      |
|                                         |             | 3                                                                    |
| तिविधानम्                               | 188         | पूर्णपात्रस्थापनादिकर्मनिक्रपणम्, १५१                                |
| आसनकालस्य होमद्वयाभिधानम्,              |             | आज्योत्पवनम्, स्नुनसंस्कारादिः                                       |
| पत्न्यसांनिध्ये होमस्य वैफस्यम्,        |             | कर्माभिधानम् १५२                                                     |
| पोज्यवर्गनिह्नपणम्, मध्याहे स्नानादि-   |             | म्बर्वणीदिछोपोत्थपापनिईरणप्रा-                                       |
|                                         |             |                                                                      |
| विधिः, ब्रह्मयङ्गविधानम्                | १४९         | यश्चित्ताहुतिविधानम्, अग्नेरुपस्पाना-                                |

| Control of the Contro |              |                                          |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|--------------|
| विषयाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | प्रष्ठाङ्काः | विषया.                                   | प्रष्ठाङ्काः |
| दिकर्मनिरूपणम्, गर्भाघानसंस्कारावी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ध.१५३        | दिभिः सामिकादीनां दाहादिविधिः            | १७०          |
| <b>पुंसवनानव</b> ळोभनसमिन्तोन्नयनस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | सहानुमृतयोः पित्रोः श्राद्धे शाक-        |              |
| स्कारकथनम्, जातकर्मभंस्कार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १५५          | पाकादिनिर्णयः, नैमित्तिकश्राद्धकालाः.    |              |
| नामकरणम्, निष्क्रमणम्, अन्न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •            | सूतकमृतकयोः श्राद्धकर्मनिषेधः,सापि॰      |              |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | ण्डचानिरूपणम्, सपिण्डाना मृताशी-         |              |
| प्राशनम्<br>चौलविधिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . १९७        | चम्, पितृमरणे पुत्रस्याऽऽशौचविधानम       | १७१          |
| उपनयनप्रकरणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | लोके निन्दापकरणम्, कियाही-               |              |
| महानाम्न्यादिवतानि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . १६०        | नादीना सदाऽशुचित्वाभिधानम्,              |              |
| उपाकर्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . १६१        | माहिपेयादिजातिनिरूपणम्, मोहाद्वि-        |              |
| उत्सर्जनविधिः, गोदानावि धिनिस्तपण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | म् १६२       | धवाविवाहे प्रायश्चित्तम्, गोलकादि-       |              |
| विवाहप्रकरणम्, गृहस्थाश्रमण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | निन्द्यजात्यभिवानम्                      | १७२          |
| शंसा, कन्यानिरीक्षणम्, स्नातकादीन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ī            | बाह्यणादीना यजनादिकमीभिधानम्,            |              |
| मधुपर्कार्चनविधिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | कर्भकालेऽशाचिम्पर्शे शुद्धिनिखपणम्,      |              |
| कन्यादानम्, वधृवरयो रक्षार्थ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | उद्वयादिस्पर्शे स्नानाद्यभिधानम् , अ-    |              |
| कङ्कणबन्धनविधिनिरूपणम् , कन्यका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | रनत उच्छिष्टस्पर्शने विशेषकथनम्          | १७३          |
| कण्ठे मणिसूत्रबन्धः, विवाहहोमः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | वेदविद्द्विनहस्तेन सेवाग्रहणे धर्मा-     |              |
| गृहप्रवेशविधानम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | दीना हानि., परदेवार्चकादीनां शूद-        |              |
| पत्नीकुमारोपवेशनम्, अधिकारि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | त्वाभिधानम्,                             |              |
| नियमभकरणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | श्राद्धवकरणम्                            | 108          |
| नान्दीश्राद्धकालाभिधानम्, माङ्ग-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | श्राद्धे ब्र.ह्मणोपनेशनम्, आसनम्,        |              |
| लिककर्भणि वर्ज्यानि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | अर्ध्यदानम्                              | १७९          |
| प्रेतकर्मविधिनिरूपणम्, प्रेनकर्भण्यान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | पितृपूजनम् , मण्डलकरणम् , पा-            |              |
| रसपुत्रादीनामधिकारः, नम्रदेहदहने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | त्राणि, अग्नीकरणम् , परिवेषणेऽधि-        |              |
| निषेषः, तिलाखालः, नवश्राद्धकालः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | कारिणः, अन्ननिवेदनम्,                    | 308          |
| क्षीरकालः, वृषोत्सर्गः, पोडश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | गायत्रीजपादि, कुणुष्वेत्यादिस्क-         |              |
| श्राद्धानि, सिपण्डीकरणिविधिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | पाठः , ब्राह्मणतृप्तिप्रश्नः, पिण्डद्।न- |              |
| चाण्डालहत्विप्रस्य षडब्द्प्रायाश्चित्त-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | विधिः, पिण्डपूजनम्                       | १७७          |
| म्, मबद्वीपर्यन्तिरिक्षे वा मरणे प्रायश्चि-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | दक्षिणाप्रदानम् , स्वधावाचनम्,           |              |
| त्तम्, प्रायश्चित्तं विना प्रेनदहने प्रेतका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | प्रार्थेना, ब्राह्मणविसर्जनम्            |              |
| र्यस्य नैष्कल्यबोधनम्, औपासनाग्न्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | श्राद्धोपयोगिमकरणम्, श्राद्धा-           |              |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                          |              |

विषयाः पृष्ठाङ्काः विषयाः पृष्ठाङ्काः रपृवै ब्रह्मयज्ञकरणे कर्मणो वैफल्यम् , श्राद्धे ब्राह्मणसंख्या, स्वशाखा-श्राद्धारपूर्व पित्रोस्तर्पणेऽधोगतिः , ज्येष्ठस्यानित्रकत्वे किनष्ठस्य साप्ति-कत्वेऽग्नीकरणहोमेऽधिकारिनिर्णयः , १७९ श्राद्धातिकमे दोषाभिधानम् .... १८०

#### इति लघ्वाश्वलायनसमृतिः।

#### १८ अथ लिखितस्मृतिः।

पृष्ठाङ्काः । विषया: विषयाः श्रिष्ठाङ्काः इष्टापूर्तकर्मणोः प्रशंसा, पादपाना श्राद्ध कृत्वा परश्राद्धभोतिनो प्ररोपणे फलकथनम्, इष्टल्क्षणम्, , निन्दा, श्राद्धकर्तृनियमाः, श्राद्धभोक्तृ-वृषोत्सर्गफलनिरूपणम्, गयाशिरसि नियमाः, नवश्राद्धादिषु भुज्ञानस्य विण्डदानफलम् , षोडश श्राद्धानि , शायश्चित्तम्, सर्पवित्रहतादीना श्राद्ध-संकान्त्यादिषु पिण्डसंख्याभिधानम् १८२ कर्भकरणे निषेधः, तप्तकुच्छविवि., उद्कुम्भदानम् , अग्निस्थाननिरू-पतितालादिभोजने प्रायश्चित्तम् , ब्रह्म-पणम्, अपुत्रिणामेकोद्दिष्टश्राद्धविधा-हादिषु स्त्रहादिनाऽनुम्रहे दोषः .... १८५ 923 कुठजवामनादिषु परिवेदने दोषा-दर्भकृष्णाजिनादीना निर्माल्यताः भावानिस्वणम् , गोवधममानि, च-भावबोधनम् , वृद्धौ श्राद्धत्रयविधिः , ण्डालघटोदकपाने प्रायश्चित्तम् , अ-ऋतुद्क्षादिविश्वेदेवानामिधानम्, श्रा-द्धे मृन्मयपात्रेऽलदाने नरकः ... १८४ शीलसंपाते निर्णयः

#### इति छिखितस्मृतिः ।

#### १९ अथ वसिष्ठस्मृतिः।

विषयाः पृष्ठाङ्काः विषयाः पृष्ठाङ्काः धर्मिजिज्ञासा, धर्मोचरणस्य फला- णम् , एनस्विनिरूपणम् , पश्च महा-भिधानम् , धर्मलक्षणम्, आर्यावर्तलक्ष- पातकानि .... १८७

| विषयाः पृष्ट                            | गुङ्गाः | विषयाः पू                                | ष्ट्राङ्का |
|-----------------------------------------|---------|------------------------------------------|------------|
| उपपातकाभिधानम् , ब्राह्मादि-            |         | णम् , शूद्रान्नाम्यवहारे निन्दा          | १९८        |
| विवाहानां छक्षणम् , ब्राह्मणादीनामा-    |         | सत्पात्रलक्षणम् , असत्पात्रदाने          |            |
| चाराः, बाह्यणादिवणीनां निरू-            |         | निन्दा, अञ्जलिना जलं न पिबेदित्या-       |            |
| पणम् १                                  | (1      | द्याचारनिरूपणम् , शिष्टब्राह्मणलक्ष-     |            |
| ब्राह्मणादीना प्रधानकर्माणि १           | 18      | णम् , ब्रह्मचारिधर्माः                   | १९९        |
| ब्राह्मणस्य पातित्यहेतनः, कृषि-         |         | गृहस्थधर्माः                             |            |
| धर्मनिरूपणम् १ १                        | 90      | वानप्रस्थधर्माः, प्रव्रजितधर्माः         |            |
| वार्चुषिकान्नमक्षणे ब्राह्मणराजन्य-     |         | वैश्वदेवादिकर्मनिरूपणम्                  | २०२        |
| योर्निवेधः, वार्घुषिकलक्षणम् , मासिक-   |         | अतिथिपूजनम्, असस्क्रतप्रमीते-            |            |
| वृद्धिग्रहणविधानम् , अश्रोत्रियादीना    |         | म्यो भागदानम्, श्राद्धे ब्राह्मणसच्या    | २०३        |
| शूद्रसधर्मत्वाभिधानम् १५                | 98      | श्राद्धमोजनसमये हविर्गुणानाम-            |            |
| आततायिवधे दोषाभावः, आत-                 |         | कथनम्, कुतपकाललक्षणम्, श्राद्ध-          |            |
| तायिनां कथनम् , त्रिणाचिकेतादिपङ्-      |         | कालाः, बाह्मणादीनामुपनयनकालः,            |            |
| क्तिपावनानां निरूपणम् , परिषछक्ष-       |         | दण्डादिघारणम्                            | 808        |
| णम् , आचार्यछक्षणम् , उपस्परी-          |         | स्नातकवतानि, वस्त्रादिधारणम्             | ०९         |
| ાવૈાધિઃ <b>.</b>                        | 18      | स्नातकाचाराभिघानम्, उपाकर्मः             |            |
| स्वापादिषु पुनराचमनविधिः, श्व-          | 6       | कालः                                     | १०६        |
| हतसृगादीना शुचित्वाभिघानम् , तैज-       |         | वेदाभ्ययनस्यानध्यायाः, उपाध्या-          |            |
| ्सादिपात्राणां शुद्धिः १९               | ३ ३     | यादुत्तरोत्तरत आचार्योदीना गुरु-         |            |
| म्मिशुद्धिः, मद्यादिभिः संस्पृष्टस्य    | 7       | त्विभिति निरूपणम्,                       | ७०५        |
| शुद्घ्यभावबोयनम् देवादितीर्थानि,        |         | पापकर्मसंसृष्टानां भार्यादीना पारे-      |            |
| शूद्रस्यासंस्कारे हेत्वभिधानम्, मधु-    | 7       | त्यागः, ब्राह्मणस्याप्रतिप्राह्याणि, वृ- |            |
| पर्कादिषु पश्चाहिसनम् १९                | 8 3     | द्धादिम्यो मार्गस्य देयत्वकथनम्,         |            |
| शावाशौचिनिरूपणम् १९                     | 9 1     | चिकित्सकादीनामन्त्रभोजने निषेषः २        | 06         |
| <b>લાત્રેયોંઘર્માઃ </b>                 | 3       | दुण्कृतकारिम्योऽप्युद्यतादिभिक्षाः       |            |
| आचारप्रशंसा, हीनाचारस्य                 |         | ग्रहणेऽम्यनुज्ञा, देवद्रोण्यादिषु काका-  |            |
| निन्दा १९                               | 0       | दिसंस्पृष्टान्नस्य शुद्धिकथनम्, पर्यु-   |            |
| नद्यादिषु मृत्रपुरीषोत्सर्गनिषेयः,      | 6       | षिताद्यनस्य दाद्धिनिरूपणम् २             | 08         |
| शीचार्थमृतिकादानम्, भोजने मुन्या-       |         | स्रानपराण्ड्वादिभक्षणे प्रायश्चि         |            |
| दीनां प्राप्तसंख्या, बाह्मणादीनां छक्ष- | ₹       | त्तम्, संधिन्यादीना क्षीरपानादौ नि-      |            |
|                                         |         |                                          |            |

| विषया:                                             | पृष्ठाङ्काः | विषया: पृष्ठाङ्काः                         |
|----------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|
| षेघनिरूपणम् , श्वाविच्छलकादिमांस                   |             | ब्रह्मप्रायश्चित्तम्, जुरुतल्पगमनादि-      |
| स्य भक्ष्यत्वम्, दत्तकप्रकरणम्                     |             | प्रायाद्देचतानां निरूपणम् २१९              |
| चरितव्रताना पातिताना प्रत्युद्धार                  |             | भूणहप्रायश्चित्तम्, राजन्यादिव-            |
| विधिः, अथ व्यवहारः, राजमन्त्रि                     |             | धे प्रायश्चित्तानि, ब्रारागनु गिहरणे       |
| णो धर्माः                                          |             | प्रायश्चित्तम्, कर्भविपाकप्रदर्शनम् २२०    |
| प्रमाणस्य त्रैविध्यबोधनम्, गृहः                    | •           | वासणीगमने शुद्रस्य भायश्चित्त-             |
| क्षेत्रविरोधे सामन्तप्रत्ययादिविधानम्              |             | म्, वैश्यादीनां बाह्मणीगमने प्राय-         |
| साक्षिपकरणम्, साक्षिस्वरूपनिह-                     |             | श्चित्तम्, शूद्रसंगतबाह्यण्यादीना प्राय-   |
| पणम्, साक्षिणां सजातीयत्वेन वि-                    |             | श्चित्तम् २२१                              |
| धानम्, साक्षिश्रवणविधिः                            | २१२         | वाह्मणदाराभिभमने प्रायश्चित्तम् ,          |
| उदाहकालादिष्यनृतानुज्ञा, पुत्रिः                   |             | गोवधे प्रायश्चित्तम्, कुन्छ्तस्रकुन्       |
| णा प्रशंसा, औरसपुत्रादीना लक्षणम्                  | २१३         | चोर्निह्रपणम्, धमार्जारादिहनने प्रा-       |
| भ्रातृणा दायविभागः                                 | 318         | यश्चित्तम् . अयाज्ययाजनादिप्रायश्चि-       |
| असर्वणीना दायविभागः, अनेशा                         |             | त्तम् २२२                                  |
| नामभिधानम्, विवाहातप्राक्तन्याया                   |             | अभिशस्तप्रायश्चित्तम् , वैश्वानः           |
| रजीदर्शने पितुदोंषः, वाग्दानीत्तरं वर-             | 1           | र्यादीधीना निरूपणम्, नहाचारिणः             |
| स्य पश्चत्वे निर्णयः                               | २१५         | स्त्रीगमने प्रायश्चित्तम् , रेतसः प्रथरनो- |
| पुत्रराहितस्य सृतस्य घनभाना                        |             | त्सर्गादिविषये प्रायश्चित्तम् , अधाना-     |
| क्रमः, ब्राह्मणद्रव्यस्य राज्ञाऽहार्यस्वा-         |             | रिकृतमांसाशनादी प्रायश्चित्तम् . २२३       |
| भिधानम्, चण्डालादिनात्यःतरनिह्न-                   |             | आत्मत्यागिनः स्रेहात्प्रेताकेयाया          |
| नवस्त्राधिकानम                                     | 318         | प्रायश्चित्तम्, आत्महननाध्यवसाये           |
| राजधर्माभिधानम्<br>दण्ड्योत्सर्गे राज्ञ उपवासादिक- | 1           | प्रायश्चित्तम्, अधीयानानामन्तरा म-         |
| थनम्, अद्ण्डचद्ण्डने पुरोहितादेः                   |             | मने प्रायश्चित्तम्, श्वकुतकुटादीनां मां-   |
| प्रायश्चित्तम्, राजधृतदण्डानां गति-                |             | सादने प्रायश्चित्तम्, श्वदष्टस्य प्राय-    |
| निस्तपणम्                                          | 204         | श्चित्तनिरूपणम्, अचाण्डालपति-              |
| भायश्चित्तपकरणम्, अनिम्तं-                         | 1           | तोपस्पर्शने प्रायश्चित्तम् , भ्रूणहत्यायां |
| विकृतापराधे प्रायश्चित्तम्, सूर्याभ्यु-            | ł           | प्रायश्चित्तान्तरकथनम् , अपर: कृच्छू-      |
| दितसूर्यभिनिर्मुक्तिविषये प्राचाश्चित्तम्,         |             | विधिः २२४                                  |
| कुनिविश्यावदन्तादीनां प्रायश्चित्तम्,              |             | चान्द्रायणविधिः, अतिकृष्ण्यदि-             |
| क कर्म कर मन्द्रामनामा आनाव्यसम्                   |             | निरूपणम्, कुच्छ्।णां अत्रस्पाणि,           |

| विषयाः                              | पृष्ठाङ्काः | विषयाः                  |        |      | पृष्ठाङ्काः |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------|--------|------|-------------|
|                                     |             | णा त्यागाभावकथनम्,      |        |      |             |
| साधारणपापक्षयोपायाभिधानम्           | २२६         | हेतवः, सर्ववेदपवित्रामि | धानम्  |      | २२९         |
| वेदाध्ययनप्रशंसा                    | २२७         | दानादीनां फलनिरू        | पणम् , | अति- |             |
| आहारशुद्धिनिरूपणम्                  | 226         | दानाभिधानम्             | •••    |      | २३०         |
| स्वयं विप्रतिपन्नादीना दूषितस्त्री- |             | प्राणाग्निहोत्रविधिः    | ****   |      | २३१         |

# इति वसिष्ठस्मृतिः।

# २० अथ वृद्धशातातपस्मृतिः।

| विषया:                                                                                                                                                                                                                      | पृष्ठाङ्का. | विषयाः                                                                                                                                                                   | विद्याः |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ब्रह्मकूर्चविधिः, मूत्रोत्सर्गे तत                                                                                                                                                                                          |             | ष्टप्रदाने नरकः, उपवासे नेत्राञ्जना                                                                                                                                      | •       |
| स्मृतिभ्रंशाज्जलं पिनतः प्रायश्चितम्                                                                                                                                                                                        | २३२         | दिधारणे स्त्रीणामम्यनुज्ञा                                                                                                                                               | . २३४   |
| स्पृष्टप्रायश्चित्तानि कृष्ट्यस्भीम्याभिधानम् , तुलापुरुष-<br>विधानम् , प्रेतायान्नदानम् , मातुःस-<br>विण्डीकरणम् , सपिण्डि(ण्ड)ताविधिः,<br>श्राद्धे द्विजेम्यो मृन्मयपात्रेऽन्नदाने<br>नरकाभिधानम् , वृष्टाय श्राद्धोच्छि- | •           | अमावास्यादिषु दन्तकाष्ठादीनां नि<br>षेघः, कुमारप्रसवे गुडघृतहिरण्यवस्त्राः<br>दिप्रतिग्रहे दोषामावकथनम्, अन्यायः<br>छड्वद्रव्येणौध्वेदेहितकरणे फलामाव<br>इत्यादिनिरूपणम् | •       |

# इति दृद्धशातातपस्मृतिः।

# २१ अथ दृद्धहारीतस्मृतिः।

| विषयाः                              | रष्ठाङ्काः |                                       |
|-------------------------------------|------------|---------------------------------------|
| हारितं प्रत्यम्बरीषस्योक्तिः, पुरु- |            | चक्रधारणामावे कर्भणो वैफल्य-          |
| षोत्तमस्य सर्वोत्तमत्वेन वर्णनम्    |            | बोधनम्, तप्तचक्रधारणविधिः, श्राद्धे   |
| विष्णोद्दियनिरूपणम्, दास्यलक्ष-     |            | दाङ्खचकोर्ध्नपुण्ड्रादिरहितबाह्मणभोन- |
| णाभिधानम्, तापादिसंस्काराणां कर्त-  |            | ने पितृणां दुर्गतिः २३९               |
| व्यत्वेन विधानम्                    |            | ऊर्ध्नपुण्ड्घारणविधिः २४०             |
| बैकाबानां पद्म मंस्काराः, आचा-      |            | ललाटादाङ्गेषु केशवादीना न्यासः,       |
| र्यस्थाम्, चक्रादिधारणविधिः         | २३८        | केशवादिमूर्तीनां निरूपणम् २४१         |

|                                       | Service Contracts                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| विषयाः पृष्ठाङ्काः                    | विषयाः प्रशङ्काः                     |
|                                       | श्रीकृष्णमन्त्रस्य विधानम् २५९       |
| मन्त्रसंस्काराविघानम् २४३             | वाराहमन्त्रविधिः, नारसिंहमनुवि-      |
| बिम्बदानविधिनिरूपणम् २४४              | घानम् र ११                           |
| मन्त्रयोगामिधानम् २४९                 | नर्सिहमन्त्राभिवानम्, तद्धचान-       |
| न्यासविधिः, विष्णोध्यानादिनि-         | निरूपणंच २६२                         |
| रूपणम् २४६                            | वामनमन्त्राभिधानम् २६३               |
| प्राणायामविधिः, जपविष्यमिधा-          | हयग्रीवमन्त्रविधिनिरूपणम्, सी.       |
| नम्, जपस्य फल्टम् २४७                 | दर्शनमनुविधानम् २६४                  |
| प्रणवस्थाविष्ण्वादिदेवतानां प्रति-    | विष्णोराराधनविधिः, प्रातःक्रः        |
| पाद्नम् २४८                           | त्यम् २६६                            |
| प्रणवार्थनिरूपणम्, व्याहृत्यर्था-     | शीचविधिनिरूपणम्, सानादि              |
| भिधानम्, स्वरूपादित्रिवर्गस्य संसिन   | विधिः २६६                            |
| •                                     | पवित्रघारणम् , संध्योपान्तिः,तर्पः   |
| द्धचुपायनिरूपणम् २४९                  | णविधिनिरूपणम्, विष्णोराराधनार्थं     |
| नारायणपदस्यार्थाभिधानम्, वि-          | तुलस्यादीनां संचयः २६७               |
| प्णुदास्यमहिमवर्णनम् , मनोरर्थमविदि-  | लक्ष्मीनारायणस्य ध्यानामिधानम् ,     |
| त्वा जपकरणे सिद्धचमावादिनिरू-         |                                      |
| पणम् २५०                              | पञ्चोपनियन्न्यासादिकथनम्, पाद्यादि-  |
| पञ्चाङ्गन्यासाविधिः । हरिध्याना-      | पात्रेषूशीरचन्दनादीनां प्रक्षेपः २६८ |
| दिपूर्वकजपविधिनिरूपणम् २५१            | परमात्मनो मधुपर्कादिभिः पून-         |
| आयुष्कामाद्यर्थे जपादिविधिः,          | नम्, आवरणदेवतानां पूजनम् २१९         |
| अष्टाक्षरमनोर्माहात्म्यामिधानम् २९२   | दशाक्तभूपनिस्तपणम् , दीपनिधिः,       |
| द्वादशार्णमनुनिरूपणम् , तन्मन्त्र-    | नैवेद्यविधिनिरूपणम्, नैवेद्यविपये    |
| जपस्य फल्रश्रुतिः २५३                 | के:द्रवादिद्रव्याणां निषेधः २७०      |
| द्वादशाणेमनोर्ऋष्यादिकथनम्, त-        | मुक्तवतो हरेराचमनायुगचाराणां         |
| न्मन्त्रस्य जपादिविधिः रे५४           | कथनम् , सपर्थोत्तरं जपविधिः, प्रात-  |
| मालतीपुष्पहोमेन सर्वेष्टसिद्धिः,      | रीपासनविध्यनन्तरं होमविधिनिरू-       |
| षडक्षरमनोर्विधानम्, तन्मन्त्रस्य च्छ- | पणम् १७१                             |
| न्दआदिनिरूपणम् २९९                    |                                      |
| षडक्षरमन्त्रजपविधिः २५६               |                                      |
|                                       |                                      |
| श्रीराममन्त्रविधानम् २५७              | घानम् २७२                            |

| विषयाः  जीविकार्थं यायावरादिवृत्त्यामि- धानम्, असत्प्रतिग्रहादीना निषेधः, महाभागवतछक्षणम्, तामसदेवतानां निरूपणम्, विप्रादीनां प्रतिग्रहादि- धर्माः २७३ अग्निदादीनां हननम्, कामचारेण वर्तमानानां कुळटादीनां विप्रवासनम्, अन्याय्यदण्डनिषेधः, अदण्डचदण्ड- नादिफळम्, दिग्दण्डादीनां निरूप-  नादिफळम्, दिग्दण्डादीनां निरूप-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | २७८<br>२७६<br>२८०<br>२८१ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| धानम्, असत्प्रतिग्रहादीना निषेषः,  महाभागवतल्रक्षणम्, तामसदेवतानां निरूपणम्, विप्रादीनां प्रतिग्रहादि- धर्माः २७३ अग्निदादीनां हननम्, कामचारेण वर्तमानानां कुलटादीनां विप्रवासनम्, अन्याय्यदण्डनिषेषः, अदण्डचदण्ड- नादिफलम्, दिग्दण्डादीनां निरूपः विष्रवण्डनस्थादीनां निरूपः र्भानप्रस्थधमीः, संन्यासल्रक्षणम्, उपाकमीविषिः हरेनेवाविधमिक्तिनिरूपणम्, अबा- विष्रवण्डनस्य कर्तव्यत्वेन विधा-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २७६<br>२८०<br>२८१        |
| महाभागवतलक्षणम् , तामसदेवतानां दास्यधर्माभिधानम् , ब्रह्मचर्थाः विद्रादीनां प्रतिप्रहादि-<br>धर्माः २७३ त्रिमदिशारणम् १७३ त्रिमानानां कुलटादीनां विप्रवासनम् , जन्याय्यदण्डनिषेधः , अदण्डचदण्ड-<br>नादिफलम् , दिग्दण्डादीनां निरूपः दिषु हरिपूजनस्य कर्तव्यत्वेन विधाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | २८०<br>२८१               |
| भर्माः २७३ रीयादिधारणम् भन्यास्थ्रक्षणम्, वर्तमानानां कुल्टादीनां विश्रवासनम्, अन्याय्यदण्डनिषेधः, अदण्डचदण्ड- हरेर्नवाविधमिक्तिनिरूपणम्, अबा- विश्वहण्डम्, दिग्दण्डादीनां निरूप-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | २ <i>८</i> ०<br>२८१      |
| अग्निदादीना हननम्, कामचारेण वर्तमानानां कुळटादीनां विश्रवासनम्, उपाकमीविधिः हर्रनेवाविधमिक्तिनिरूपणम्, अबान्नादिफळम्, दिग्दण्डादीनां निरूप- दिशु हरिपूजनस्य कर्तन्यत्वेन विधान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २८१                      |
| वर्तमानानां कुलटादीनां विप्रवासनम्, उपाकर्मविधिः इर्रानविधिः स्टर्गनविधिः स्ट |                          |
| अन्याय्यदण्डनिषेधः, अदण्डचदण्ड-<br>नादिफलम्, दिग्दण्डादीनां निरूप-<br>दिषु हरिपूजनस्य कर्तव्यत्वेन विधा-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| नादिफलम्, दिग्दण्डादीनां निरूप- दिषु हरिपूजनस्य कर्तन्यत्वेन विभा-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | २८२                      |
| mar manufactularity and and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २८२                      |
| णम्, परद्रव्यादिहरणे हस्तच्छेदादि- नम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| विधानम्, मानकूटादिकरणे दण्डनि- यज्ञरूपस्य विष्णोध्यीनादिकथ-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| रूपणम् २७४ नम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २८३                      |
| जनेश्वर्धमीभिधानम्, फलितवृ- विष्णोः पूजाविधिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 358                      |
| क्षादिच्छेदने शूलारोपणादिकथनम्, पूजाङ्गहोमविधानम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 328                      |
| प्रियवीपतिधमोः, सत्पात्रव्याम् २७५ द्विज्ञानामेव शाल्यामशिलार्चनेऽ-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| स्वहस्तालिखितादिभिः शासनपत्र- विकारः, शालग्रामशिलाया महिमव-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| करणम्, राज्ञो निवासस्थानम्, व्यव- र्णनम्, न्यासविधिनिरूपणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| हारकर्मस्वध्यक्षस्थापनम्, सबन्ध- विष्णोः सपर्याविधिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| कादावृणे प्रतिमासं वृद्धिग्रहणविधाः महामागवतप्रशंसा, अतिथिपूज-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| नम्, निर्धनाधमाणिकस्यर्णोपाकरणो- नम्, निषिद्धतस्रणामभिधानम्, भोज-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| पायः, साक्षिनिरूपणम्,भोग्यगोप्यभे- ने कास्यपात्रस्य परिमाणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                        |
| देनाऽऽधेर्द्वविध्यम् २७६ मोजने वटाश्वत्थादिपर्णामां निषेधः,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| सुराकामाद्यर्थकृत ऋणस्याद्येत्वम् , मोजने मधुकादिपात्राणां प्राशस्त्यनो-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| विदुर्ऋणस्य पुत्रपीत्रादिभिर्देयत्वम्, धनम्, मोजनविधिः, भोजनियमः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| द्दायविभागः, स्त्रीधनलक्षणम् , अनुत्प- विधिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 360                      |
| स्नापत्यादीनां स्त्रीणा दायविचारः, सशब्दमपोशनादिपाने पातित्या-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| वनस्यादीनां भागानर्हत्वनिरूपणम्, भिघानम्, मोजने करञ्जमूळकादीनां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| विभागोत्तरमुत्पन्नपुत्रस्य विभागविः निषेधः,उत्तरापोद्मनादिविधिनिद्धपण-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| षये निर्णयः, सीमाविवादे निर्णयः, म्, सायंसंध्या, स्थानभेदेन संध्यागुणाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| औरसाद्युत्राणामिभानम् २७७ सायमीपासनविधिः, विष्णुशयनाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |

| विषयाः प्रश्लाङ्गाः                     | विषयाः प्रशाङ्काः                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| द्विविधिनिरूपणम्, ऋतौ स्त्रीगमन-        | विषयाः <b>एछाङ्काः</b><br>पिण्डदानम्, नारायणबले. कर्ते- |
| विधिः, स्त्रीगमने वर्ज्यानि, विष्णुरा-  | व्यत्वबोधनम् ५१०                                        |
| यनोत्सवविधानम् २९२                      | उदककुम्भदान।दिनिरूपणम्, सान्ति-                         |
| पवित्रारोपणम् , पवित्रारोपणम्य          | कादीनां ऌक्षणाभिधानम् , तामिस्रा•                       |
| फल्रम्, कार्तिके हरिपूजनविधिनिरूप-      | दिनरकाः २११                                             |
| णम् २९३                                 | पश्च महापातकानि, बह्महत्याः                             |
| नृसिंहपूजनम् २९४                        | समानि, सुरापानसमानि, सुवर्णस्तेय-                       |
| नृसिंहपूजने फलाभिधानम् , पौर्ण-         | समितानि ३१२                                             |
| मास्यां वामनार्चनम् , न्यतीपाते हय-     | गुरुतल्पसमानि, अनुपातकानाम-                             |
| ग्रीवार्चनविधिनिरूपणम् २९५              | भिधानम्, उपणानकानि ३१३                                  |
| ब्रह्णादिषु वराह्वपुषो नारायणस्य        | प्रकीर्णपातकानि, पातकादीनां छ-                          |
| सपर्याविधानम्, २९६                      | क्षणम् , संसर्गिश्रायश्चित्तम् , जातानु-                |
| कृष्णाष्टम्यादिषु गोपालकृष्णादीनां      | तापस्य प्रायश्चित्तेऽधिकारः, व्रह्मह-                   |
| पूजनाभिधानम् २९७                        | प्रायश्चित्तम् ३१४                                      |
| श्रीरामपूजाविधिः २९८                    | यागस्थक्षत्रियादिवधे प्रायश्चित्तम्,                    |
| वैशाख्या पौर्णमास्यां पुरुषोत्तम-       | ब्रह्महत्यायाः प्रायश्चित्तान्तरनिरूपणम्,               |
| पूजनम्, जन्माष्टम्यां कृष्णपूजनम् २९९   | सुरापानादौ शायश्चित्तम् ११५                             |
| ु श्रीष्णस्य दोल्रोत्सवविधिः, भाद्र-    | सृतकान्नादिभक्षणे प्रायश्चित्तम्,                       |
| पदद्वादश्यां वामनपूजनम् २०१             | वृथा मांसारानादिविषये प्रायश्चित्तम्,                   |
| नारायणपूजनम्, वेदपारायण                 | विशिष्टशृद्धस्य पतनहेतवः ६१६                            |
| त्रस्तंस्व्यामिधानम्, रात्रौ होमवि-     | सुरापाने द्विजातीना प्रायश्चित्तम्,                     |
| धिनिरूपणम् र०२                          | कामतः स्वर्णहारिणः शायश्चित्तम्                         |
| माधवपूजनविधिः, विष्णुपूजनम् ३०३         | अकामतो भगिन्यादिषु सकुद्भपने प्रा                       |
| यात्रोत्सवयोः फलानिरूपणम् , सं-         | यश्चित्तम्, कामतो भगिन्यादिषु ग-                        |
| वत्सरादिषु महोत्सवविध्यमिघानम् ३०४      | मने प्राथिशतम् ३१७                                      |
| उत्सवाङ्गयामाविधानम् ६०५                | स्वदारास्वास्यगमने प्राथश्चित्तम्                       |
| अवभृथविध्यभिधानम् , नित्यो-             | पुरुषादिगमने प्रायश्चित्तम्, उद्वया-                    |
|                                         | दिगमने प्रायश्चित्तम्, संसर्गिणां प्रा-                 |
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | यश्चित्तम् २१८                                          |
| पञ्चत्वे संस्कारिवधिः ३०७               | स्त्रीणां व्यभिचारे शायश्चित्तम्,                       |

| विषयाः                                   | पृष्ठाङ्काः | विषया:                               | mara r    |
|------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-----------|
| स्त्रीगमने यत्यादीनां प्रायश्चितम्       |             |                                      | रक्षाक्षा |
| प्रायश्चित्ताकरणे फलाभिघानम् , गोन्न     |             | वर्णाभिधानम्                         |           |
|                                          |             | केशवादीनामायुधानि, तद्धिम्बान        |           |
| प्रायश्चित्तम्, अग्निदादिस्त्रीवधे दोषा  |             | दिषु गन्धादिभिः पूजनविधिः            | ३३०       |
| भावकथनम्, आततायिवधेऽदोषः                 |             | वैभवेष्टेर्विधानम्, आनन्तेष्टिकथः    | ,         |
| ब्रह्महादिविषये प्रायश्चित्तान्तरक       |             | मम्                                  |           |
| थनम् , रजस्वलादिसंसर्गे प्रायश्चित्तम्   | ,           | वैनतेयेष्टिनिरूपणम्, वैष्वक्तेने-    |           |
| उच्छिष्टरपर्शने प्रायधित्तम्             |             | ष्टि विधिः                           |           |
| रजस्वलासृतिकयोः पश्चत्वे स्नापना-        |             | सौदर्शने। छि।निरूपणम्                | ३३३       |
| दिसंस्कार:, चण्डालादिहताना संस्का        |             | भागवतेष्टचिभधानम्, पाद्मीष्टिः       | 338       |
| राभिधानम्, रजस्वलादिस्पर्शे रजस्व        |             | पवित्रेष्टिविधिः, पञ्चरात्रोत्सवः    |           |
| छायाः प्रायाश्चित्तम्, चण्डालपतितोदः     | •           | विधिः                                | 339       |
| कपाने प्रायश्चित्तम्, चण्डालपतितादी-     | •           | क्षीराञ्चियजनम्                      |           |
| ना गृहेष्वन्नभोजने प्रायश्चित्तम्        | ३२१         | दोल्रोत्सवविधिः                      | ३३७       |
| चण्डालवाटिकाया स्वापादी कृते             |             | विष्णोरुत्सवविधिनिरूपणम्             | 336       |
| प्रायश्चित्तन्, शुद्रान्नादिभोजने प्राय- |             | उत्सवस्य फलश्रुतिः                   | 336       |
| श्चित्तम्, अमेध्यशवादिद्षितक्षपस्य       |             | विष्णुपूजाविधिः                      | 380       |
| शुद्ध्यभिधानम्, चण्डालप्तितादिद्-        |             | स्त्रीधर्माभिधानम्                   | 388       |
| षितप्रासाददेवहम्यीणा शुद्धिः             |             | माण्डादीना संशुद्धिः, मानदुष्टा-     |           |
| विष्णोरुत्सवमध्ये विद्युत्स्तानितसं-     |             | दिद्रव्याणा प्रतिपादनम्              | 384       |
| मवादी शान्तिनिरूपणम्, अवैष्णव-           |             | काल्दुष्टलक्षणम् , संसर्गदुष्टाभि-   |           |
| स्थापितमधुसूदने वासुदेवेष्टिविवानम् ,    |             | घानम् , जातिदुष्टकथनम् , अमक्यमो-    |           |
| सेनेश्वनतेथादीना बिन्बस्थापनम्           |             | क्त्रादीना संसर्गनिषेधः, वैष्णवधर्म- |           |
| अनेष्णवस्य वैष्णवद्शिः।विधिः,            |             | निरूपणम्                             | 3 2 2     |
| अवैष्णविष्रपूजना है प्रायश्चित्तम्,      |             | नवविधेज्याभिधानम् , अर्थपञ्चक-       | 1.1       |
| नारादण्यादीष्टिविधिनिरूपणम्              | 320         | निरूपणम् , विष्णोराराधनम् ,वैष्णव-   |           |
| यज्ञवपुषो वर्णनम्, द्रव्ययज्ञादीना       |             | छक्षणम् , वैष्णवस्य पातित्यहेतुनिः   |           |
| निरूपणम्, नारायणेष्टिविधानम्             | 224         |                                      | 9 45      |
|                                          | 414         | ह्मपणम्                              | 3.8%      |
| वासुदेवेष्टिः, वैव्णवेष्टिविधिनिरू-      |             | छोकायतिकादीनां छक्षणम्, अवै-         | •         |
| पणम्                                     | 356         | दिकाषिधिना विष्युपूजनाच्छाण्डिल्य-   |           |
| वैयुहेष्टिविधिकथनम् , केशवादीनां         |             | स्य शापाभिधानम्, वेदोक्तविधिना       |           |

| विषयाः                               | <b>बिश्वा</b> | विषयाः                                 | प्रष्ठाङ्काः |  |
|--------------------------------------|---------------|----------------------------------------|--------------|--|
| नारायणपूजनाच्छाण्डिल्यस्य तद्धाम     | -             | वैष्णवधर्मानिरूपणम्                    | 397          |  |
| प्राधिनिरूपणम्                       | , 386         | वैष्णवप्रशंसा                          |              |  |
| स्त्रीधर्माभिधानम् , स्रहगमनस्य      | i             | महापापोपपापाद्यैरान्वितस्य वैप्णा      |              |  |
| फल्रम् , गर्भिण्याः सहगमने निषेधः    | ,             | वस्य प्रायश्चित्तादिकथनम्, अवैष्णवा-   |              |  |
| विधवाधर्माः , पत्न्या मृतायामश्चिही  | •             | न्नमोजने निषेधः, वैष्णवत्राह्मणाद्यपू- |              |  |
| त्रिणः कुशमय्यादिपत्न्यन्तरेणाभिहो   | •             | जने नरकपातः, आद्धकर्मणि हर्य-          |              |  |
| त्रघारणविधानम्                       | 886           | र्थितान्नदानात्पिनृणां विष्णोः स्थान-  |              |  |
| चकादिधारणविधिः, पुण्डूकिया           |               | प्राप्तः                               | 148          |  |
| मिधानम् , मन्त्रदीक्षारहितस्य वैष्ण- |               | अमादिश्राद्धकालाः, एकादश्यां           |              |  |
| वस्य मन्त्रादिविषये सिद्ध्यभावकथनम्  | ३५०           | पित्रो. श्राद्धानिषेधः, वैज्जवधर्माभि- |              |  |
| वैष्णवदीक्षाविधिः                    | 398           | धानम् , एतच्छा <b>छस्य फ</b> ल्श्रुतिः | 399          |  |
| इति वृद्धहारीतस्मृतिः।               |               |                                        |              |  |

# २२ अथ वेद्ण्यासस्मृतिः।

| विषयाः प्र                                                                | । हाङ्काः   | विषयाः पृष्ठाह्नाः                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                           |             | * **                                                                                                   |
| निरूपणम् , अनुस्रोमविरोमजातीना<br>कथनम् , गर्माघानादिसंस्काराणां          |             | क्रस्यम् ३१२<br>स्त्रानादिविधिन्नतिपादनम्, तर्पण-                                                      |
| निरूपणम्                                                                  | 390         | विधिः ३१३                                                                                              |
| पुंसवादिसंस्कारकालाः, ब्रह्मचारि-                                         |             | पाकयज्ञादिविधिनिरूपणम् १६४                                                                             |
| वर्माः वताचरणाजेष्टिकबह्मचारिणो वहा-<br>सायुज्यफलम् , समावर्तनम् , विवाह- | <b>३</b> ९८ | अतिथिपूननम् , अभोज्यानानां<br>निरूपणम् , श्रद्भेषु नापितादयो मो-<br>ज्याचा इत्यादिकथनम् , भक्ष्यामस्य- |
| विधिः                                                                     | 346         | प्रकरणम् १६९                                                                                           |
| क्षत्रियादिकन्याविवाहे विप्रादी-<br>नामधिकारः, गृहस्थधर्मनिरूपणम्,        |             | भोजनविधिः १६६<br>गृहस्थाश्रमप्रसंसा,तीर्थनिस्त्वणम्,                                                   |
| स्त्रीयमाभिधानम्<br>स्त्रीणां चित्यकर्मकथनम् , रजस्व-                     |             | दानधर्ममकरणम् १६७<br>इन्दुक्षयादिषु दानप्रशंसा, सत्पात्राणां                                           |
| छाधर्मनिरूपणम                                                             | 388         | निरूपण्म् १६८                                                                                          |

| , विषयाः पृष्ठ                       | ाङ्गाः | विषयाः           |         | ***** | 1     | विद्याङ्काः |
|--------------------------------------|--------|------------------|---------|-------|-------|-------------|
| , बाह्मणबुवादीना उक्षणम्, बाह्मण-    |        | दोषाभिधानम् ,    | शूद्राद | मोजने | फछ-   |             |
| प्रशंसनम् ् ३                        | 88     | नि <b>रूपणम्</b> | ****    | •••   | • • • | 300         |
| एकपड्कत्या विषमान्नदाने ब्रह्महत्या- |        |                  |         |       |       |             |
|                                      | वेदहर  | पासरमृतिः।       |         |       |       |             |

# २३ अथ शङ्खालिखितस्मृति :

| विषया:                           | विष्ठाङ्काः | विष्     | याः         |         | •    | ाहाडू:<br> |
|----------------------------------|-------------|----------|-------------|---------|------|------------|
| वैश्वदेवमक्तत्वैव मुझानस्य काक   |             | पूजनम्,  | परान्नमोजने | निषेधः, | राज- |            |
| योनिप्राप्तिरिति निरूपणम्, अतिथि |             | प्रशंसा, | बाह्मणप्रशस | नम्     |      | ३७३        |
|                                  |             | 00       |             |         |      |            |

#### इति शङ्कालिखितस्मृतिः।

# २४ अथ शङ्खस्मृतिः।

| विषयाः                                                                 |       | विषया:                                  |        |
|------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|--------|
| बाह्मणादीना कर्माणि , पुंसवनादि-                                       |       | धारणादीनां लक्षणम्, ध्यानयोगनिरू        | •      |
| संस्काराणामभिधानम् , बाह्मणादी-                                        |       | पणम्                                    | 306    |
| नामुपनयनकरा                                                            |       | नित्यनैमित्तिक।दिस्नानाना छक्षणानि      |        |
| ब्राह्मणाद्यपनयने मौक्जयादीना नि                                       |       | कियास्त्रानविधिः                        | ३८१    |
| रूपणम्, ब्रह्मचारिधर्माः, वेदाध्ययन-                                   |       | आचमनविधिनिह्नपणम्                       | १८२    |
| विधिः, अनध्यायाः                                                       | ३७५   | अध्यमर्षणम्                             | ३८३    |
| समावतेनम्, विवाहपकरणम्,                                                |       | गायत्रीत्रश्चिविः, गायत्रीन-            |        |
| बाह्यादिविवाहानां रुक्षणम् , बाह्मणा-<br>दीनामसवर्णकन्यापरिणयेऽधिकारः. |       | पम्य फलम्, गायत्रीहोमाद्भीष्ट-          |        |
| शुद्धापरिणये द्विज्ञातीना निषेधः                                       | 208   | सिद्धिः, गायत्र्याः प्रशंसा             | \$ < 8 |
| पश्च महायज्ञाः , गृहाश्रमिणां प्र-                                     | 104   | तर्पणविधिः                              | 969    |
| शंसा, अतिविश्वनादगृहस्थस्य स्वर्गा-                                    |       | श्राद्धे बाह्यणपरीक्षणम्, वर्ज्यबा-     |        |
| भिधानम्                                                                | ७ ७ इ | हाणाः, पड्किपावनब्राह्मणाना निरू-       |        |
| वानप्रस्थ पर्म निरूपणम् ,यतिपक-                                        |       | पणन , श्राद्धे ब्राह्मणसंख्या , श्राद्ध |        |
| रणम्, यतिवर्माः, वतिपात्राणि                                           | 306   | उप्रगन्धादिपुष्पाणा वर्जनम्             | ३८६    |
| यत्याचारकथनम्, प्राणायागहश्लणम्,                                       |       | श्राद्धे वर्ष्यद्वयाणामभिषानम्,         |        |
|                                                                        |       |                                         |        |

| विषया:                                                                | पृष्ठाङ्काः | विषयाः                               | प्रष्ठाङ्का |  |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|--|
| श्राद्धोपादेयानि, श्राद्धदेशाः, म्हेच्छ                               |             | पहारे संवत्सरव्रतिधानम्. छत्रणाद्य   | *           |  |
| देशादी श्राद्धाचरणे निषेध                                             |             | पहारे बनानिरूपणम्, पलाण्ड्वादिम      |             |  |
| अशोचप्रकरणम्                                                          | <b>३८८</b>  | क्षणे व्रतनिरूपणम्                   | 195         |  |
| द्रव्यशुद्धिपकरणम्, मृन्मयादिपाः                                      |             | विवत्मादीना शीरपाने व्रताभिधानम्     |             |  |
| त्राणा शुद्धिः, मुक्तःमणिप्रवालानां                                   |             | शुद्रादीनामलभोजने वतानिरूपणम्        | 795         |  |
| शुद्धिनिरूपणम् , यज्ञपात्राणा शुद्धिः,                                |             | परिवित्त्यादीनां संशुद्धये संवत्सार  |             |  |
| वेशमादीना शुद्धिः                                                     | ३८९         | वतम्, काकोच्छिष्टादिभक्षणे वताभि-    |             |  |
| धान्यादीना शुद्धिनिरूपणम् , नि-                                       |             | धानम् वाग्दुष्टादिभक्षणे त्रतम्, एक- | i           |  |
| र्यासादीना द्याद्धिः, स्वश्यादीना द्या                                |             | पड्कत्युपविष्टादिषु विषमादिदाने      |             |  |
| ाद्धनिरूपणम्, गृहम्थादीना शोचिव<br>धिः, महापातिकना संशुद्ध्यथेद्वादः- |             | वन।निरूपणम्                          | 363         |  |
|                                                                       | <b>३</b> ९० | अधनर्पणत्रनम् , पराक्तवतम्, वारु-    |             |  |
| शाञ्दत्रनानरूपणम्<br>कृटभाक्ष्यादिविषये त्रताभिधानम्,                 | 440         | णकुच्छ् विधिः, अतिकृच्छू , सातपन-    |             |  |
| क्षात्रियादिवधे नतनिरूपणम्, गवाद्य-                                   | 1           | कृच्छ्, द्यभिघानम्                   | 895         |  |
| इति सङ्गस्यतिः।                                                       |             |                                      |             |  |

#### २५ अथ शातातपस्मृतिः।

| विषयाः                                 | पृष्ठाङ्काः |
|----------------------------------------|-------------|
| प्रायभित्तस्य फलम्, दुष्कर्मजरो        |             |
| गाणां जप्यादिभिः शम इत्यादिकथ-         |             |
| नम्, महापापात्कुष्ठादिरोगाणामुत्प-     | •           |
| तिरिति निरूपणम्, उपपापाज्जलो-          |             |
| द्रादिव्याधीनामुत्पात्तः, पापाद्दण्डाप |             |
| तानकादीना प्रादुर्भाव इत्यादिकथनम्     |             |
| गोढानादिविधिः, वृषभदानम्,              | •           |
| गोचर्मदानविधिः, अश्वदानादीनां नि       | •           |
| रूपणम् , प्रायश्चित्ताविधिः            | ३९७         |
| कर्म वपाकः, नरकस्यान्ते ब्रह्महा       |             |
| पाण्डुकुछी भवति तत्पातकशान्तये         |             |

विषयाः प्रशिक्ताः प्रशिक्ताः प्रशिक्ताः प्रायश्चित्तम्, गोनपात् प्रगोन्मात्। स्वार्वश्चित्तम् .... ३९८ पितृहत्यया चेतनाहीनम्तन्छान्त्यर्थे प्रायश्चित्तम् .... ३९८ पितृहत्यया चेतनाहीनम्तन्छान्त्यर्थे प्रायश्चित्तम् , बालहत्यादिरोपाद्वन्थाः दिदो ।स्तव्यनोदनाय प्रायश्चित्तम् ... ३९९ रुद्दलक्षणम् महारुद्धातिरुद्धयोर्छक्षणम्, राजहा सयरोगी स्यात्तद्दोषायन्त्रये गोन्महिरण्यादिप्रदानम्, शूद्धन्तः दण्डाः प्रतानक्रयुतो मवति, तत्यापशान्तये प्राजापत्यादिनिस्यणम् .... ४०० उष्ट्वधाद्धिकृतस्वरस्तत्यापिक्शुव्

| विषया:                                      | पृष्ठाङ्काः | विषया:                                  | प्रहा <b>ड</b> ाः |
|---------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------------|
| ध्यर्थे कर्प्रजफलदानम्, महिष्यादिह          | •           | दुग्यधेनुदानम्, इक्षुविकाराद्यपहरणा     | •                 |
| ननात्कृष्णगुरुषादीनामुपत्तिम्तच्छा-         |             | दुदरादिरोगोत्पात्तिनिरूपणं तह्रोषशा     | •                 |
| न्त्यर्थे मह्यादिदाननिरूपणम्                | 804         | न्तये गुडवेन्वादिदानाभिषानम्            |                   |
| सुरापानादिपापाना फल्टम्, तत्पाप             | •           | मातृगमनादिदोषाणा फलाभिधा                |                   |
| शान्तये प्राजापत्यात्मकव्रतनिरूपणम्         | ,           | धानं तद्दोषशान्तये धनेश्वरादीना मर्च    |                   |
| अभक्ष्यमक्षणस्य फरुनिरूपणम्, तत्पा          | ·           | निविधिनिरूपणम्                          | 804               |
| पशान्तये भीष्मपश्चकाभिघानम्, परा            | •           | स्वसुतागमनादिपापाद्रक्तकुष्ठाद्युत्प-   |                   |
| नाविझकरणस्य फलं तत्पापशान्तरे               | Ĭ           | त्तिस्तच्छान्तये सुरेश्वरार्चनादिनिरूप  |                   |
| लक्षहोमविधिः, परवश्चकस्य फर्                | <b>.</b>    | णम्, विश्वस्तमार्यादिगमनाद्गनचर्मा      | •                 |
| तत्पापविशुद्धये प्रायश्चित्ताभिधानस         | ( ४०२       | चृत्पत्तिस्तच्छान्तये प्रायश्चित्तानिरू | •                 |
| परोपतापस्य फलं तच्छुद्धयेऽन्नदा             | •           | पणम्                                    | 808               |
| नादिकथनम्, दावाझिदायकादीन                   |             | मातृष्यस्त्रभिगमनादिपापाद्वणाद्युः      |                   |
| फलनिरूपणं तत्पापशान्तय उद्पा                | •           | त्पत्तिम्तच्छान्तये सम्यग्दासीप्रदानाः  | •                 |
| नादिनिकाणम्, कुलझादीना फल                   | 3           | दिनिह्नपणम्                             | 800               |
| तत्पापशुद्धये स्वर्णदानादिनिरूपणम्          | £08 ]       | दुर्भृत्युकारणाभिधानं तच्छान्तये        | i                 |
| दुग्पहरणाद् <b>बहुम्</b> त्ररोगस्तच्छान्तरे |             | प्रायश्चित्तनिरूपणम्                    | 8 0 <             |
|                                             |             | ^ .                                     |                   |

# इति शातातपस्मृतिः।

# २६ अथ संवर्तम्मृतिः।

| विषयाः                     | विश्रह्मा. | विषया:                              | प्रष्ठाङ्काः |
|----------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|
| ब्रह्मचारिधर्माः           |            |                                     |              |
| गृहस्थधर्मानिरूपणम्, न     |            | ल्यादिगमने प्रायश्चित्तम्,          |              |
| दानानि तद्दानफलनिपरूणं च   |            |                                     |              |
| संध्याकाल आहारादीनां व     |            | त्तम्, महापाननयादीन मुद्रकरानादि-   | •            |
| वानप्रस्थधर्माः            |            |                                     | 855          |
| प्रायश्चित्ताविधिः, महापात |            | स्त्रीशादिपाने प्रायाश्चित्तम्      |              |
| श्चित्तानि                 | 880        | महापातिकनां प्रायश्चित्तान्तरानि    |              |
| गोवधप्रायश्चित्तम्         | 8\$<       | रूपणम् ,अयाजययाननादौ प्रायश्चित्तम् | 864          |
|                            | इति संव    | र्तस्यतिः।                          |              |

# २७ अथ वौधायनसमृतिः।

| विषयाः पृ                                                          | ष्ठाङ्काः    | विषयाः पृष्ठाङ्काः                                                         |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|
| धर्मछक्षणम् , शिष्टलक्षणम् , पर्प-                                 |              |                                                                            |
|                                                                    |              | हत्यादिषु दण्डनिरूपणम्, तिष्रियादि-                                        |
| आरष्टकादिनिषिद्धदेशगमने प्राय-                                     |              | कृतत्राखणवधे दण्डाभिधानम्, साक्षि-                                         |
| श्चित्तम्, ब्राह्मणादीनामुपनयनकालः,                                |              | अवणम् ३४०                                                                  |
| द्विजातीना मेखलादिनिरूपणम                                          | <b>४२</b> ६  | अष्टी विवाहाः ४४१                                                          |
| ब्रह्मचारिधमीः                                                     | <b>४</b> २ ७ | अनिध्यायाः १४२                                                             |
| स्नातकधर्म निरूपणम                                                 | 827          | भायश्चित्तपकरणम्, भ्रुणहप्राय-                                             |
| कमण्डलचर्याभिधानम                                                  | ४२९          | नायान्य प्रतस्त्रसम्, हुगरुनायः<br>श्चित्तम्, अमत्या त्राद्यणहनने प्रायः   |
| शुद्धिमकरणम्, अन्त शुद्धि-                                         |              | श्चितम्, जनत्या त्राखण्ड्नम् त्रायः<br>श्चित्तम्, गुरुतस्यगमनादिप्रायश्चि- |
| निरूपणम्, बाह्यशुद्धिः, बाह्यादिती-                                |              | त्तानि ११३                                                                 |
| र्थानि, आचमनविधिः                                                  | 0 F 0        |                                                                            |
| द्रव्यशुद्धिपकर्णम्, उन्विष्टतै-                                   |              |                                                                            |
| प्रविधासम्बद्धाः । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।             | . <b>.</b> . | पणम् ४४४<br>उपपातकानि, अशुचिकराभिधानं,                                     |
| नसाद्भव्याणाः शास्तः ।<br>चैत्यवृक्षादिस्पर्शे सचैलसानम्,          | 5 4 4        | तत्त्रायाश्चित्तनिरूपणं च, तिल्लाविक्रये                                   |
|                                                                    |              |                                                                            |
|                                                                    |              | निषेत्रः १४९                                                               |
| शीचाविधिनिरूपणम्, वार्धुषिकलः<br>सणम्, गोरसकादिविप्रेपु शूदवद्वावः |              | तष्ठकुच्छ्रादिकथनम्, दायविभागः ४४६                                         |
|                                                                    | 1            | औरसादिद्वशाणामिधानम् ४४७                                                   |
| हरेदित्यादिकथनम् ध                                                 | 1            | व्यिया अस्वातन्त्रयकथनम्, स्नीत्याग-                                       |
| जननाशीचसृताशीचयोरिधानम्,                                           |              | हे नव -, अगम्मक्षीणामिभधानम्, च-                                           |
| स्विण्डलक्षणम्, अशीचसंवाते निर्णयः ।                               |              | ण्याचीनमने ब्राह्मणस्य पातित्यम् ४४८                                       |
| कृमिद्षादिप्रायश्चित्तम्, १                                        | 1            | आप दर्मान रूपणम् , देवादितर्पण-                                            |
| म्त्रपुरीवाद्यपहतद्रन्याणा शुद्धिनि-                               | :            | বিবি: ১৮৯ <b>৭</b>                                                         |
|                                                                    | ३६           | छ।तयमतानि १९०                                                              |
| 'यज्ञाङ्कविधिनिस्वपणम्                                             | विष          | संद्योपासनविधिः ४९१                                                        |
| बाह्मणादिवर्णनिख्यणम्, ब्राह्मण-                                   |              | संध्यातिक्रमे प्रायाध्यतम्, संध्या-                                        |
| स्य क्षत्रियादिकन्यापरिणयेऽधिकार                                   | 1            | कर्नणः फड़न् १९९                                                           |
| ईत्यादिकथन्मे, सैकरजातिनिद्यपणम् ४                                 | 36           | मध्याद्रस्तानिधिः १९३                                                      |
| राजधर्माः १                                                        | ३५           | त्रस्यक्षाञ्चनर्पणम् ॥ ४९४                                                 |

| विषया:                                  | पृष्ठाङ्काः | विषयाः                                     | प्रश्रद्धाः |  |  |  |
|-----------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-------------|--|--|--|
| पश्च महायज्ञाः, आश्रमधर्मनिरूपणम        | •-          | •                                          |             |  |  |  |
| शास्त्रीनयायावराणामात्मयाजिनां प्र      |             | चान्द्रायणकल्पाभिधानम्                     |             |  |  |  |
| णाहुतिन्याख्यानम्                       |             | 00                                         |             |  |  |  |
| पङ्क्तिपावनानां निरूपणम् , श्रा-        | _           | याप्यकर्मणोपेतस्य निष्क्रयार्थं ज          | _           |  |  |  |
| द्धाङ्गाञ्जीकरणादिविधिनिरूपणम्          |             | पादिनिरूपणम्                               | 808         |  |  |  |
| सत्पुत्रप्रशंसा, संन्यासविधिन्या-       | • •         | चक्षुःश्रोत्रत्वग्द्राणमनोव्यतिऋमा-        |             |  |  |  |
| रूयानम्                                 |             | दिषु प्रायश्चित्तम् , विवाहात्प्राक्कन्या- |             |  |  |  |
| मोजने मुन्यादीनां ग्राससंख्या           |             | या रजीदर्शने दोषनिरूपणम्                   | ४७६         |  |  |  |
| शालीनयायावरादीना षण्निवर्तन्या-         |             | प्राणायामफलम्, योगप्रशंसा                  |             |  |  |  |
| द्यो नव वृत्तयः, शालीनयायावरादीना       |             | पापानिवृत्तये वेदपावित्राणा निरू-          |             |  |  |  |
| धर्मनिरूपणम्                            | ४६६         | पणम्                                       |             |  |  |  |
| षण्निवर्तन्यादिवृत्तीना स्वरूप-         | •           | प्रायश्चित्तविधिः                          |             |  |  |  |
| कथनम्                                   | 880         | अघमर्षगादिविधिन्याख्यानम् ,क्र-            |             |  |  |  |
| पचमानकापचमानकभेदेन वान-                 |             | च्छ्रादिविधिनिरूपणम्                       | 8<0         |  |  |  |
| प्रस्थस्य द्वीविध्यबोधनम्, तत्र पत्रमाः |             | सातपनकुच्छ्ः, पराककुच्छ्।भिधा-             |             |  |  |  |
| नकस्य सर्वारण्यकादिभेदन पञ्च प्रकाराः,  |             | नम्, महासातपनम्, चान्द्रायणादि-            |             |  |  |  |
| स्वीरण्यकस्याप्यवान्तरभेदनिरूपणम्       | 8६८         | विधिः, तुलापुरुषत्रतिरूपणम्, ब्रह्म-       |             |  |  |  |
| उन्मज्जकादिरूपेणापचमानकस्य              |             | कूर्चत्रताभिधानम्, पापापनुत्तये त्र-       |             |  |  |  |
| पंच भेदाः, वैखानसाना दीक्षाभिधानम्,     |             | तान्तरानिद्धपणम्                           | 8 < \$      |  |  |  |
| मासादिभक्षणे ब्रह्मचारिणः प्रायश्चि-    |             | पापनोदकानि, मृगारेष्टचादीना                |             |  |  |  |
| त्त्रियहोभाविधिः                        | 886         | निरूपणम्, पवित्रैर्मार्जनादिविधिः, वे-     |             |  |  |  |
| अधमर्पणकरपव्याख्यानम्, आः               |             | द्पविश्राणांमिधानम्                        | 863         |  |  |  |
| त्मक्रतदुरितोपशमाय प्रस्तत्यावकस्य      | 1           | गणहामफलम्                                  | 853         |  |  |  |
| ह्वनाविधिः                              | 800         | एतद्घ्यापनादौ फलनिरूपणम्                   | 8 < 8       |  |  |  |
| इति बौधायनस्मृतिः।                      |             |                                            |             |  |  |  |
|                                         |             |                                            |             |  |  |  |

### समाप्तेयं समृत्यभिहितविषयाणामनुक्रमणिका ।

#### ॐ तत्सद्वह्मणे नमः।

# अङ्गिरःस्मृतिः ।

धर्मजिज्ञासुभिः सम्यगमितौजा महाद्यातिः। भारद्वाजादिभिः पृष्टः प्राव्रवीदेतद-ङ्गिराः ॥१॥ आश्रमेषु च सर्वेषु वर्णानामनुसर्वशः । प्रायश्चित्तविधिं कृत्स्तं वक्ष्यमाणं निवोधत ॥ २ ॥ अन्त्यानामविशेषेण जग्ध्वाऽश्चं हि द्विजन्मनाम् । चान्द्रं क्रुच्छूं तदर्धे च ब्रह्मक्षत्रविशां स्मृतम् ॥ ३ ॥ चाण्डालकूपभाण्डेषु यस्त्वपः पिबते द्विजः। प्रायिश्च कथं तेषां वर्णे वर्णे विनिर्दिशेत् ।। ४ ।। चरेत्सांतपनं विप्रः प्राजापत्यं तु भूमिपः । तदर्धे तु चरेद्दैश्यः पादं शूदः समाचरेत् ॥ ५ ॥ चाण्डालोदकभाण्डेषु यः पिवेचृषितो जलम्। तत्क्षणं तत्समुत्तार्य प्राजापत्य समाचरेत् ॥६॥ यदि चानुद्धृतं तोयं शरीरे तस्य जीर्थति । तदा विषः स्वशुद्धचर्थं कुच्छूं सांतपनं चरेत् ॥ ७ ॥ चाण्डालभाण्डसंस्पृष्टं पिबेचेचृषितो जलम् । गोमुत्रयावकाहारस्त्रिरात्रेण विशुध्य-ति ॥ ८ ॥ यस्तु चाण्डालसंस्पृष्टं पिवेत्तोयमकामतः । स तु सांतपनं कुच्छ्रं चरेच्छु-द्धचर्थमात्मनः ॥ ९ ॥ कृते मूत्रपुरीषे तु भुक्तोच्छिष्टोऽथ वा द्विजः । श्वादि स्पृष्टा जपेतस्त्रात्वा गायच्या अयुतद्वयम् ॥ १०॥ क्रूपे विण्मूत्रसंयुक्ते पीत्वा तोयं द्विजो-त्तमः । कृच्छ्रं सांतपनं कृत्वा त्रिरात्रेण विशुध्यति ॥११॥ बलाकाभासगृधास्त्(खु) खरश्र(श्र)वकसूकराः । दृष्टा चैषाममेध्यानि स्पृष्टाऽऽचम्य विशुध्यति ॥१२॥ इच्छयै-षाममेध्यानि भक्षयित्वा द्विजोत्तमाः। कुर्युः सांतपनं कुच्छ्रं प्राजापत्यमनिच्छया॥१३॥ एतदेव व्रतं कुर्युरेषां मांसस्य भक्षणे । श्वकाकयोश्च मांसानि भुक्तवा चान्द्रायणं चरेत् ॥ १४ ॥ स्पर्शनं चैव कुरुते ब्राह्मणो ब्राह्मणैः सह । आहतुः शङ्कछित्वितौ विष्मुत्रोच्चारभोजने ॥ १५ ॥ तुलिका चोपधानं च पुष्परक्ताम्बराणि च। पतिताधै-रुपस्पृष्टं शोषणैः प्रोक्षणैः श्रुंचि ॥ १६ ॥ रजकं चर्मकारं च नटं धीवरमेव च । बुरुढं च तथा स्पृष्टा शुध्येदाचमनाद्द्विजः ॥ १७ ॥ संस्पृष्ट एभिरुच्छिष्टैरेकरात्रं पयः विवेत्। संस्पृत्रय चैतानुच्छिष्ट उपोष्य त्रिदिनं क्षिपेत् ॥ १८ ॥ भुक्तवा चैषां समु। च्छिष्टं विनः सांतपनं चरेत्। पादोनमधेपादं च क्षच्यविद्शूद्रयोनयः ॥ १९॥ पश्र भार्यी अपाकस्य ब्राह्मणो हाधिगच्छति । सचैलो जलमापुत्य घृतं मास्य विशु-ध्याति ॥ २० ॥ स चोदक्यादिभिः स्पृष्टो यदा स्यादातुरो नरः । अनातुरः सप्तवारं स्पृष्टा स्नानं समाचरेत ॥ २१ ॥ आतुरा चैव या नारी रजसा मलिनी भवेत्। चतुः

र्थेऽहिन संप्राप्ते म्पृष्टा तामप्यनातुरः ॥ २२ ॥ दश्चैक।दश वारान्वा स्नान कुर्याद्दि-चक्षणः । एवं तस्या विशुद्धिः स्यात्परिवर्तितवाससः ॥ २३॥ प्रारब्धदीर्धतपसां नारीणां यद्रजो भवेत्। न तेन तद्वन तासाम्रपहन्येत किहिचित् ॥ २४ ॥ स्वभाव एष नारीणां ज्ञेयो मूत्रपुरीपदत्। अत ऊर्ध्व न दुष्यन्ति चरेयुश्चेव तद्त्रतम् ॥२५॥ चाण्डालपतितोदक्यां स्पृष्टोच्छिष्टो द्विजोत्तमः । प्राजापत्यं चरेत्कृच्ल्रं सुमन्तुवचनं यथा ॥ २६ ॥ चण्डालपतितादीनामुच्छिष्टान्नादिभोजने । द्विजः शुध्येत्पराकेन शूदः क्रुच्छ्रेण शुध्यति ॥ २७ ॥ पतिताना स्त्रियो गत्वा भुक्त्वा च पतिगृह्य च । मासो. पवासं कुर्वीत चान्द्रःयणमथापि वा ॥ २८ ॥ श्वगर्दभखरादीनां नरमांसादिदूषणे । उद्धरेत्सकलं वारि कूपवापीविशोधनम् ॥ २९ ॥ यस्तु कूपे पिवेसीयं ब्राह्मणः शव-द्राचते । अहोरात्रोषितो भूत्वा पञ्चगच्येन शुध्यति ॥ ३०॥ क्लिन्नभिन्नश्चवच्याप्तं वारि विशो यहा पिबेत्। द्युद्धिश्वान्द्रायणं तस्य तप्तकुच्छूमथापि वा ॥ ३१ ॥ अत ऊर्ध्व प्रवक्ष्यामि नि.हि(नी.ही)शीचस्य यो विधिः । स्त्रीणां ऋडिार्थसंभोगे श्वयनीये न दुष्यति ॥ ३२ ॥ संध्या स्त्रानं जपो होमः स्वाध्यायः पितृत-र्पणम् । द्यथा तस्य महायज्ञा नीलीरक्तस्य धारणात् ॥ ३३ ॥ पालनादिक्रया-च्चैव नीलीवृत्त्युपजीवनात् । पतितस्तु भवेद्विपस्त्रिभिः कृच्ल्रैर्विशुध्यति ॥ ३४ ॥ नीलीरक्तं यदा वस्तं विशो देहेषु धारयेत् । अहोरात्रोपितो भूत्वा पश्चगव्येन शुध्यति ॥ ३५ ॥ नीलीमध्ये यदा गच्छेत्प्रमादाह्याद्यणः कचित् । अहोरात्रोपितः स्तात्वा पश्चगव्येन शुध्यति ॥ ३६ ॥ नील्या चोपइते क्षेत्रे सस्यं यच मरोहति । अभोज्यं तद्द्विजातीनां भुकत्वा चान्द्रायणं चरेत् ॥ ३७ ॥ वापयेद्यत्र नीलीं तु तावत्स्यादशुचिर्मही । प्रमाणं द्वादश समाम (अ) त ऊर्धे शुचिर्भवेत् ॥ ३८ ॥ मृते भर्ति या नारी नीलीवस्त्रं तु धारयेत्। स्वामी तिष्टति पाताले नीलीवसस्य भारणात् ॥ ३९ ॥ पत्यौ जीवति या नारी उपोष्य व्रतचारिणी । आयुर्वे इरते भर्तुः सा नारी नरकं ब्रजेत् ॥ ४० ॥ स्नानं रजस्वलायास्तु चतुर्थेऽहनि शुध्याति । कुर्य द्रज्ञित निर्दे ( ह ) त्ते नानिर्दे ( ह ) ते कदाचन ॥ ४१ ॥ रजस्वलायाः मेतायाः संस्कारादीनि नाऽऽचरेत्। ऊर्व्धं त्रिरात्रं स्तातायाः शवधर्भेण दाइयेत् ॥ ४२ ॥ रोगण यद्रजः स्त्रीणामत्यन्तं संमर्वतेते । अशुच्यस्ता न तेन स्युस्तासां वैकास्को मदः ॥ ४३ ॥ साध्वाचारा न तावत्सा रजो यावत्ववर्धते । द्वते रजास साध्वी स्याद्गृःकर्माण चेन्द्रिये ॥ ४४ ॥ प्रथमेऽहनि चाण्डाली द्वितीये अस्ययातिनी ।

तृतीये रजकी चैव चतुर्थेऽहाने शुध्यति ॥ ४५ ॥ चाण्डालः श्वपचो वाऽपि यद्यात्रेयीं स्त्रियं स्पृश्चेत् । अफालकृष्टैर्वर्तेत पञ्चगन्येन ग्रुध्यति ॥ ४६ ॥ रजस्वला तु संस्पृष्टा चण्डालान्त्यश्ववायसैः । तावत्तिष्ठेत्रिराहारा स्नात्वा कालेन शुध्यति ॥ ४७ ॥ रजस्वले यदा नार्यावन्योन्यं स्पृशतः कचित्। सवर्णा पश्चगन्य तु त्रिरात्रमसवर्णके ।। ४८ ॥ उच्छिष्टोच्छिष्टसंस्पृष्टा कदाचित्स्त्री रजस्वला । पूर्वाः कृच्छुं प्रकुर्वीरञ्सूद्रा दानेन शुध्यति ॥ ४९ ॥ नियमस्था यदा नारी प्रपश्येदन्तरा रजः । उपोष्यैव तु ता रात्रीः शेषं स्नात्वा चरेद्व्रतम् ॥५०॥आतुरे स्नान उत्पन्ने दशकृत्वस्त्वनातुरः। स्नात्वा स्नात्वा च दश्या ततः शुध्येदनातुरः॥ ५१॥ ऋतौ तु गर्भशङ्कायां स्नानं मैथुनिन: स्मृतम् । अनृतौ तु सदा कुर्याच्छीचं मूत्रपुरीषवत् ॥ ५२ ॥ द्वावेतावशुची स्यातां दंपती शयनं गतौ । शयनादुत्थिता नारी शुचिः स्यादशुचिः पुमान् ॥ ५३ ॥ रजसा शुध्यते नारी न चेद्रच्छेद्विवर्णताम् । यथा ग्राममलग्राही नदी वेगेन शुध्यति ॥ ५४ ॥ बहुनां संहतानां च यद्यप्येकोऽशु चिर्भवेत् । तस्य मात्रस्य तच्छौच नेत-रेषां कदाचन ॥ ५५ ॥ भस्मना शुध्यते कांस्यं सुरया यन लिप्यते । सुराविण्मूत्र-संस्पृष्टं शुध्यते तापलेखनैः ॥ ५६ ॥ गवाऽऽघ्रातानि कांस्यानि शुद्रोच्छिष्टानि यानि च । शुध्यन्ते दशाभिः क्षारैः श्वकाकोपहतानि च ॥ ५७ ॥ शुद्धिः सुवर्णरूष्याणां मारुतार्केन्द्ररिक्मिभि:। गण्डूषं पादशौचं च कुर्यान्कांस(स्य)स्य भाजने ॥ ५८ ॥ भूमौ निक्षिप्य षण्मासान्युनराकारमादिशेत् । निर्लेपं काश्चनं भाण्डमञ्चिरेव विशुक् ध्याति ॥ ९९ ॥ आमिपाभि (भी ) रसंस्पृष्टं वाम्रमम्लेन शुध्यति । रेतःस्पृष्टं श्वरपृष्टमाविकं न च दुष्यति ॥ ६० ॥ दंपत्योर्धिभयोरग्न्योर्विमाग्न्योगीदिजन्मनोः । अन्तरे यदि वा गच्छेदहोरात्रेण शुध्यति ॥ ६१ ॥ विना दर्भेण यत्स्नानं यच दौनं विनोदकम् । असंख्यातं तु यज्जप्तं तत्सर्वे किप्फलं भवेत् ॥ ६२ ॥ आसने पादमारूढे यत्स्यादधं कृतं पदः । मुखेन धिमतं मुङ्के हुल्यं गोमांसभक्षणे ( णम् ) ॥ ६३ ॥ पिबतः पतते तोयं भाजने मुखनिः सृतम् । अभोज्यं तद्भवेदन्नं भुक्तवा चान्द्रायणं चरेत् ॥ ६४ ॥ शुष्कमन्नमविद्यम्य सप्तरात्रेण जीर्यति । अत्रं व्यञ्जनसं-युक्तमर्थमासेन जीर्यति ॥ ६५ ॥ पयो दिघ तु मासेन पण्मासेन घृतं तथा । तैलं संवत्सरेणैव कोष्ठे जीर्यति मा ( वा ) न वा ॥ ६६ ॥ यरतु अञ्जीत ग्रद्धानं मासमेकं निरन्तरम् । स जीवकेव शृद्धः स्यान्धृतः श्वानोऽभिजायते ॥ ६७ ॥ श्रॅंद्रान्नरसपुष्टस्य त्वधीयानस्य नित्यशः। यजनो जुह्वतो वाऽपि गतिरूध्वै न विद्यते

।। ६८ ।। श्रूदान्नेन तु भ्रुक्तेन मैथुनं योऽधिगच्छति। यस्यानं तस्य ते पुत्रा असाच्छ्कं प्रवर्तते ॥६९॥ श्रुद्राक्नेनोदरस्थेन यस्तु प्राणान्विमुख्रति । स भवेत्सूकरो ग्रामे तस्य वा जायते कुले।।७०॥ शूद्रामं पच्यते येन शूद्रा च गृहमेधिनी। वार्जितः पितृभिर्देवै रौरवं नरकं व्रजेत् ॥ ७१ ॥ शूद्रपेक्षणकारी यो ब्राह्मणो ज्ञानदुर्वछः। भूमौ देयं तु तस्यान्नं यथैव श्वा तथैव सः ॥ ७२ ॥ शूद्रान्नं शूद्रसंपर्कः शूद्रेणैव सहासनम् । शूद्राज्ज्ञानागमः कश्चिज्जवलन्तमपि पातयेत्।।७३।। शूद्रे कृतपणामे तु स्वस्ति चेत्कियते द्विजैः। शूद्रोऽग्रे नरकं याति ब्राह्मणस्तदनन्तरम् ॥ ७४ ॥ अग्निहोत्री तु यो विमः सुद्रानाम निवर्तते। पश्च तस्य प्रणश्यन्ति औत्मा ब्रह्म त्रयोऽप्रयः॥ ७५ ॥ शूद्रोच्छिष्टस्तु संस्पृष्टः प्रमादाद्द्रव्यपाणिना । तद्द्विजेन न भोक्तव्यमापस्तम्बोऽब्रवीन्मुनिः ॥ ७६ ॥ भुक्षीत ब्राह्मणस्यानं क्षित्रयस्य तु पर्वणि । सकृद्दैश्यस्य भ्रञ्जीत न शूद्रस्य कथंचन॥ ७७ ॥ अमृतं ब्राह्मणस्यानं क्षत्रियस्य पयः समृतम् । वैश्यान्तमन्त्रमेव स्याच्छूद्रस्य रुधिरं स्मृतम् ॥ ७८ ॥ ब्राह्मणाने पाँवित्रत्वं क्षत्राने पशुता स्मृता । वैश्याने चापि शूदत्वं श्रुद्राचे नरकं त्रजेत् ॥ ७९ ॥ दुष्कृतं हि मनुष्याणामस्माश्रित्य तिष्ठति । यस्यासं च समशाति भुङ्को तस्य च किल्बिषम् ॥ ८० ॥ सूतके तु यदा विमो ब्रह्मचारी विशेषतः । पिवेत्पानीयमज्ञानाद्भक्ते चान्नं स्पृशेत्तथा ॥ ८१ ॥ पानीयपाने कुर्वीत पञ्चगव्यस्य प्राश्चनम् । त्रिरात्रोपोषितो भूत्वा स्पृष्टा स्नानेन शुध्यति ॥ ८२ ॥ द्शाहाच्छुध्यते विमो जन्महानौ स्वयोनिषु । षड्भिस्त्रिभिरथैकेन क्षत्त्रितद्शुद्रयानिषु ॥ ८३ ॥ यद्येकजाता बहवः पृथक्क्षेत्रेषु वॉर्णिनाम् । सर्वेषां पैतृकं शीचं यावकोपरंतः पिता ॥ ८४ ॥ मृतसूतकपुष्टाङ्गं द्विजं शूद्रास्त्रभोजनम् । अहमेव न जानामि कां कां योनि स गच्छति॥ ८५ ॥ युध्रो द्वादश जन्मानि दश जन्मानि सुकरः । श्वा भवेत्सप्त जन्मानि इत्येवं मनुरब्रवीत् ॥ ८६ ॥ उपनीतं यदा त्वसं भौजने सम्रपस्थितम् । अपीतरसम्रत्मृष्टं न द्यात्रेव होमयेत् ॥८७॥ अने भोजनसंपन्ने मिकाकेशद्षिते। अनन्तरं स्पृशेदापस्तचात्रं भस्मना स्पृशेत् ॥ ८८ ॥ मूत्रं कृत्वा वजन्यस्तु स्मृतिभ्रंशाज्जलं पिवेत् । अहोरात्रोषितो भूत्वा पश्चगव्येन शुध्यति ॥ ८९ ॥ अरण्ये निर्जले देशे चौरव्याचादिसंकुले। कृत्वा मूत्रं पुरीषं च द्रव्यहस्तो न दुष्यति ॥ ९०॥

<sup>\*</sup> इति उत्तरमेतद्ववनसुपलभ्यते—ख. ग. पुस्तकयोः " प्रस्तुते दीक्ष(क्षा)होमे व विवाहे यहमण्डपे । अन्तरा सूतकोत्पत्तौ न दोषो मसुरववीत्" इति ।

१ क. ज. ग आत्म न १२ क. ज. ग. दरिव्रतं । ३ क. ज. ग. भुक्ते । ४ क. वर्णितः । स । ज. वर्णितः । स । ५ क. ज. १रमते पि । ६ क. ग. भोजने ।

भूमौ निक्षिप्य तद्रव्यं शौचं कृत्वा यथाविधि । गृह्णियाचैव तद्रव्यमुपस्पृत्र्य यथाविधि ॥ ९१ ॥ मन्नोचारं द्विजः कृत्वा न कुर्याच्छीचमात्मनः । मोहाद्भक्ते त्रिरात्रं तु जलं पात्वा विशुध्यति ॥ ९२ ॥ यदा भोजनकाले तु अशुचिर्भवति द्विजः । भूमौ निक्षिप्य तद्ग्रासं स्नात्वा विमो विश्व-यति ॥९३॥ मक्षयित्वा तु तद्ग्रासमहोरात्रेण शुध्यति । अशित्वा सर्वभेवानं त्रिरात्रेण विशुध्यति ॥ ९४ ॥ यस्तु शुझीत पङ्क्तिस्थः कुत्सितात्रं विशेषतः । अहोराश्रोषितो भूत्वा पश्चगव्येन शुध्यात॥९५॥ एकपङ्कत्युपविष्टानां दुक्कृत सर्वसाधुनाम् । सर्वे तत्समतां यान्ति पङ्क्तियीवन र्भुञ्जिति(१) ।। ९६ ॥ अग्निना भस्मना चैव स्तम्भेन उदकेन च । द्वारेणाप्यथ मार्गेण पङ्क्तिभिंद्येत पद्विधा ॥ ९७ ॥ एकपङ्क्तिस्थितो भुङक्ते न स्पृशेच परस्परम् । भस्मना कृतमर्यादा एकपङ्कि ने दुष्यति ॥ ९८ ॥ कृत्वापापं हि शोचन्वे ब्राह्मणो वेदपारगः । स्मृत्यर्थे विन्दाँत योऽपि तस्मात्पापात्प्रमुच्यते ॥ ९९ ॥ नैव कुर्यो पुनारिति निवृत्त्यात्मा भवेद्यदि । विह्निर्वेदागमाभ्यासः सर्वे पापं विशुध्यति ॥ १०० ॥ यथा जातबलो वाह्विद्हत्याद्रीनापि द्रुमान् । एवं दहित वेदज्ञः कर्मजं दोषमात्मनः ॥१०१॥ न देव(वेद) बलमाश्रित्य पापक मेरतिर्भवेत् । अज्ञानाद्वा प्रमादाद्वा दहते कर्म नेतरत ।।१०२।।उदक एवोदकस्थश्च स्थले स्थलगतः शुचिः। पादौ स्थाप्योभयत्रैव आचान्तो भयतः शुचिः ॥ १०३ ॥ उत्तीयीऽऽचम्य उदकमवतीर्य उपस्पृशेत् । एवं स श्रेयसा युक्तो वरुणेनाभिमन्त्रितः । १०४ ॥ अग्न्यागारे गवां गोष्ठे देवब्राह्मणसं-निधौ। भोजने जपकाले च पादुकानां विसर्जनम् ॥ १०५॥ पादुकासनमारूढः स्वगृहात्परगृहं वंजेत् । छेदयेत्तस्य पादौ तु घार्मिकः पृथिवीपतिः ॥ १०६ ॥ अग्नि-होत्री तपस्वी च श्रोत्रियो वेदपारगः। एते सपादुका यान्ति श्रेषान्दण्डेन ताडयेत् ।। १०७ ॥ जन्मप्रभृतिसंस्कारे अमञानान्ते तथैव च । गणान्ने गणकान्ने वा चौरस्य ष्ट्रपलीपतेः ॥ १०८ ॥ पाचकान्ने नवश्राद्धे सग्रहे चन्द्रसूर्ययोः । स्त्रीणां प्रथमगर्भेषु भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत् ॥ १०९ ॥ अन्यदत्ता तु या कन्या पुनरन्यत्र दीयते । तस्याश्रैव न भोक्तव्यं पुनर्भूः कीर्तिता बुधैः ॥ ११० ॥ पूर्वे तु स्रवते गर्भो यस्या-श्रीवाथ संस्कृतः । द्वितीयो गर्भसंस्कारः पुनरेता तु सोच्यते ॥ १११ ॥ या चाऽऽदी दशभिवें भीविचिष्ठति गर्भिणी(१)। धारितं तु न रेतो वै रेतोघां साँ तथोच्यते ॥ ११२ ॥ भर्तुः शयनमुङ्खङ्घ्य या चान्येषु प्रवर्तते । तस्या असं न भोक्तव्यं

१ घ. सुझते । २ घ. विन्दतो यो°। ३ क. घ. °तीये ग°। ४ क. °जीवीत्ति । ५ क. °धाता त"। ६ ख. ग. सा न शुच्य ।

विज्ञेया कामचारिणी ।। ११३ ।। पुनर्भः पुनरेता च रेतोधा कामचारिणी । तासां प्रथमगर्भे च भुक्तवा चान्द्रायणं चरेत् ॥११४ । अनपत्या तु या नारी नाश्नीयादेव तहुहै । अथ भुज्जीत मोहात्मा पूयस नरकं त्रजेत् ॥ ११५ ॥ स्त्रीधनानि च ये मोहादुपजीवन्ति बान्धवाः । नारीयानानि वसाणि ते पापा यान्त्यधोगतिम्॥११६॥ राजात्रं हरते तेजः शूद्रात्रं ब्रह्मवर्चसम् । सूतकात्रं तु यो अङ्क्ते स अङ्के पृथिवी-मलम् ॥ ११० ॥ रात्रावस्तिभिते सूर्ये चण्डाली स्पृत्रते स्त्रियः । ताः स्पृष्टाम्तु यदा किंचित्रायश्चित्तं कथं भवेत् ॥ ११८ ॥ जातरूपं स्पृगेदापो दिवाऽऽनीत तु यज्जलम् । तेन स्नात्वा च पीत्वा च सर्वे( र्वः ) स्पृष्ट्वा द्याचिर्भवेत् ॥ ११९ ॥ दासनापितगोपालकुलमित्रार्थसीरिणः। एते क्रद्रेषु भोज्यान्ना यथाऽऽत्मानं निवेदयेत् ॥ १२० ॥ अन्यश्रद्वेषु अन्नाद्य ये भुञ्जान्ति क्षुधा द्विजाः । प्रायश्चित्तं च संपाप्तं चरे-चान्द्रायणं वतम् ॥ १२१ ॥ दृषलीफेर्नेजातस्य निःश्वामोपदतस्य च । तासु चैव मसूतस्य निष्कृतिर्न विधीयते ॥ १२२ ॥ अजापालो म(मा)हिपश्च तथा च द्रपली-पतिः । प्रमादादिप संस्पृष्ट्वा सचैलं स्नानमाचरेत् ॥ १२३ ॥ रेतः भयकरी बन्ध्या अजास्ताः परिकीर्निताः । तासां यः पालयेद्विमो हाजापालः स उन्यते ॥ १२४ ॥ महिषीत्युच्यते नारी या चैव व्यभिचारिणी । तं डोपं क्षमते यस्तु स वै माहिष जच्यते ॥ १२ । ॥ पितुर्वेदमनि या कन्या रजस्तु समुपन्पृशेत् । भ्रूणहत्या पितु-स्तस्याः सा कन्या दृषली समृता ॥ १२६ ॥ माता चैव पिता चैव उपेष्ठी भाता तथैव च । त्रयस्ते नरकं यान्ति दृष्टा कन्यां रजस्वलाम् ॥ १२७ ॥ उद्वहेचस्तु तां कन्यां ब्राह्मणो मदमोहितः । असंभाष्यो श्रपाङ्क्तेयः स विषो रूपलीपातिः ॥ (२८॥ अग्रे च माहिषं दृष्ट्वा मध्ये च रूपलीपतिः । अन्त्ये वार्धुपिकं दृष्ट्वा निराशाः वितरो गताः ॥ १२९ ॥ वित्री कुष्ठी तथा तस्य कुनस्वी क्यावदन्तकः । निराशाः पितरो यान्ति देवता ऋषिभिः सह ॥१३०॥ नाश्चान्ति पिशुने देवा नाश्चन्त्यनृतवादिनः। भायीजितस्य नाश्चान्ति यस्य चोपपातिर्गृहे।।१३१।। नखलोमोपजातस्य न रक्तोन(न?) रवाससः । द्व्यङ्गुलातीतकर्णस्य भुजते पितरो हविः ॥१३२॥ यावदुष्णं भवेटसं यावज्रुक्जन्ति वाग्यताः। तावदश्नन्ति पितरो यावश्रोक्ता हविर्गुणाः ॥१३३॥ हविर्गुणा न वक्तव्याः पितरो यत्र तर्पिताः। पितृभिस्तर्पितैः पश्चाद्वक्तव्यं श्रोभनं हविः॥१३४॥ यावतो ग्रसते पिण्डान्हच्यकच्येष्वमन्त्रवित् । तावतो ग्रसते मेत्य दीप्तान्भ्यृत्रानयो-मयान् ॥ १३५ ॥ यावद्विशा न पूज्यन्ते असदानहिरण्ययोः । तावसीर्गत्रतम्यापि

१ क. "म्। अस्तमित यदि सू"। ? ख. ग. "ननीत"।

तत्पापं न प्रणक्याति ॥ १३६ ॥ यद्विष्ठया काकबलाकयोर्ना अमेध्यलिप्तं च भवे-च्छरीरम् । श्रोत्रे मुखे न प्रविशेच सम्यक्स्नानेन लेपोपहतस्य शुद्धिः ॥ १३७ ॥ अभक्ष्याणामपेयानामलेह्यानां च भक्षणे । रेतोमूत्रपुरीषाणां प्रायश्चित्तं कथं भवेत् ॥ १३८ ॥ पद्मोदुम्बरविल्वानां कुशाश्वत्थपलाश्चयोः । एतेषाम्रुदकं पीत्वा षड्रात्रेण विद्युध्यति ॥१३९॥ ये प्रत्यवसिता त्रिपाः प्रव्रज्याप्त्रिजलोद्धहाः । अनाशकिन्द्रैतश्च गृहस्थत्वं चिकीर्षति ॥ १४० ॥ स चरेत्रीणि कुच्छाणि त्रीणि चान्द्रायणानि च जातकमीविधि कृत्वा पुनः संस्कारमहिति ॥ १४१ ॥ तूछिका चोपधाँनानि पुष्प-रक्ताम्बराणि च । शोषियत्वाऽर्कतापेन प्रोक्षणेन विशुध्यति ॥ १४२ ॥ देशं कालं तथाऽऽत्मानं द्रव्य द्रव्यप्रयोजनम् । उपपत्तिमवस्थां च ज्ञात्वा कर्म समाचरेत्॥१४३॥ रथ्याकर्दमतोयानि नाना पाथे तृणानि च । मारुतार्केण शुध्यन्ति पकेष्टकचितानि च ॥ १४४ ॥ आतुरे स्नानमु(उ)त्पन्ने दशकृत्वो ह्यनातुरः । स्नात्वा स्नात्वा स्पृशे-द्वाऽपि ततः शुध्येत्स आतुरः॥ १४५ ॥ स्पृष्टा रजस्वलाऽन्योन्यं ब्राह्मणी क्षञ्चिया तथा । कुच्छमेकं चरेत्पूर्वा पादमेकं तथोत्तरा ।। १४६ ॥ उपवासीस्निभिर्वाऽपि अहो-रात्रेण चोत्तरा । एवं पातकनिर्दिष्टमङ्गिरा ग्रुनिरत्रवीत् ॥१४७॥ स्पृष्टा रजस्वलाऽ-न्योन्यं वैक्या च श्र्द्रिणी तथा। कुच्छ्रेण शुध्यते पूर्वी श्रुदा दानेन शुध्यति ॥१४८॥ रजस्वला तु संस्पृष्टा चण्डालादि यदि स्पृशेत् । गोमूत्रयावकाहारा पड्।त्रेण विशु-ध्याति ॥ १४९ ॥ नारी रजस्वला[रपृषा]खरचाण्डालकुक्कुटैः । भुक्त्वा ह्येतान्प्रपत्र्येत मानस्तोकऋचं जपेत् ॥ १५० ॥ भुद्धानंनैय विनेण स्पृष्टा दैव रजस्वला । प्राजाः पत्येन कुच्छ्रेण प्र.णायामश्चतेन च ॥ १५१ ॥ दिवाकी तिंग्रदक्यां च पतितं सूतकं तथा । श्रवसंस्पर्शने दैव स्पृष्टा स्नानेन शुब्दति॥ १५२ ॥ दिवाऽब्हतेन तीयेन तापि-तेनाग्निभंनिधौ । दिवा नार्केण संस्पृष्टा रात्रौ नक्षत्रमान्छनी (!)॥ १ ५३ ॥ संध्ययो-रुभयोश्वेव पवित्रं सर्वदा जलम्। खाः वापी तथा कूपः प्रपानद्यास्तु वाक्पतिः॥१५४॥ याँष्टिघाते तथा चैत्र मृत्पिण्ड गोमयेन तु । उपलेपेन शुध्यन्ति अङ्गिरा मुनिरब्रधीत् ॥ १५५ ॥ गोदुग्धं गोमयं क्षीरं दाधि तक्रं तथा घु-म् । गोर्च्छं पश्चिमे भागे एते सर्वे पवित्रकाः ॥ १५६ ॥ एवं ते कथितं सर्वे प्रमादाज्ञानवित्तमः(१) यत्र यत्र मृता गातः प्रायश्चित्तं पृथकपृथक् ॥ १५७ ॥ गवां च पतने कृच्छूं पाषाणे च द्वयं चरेत् । अर्धकुच्छ्रं तु वाष्यां स्यात्पादकुच्छ्रं तु कूपके ।। १५८ ।। शहाहा श्रीणि

१ क. ख. ग. °वृत्ताश्य । २ ग. °धान्यानि । ३ क. घ, 'स्रुष्ट्वा च' । ४ ख. भात्या' । ५ ग्र. यष्ट्याचा ।

कुच्छ्राणि यष्टिघाती द्वयं चरेत्। मृत्पिण्डादातिकुच्छ्रं तु प्राजापत्यं च गोमये॥१९२॥ एकपादं चरेद्रोधे द्वौ पादौ बन्धने चरेत्। योजने पादहीनं स्याचरेत्सर्व निपातने ॥१६०॥ न स्त्रीषु वचनं कुर्यान्त्रेव गानम्रुपव्रजेत्। नं च रात्रौ भवेद्रोष्टे न कुर्याद्विकां (कीं) क्रियाम् ॥१६१॥ लाङ्गूलच्छेदने पादौ तथा चैवानुधारणे। पादहीने शिखावर्ज सिशिखं च निपातने॥१६२॥ एवमेव तु नारीणां मुण्डमुण्डापन समृतम्। एकिकृत्य कचान्सर्वी इछेदयेदङ्गुलद्वयम् ॥१६३॥ अनुच्छिष्टेन संस्पृष्टो येन चाऽऽच्यमं व्रजेत्। तेनैवोच्छिष्टसंस्पृष्टे त्रिरात्रेण विशुध्यति॥१६४॥ शवसूत समृत्पन्ने सूतकं तु भवेद्यदि। शवेन शुध्यते सूतिनं सूत्या शुध्यते शवम्॥१६५॥ सूतकेन तु जातेन सभाभ्यां सूतकं यदि। पातकेन तु लिप्येत सूतकेनैव गच्छिति॥१६६॥ सर्ववतेषु निर्दिष्टं पश्चात्सूतिकनो भवेत्। चीर्णव्रते तु निर्दिष्टं पश्चाद्वाद्याणभोजनम् ॥१६७॥ अधीते य इदं शास्त्रमुक्तमाङ्गिरसा स्वयम्। ऋषीणा संनिधौ विमः सर्वपापैः ममुच्यते॥१६८॥

इति श्रीमदङ्गिरः प्रोक्तं धर्मशास्त्र संपूर्णम् ॥

समाप्तेयमङ्गिरःसमृतिः ॥

### ॐ तत्सद्रह्मणे नमः। महर्ष्यत्रिप्रणीता

## अत्रिसंहिता।

हुताग्निहोत्रमासीनमत्रि वेदविदां वरम् । सर्वशास्त्रविधिज्ञातमृषिभिश्र नमस्कु-तम् ॥ १ ॥ नमस्कृत्य च ते सर्व इदं वचनमञ्जूवन् । हितार्थं सर्वछोकानां भगवन्क-थयस्व नः ॥ २ ॥ अत्रिरुवाच — वेदैशास्त्रार्थतत्त्वज्ञा यैन्मे पृच्छथ संशयम् । हितार्थ संप्रवक्ष्यामि यथादृष्टं यथाश्रुतम् ॥ ३ ॥ सर्वतीर्थान्युपस्पृद्यं सर्वान्देवान्प्रणम्य च । जप्त्वा तु सर्वसूक्तानि सर्वशास्त्रानुसारतः ॥ ४ ॥ सर्वपापहरं नित्यं सर्वसंशयना-शनम् । चतुर्णामपि वर्णानामत्रिः शास्त्रमकल्पयत् ॥ ५ ॥ ये च पापकृतो लोके ये चान्ये धर्मदूषकाः । सर्वैः पापैः प्रमुच्यन्ते श्रुत्वेदं शास्त्रमुत्तमम् ॥ ६ ॥ तस्मादिदं वेदविद्भिरध्येतव्यं पयत्नतः। शिष्येभ्यश्च पवक्तव्यं सद्भृत्तेभ्यश्च धर्मतः॥ ७॥ अक्रु-लीने ससद्भृत्ते जडे शुद्धे शाठे द्विजे । एतेष्वेव न दातव्यमिदं शास्त्रं द्विजोत्तमैः ॥ ८॥ एकमप्यक्षरं यस्तु गुरुः शिष्ये निवेदयेत्। पृथिन्यां नास्ति तद्द्रन्यं यदस्वा ह्यनृणी भवेत ॥ ९ ॥ एकाक्षरपदातारं यो गुरुं नाभिमन्यते । शुनां योनिशतं गत्वा चा-ण्डालेष्वपि जायते ॥ १० ॥ वेदं गृहीत्वा यः कश्चिच्छास्त्रं चैवावमन्यते । सँ सद्यः पशुतां याति संभवानेकविंशतिम् ॥ ११ ॥ स्वानि कर्माण कुर्वाणा द्रे सन्तोऽपि मानवाः । प्रिया भवन्ति लोकस्य स्वे स्वे कर्मण्यवस्थिताः ।। १२ ॥ कर्म विपस्य यजनं दानमध्ययनं तपः । प्रतिग्रहोऽध्यापनं च याजनं चेति वृत्तयः ॥ १३ ॥ क्षियस्यापि यजनं दानमध्ययनं तपः। शस्त्रोपजीवनं भूतरक्षणं चेति दृत्तयः॥१४॥ दानमध्ययनं वार्ता यजनं चेति वै विशः । शूद्रस्य वार्ता शुश्रूषा द्विजानां कारुकर्म च ॥ १५ ॥ मयैष धर्मोऽभिहितः संस्थिता यत्र वर्णिनः । बहुमानिषह पाष्य प्र-यान्ति परमां गतिम् ।। १६ ।। ये व्यपेताः स्वधर्मेभ्यः परधर्मे व्यवस्थिताः । तेषां शास्तिकरे। राजा स्वर्गलोके महीयते ॥ १७ ॥ आत्मीये संस्थितो धर्मे शुद्रोऽपि स्वर्गमश्चते । परधर्मी भवेत्त्याज्यः सुरूपपरदारवत् ॥ १८ ॥ वध्यो राज्ञा स वै श्रुद्धो जपहोमपरश्च यः। ततो राष्ट्रस्य इन्ताऽसौ यथा वह्नेश्च वै जलम् ॥ १९ ॥ प्रतिप्रहोऽध्यापनं र्चं तथाऽविक्रेयविक्रयः । याज्यं चतुर्भिरप्येतैः क्षश्रविद्पतनं स्मृ-

१ ग. हुत्वाऽभि । २ ग. विधानक्षं मुनिभि । ३ ग. दिशाः शास्त्रतस्व । ४ क. यन्मां ए । ५ ख. ग. दिश्यं । ६ ग. यत्नतः । ७ ग. स प्रेत्य प । ८ ग. च याज्या च अयविकयम् । च ।

तम् ॥ २०॥ सद्यः पतिति मांसेन लाक्षया लवणेन च % । घ्यहेण श्रृहो भवति ब्राह्मणः क्षीरविक्रयात् ॥ २१ ॥ अत्रताश्चानधीयाना यत्र मेक्षचरा द्विजाः । त ग्रामं दण्डयेद्राजा चौर्रभैक्तपद बुधैः ॥ २२ ॥ विद्वज्ञोज्यमविद्वांमो येषु राष्ट्रेषु भुक्षते । तेऽप्यनादृष्टिमिच्छन्ति महद्रा जायते भयम् ॥ २३ ॥ ब्राह्मणान्वेदविदुषः सर्वशास्त्र विशारदान् । त्त्र वर्षति पर्जन्यो यत्रैतान्पूजयेन्नृपः ॥ २४ ॥ त्रयो लोकास्त्रयो वेदा आश्रमाश्च त्रयोऽययः । एतेषीं रक्षणार्थाय संस्ष्टा व्राह्मणाः पुरा ॥ २५ ॥ उमे ्संध्ये समाधाय मौनं कुर्वन्ति ये द्विजाः । दिन्यवर्षसहस्राणि स्वर्गलोके महीयते + ॥ २६ ॥ य एवं कुरुते राजा गुणटोषपरीक्षणम् । यशः स्वर्गं नृपत्वं च पुनः कोशं समृद्धयेत् × ॥ २७ ॥ दुष्टस्य दण्डः सुजनस्य पूजा न्यायेन काशस्य च संपद्धिः। -अपक्षपातोऽर्थिषु राष्ट्रक्षा पञ्चेव यज्ञाः कथिता नृपाणाम् ॥ २८ ॥ यत्मजापालने ,पुष्यं प्राप्नुवन्तीह पार्थिवाः । न तु क्रतुसहस्रण प्राप्नुवन्ति दिजोत्तमाः ॥ २९ ॥ अल्लामे देवखातानां हदेषु च सरःसु च । उद्भृत्य चतुरः पिण्डान्पारके स्नानमान-रेत् ॥ ३० ॥ वसाशुक्रमसङ्गज्जामूत्रविट्कर्णविष्नस्वाः । श्लेष्मास्थिद्विषकाः स्वेदो ्द्वादशैते नृणां मलाः॥ ३१ ॥ पण्णां पण्णां क्रमेणैव शुद्धिरुक्ता मनीपिभिः । सुद्धा-रिभिश्व पूर्वेषामुत्तरेषां च बारिणा ॥ ३२ ॥ शौचं मङ्गलमायास अ(श्वा)नस्याऽम्पृहा द्मः । लक्षणानि च विषस्य तथा दानं दयाऽपि च ॥ ३३ ॥ न गुणान्गुणिनो इन्ति स्तौति चान्यान्गुणानपि । न इसेचान्यदोषांश्र साऽनस्या पर्कातिता ॥३४॥ अभक्ष्यपरिहारश्च संसर्गश्चाप्यनिन्दितैः । आचारेषु व्यवस्थानं शांचिमत्यभिधी-यते ॥ ३५ ॥ प्रशस्ताचरणं नित्यमप्रशस्तविवर्जनम् । एति । मङ्गलं भोक्तम्ंपिर्भि-र्धर्मदर्शिभिः ॥ ३६ ॥ शरीरं पीड्यते येनं शुभेन त्वशुभेन वा । अत्यन्तं तस्र कु-वीत अनायासः स उच्यते ॥ ३७ ॥ यथोन्पन्नेन कर्तन्यः संतोषः सर्ववस्तुषु । न स्पृहेत्परदारेषु साऽस्पृहा परिकीर्तिता ॥ ३८ ॥ वाह्यमाध्यान्मिकं वाऽपि दुःखमु-्रत्पाद्यते परै: । न कुप्यति न वा इन्ति दम् इत्यभिश्रीयते ॥ ३९ ॥ अहन्यद्याने दातव्यमदीनेनान्तरात्मना । स्तीकावपि प्रयत्नेन दानमित्यभिधीयते ॥ ४०॥ परस्मि-न्बन्धुवर्मे वा मित्रे देव्ये रिपो तथा। आत्मवद्वर्तितव्यं हि दयैषा परिकीर्तिना॥४१॥ यश्चे तैर्छक्षणैर्युक्तो ग्रहस्थोऽपि भवेद्द्विजः। स गच्छति परं स्थानं जायने नेह वै पुनः॥४२॥

<sup>\*</sup> इत परं ग. पुस्तक एतदर्ध विद्यते—" नील्या तिलैक्ष तेलेन गोभिरश्रंक्ष गोर्सः "। इति । + आयों वचनव्यत्यय ।× इतः परमेतदर्ध ग. पुस्तके—"य एवं कुरुते राजा तस्य कोटिफलं भवेत् "। इति ।

१ ग °द्मणो वेदविकयो । अ° । २ ख. °रभुक्त प्रदण्डवत् । वि° । ३ ग. 'भक्षप्रदो हि सः । वि° । ४ ग. 'वा तु हितार्थो' । ५ ख स आजये '। ६ ग. 'भिर्वद्मवादिभिः। ७ ग. 'न सुशुभैनापि कर्मणा। अतियत्नं न कु° ८ ग. स्तोकमपि। ९ ग. द्वेष्टरिं वा त°।

अग्निहोत्रं तपः सत्यं वेदानां नैव पालनम् । आतिथ्यं वैश्वदेवश्च इष्टमित्यभिधीन यर्ते ॥ ४३ ॥ वापीकूपतडागादि देवतायतनानि च । अन्नप्रदानमारामः पूर्तामित्य-भिधीयते ॥ ४४ ॥ इष्टं पूर्ते प्रकर्तव्यं बाह्मणेन प्रयत्नतः । इष्टेन लभते स्वर्गे पूर्तेन मोक्षमामुयात् ।। ४५ ॥ इष्टापूर्तौ द्विजातीनां सामान्यौ धर्मसाधनौ । अधिकारी भवे-च्छूदः पूर्ते धर्मे न वैदिके ॥ ४६ ॥ यमान्सेवेत सतत न नित्य नियमान्बुधः । यमान्पतत्यक्कवीणो नियमान्केवछान्भजन् ॥४७॥ आनृशंस्यं क्षमा सत्यमहिंसा दान-मार्जवम् । प्रीतिः प्रसादो माधुर्य मार्दवं च यमा दश् ॥ ४८ । शौचमिज्या तपो दानं स्वाध्यायोपस्थिनिग्रहः। व्रतमौनोपवासाश्च स्नानं च नियमा दश्च ॥ ४९ ॥ प्रतिकृति कुश्मयी तीर्थवारिषु मैज्जयेत् । यमुद्दिश्य निमज्जेतै अष्टभाग लभेत सः ॥ ५० ॥ मातरं पितरं वाऽपि भ्रातरं सुहृदं गुरुष् । यमुद्दिश्य निमञ्जेतं द्वादशांश्वफ-फलं लमेत् ॥ ५१ ॥ अपुत्रेणैव कर्तव्यः पुत्रमतिनिधिः सदा । पिण्डोदकित्रियाहे-तोर्यस्मात्तरमात्त्रयत्नतः ॥ ५२ ॥ पिता पुत्रस्य जातस्य पश्येचेज्जीवतो मुखम् । ऋणमस्मिन्संतय।ते अमृतत्वं च गच्छति ॥ ५३ ॥ जातमात्रेण पुत्रेण पितृणाम-नृणी पिता । तदिह्व शुद्धिमामोति नरकाञ्चायते हि सँः ॥ ५४ ॥ जायन्ते वहवः पुत्रा यद्येकोऽपि गर्या व्रजेत् । यजते चाश्वमेधं च नीलं वा वृष्णुत्सृजेत् ॥ ५५ ॥ कोङ्क्षन्ति पित्रः सर्वे नरकान्तरभीरवः । गयां यास्यति यः पुत्रः स नस्नाता भविष्यति ॥ ५६,॥ फल्गुतीर्थे नरः स्नात्वा दृष्टा देवं गदाधर्म् । गयाशीर्ष पदाऽऽक्रम्य मुच्यते ब्रह्मइत्यया ॥ ५७ ॥ महानदीम्रुपरपृश्य तर्पयेत्वितृदेवताः । अक्षयाळॅभते लोकान्कुलं चैव समुद्धरेत् ॥ ५८ ॥ शङ्कास्थाने समुत्पन्ने मक्ष्यभो ज्यानिवार्जिते । आहारशुद्धिं वक्ष्यामि तन्मे निगदतः शृणु ॥ ५९ ॥ अक्षारस्रवण रौक्षं पिवेद्वाद्वी सुवर्चेलाम् । त्रिरात्रं शङ्घपुष्पी वा ब्राह्मणः पयसा सह ॥ ६० ॥ मद्युमाण्डे द्विजः कश्चिदज्ञानात्पिवते जलम् । प्रायित्तं कथं तस्य मुच्यते केन कर्मणाः ॥ ६१ ॥ पूळाशविल्वपत्राणि कुशान्धवान्युदुम्बरम् । काथियत्वा पिवेदप्-स्त्रिरात्रेणैव ग्रुध्यित ॥ ६२ ॥ सायं प्रातम्तु यः संध्या प्रमादाद्विक्रमेत्सकृत् । गाय-इयास्तु सहस्रं हि जपेत्रनान्वा समाहितैः ॥६२॥ शोकाकान्तोऽथवा श्रान्तेः रिथतः स्थानजपाद्धहिः । ब्रह्मकूर्च चरेद्धक्त्या दानं ५ त्वा विश्वध्यति ॥ ६४ ॥ गर्वा कृङ्गोदके स्नात्वा भहानद्यपसंगमे । सनुद्रदर्शनेनैव व्याल एः शुचिर्भवेत् ॥ ६५ ॥ ष्टुकञ्चानशृगालैस्तु यदि दृष्टश्र ब्राह्मणः। हिरण्योदकसंमिश्रं घृतं माश्य विशुध्याति।।६६॥

<sup>।</sup> १ ख ग. 'तिनिधि कु'। २ ख ग मज्जति। ३ ग 'त द्वादशाशं फलं भवेत्। मा'। ४' ग, 'त हाष्ट्रभागं लभेत सः। अ'। ५ ग. सः। यष्ट्रन्या व'। ६ कः भैसं। ग. रक्षं। ५ कः, खः 'वेसम्। श्रि'। ८ कः 'भाष्डाद्द्वि'। ९ खः गः 'तः। रोगाका'।

ब्राह्मणी तु शुना दृष्टा जम्बुकेन वृकेण वा । उदितं ग्रहनक्षत्रं दृष्टा सद्यः शुचिर्भ-वेत् ॥ ६७ ॥ सत्रतश्च शुना दष्टिस्तरात्रमुपवासयेत् । सप्टतं यावकं भाश्य वृतशेषं समापयेत् ॥ ६८ ॥ मोहात्प्रमादात्संलोभाद्वतर्भंङ्गं तु कारयेत् । त्रिरात्रेणैव शुध्येत पुनरेव व्रती भवेत् ॥ ६९ ॥ ब्राह्मणाँत्रं यदुच्छिष्टमश्रात्यज्ञानतो द्विजः। द्विनद्वयं तु गायञ्या जपं कृत्वा विशुध्यति ॥ ७० ॥ क्षित्रयात्रं यदुच्छिष्टमश्रात्य-ज्ञानतो द्विजः। त्रिरात्रेण भवेच्छुद्धिर्यथा क्षत्रे तथा विशि ॥ ७१ ॥ अभोज्यां त भुक्तानं स्त्रीशुद्रोच्छिष्टमेव वा। जग्ध्वा मांसमभक्ष्यं तु सप्तरात्रं यवान्पिबेत्।।७२॥ शुना चैव तु संस्पृष्टस्तस्य स्नानं विधीयते । तदुच्छिष्टं तु संपादय पण्मासानक-च्छ्रमाचरेत् ॥ ७३ ॥ असंस्पृष्टेन संस्पृष्टः स्नानं तेन विधीयते । तस्य चोच्छिष्ट-मश्रीयात्पण्मासान्कुच्छ्रमाचरेत् ॥ ७४ ॥ अज्ञानात्प्राज्य विष्मुत्रं सुरासंस्पृष्टमेव च । पुनः संस्कारमईन्ति त्रयो वर्णा द्विजातयः ॥ ७५ ॥ वपनं मेखलादण्डं भैक्ष-चर्यव्रतानि च । निवर्तन्ते द्विजातीनां पुनः संस्कारकर्मणि ॥ ७६ ॥ ग्रहशुद्धि मव-क्ष्यामि अँत्यश्वश्चवदूषिता (त) म्। मायोज्यं मृन्मयं भाण्डं सिद्धमनं तथैव च ॥ ७७ ॥ यहानिष्क्रम्य तत्सर्व गोमयेनोपलेपयेत् । गोमयेनोपलिप्याय च्छागे-नाऽऽघ्रापयेत्पुनः ॥ ७८ ॥ ब्राह्मैर्मन्त्रेस्तु पूर्वं तु हिरण्यकुश्चवारिाभिः । तेनैवाभ्युक्ष्य तद्देश्म ग्रुध्यते नात्र संशयः ॥७९॥ राज्ञाउन्यैः श्वपचैर्वाऽपि बलाद्विचालितौ द्विजः । पुनः कुर्वीत संस्कारं पश्चात्क्रच्छ्रत्रयं चरेत् ॥ ८० ॥ शुना चैव तु संस्पृष्टस्तस्य स्नानं विधीयते । तदुच्छिष्टं तु संपाश्य यत्नेन कुच्छ्रपाचरेत् ॥ ८१ ॥ अतः परं मवक्ष्यामि सूतकस्य विनिर्णयम् । मायश्रित्तं पुनश्रेव कथिष्याम्यतः परम् ॥८२ ॥ एकाहाच्छुध्यते विभो योऽग्निवेदसमन्वितः । व्यहात्केवलवेदस्तु निर्गुणो दश्वभि-दिनै: ॥ ८३ ॥ \* व्रतिनः शास्त्रपूतस्य आहिताग्रेस्तथैव च । राज्ञस्तु सूतकं नास्ति यस्य चेच्छति ब्राह्मणः ॥ ८४ ॥ ब्राह्मणो दशरात्रेण द्वादशाहेन मूमिपः । चैदयः पश्चदशाहेन ग्रुद्रो मासेन ग्रुध्यति ॥ ८५ ॥ सपिण्डानां तु सर्वेषां गोत्रंजः साप्त-पौरुषः । पिण्डांश्रोदकदानं च शावाशीचं तथाऽनुगम् ॥ ८६ ॥ चतुर्थे दशरात्रं स्यात्षढहः पत्रार्भ तथा । षष्ठे चैव त्रिरात्रं स्यात्सप्तमे त्र्यहमेव वा ॥ ८७ ॥ ×अष्टमे दिनमेकं तु नवमें पहरद्वयम्। दशमे स्नानमात्रेण स्तके तु शुचिभेवेत्।। ८८॥

<sup>\*</sup> एतदर्थस्थानेऽयं पाठो ग. पुस्तके—" संयती शक्षपूतस्त आहितामिस्तथैव च। " इति । × एत-द्वचनं न निश्चते ख. ग. पुस्तकयो ।

१ गा. "भङ्गो यदा भवेत् । त्रि"। २ ख. ग. "णानौ य"। ३ क. "शं यथा भुक्ता श्री"। ४ क. ख. "अन्तर्वश्य"। ५ ख. प्रयोज्यं । ग. अभोज्यं । ६ ग. राजासेः श्र"। ७ ग. "अतः ससपूर्वप् । सि-ण्डानां सीदकानां शा"। ८ ग. "मेन तु । षष्टेन तु त्रिरात्रं स्यात्ससमे त्वहरेव च । ९ ग. "मे श्रवहरेव च । मृतेषु दासदासी ।

मृतसूतके दासीनां पत्नीनां चानुलोमिनाम् । स्वामितुल्यं भवेच्छीचं मृते स्वामिनि थीनिकम् ॥ ८९ ॥ श्रंवस्पृष्टस्तृतीयस्तु सचैलं स्नानमाचरेत् । चतुर्थे सप्तैमे भैक्ष्यं स्यादाशीचे विधिः स्मृतः ॥ ९० ॥ एकत्र सँस्कृतानां तु मातृणामेकभोजिनाम् । स्वा-मितुल्यं भवेच्छोचं विभक्तानां पृथक्पृथक् ॥ ९१॥ उष्ट्रीक्षीरमवीक्षीरं यचात्रं मृतसू-तके । पाचकानं नवशादं भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत् ॥ ९२ ॥ सूतकान्नमधर्मीय यस्तु पाश्चाति मानवः । त्रिरात्रप्रपवासः स्यादेकरात्रं जॅले वसेत् ॥ ९३ ॥ महायज्ञविधानं तु न कुर्यान्मृतजन्मनि । होमं तत्र प्रकुर्वीत शुष्कान्नेन फलेन वा ॥ ९४ ॥ बाल-स्त्वन्तर्दशाहे तु पश्चत्वं यदि गच्छति । सद्य एव विशुद्धिः स्यान मेतं नैव सूतकम् ॥ ९५ ॥ कृतचूडस्तु कुर्वीत उदकं पिण्डमेव च । स्वधाकारं प्रकुर्वीत नामोचारण-मेव च ॥ ९६ ॥ क्रह्मचारी यतिश्चैवं मन्त्रे पूर्वकृते तथा । यज्ञे विवाहकाले च सद्यः-शौचं विधीयते ॥ ९७ ॥ विवाहोत्सवयज्ञेषु अन्तरा मृतसूतके । पूर्वसंकारिपतार्थस्य न दोषश्चात्रिरब्रवीत् ॥ ९८ ॥ मृँतसंजर्ननादूर्ध्व सूतकादौ विधीयते । स्पर्शनाचम-नाच्छुद्धिः सूतिकां चेन्न संस्पृशेत् ॥ ९९ ॥ पश्चमेऽहनि विश्लेयः संस्पर्शः क्षात्रि॰ यस्य तु । सप्तमेऽहानि वैश्यस्य विज्ञेयं स्पर्शनं बुधैः ॥ १०० ॥ दश्चमेऽहानि श्रुद्रस्य कर्तव्यं स्पर्शनं बुधैः । मासेनैवाऽऽत्मशुद्धिः स्यात्सूतके मृतके तथा ॥ १०१ ॥ च्याधितस्य कद्रथस्य ऋणग्रस्तस्य सर्वदा । क्रियाहीनस्य मूर्लेस्य स्त्रीजितस्य विशे-षतः ॥ १०२ ॥ व्यसनासक्तचित्तस्य पराधीनस्य नित्यं भैः । स्वाध्यायव्रतहीनस्य सततं सूतकं भवेत् ॥ १०३ ॥ द्वे क्रच्छ्रे परिवित्तेस्तु कन्यायाः क्रच्छ्रमेव च । क्रच्छ्रा-ति % च्छ्रं मातुः स्याद्वेतुः सांतपनं स्मृतम् ॥ १०४ ॥ क्वैब्जवामनैषण्ढेषु गहितेऽथ जडेषु च । जात्यन्धवधिरे मूके न दोषः परिवेदने ॥ १०५ ॥ क्रीवे देशान्तरस्थे च पतिते त्रजितेऽपि वा । योगशास्त्राभियुक्ते च न दोषः परिवेदने ॥ १०६ ॥ पिता पितामहो यस्य अग्रजो वाऽपि कस्यचिँत् । नाग्निहोत्राधिकारोऽस्ति न दोषः परिवे-द्ने ॥ १०७ ॥ भार्यामरणपक्षे वा देशान्तरगतेऽपि वा । अधिकारी भवेर्र्धुत्रस्तथा पातकसंयते ॥ १०८ ॥ ज्येष्ठो भ्राता यदा नष्टो नित्यं रोगसमन्वितः । अनुज्ञातस्त

<sup>9</sup> ग. योगिक° । २ ग. शवं स्पृष्ट्वा तृतीये तु स° । ३ क. 'समैक्ष्यं स्यादेष शाववि° । ४ ग. संभृता । ५ ग कलं पिवेत् । म ।६ ग. °री गृहस्थानां सत्रे पर्ष । ७ ग सृताःसंचयना । ८ ख. ैननोर्घ्यं । ९ ग सूतकान्ते च सं° । १० ख. ग. °शः । श्राद्धलागिष्टीनस्य भस्मान्तं सू° । ११ ग. ैकुच्छ्रे दाद्वः स्या[ द्वो ]दुः सी° । १२ ग. कुष्टिवा° । १३ क. °नखझेषु । १४ ख. °त् । अप्रि° । ग. °त् । अमिहोत्राधिकारोऽस्य न । १५ ग. 'शुत्रो महापातिकिनि द्विजे । ज्ये'।

कुर्वीत शङ्खस्य वचनं यथा ॥ १०९ ॥ नाग्नयः परिविन्टन्ति न वेटा न नपांसि च । न च श्राद्धं कनिष्ठो वै विना चैवाभ्यनुज्ञया ॥ ११० ॥ तस्माद्धर्भं सटा कुर्यान्छू-तिस्मृत्युदितं च यत्। नित्यं नैमित्तं काम्यं यच स्वर्गस्य साधनम् ॥ १११ ॥ एकैकं वर्धयेक्तित्यं शुक्ते कृष्णे च हासयत् । अमावास्या न भुङ्जीत एप चान्द्रायणो विधिः ॥ ११२ ॥ एकैकं ग्रासमश्रीयात्त्र्यहाणि त्रीणि पूर्ववत् । ज्यहं परं च नाश्रीयाद-तिकुच्छ्रं तदुच्यते ॥ ११३ ॥ इत्येतत्कथिनं पूर्वेर्महापातकनाजनम् । वेद।भ्यासरतं क्षान्तं महायज्ञक्रियापरम् ॥ ११४ ॥ न स्पृज्ञन्तीह पापानि महापातकजान्यपि । वायु-भक्षो दिवा तिष्ठेद्रात्रिं चैवाप्सु सूर्यदक् ॥ ११५ ॥ जप्तवा सहस्र गायच्याः शुद्धि-ब्रह्मवधादते । पद्मोदुम्बर्बिल्वैश्च कुशाश्वत्थपलाश्चयोः ॥ ११६ ॥ एतेपामुदकं पीत्वा पर्णकुच्छ्रं तदुच्यते । पञ्चगव्यं च गोक्षीर दिधमूत्रशकुद् घृतम् ॥११७॥ जग्व्या परेऽ-इन्युपवसेदेष सांतपनो विधिः । पृथवसानपनैद्रव्यैः षडहः सोपवासकः ॥ ११८ ॥ सप्ताहेन तु क्रच्छ्रोऽयं महासांतपनं स्मृतम् । ज्यहं सायं ज्यहं प्रातस्व्यहं भुङ्क्ते त्वयाचितम् ॥ ११९ ॥ ज्यहं परं च नाश्रीयान्याजापत्यो विविः स्मृतः । सायं तु द्वादश्च ग्रासाः प्रातः पश्चदश स्मृताः ॥ १२० ॥ अयाचिते चतुर्विशः परेऽहन्यनशनं स्मृतम् । कुक्कुटाण्डपमाणं स्याचावद्राँऽस्य मुखं विशेत् ॥ १२१ ॥ एतद्ग्रासं विजा-नीयाच्छुद्धचर्थं कायशोधनम् । त्र्यहमुष्णं पिवेदापरूयहमुष्णं पिवेत्पयः ॥ १२२ ॥ ज्यहमुख्णं घृतं पीत्वा वायुभेक्षो दिनत्रयम् । पट्पलानि पिवटापिस्तपलं तु पयः पिवेत् ॥ १२३ ॥ पलमेकं तु वै सर्पिस्तप्तकृष्क्ष्रं विधीयते । दध्ना च त्रिदिन भुद्के ज्यहं भुङ्क्ते च सर्पिषा ॥ १२४ ॥ श्लीरेण तु ज्यहं भुङ्के वायुवक्षा दिनत्रयम् । त्रिपलं दाधि क्षीरोण पलमेकं तु सर्पिषा ॥ १२५ ॥ एतदेव व्रतं पुण्यं वादकं कुच्छू-मुच्यते । एकभक्तेन नक्तेन तथैवायाचितेन च ॥ १२६ ॥ उपवासेन चंकेन पाद-कुच्छः प्रकीर्तितः । कुच्छातिकुच्छः पयसा दिवसानेकविश्वतिष् ॥ १२७ ॥ द्वाद-शाहोपवासेन पराकः परिकीर्तितः । पिण्यार्केद्धिसक्तुनां ग्रासश्र प्रिवासक् ॥ १२८ ॥ एकैकमुपवासः स्यात्सीम्यकुच्छः प्रकीतितः । एषां त्रिरात्रमभगानादंकै सस्य यथा-ऋषम् ॥ १२९ ॥ तुलापुरुष इत्येष ज्ञेयः पञ्चद्शाहिकः । कथिला सम्नु दुग्धाया धारोब्णं यः पया पिवेत् ॥ १३० ॥ एप व्यासकृतः कुच्छ्रः श्वपाकमाप शांधयेत् । निशायां भोजनं चैव तन्क्षेयं नक्तमेव तु ॥ १३१ ॥ अनादिष्टेषु पापेषु चान्द्राय-णर्मंथोदितम् । अग्निष्टोमादिभिर्यज्ञैरिष्टैंद्विगुणदक्षिणैः ॥ १३२ ॥

१ ग °द्ध तु नष्टस्य वृपला च न कन्यका । त° । २ धः °ित्र नीत्वात्रसु । ३ ग. °द्धा प्रविशेन्सु-खम् । ए° । ४ ख °कथामतकाम्बुतक्त्ना प्र° । ५ ग. कुच्छो महापातकशोधनः । नि । ६ ग. भिपोह-सम् । अ° । ७ ग. 'हैर्विपुलद' ।

यत्फलं समवामोति तथा कुच्छै्स्तपोधनः । वेदाभ्यासरतं शान्तं महायज्ञिक्रयारतम् ॥ १३३ ॥ न स्पृश्चन्तीह पापानि महापातकजान्यापे । वेदाभ्यासरतः क्षान्तो धर्म-शास्त्रीण्यवेक्षयेत् ॥ १३४ ॥ शीचाचारसमायुक्तो गृहस्थोऽपि हि सुच्यते । उक्त--मेतद्दिजातीनां महर्षे श्रयतामिति।। १३५ ।। अतःपरं मवक्ष्यामि स्वीग्रद्रपतनानि च। ुजपस्तपस्तीर्थयात्रौ प्रविज्या मन्त्रसाधनम् ।। १३६ ॥ देवताराधनं चैव स्त्रीश्रद्वपत-नानि षट्। जीवद्धर्तिरे या नारी उपोष्य व्रतचारिणी ॥ १३७ ॥ आयुष्यं हरते भर्तुः सा नारी नरकं व्रजेत×। तीर्थस्नानाथिनी नारी पतिपादोदकं पिवेत।।१३८।। शकरस्यापि विष्णोर्वा प्रयाति परमं पदम् । जीवद्धर्तरि वामाङ्गी मृते वार्श्प सुद्-क्षिणे ॥ १३९ ॥ श्राखे यज्ञे विवाहे च पत्नी दक्षिणतः सदा । सोमः शौचं ददौ तासां गन्धर्वाश्च तथाऽङ्गिराः ॥ १४० ॥ पावकः सर्वमेध्यं च मेध्यं वै योषितां सदा। जन्मना ब्राह्मणी ज्ञेयः संस्कारैद्विंज उच्यते।। १४१।। विद्यया याति विमत्वं श्रोत्रियस्त्रिभिरेव च । वेदशास्त्राण्यधीते यः शास्त्रार्थ च निषेवँते ॥ १४२ ॥ तदाऽसौ वेदवित्प्रोक्तो वचनं तस्य पावनम् । एकोऽपि वेदविद्धर्मे यं व्यवस्येद्द्विजो-त्तमः ॥ १४२ ॥ स ज्ञेयः परमो धर्मो नाज्ञानामयुतायुतैः । पावका इव दीप्यन्ते जपहोमैर्द्विजोत्तमाः ॥ १४४ ॥ प्रतिग्रहेण नश्यन्ति वारिणा इव पावकाः । तान्त्र-तिग्रहजान्दोषान्त्राणायामैर्द्विजोत्तमाः ॥ १४५ ॥ उत्सादयन्ति विद्वांसो वायुर्नेघा-निवाम्बरे । शुक्तमात्रो यदा विम आर्द्रपाणिस्त तिष्ठति ॥ १४६ ॥ लक्ष्मीबेल यश-स्तेज आयुश्चेव प्रकीयते । यस्तु भोजनशालायामासनस्य उपस्पृशेत् ॥ १४७ ॥ तँचानं नैव भोक्तव्यं भुक्तवा चान्द्रायणं चरेत् । पात्रोपरि स्थितं पात्रं यः संस्थाप्य **उपस्पृशेत् ॥ १४८ ॥ तस्यात्रं नैव भोक्तव्यं भुक्त्वा चान्द्रायण चरेत् । न देवा-**स्तृप्तिमायान्तिं दातुर्भवति निष्फलम् ॥ १४९ ॥ इस्तं प्रक्षाल्य यचापः पिबेद्धक्त्वा द्विजोत्तमः । तदन्नमसुरैर्भुक्तं निराज्ञाः पित्रो गताः ॥ १५० ॥ नास्ति वेदात्परं शास्त्रं नास्ति भातुः परो गुरुः । नास्ति दानात्परं मित्रामेह लोके परत्र च ॥१५१॥ अपात्रे ह्यपि यदत्तं दहत्यासप्तमं कुलम्। इन्यं देवा न गृह्णन्ति कन्यं च पितर-स्तथा ॥ १५२ ॥ आयसेन तु पात्रेण यदन्नमुपदीयते । अत्रं विष्टासमं भोक्तदीता च नरकं ब्रजेत् ॥ १५३ ॥ इतरेण च पात्रेण दीयमानं विचक्षणः । न दद्याद्वाम-इस्तेन आयसेन कदाचन ॥ १५४ ॥ मृन्मयेषु च पात्रेषु यः श्राद्धे भोअँयेत्पितृन् ।

× इत परंग पुस्तकेऽधिकं वचनम्—पति विनाऽन्यत्कुरुते व्रतानि देवसेवनम्। न सा तत्फल-माप्नोति स्वपतिस्तु तया हत । अत परं श्लोकत्रयं न विद्यते ग. पुस्तके ।

१ ग °स्रार्थेद्शंक । शो° । २ ख शोचकृद्वार्थभिरतो गृ° । ३ ग °त्रा प्रावर्ज्य । छिड्गधारणम् । ४ ख. विवोधयेत् । ५ ग. °मं यदि ब्र्यार्व्द्वजो° । ६ क भुक्ताऽऽवम्य य° । ७ क तस्यार्च । ८ ग. तन्नान्नं । ९ ग ंन्ति दत्तं भव° । ९० ग. मातृसमो गु° । ११ य. °ते । श्वानविष्ठासमं सुङ्क्ते दाता । १२ ग. °येद्द्विजान् । अ° ।

अन्नदाता च भोक्ता च तावे(तदै)व नरकं त्रजेत् ॥ १५५ ॥ अभावे मृन्मये दद्यादनु-ज्ञातस्तु तैर्द्विजै: । तेषां वचः प्रमाणं स्याद्दतं चानृतमेव च ॥ १९६ ॥ सौवणीय-सताम्रेषु कांस्यरौप्यमयेषु च । भिक्षादातुनं धर्मीऽस्ति भिक्षुर्धुङ्क्ते तु किल्बिषम् ॥ १५७ ॥ न च कांस्येषु भुर्जीयादापद्यपि कदाचन । \*पलाशे यतयोऽश्वन्ति ग्र-हस्थः कांस्यभाजने ॥ १५८ ॥ कांस्यकस्य च यत्पापं गृहस्थस्य तथैव च । कांस्य-भोजी यतिश्रेव प्राप्तुयात्किल्बिषं तयोः ॥ १५९ ॥ अत्राप्युदाहर्रन्त-सौवर्णायसताम्रेषु कांस्यरौप्यमयेषु च। भुज्जन्मिक्षुर्न दुष्येत दुष्येचैव परिग्रहात ॥ १६० ॥ यतिहस्ते जलं दद्याद्भिक्षां दद्यात्युनर्जलम् । तद्भिक्षं मेरुणा तुल्यं तज्जलं सागरोपमम् ॥ १६१ ॥ चरेन्माधुकरीं द्वतिमिष म्लेच्छकुलादिष । एकान्नं नैव भोक्तव्यं बृहस्पतिसमो यदि ॥ १६२ ॥ अनापदि चरेद्यस्तु सिद्धं भैक्षं ग्रहे वसन् । द्शरात्रं पिबेद्वज्रमपस्तु त्रयहमेव च ॥ १६३ ॥ गोमूत्रेण त संमिश्रं यावकं घृतपा-चितम् । एतद्वज्रिमिति प्रोक्तं भगवानित्रज्ञवीत् ॥ १६४ ॥ ब्रह्मचारी यतिश्चैव विद्यार्थी गुरुपोषकः । अध्वगः क्षीणद्यतिश्च षडेते भिक्षुकाः स्मृताः ॥ १६५ ॥ षण्मीसान्कामयेन्मत्यी गिर्भणीमेव च स्त्रियम् । आ दन्तजननात्रूर्ध्वमेष धर्मी विधी-यते ॥ १६६ ॥ ब्रह्महा पर्थमश्रैव द्वितीयो गुरुतल्पमः । तृतीयश्रं सुरापोऽयं चतुर्थः स्तेन एव च ॥ १६७ ॥ + आपो गावस्तिला भूमिर्गन्धो वा स्तेयते तथा(!)।पापानां चैव संसर्गः पश्चमं पातकं महत् ॥ १६८ ॥ एषामेव विशुध्यर्थं चर्रत्कुच्छाण्यनुक्र-मात् । त्रीणि कुच्छाण्यकामश्रेद्रहाईत्यां व्यपोहति ॥ १६९ ॥ अर्धे तु ब्रह्महत्यायाः क्षत्रियेषु विधीयते । पड्भागो द्वादशश्रीव विद्शूद्रयोस्तथा भवेत् ॥ १६० ॥ श्रीन्माः सीन्नक्तमश्रीयाज्यमौ शयनमेव। स्तीघातः शुध्यतेऽप्येवं चरेत्कृच्छाब्दमेव च ॥१७१॥ रजकः शैलुषश्रैव वेणुकर्मोपजीवनः । एतेषां यस्तु भुक्क्ते वै द्वित्रश्चान्द्रायणं चरेत् ॥ १७२ ॥ सर्वान्त्यजानां गमने मोजने संप्रवेशने । पराकेण विद्याद्धिः स्याद्धग-वानत्रिरब्रवीत् ॥ १७३ ॥ चाण्डास्रभाण्डे यत्तीयं पीत्वा चैव द्विजोत्तमः । गोमूत्र-यावकाहारः संप्तैत्रिश्चदहान्यपि ॥ १७४ ॥

<sup>\*</sup> एतदर्थस्थानेऽयं पाठः ख. पुस्तके—" मलाशाः सर्व एवते यतयः कास्यभोजनाः । " इति । + नास्त्येतदर्थे क पुस्तके । अधिकं वैतत् ।

१ ख. स्यादाद मं चातिरिक्त[क]म् । सी । ग. स्यादमृतं च कृतं भवेत्। सी । २ ग. रन्तामिमतिहासं पुरातनम्। सी । ३ क "तिकुलादिष । अ । ४ ग. वेद्दुग्धम । ५ ग. णमासं काम । ६ ख.
भेनं धमों न हिंग । ७ क. थमं नैव दितीयं गुरुतल्पगः। तृतीयं तु सुरापोऽयं चतुर्धे स्तेयसुच्यते।
पापाना । ८ क. रेद्र्षाण्य । ९ ख. ग. णि वर्षाण्य । १० ख. ग. हत्या पृथकपृथक् । अ । ११ ग.
गोर्ष्वे तु वेश्यस्य किंचिच्छ्दे तथा । १२ ग. "सान्कृष्टस्म । १३ ख. "स्पद्तिशक्षा । ग. स्वद्ती.
व्यहानि व । सं ।

संस्पृष्टं थस्तु पकान्नमन्त्यजैर्वाऽप्युद्वयया । अज्ञानाद्वाह्मणोऽश्रीयात्प्राजापत्यार्घमा-चरेत् ॥ १७५ ॥ चाण्डाळान्नं यदा ग्रङ्क्ते चातुर्वर्ण्यस्य निष्क्रतिः । चान्द्रायणं चरेद्दिमः क्षत्रः सांतपनं चरेत् ॥ १७६ ॥ षड्रात्रमाचरेद्दैश्यः पश्चगव्यं तथैव च । त्रिरात्रमाचरेच्छूद्रो दानं दत्त्वा विशुध्यति ॥ १७७॥ ब्राह्मणो वृक्षमारूढश्राण्डा-को मूर्छंसंस्पृत्तः । फलान्यत्ति स्थितस्तत्र प्रायश्चित्तं कथं भवेत् ॥ १७८ ॥ ब्राह्मणा-न्समनुज्ञाप्य सवासाः स्नानमाचरेत्। नक्तभोजी भवेद्विपो घृतं पाश्य विश्वध्य-ति ॥ १७९ ॥ एकद्रक्षसमारूढश्राण्डालो ब्राह्मणस्तथा । फलान्यत्ति स्थितस्तत्र मायश्चित्तं कथं भवेत् ॥ १८० ॥ ब्राह्मणान्समनुज्ञाप्य सवासाः स्नानमाचरेत्। अहोरात्रोषितो भूत्वा पञ्चगव्येन शुध्यति॥ १८१ ॥ एकशाखासमारूढश्चाण्डास्रो बाह्मणो यदा । फेलान्यत्ति स्थितस्तत्र प्रायश्चित्त कथं भवेत् ॥ १८२ ॥ त्रिरात्री-पोषितो भृत्वा पञ्चगव्येन शुध्यति । स्त्रिया म्लेच्छस्य संपर्काच्छुद्धिः सांतपने तथा ॥ १८३ ॥ तप्तकुच्छूं पुनः कृत्वा शुद्धिरेषाऽभिधीयते । संवर्तेत यथा भार्यी गत्वा म्लेच्छस्य' संगताम् ॥ १८४ ॥ सचैलं स्नानमादाय घृतस्य प्राशनेन च । स्नात्वा नशुद्केश्वेष घृतं पाश्य विशुध्यति ॥ १८५॥ संगृहीतामपत्यार्थमन्यैरापि तथा पुनः । चाण्डलम्लेच्छश्वपचकपालव्रतधारिणः ॥ १८६ ॥ अकामतः स्त्रियो गत्वा पराकेण विशुध्यति । कामतस्तु प्रसूतो वा तत्समो नात्र संशयः ॥ १८७ ॥ सं एव पुरुषस्तत्र गर्भी भूत्वा प्रजायते। तैस्राभ्यक्तो घृताभ्यक्तो विष्मूत्रं कुरुते द्विजः ॥१८८॥ तैलाभ्यक्तो घृताभ्यक्तश्राण्डालं स्पृत्रते द्विजः । अहोरात्रोषितो मूत्वा पश्चगव्येन शुध्यति ॥ १८९ ॥ केशकीटनखस्नायु अस्थिकण्टकमेव च । स्पृष्टा नद्युदके स्नात्वा भृतं प्राइय विश्वध्यति ॥ १९० ॥ मत्स्यास्थिजम्बुकास्थीनि नखशुक्तिकपर्दिकौः। स्पृष्टा स्नात्वा हेमतप्तृष्टुतं पीत्वा विशुध्यति ॥ १९१ ॥ गोकुले कर्दुशालायां तैल-चक्रेक्षचक्रयोः । अमीमांस्यानि शौचानि स्त्रीणां च व्याधितस्य च ॥ १९२ ॥ न स्त्री दुष्यति जारेण ब्राह्मणोऽवेदकर्मणा। नाऽऽपो मुत्रपुरीषाभ्यां नामिर्दहनकर्म-णा ॥ १९३ ॥ पूर्व स्त्रियः सुरैर्भुक्ताः सोमगन्धर्वविह्निभिः । भुक्तते मानवाः पश्चाम ता दुष्यन्ति कहिंचित् ॥ १९४ ॥ असवर्णेंस्तु यो गर्भः स्त्रीणां योनी निषच्यते । अशुद्धा सा भवेकारी यावँहर्भ न मुखति।। १९५॥ विमुक्ते तु ततः शल्ये रंज-

<sup>\*</sup> इत उत्तरं पराकेण विशुष्यतीत्यन्त न विद्यते ग. पुस्तके ।

९ ग. यसु प° । २ ग. °छतः स्पृहोत् । फलं च मक्ष्येद्विप्रः प्रा° । ३ ग. °साः । हेमतप्तं मृतं प्रीहेय त्रात्वणादेव डा. । ४ ग. "वच्छल्यं तु तिष्ठति । विनिःमुते ततः शल्ये रजसी वाऽपि वर्शने । त ।

श्रापि प्रदृश्यते । तदा सा शुध्यते नारी विमलं काश्चन यथा ॥ १९६ ॥ स्वयं विमति-पन्ना या यदि वा विमतारिता । बलाझारी मसुक्ता वा चौरभुक्ता तथाऽपि वा ॥ १९७ ॥ न त्याज्या दूषिता नारी न कामोऽस्या विधीयते । ऋतुकाल जपा-सीत पुष्पकालेन शुध्यति ॥ १९८ ॥ रजकश्चर्यकारश्च नटो बुरुड एव च । कैवर्त-मेदभिल्लाश्च सप्तेते चान्त्यजाः स्मृताः ॥ १९९ ॥ एषां गत्वा स्त्रियो मोहाद्भक्तवा च प्रतिगृह्य च । कुच्छ्राब्दमाचरेज्ज्ञानादज्ञानादैन्दवद्वयम् ॥ २०० ॥ सकुद्धक्त्वा (क्ता)त या नारी म्लेच्छैर्या पापकर्मभिः । प्राजापत्येन शुध्येत ऋतुपस्रवणेन तु ॥ २०१ ॥ बलाद्धता स्वयं वाऽपि परमेरितया यदि । सकुद्भवता तु या नारी भाजापत्येन शुध्यति ॥ २०२ ॥ प्रारब्धदीर्घतपसां नारीणां यद्गजो भवेत । न तेन तद्वतं तासां विनश्यति कदाचन॥२०३॥मद्यसंस्पृष्टकुम्भेषु यत्तोयं पिवाति द्विजः। कुच्छ्यादेन शुध्येत पुनः संस्कारमहीति ॥ २०४ ॥ अन्त्यजस्य तु ये द्वक्षा बहुपुष्प-फलोपगाः। उपभोग्यास्तु ते सर्वे पुष्पेषु च फलेषु च ॥ २०५॥ वाण्डालेन तु संस्पृष्टं यत्तोयं पिवति द्विजः । कृच्छ्पादेन शुध्येत आपस्तम्बोऽब्रवीन्मुनिः॥२०६॥ श्लेष्मोपानहविण्यूत्रस्त्रीरजो मद्यमेव च। एभिः संदूषिते कूपे तोयं पीत्वा कथं विधि: ॥ २०७ ॥ एकं द्वघहं जयहं चैव द्विजातीनां विशोधनम् । मायश्चितं पुनश्चैव नक्तं शहस्य दापयेत् ॥ २०८॥ सद्यो वान्ते सर्चेलं तु विमस्तु स्नानमाचरेत् । पर्युः षिते त्वहोरात्रमतिरिक्ते दिनत्रयम् ॥ २०९ ॥ शिरःकण्डोकपौदांश्र सुरमा यस्तु छिप्यते । देंशपट्त्रितैयेकाइं चरेदेवमनुक्रमात् ॥ २१० ॥ अत्राप्युदाहरन्ति— ममादान्मचपः सुरां सकृत्पीत्वा द्विजोत्तमः । गोम्जयावकाहारो दशरात्रेण शुध्यति ॥ २११ ॥ मद्यपस्य निषादस्य यस्तु श्रुङ्को द्विजोत्तमः । न देवा श्रुञ्जते तत्र न पिवन्ति हविर्जलम् ॥ २१२ ॥ चितिभ्रष्टा तु या नारी ऋतुभ्रष्टा च व्याधिता । माजापत्येन शुध्येत ब्राह्मणाँनां तु भोजनात् ॥२१३॥ ये च मब्रजिता विमाः मबज्या-प्रिजलावहाः । अनाशकाकिवर्तन्ते चिकीर्पन्ति ग्रहस्थितिम् ॥ २१४ ॥ धार्येश्रीणि कुच्छाणि चान्द्रायणमथापि वा । जातकमीदिकं मोक्तं पुनः संस्कारमहीत।।२१५॥ नाः भीचं नोदकं नीश्वं नापवादानुकम्पने । ब्रह्मदण्डहतानां तु न कार्यं कटधारणस्॥२१६॥

१ ग. °तं प्रकुर्वात न । २ ग. °यो हाते स । ३ ग. °पादेख सुरया यत्र छि । ४ ग. दशाहबट् त्र्यहैका । ५ ग. विद्वतम् । विराध्र । ६ ग. श्री अपूर्णन च । ७ क. श्रान्भोत्रयेह्वा । मे । ८ ग् मास्ति नोपवासादिकं तपः । म्र । ९ क. °श्च नाप° ।

स्नेहं कृत्वा भयादिभ्यो यस्त्वेतानि समाचरेत् । गोमूत्रयावकाहारः कुच्छ्मेकं विश्वो-धनम् ॥ २१७ ॥ द्वद्धः शौचस्मृतेर्छ्यः प्रत्याख्यातिभिषक्त्रियः । आत्मानं धात-्येद्यस्तु भृग्वग्न्यनश्चनाम्बुभिः ॥ २१८ ॥ तस्य त्रिरात्रमाशौचं द्वितीये त्वस्थिसं-चयम् । तृतीये तूदकं कृत्वा चतुर्थे श्राद्धमाचरेत् ।। २१९ ॥ यस्यैकाऽपि गृहे नास्ति धेनुर्वत्सानुचारिणी । मङ्गळानि कुतस्तस्य कुतस्तस्य तमःक्षयः ॥ २२० ॥ अति-त्दोहातिवाहाभ्यां नासिकाभेदनेन ्वा। नदीपर्वतसंरोधे मृते पादोनमाचरेत्॥ २२१॥ अष्टागर्व धर्महरूं षड्ग्वं व्यावहारिकम् । चतुर्गवं नृशंसानां द्विगवं वध्यते सह ॥ २२२ ॥ द्विगर्च वाहयेत्पादं मध्याह्ने तु चतुर्गवम् । षड्गवं तु त्रिपादोक्तं पूर्णा-इस्त्वष्टभिः स्मृतः ॥ २२३ ॥ काष्ठलोष्टशिलागोघ्नः कुच्छूं सांतपनं चरेत् । प्राजा-पत्यं चर्रेन्मृत्सा (!) अतिकृच्छुं तु आयसैः ॥ २२४ ॥ प्रायश्चित्ते ततश्चीणी कुर्योद्राह्मणभोजनम् । अनंदुत्सहितां गां च द्याद्विपाय दक्षिणाम् ॥ २२५ ॥ -शरभोष्ट्रहयात्रागानिसहशार्दूलगर्दभान् । हत्वा च शूद्रहत्यायाः प्रायितं विधीयते ]) २२६ ।। मार्जारगोधानकुलमण्डूकांश्च पतित्रणः । हत्वा व्यैहं पिवेत्क्षीरं कुचँछूं वा पादिकं चरेत् ।। २२७ ।। चाण्डालस्य च संस्पृष्टं विण्यूत्रस्पृष्टमेव वा । त्रिरा-त्रेण विशुद्धिः स्याद्भवत्वोच्छिष्टं समाचरेत् ॥ २२८ ॥ वापीकूपतडागानां दृषिः तानां च शोधनम् । उद्धरेद्धद्शतं पूर्ण पश्चगव्येन शुध्यति ।। २२९ ॥ अस्थिच-्मीवसिक्तेषु खरश्वानादिदूषिते । उद्धरेदुदकं सर्वे शोधनं परिमार्जनम् ॥ २३० ॥ गोदोहने चर्मपुटे च तोयं यन्त्राकरे कारुकिशिल्पिहस्ते। स्त्रीबालद्वद्धाचरितानि ्यान्यपुरुयक्षदृष्ट्यानि शुचीनि तानि × ॥ २३१ ॥ प्राकाररोधे विषमप्रदेशे सेनानि-वेशे भवनस्य दाहे। आरब्धयज्ञेषु महोत्सवेषु तथैव दोषा न विकल्पनीयाः॥ २३२॥ ्प्रपास्वरण्ये घँटकस्य कूपे द्रोण्यां जलं कोश्चिविनर्गतं च । श्वपाकचण्डालपरिग्रहे तु पीत्वा ज्ञां पश्चगच्येन शुद्धिः ॥ २३३ ॥ रेतोविण्मूत्रसंस्पृष्टं कीपं यदि जलं पिवेत् ।

<sup>ं \*</sup> इत परं ग' पुस्तक एतद्वचनं विद्यते—'' चाण्डालक्ष्वपचोत्सर्गविष्मूत्रोच्छिष्ट एव वा । त्रिरात्रेण विद्याद्धिः स्याद्धक्तोच्छिष्टं षडाचरेत् । " इति । × इत आरम्य आहोरात्रं समाचरेदिस्यन्तं न विद्यते ग. पुस्तके ।

१ क. ख. °व गववश्यकृत् । द्वि । २ ख. °रेन्मुत्सा । ग. °रेन्मुष्टिरिति कृष्कुं दु... । प्रा । ३ ग. त्र्यह्मुपोष्यैव कृष्कुं संतिपनं चरेत् । वाषी । ४ ख. °ष्कुं व्यापा । ५ क. 'छं तथाऽऽच' । ६ खु. °रेत्वद्शतं । ७ क, झढकस्य ।

त्रिरात्रेणैव बुद्धिः स्यात्कुम्भे सांतपनं तथा ॥ २३४ ॥ क्रिकाभिकावं यत्स्याद-ज्ञानादुदकं पिंबेत । प्रायश्चित्तं चरेत्पीत्वा तप्तकुच्छ्रं द्विजोचमः ॥ २३५ ॥ उध्नी-क्षीरं खरीक्षीरं मानुषीक्षीरमेव च । प्रायिश्वतं चरेत्पीत्वा तमकुच्छूं द्विजोत्तमः ॥ २३६ ॥ वर्णवाक्षेन संस्पृष्ट उच्छिष्टस्तु द्विजोत्तमः । पश्चरात्रोषितो भूत्वा पश्च-गच्येन शुध्यति ॥ २३७ ॥ शुचि गोतृप्तिकृत्तोयं प्रकृतिस्थं महीगतम् । चर्मभा-ण्डैस्तु धाराभिस्तथा यन्त्रोद्धतं जलम् ॥ २३८ ॥ चण्डालेन तु संस्पृष्टः (ष्टे) स्तानमेव विधीयते । उच्छिष्टस्तु च संस्पृष्टिश्चरात्रेणैव शुध्यति ॥ २३९ ॥ आकरा-हतवस्तुनि नाशुचीनि कदाचन। आकराः शुचयः सर्वे वर्जियत्वा सुरीकरम् ॥ २४०॥ भ्र(भ्)ष्टा भ्र(भ्)ष्ट्रयवाश्चेव तथैव चणकाः स्मृताः। खर्जूरं चैव कर्पूरमन्यद्भ्र(भ्)ष्ट्रतरं शुचि ॥ २४१ ॥ अमीमांस्यानि शौचानि स्त्रीभिराचरितानि चक्क । अदुष्टाः सततं धारा वातोज्ञताश्च रेणवः ॥ २४२ ॥ वहुनामेकलग्रानामेकश्चेदशुचिर्भवेत् । अश्ची-चमेकमात्रस्य नेतरेषां कथंचन ॥ २४३ ॥ एकपङ्क्त्युपविष्टानां भोजनेषु पृथकपृ-थक्। यद्येको लभते नीलीं सर्वे तेऽशुचयः स्मृताः ॥ २४४ ॥ यस्य पटे पट्टसृष्ठे नीळीरको हि दृश्यते । त्रिरात्रं तस्य दातव्यं शेषाश्चेवोपवासिनः ॥ २४५ ॥ आदित्येऽस्तमिते रात्रावस्पृक्यं स्पृक्षते यदि । भगवन्केन शुद्धिः स्यात्ततो ब्रहि सपी-धन ॥ २४६ ॥ आदित्येऽस्तमिते रात्री स्पृशनैदीनं दिवा जलम् । तेनैव सर्वश्चाद्धः स्याच्छवस्पृष्टं तु वर्जयेत् ॥ २४७॥ देशं कालं वयः शक्ति पापं चावेसयेत्त(क्ष्य यत्न)-तः। मायश्चित्तं प्रकल्प्यं स्याद्यस्य चोक्ता न निष्कृतिः ॥ २४८ ॥ देवयात्राविवा-हेषु यज्ञप्रकरणेषु च । उत्सवेषु च सर्वेषु स्पृष्टास्पृष्टिर्न विधते ॥ २४९ ॥ आरनासं तथा क्षीरं फन्दुकं दाधिसक्तवः । स्तेइपकं च तक्रं च शृद्रस्थापि न दुष्यति ॥ २५०॥ आर्द्रमांसं घृतं तैलं स्नेहाश्र फलसंभवाः। अन्त्यभाण्डस्थिता एते निष्कान्ताः गुद्धि-माप्नुयुः ॥ २५१ ॥ अज्ञानात्पिवते तोयं बाह्मणः शृद्धजातिषु । अहोरात्रोषितः स्नात्वा पश्चगव्येन शुध्याति ॥ २५२ ॥ आहिताप्रिस्तु यो विश्रो महापातकवान्भ-वेत् । अप्सु पक्षिप्य पात्राणि पश्चाद्त्रिं विनिदिंशेत् ॥ २५३ ॥ योऽप्रहीत्वा विवाहाप्रि गृहस्य इति मन्यते । असं तस्य न भोक्तव्यं वृथापाको हि स स्मृतः ॥ २५४ ॥

इत उत्तरमेतद्धे ''गोकुले कुद्वशालामां तैलयन्त्रेक्षुयन्त्रयोः " इति विद्यते च. पुस्तके ।

१ क. "राष्ट्रियम् । २ खा, "शहीनं ।

ष्ट्रथापाकस्य भुज्जानः प्रायश्चित्तं चरेद्द्विजः । प्राणानप्सु त्रिराचम्य घृतं प्राज्य विद्यु-ध्याति ।। २५५ ।। वैदिके कौिकके वाऽपि हुतोच्छिष्टे जले क्षितौ । वैश्वदेवं प्रकुर्वीत पश्चसूनापनुत्तये ॥ २५६ ॥ कनीयान्गुणैवाञ्श्रेष्ठः श्रेष्ठश्चेत्रिर्गुणो भवेत् । पूर्वे पाणि गृहीत्वा च गृह्यामि धारयेद्बुधः ॥ २५७ ॥ ज्येष्ठश्रेद्यादि निर्दोषो गृह्यात्यमि यवी-यकः । नित्यं नित्यं भवेत्तस्य ब्रह्महत्या न संशयः ॥ २५८ ॥ महापातकसंस्पृष्टः (ष्टे) स्नानमेव विधीयते । संस्पृष्टस्य यदा ग्रङ्क्ते स्नानमेव विधीयते ॥ २५९ ॥ पतितैः सह संसर्ग मासार्थं मासमेव वा । गोमूत्रयावकाहारो मासार्थेन विशुध्यति ॥ २६० ॥ कुच्छार्घ पतितस्यैव सकुद्भुक्त्वा दिजोत्तमः । अविज्ञानाच तद्भक्त्वा कुच्छूं सांतपनं चरेत् ॥ २६१ ॥ पतितात्रं यदा भुक्तं भुक्तं चाण्डालवेश्मनि । मासार्धे तु पिबेद्वारि इति शातातपोऽत्रवीत् ॥ २६२ ॥ गोत्राह्मणहतानां च पति-तानां तथैव च । अग्निना न च संस्कारः राङ्खस्य वचनं यथा ॥ २६२ ॥ यश्चा-ण्डालीं द्विजो गच्छेत्कथांचित्काममोहितः । त्रिभिः कुच्छ्रैविशुध्येत प्राजापत्यानुपूर्वश्नः ॥ २६४ ॥ पतिताचान्नमादाय भुक्त्वा वा ब्राह्मणो यदि । कृत्वा तस्य समुत्सर्ग, मितकुच्छ्रं विनिर्दिशेत् ॥ २६५ ॥ अन्त्यहर्स्ताच्छवे क्षिप्तं(प्त) काष्ठछोष्टतृणानि च । न स्पृशेतु तथोच्छिष्टमहोरात्रं समाचरेत् ॥ २६६ ॥ चाण्डालं पतितं म्लेच्छं मद्य-भाण्डं रजस्वलाम्।द्विजः सृष्ट्वा न भुज्जीत भुज्जानो यदि संस्पृशेत्।।२६७॥ अतः परं न भुञ्जीत त्यक्तवांऽत्रं स्नानमाचरेत् । ब्राह्मणैः समनुज्ञातिस्नरात्रमुपवासयेत्॥२६८॥ सप्तृतं यावकं प्राक्य व्रतशेषं समापयेत् । भुज्जानः संस्पृशेद्यस्तु वायसं कुक्कुटं तथा ॥ २६९ ॥ त्रिरात्रेणैव शुद्धिः स्यादथोच्छिष्टस्त्वहेन तु(!)। आरूढो नैष्ठिके धर्मे यस्तु प्रचयवते पुनः ॥ २७०॥ चाद्रायणं चरेन्मासमिति शातातपोऽब्रवीत् । पशुवेश्या-भिगमने पाजापत्यं विधीयते ।। २७१ ॥ गवां गमने मनुषोक्तं व्रतं चान्द्रायणं चरेत्। अमानुषीषु गोवर्जमुद्वयायामयोनिषु ।। २७२ ।। रेतः सिक्त्वा जले चैव कुच्छ्रं सांत-पनं चरेत्। उदक्यां सुतिकां बाऽपि अन्त्यजां स्पृश्चते यादे॥२७३॥ त्रिरात्रेणैव शुद्धिः स्याद्विधरेष पुरातनः । संसर्गे यदिगच्छेचेदुद्क्यायातथाऽन्त्यजैः ॥ २७४ ॥ प्राय-श्रित्ती स विज्ञेयः पूर्वे स्नानं समाचरेत्। एकरात्रं चरेन्मूत्रं पुरीष तु दिनत्रयम्।।२७५॥ दिनत्रयं तथा पाने मैथुने पश्च सप्त वा । भोजने तु प्रसक्तानां प्राजापत्यं विधीयते

<sup>\*</sup> इतः परं ख पुस्तकेऽधिकम्—" स्मृत्यन्तरे—अङ्गीकारेण ज्ञानिना बाह्मणानुम्रहेण च । पूयन्ते तम पापिष्ठा महापातकिनोऽपि ये " इति ।

१ ख. °णनांश्रेव श्रे° । २ क. गृह्णीयादिममधतः । नित्यं नित्यं मे । ३ ख °स्तात्तु विक्षि । ४ ग. °ते । गोमयेन नरः क्र्योद्वतं । ५ ग. °रीषेण दिनद्वयम् । दिनद्वयं तु पानेन मैथुने ससमं चरेत् । मो ।

्।।२७६।। दन्तकाष्टे त्वहोरात्रमेष शौचविधिः स्मृतः । रजस्वला यदा रपृष्टा श्वान-चण्डाळवायसै: ॥ २७७ ॥ निराहारा भवेत्तावत्स्नात्वा काळेन शुव्यति । रजस्वळा यदा स्पृष्टा उष्ट्रजम्बूकश्चवरैः ॥ २७८ ॥ पश्चरात्रं निराहारा पश्चगव्येन शुव्यति । स्पृष्टं( ष्टा )रजस्वलाऽन्योन्यं ब्राह्मण्या ब्राह्मणी च या ॥ २७९ ॥ एकरात्रं निरा-हारा पश्चगन्येन ग्रध्यति । स्पृष्टा रजस्वलाऽन्योन्यं ब्राह्मण्या क्षञ्चियी च या॥२८०॥ त्रिरात्रेण विशुद्धिः स्याद्व्यासस्य वचनं यथा । स्पृष्टा रजस्वलाऽन्यं न्याद्याव्या वैश्यसंभवा ॥ २८१ ॥ चतुरात्रं निराहारा पञ्चगव्येन शुध्याति । स्पृष्टा रजस्वलाऽ-न्योन्यं ब्राह्मण्या शूद्रसंभवा ॥ २८२ ॥ पड्रात्रेण विशुद्धिः स्याद्वाह्मणी कामका-रतः। अकामतश्ररेदेवं ब्राह्मणी सर्वतः स्पृशेत् ॥ २८३॥ चतुर्णामपि वर्णाना श्रुद्धि-रेषा प्रकीर्तिता । उच्छिष्टेन तु संस्पृष्टो ब्राह्मणे। ब्राह्मणेन यः ।। ५८४ ॥ भाजने मृत्रचारे च शह्वस्य वचनं यथा। स्नानं ब्राह्मणमंस्पर्शे जपहोमी तु श्रिविते ॥ २८५ ॥ वैश्ये नक्तं च कुर्वीत शूद्रे चैव उपोपणम् । चर्मको रजको वैण्यो धीवगो नटकस्तथा -।। २८६ ॥ एतान्स्पृष्ट्वा द्विजो मोहादाचामेत्प्रयतोऽपि सन । एतैः स्पृष्टो द्विजो नित्यमेकरात्रं पयः पिवेत् ॥ २८७ ॥ जिन्ल्छेस्तीस्त्ररात्रं स्यादघृत पाद्य विद्युध्याते । यस्तु च्छायां श्वपाकस्य ब्राह्मणस्त्वधिगच्छाते ॥ २८८ ॥ तत्र स्नानं प्रकृतींन घृतं माध्य विशुध्यति । अभिशस्तो द्विजोऽरण्ये ब्रह्महत्य।व्रतं चरेत् ॥ २८९ ॥ मासाप-वासं कुर्वीत चान्द्रायणमथापि वा । दृथा मिध्योपयोगेन भ्रूणहत्यात्रनं चरेन् ं॥ २९० ॥ अब्भक्षो द्वादशाहेन पराकेणैव शुध्यति । शत्रं च ब्राह्मणं इन्त्रा शदह-त्याव्रतं चरेत् ॥ २९१ ॥ निर्गुणं सगुणो हत्वा पराकव्रतमाचरेन् । उपवानकसंयुनो मानवो म्रियते यदि ॥ २९२ ॥ तस्य संस्कारकर्ता च मानापत्यद्वयं चरेन्। मभुद्धाः नोऽतिसस्त्रहं कदाचित्स्पृशते दिजः ॥ २९३ ॥ त्रिगत्रमाचरेत्रक्तीनं:म्बेरम । या चरेत्। विडालकाकाद्युच्छिष्टं जग्ध्या अनकुलस्य च॥२ :४॥[ + स्नान्वा विगर्य दिग्वासाः पाणायामेन शुध्यति । शुद्रसंस्कारकर्तारो दृद्धवाह्मणसंमतम् ॥ २९५ ॥ हत्वा नक्रं चरेत्कुच्छ्रं बहाइत्यादिपातकम् । ] केशकीटाचपनं च पिवेद्वाद्धीं सुवर्चस( ला )म् ॥ २९६ ॥ उष्ट्यानं समारु खरयानं च कामतः । स्नात्वा वित्रो जितग्रासः प्राणा-यामेन शुध्यति ॥ २९७ ॥ सन्याहृतिं सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सह । त्रिः पठेदा-यतप्राणः प्राणायामः स उच्यते ॥ २९८ ॥ शकृद्द्विगुणगोमूत्रं सर्पिर्द्धाचतुर्गुणम् ।

<sup>+</sup> धनुश्चिद्नान्तर्गतं ग पुस्तकेऽधिकम् ।

क्षीरमष्टगुणं देयं पश्चगन्ये तथा दाधि ॥ २९९ ॥ पश्चगन्यं पिबेच्छूद्रो ब्राह्मणस्तु सुरां पिबेत् । उभौ तु तुल्यदोषौ च वसतो नरके चिरम् ॥ ३०० ॥ अजा गावो माहिष्यश्च अमेध्यं मक्षयन्ति याः । दुग्धं हन्ये च कन्ये च गोमयं न विस्रेपयेत् ॥३०१॥ जनस्तन्यधिका या च आत्मनः स्तन्यपायिनी। तासां दुग्धं न होतव्यं हुतं चैवाहुतं भवेत् ।। २०२ ॥ ब्रह्मौदने च सोमे च सीमन्तोन्नयने तथा । जातश्राद्धे नवश्राद्धे भ्रुक्त्वा चान्द्र।यण चरेत् ।। ३०३ ।। राजानं हरते तेजः शुद्रान्नं ब्रह्मवर्चसम् । स्वसुतान्नं च यो ग्रङ्क्ते स भुङ्क्ते पृथिवीमलम्॥३०४॥ स्वसुता अप्रजा तावन्नाश्रीयात्तद्वहे पिता । अबं श्रङ्क्ते तु यो मोहात्पूयं स नरकं व्रजेत् ॥ ३०५ ॥ अधीत्य चतुरो वेदान्स-र्वशास्त्रार्थंतत्त्ववित् । नरेन्द्रभवने भ्रुवत्वा विष्ठायां जायते कृमिः ॥ ३०६ ॥ नव-श्राद्धे त्रिपक्षे च षण्मासे मासिकेऽब्दिके । पतन्ति पितरस्तस्य यो भ्रुङ्क्तेऽनापाद हिजः ।। ३०७ ।। चान्द्रायणं नवश्राद्धे पराको मासिके तथा । त्रिपक्षे चैव कुच्छः स्यात्षण्मासे कृच्छुमेव च ॥ ३०८ ॥ आब्दिके पादकुच्छुं स्यादेकाहः पुनराब्दिके। ब्रह्मचर्यमनाधाय मासश्रादेषु पर्वसु ॥ २०९ ॥ द्वादशाहे त्रिपक्षेऽब्दे यस्तु भुङ्के द्विजोत्तमः । पतन्ति पितरस्तरयं ब्रह्मलोके गता अपि ॥ ३१० ॥ एकादशाहेऽहो-र्गत्र श्रुक्त्वा संचयने ज्यहंम् । उपोष्य विधिवद्वितः कूष्माण्डी जुहुयाद्घृतम्॥३११॥ पक्षे वा यदि वा मासे यस्य नाश्नान्त् वै द्विजाः। अक्तवा दुरात्मनस्तस्य द्विजश्चा-न्द्रायण चरेत् ॥ ३१२ ॥ यन वेदंध्वनिश्रान्तं न च गोभिरलंकृतम् । यन वालैः परिष्टत इम्यानिमव तद्गृहम् ॥ ३१३ ॥ हास्येऽपि बहवो यत्र विना धर्म वदन्ति हि(न)।विनाऽपि धर्मशास्त्रेण । सं धर्मः पावनः स्मृतः ॥ ३१४ ॥ हीनवर्णे च यः कुर्यादज्ञानाद्भिवादनम् । तत्र स्नानं पकुर्वीत घृतं पाश्य विशुध्यति॥ ३१५॥ सम् त्पन्ने यदा स्त्राने भुङ्के वाऽपि पिवेद्यादि । गायच्यष्टसहस्रं तु जपेत्स्त्रात्वा समाहितः ॥ ३१६ ॥ अङ्गुल्या दन्तकाष्ठं च मत्यक्षं लवणं तथा । मृत्तिकामक्षणं चैव तुल्यं गोमांसभक्षणम् ॥ ३१७ ॥ दिवा कपित्थच्छायायां रात्रौ दिध शमीषु च । कापिसं दुन्तकाष्ठं च विष्णोरिप हरेच्छ्रियम् ॥ ३१८ ॥ शूर्पवातनखाग्राम्बुस्तानं वस्त्रपदो-दकम् । मॉर्जनीरेणुकेशाम्यु हन्ति पुण्यं दिवाकृतम् ॥ २१९ ॥ मार्जनीरजकेशाम्ब देवतायतनोद्भवम् । तेनावगुण्डितं तेषु गङ्गाम्भः खुत एव सः ॥ ३२० ॥ मृत्तिकाः सप्त न ग्राह्या यरमीके मूर्पिकस्थले। अन्तर्जले इमशानान्ते द्वसमूले सुरालये॥३२१॥ दृषभैश्च तथोत्स्वाते श्रेयरकामैः सदा बुधैः। शुचौ देशे तु संग्राह्या शर्कराझ्मविव-र्जिता ॥ ३२२ ॥ पुरीपे मैथुने होमे प्रसावे दन्तधावने । स्नानभोजनजप्येषु सदा

१ क. ख. °स्तनामधिका वा या बान्या स्तनपा° । २ क. ग. °निध्वान्तं । ३ क. ख. स्नानवज्ञ-घदोद'। ४ ग. मार्जाररे'।

मौनं समाचरेत् ॥ ३२३ ॥ यस्तु संवत्सर पूर्ण भुङ्क्ते मौनेन सर्वदा । युगकोटि-सहस्रेषु स्वर्गलोके महीयते ॥ ३२४ ॥ स्नानं दानं जपं होमं भोजनं देवतार्चनम् । मौढपादो न कुर्वीत स्वाध्यायं पितृतर्पणम् ॥ ३२५ ॥ सर्वस्वमपि यो दद्यात्पात-थित्वा द्विजोत्तमम् । नाशयित्वा तु तत्सर्वे भ्रूणइत्याफलं लभेत् ॥ २२६ ॥ प्रइ-णोद्वाहसंक्रान्तौ स्त्रीणा च प्रसवे तथा । दानं नैमित्तिकं क्षेयं रात्री चापि प्रशस्यते ॥ ३२७ ॥ क्षौमैजं वाऽथ कार्पासं पद्दस्त्रमथापि वा । यज्ञोपवीतं यो दद्याद्वस्त्रदानः फलं लभेत् ॥ ३२८ ॥ कांस्यस्य भाजन दद्याद्वतपूर्णं सुशोभनम् । तथा भक्त्या विधानेन अप्रिष्टोमफलं लभेत् ॥ ३२९ ॥ श्राद्धकाले तु यो दद्याच्छोभने च उपा-नहीं। स गच्छत्यन्यमार्गेऽपि अश्वदानफलं लभेतें।। ३३०।। तिलपात्रं तु यो दधात्संपूर्ण तु समाहितः। स गच्छति ध्रुवं स्वर्गे नरो नास्त्यत्र संशयः॥ ३३१॥ दुर्भिक्षे अन्नदाता च सुभिक्षे च हिरण्यदः । पानीयदस्त्वरण्ये च स्वर्गलोके मही-यते ॥ ३३२ ॥ यावदर्धपस्ता गौस्तावत्सा पृथिवी स्मृता । पृथिवी तेन दत्ता स्यादीहशीं गां ददाति यः ॥ ३३३ ॥ तेनामयो हुताः सम्यन्पितरस्तेन तर्पिताः । देवाश्च पूजिताः सर्वे यो ददाति गवाह्विकम् ॥ ३३४ ॥ जन्मप्रभृति यत्पापं मातृकं पैतृकं तथा । तत्सर्वे नक्यति क्षिपं वस्तदानाच संशयः ॥ ३३५ ॥ कृष्णाजिनं च यो दद्यात्सर्वोपस्करसंयुत्म् । उद्धरेन्नरकस्थानात्कुलान्येकोत्तरं शतम् ॥ ३३६ ॥ आदित्यो वरुणो विष्णुर्त्रह्मा सोमो हुताशनः । श्रृलपाणिस्तु भगवानभिनन्दन्ति भूमिदम् ॥ ३३७ ॥ वालुकानां कृता राज्ञियीवत्सप्तर्षिमण्डलम् । गते वर्षशते चैव पलमेकं विशीयिति ।। ३३८ ।। क्षयं च दृश्यते तस्य कन्यादाने नै चैव हि । आतुरे प्राणदाता च त्रीणि दानफलानि च (!) ॥ ३३९ ॥ सर्वेषामेव दानानां विद्यादानं ततोऽधिकम् । पुत्रादिस्वजने दधाँद्विमाय च न कैतवे ॥ ३४० ॥ सकागः स्वर्ग-मामोति निष्कामो मोक्षमास्यान् । ब्राह्मणे वेदविदुषि सर्वशास्रविशारदे ॥ ३४१॥ मात्(ता)पितृपरे चैव ऋ3कालाभिगामिनि । शीलचारित्रसंपूर्णे पातःस्तानपरायणे ॥ ३४२ ॥ तस्यैव दीयते दानं यदीच्छेच्छ्रेय आत्मनः । संपूज्य विदुषो विपानन्ये-भ्योऽपि मदीयते ॥ ३४३ ॥ तत्कार्थं नैव कर्तव्यं न दृष्टं न श्रुतं मया । अतः परं प्रवक्ष्यामि श्राद्धकर्मणि ये द्विजाः॥ ३४४॥पितृणामक्षयं दानं दत्तं येषां तु निष्फलम्। न हीनाङ्गो न रोगी च श्रुतिस्मृतिविविजितः ॥ ३४५ ॥ नित्यं चानृतवादी च तांस्तु श्राद्धे न भोजयेत्। अहिंसारतं च कपटमुपगृह्य श्रुतं च यः ॥३४६ँ॥ किंकरं कपिलं काणं श्वित्रिणं रोगिणं तथा। दुश्रमीणं शीर्णकेशं वाण्डुरोगं जटाधरम् ॥ ३४७॥

एतदर्धस्थानेऽथं पाठो ग. पुस्तके—हिंसको व्यक्गपादव उपगुता पुतथ य इति ।

<sup>ी</sup> ख. "म् । व्यूढ" । २ ग. "यं यज्ञादिप । ३ ग. ध्रीमं वालं तु का । ४ ग. ही । तद्यन्ते विपुष्ठात्पापादश्व" । ५ क. "त् । तैंल" । ६ ग. न विद्यते । सर्वे" । ७ ग. "द्याद्याद्विप्राय दक्षिणाम् । स" । ६ ग. "विगर्हितः ।

भारवाहकमुत्रं च द्विभार्य दृषलीपतिम् । भेदकारी भवेचैव बहुपीडाकरोऽपि वा ॥३४८॥ हीनातिरिक्तगात्रो वा तमप्यपनयेत्तथा। बहुभोक्ता दीनमुखो मत्सरी क्रूरबुद्धि-मान् ॥ ३४९ ॥ एतेषां नैव दातव्यः कदाचिद्वै प्रतिग्रहः । अथ चेन्मन्त्रविद्युक्तः शारीरः पङ्क्तिदूषणैः ॥ ४५० ॥ अदृष्यं तं यमः प्राह पङ्क्तिपावन एव सः । श्रातिः स्मृतिश्र विमाणां नयने द्वे पकी तिते ॥ ३५१ ॥ काणः स्यादेकहीनो अप द्वाभ्यामन्धः प्रकीर्तितः । न श्रुतिर्न स्मृतिर्यस्य न शीलं न कुलं यतः ॥ ३५२ ॥ तस्य श्राद्धं न दातव्यं त्वन्धकस्यात्रिरत्रवीत । तस्माद्वेदेन शास्त्रण ब्राह्मण्यं ब्राह्मः णस्य तु ॥ ३५३ ॥ न चैकेनैव वेदेन भगवानत्रिरब्रवीत् । योगस्थैर्होचनैर्युक्तः पादाग्रं च भूपश्यति ॥ ३५४ ॥ लौकिकज्ञैश्र शास्त्रोक्तं पश्येचैवाधरोत्तरम् । वेदैश्र ऋषिभिगीतं दृष्टिमाञ्चास्त्रवेदवित् ॥ ३५५ ॥ व्रातिनं च कुलीनं च श्रुतिस्मृतिरतं सदा । तादशं भोजयेच्छाद्धे पितृणामक्षयं भवेत् ॥ ३५६ ॥ यावतो ग्रसते ग्रासा-निपतृणां दीप्ततेजसाम् । पिता पितामहश्चैव तथैव प्रपितामहः ॥ ३५७ ॥ नरकस्था विमुच्यन्ते ध्रुवं यान्ति त्रिविष्टपम् । तस्माद्विमं परीक्षेत श्राद्धकाले प्रयत्नतः ॥३५८॥ न निर्वपति यः श्राद्धं प्रमीतिपतृको द्विजः । इन्दुक्षये मासि मासि प्रायश्चित्ती भवे-तु सः ॥ ३५९ ॥ सूर्ये कन्यागते कुर्याच्छा छं यो न गृहाश्रमी । \* धनं पुत्रान्कु छं तस्य पितृनिश्वासपीडया ॥ ३६० ॥ कन्यागते सवितरि पितरो यान्ति सत्सुतान्॥ शून्या प्रेतपुरी सर्वा यावदृद्धश्विकदर्शनम् + ॥ ३६१ ॥ ततो द्वश्विकसंपाप्ते निराशाः पितरो गताः । पुनः स्वभवनं यान्ति शापं दत्त्वा सुदारुणम् ॥ ३६२ ॥ पुत्रं वा भातरं वाऽपि दौहित्रं पौत्रकं तथा । पितृकार्ये पसक्ता ये ते यान्ति परमां ग-विम् ॥ ३६३ ॥ यथा निर्मन्थनाद्यिः सर्वेकाष्टेषु तिष्ठति । तथा स दृश्यते धँमीः श्राद्धदानाम संशयः ॥ ३६४ ॥ सर्वशास्त्रार्थगमनं सर्वतीर्थावगाहनम् । सर्वयज्ञफल विन्द्याच्छ्राद्धदानाच संज्ञयः ॥ ३६५ ॥ महापातकसंयुक्तो यो युक्तश्रोपपातकैः। यनैर्मुक्तो यथा भान राहुमुक्तश्च चन्द्रमाः ॥ ३६६ ॥ सर्वपापवि निर्मुक्तः सर्वपापं विलङ्घयेत्। सर्वसौरूयं स्वयं प्राप्तः श्राद्धदानान्न संशयः ॥३६७॥ सर्वेपामेव दानानां आद्धानं विशिष्यते। मेरुतुल्यं कृतं पापं श्राद्धदानं विशोधनम्।।३६८।। श्राद्धं कृत्वा तु मत्यों वै स्वर्गलोके महीयते । अमृतं ब्राह्मणस्यानं क्षत्रियानं पयः स्मृतम्।।३६९॥

<sup>\*</sup> एतदर्थस्थानेऽयं पाठो ग पुस्तके—'धनपुत्रो कलत्रं च पितृनिश्वासमालिन ' इति । + एतदुत्तरम्— कि श्वत्वेतदित्रणा प्रोक्तं शास्तं चैव द्विजोत्तमः। यस्तिवद् पठते श्राद्धे ब्राह्मणः शंसितवत । अप्रभुमं भवेष्ट्याद्धे यावतो नात्र संशयः। विद्यार्थी प्राप्तुयाद्विद्या धनकामो धनानि च । आयुष्कामस्तथाऽऽयुश्व पुत्रार्थी पुत्रमाष्तु-यात् " इति प्रन्थो ग पुस्तके । अत्रैव च स्मृतिसमाप्तिर्दश्यते ।

१ ग ना नातमप्ययने तथा । २ ग. अनेयन्मन्त्रविध्युक्तं शा° । ३ ग °नैविंप्रः प्रत्यह्गं पश्यतः सदा । लौ° । ४ क प्रयच्छति । ५ ग. िन्त स्वान्सुता° । ६ ग °र्शनात् । ७ क. धर्म्यांच्छ्राद्धः ।

. वैश्यस्य चान्नमेव। नं शूद्रान्नं रुधिरं भवेत् । एतत्सर्वे मयाऽऽख्यातं श्राद्धकाले समु-त्थिते ।। ३७० ।। वैश्वदेवे च होमे च देवताभ्यर्चने जपेत् । अमृतं तेन विशासमृ-म्युजुःसामसंस्कृतम् ॥ ३७१ ॥ व्यवहारानुपूर्वेण धर्भेण बलिभिर्जितम् । क्षञ्जियासं पयस्तेन घृतानं यज्ञपालने ॥ ३७२ ॥ देवो मुनिर्द्विजो राजा वैश्यः शुद्रो निषादकः। पञ्चम्लेंच्छोऽपि चाण्डालो विपा दशाविधाः समृताः ॥ ३७३ ॥ संध्यां स्नानं जपं होमं देवतानित्यपूजनम् । आतिथिं वैश्वदेवं च देवब्राह्मण उच्यते ॥ ३७४ ॥ शाके पत्रे फले मूले वनवासे सदा रतः । निरतोऽहरहः श्राद्धे स विशो मुनिरुच्यते ॥ ३७५ ॥ वैदान्तं पठते नित्यं सर्वसङ्गः परित्यजेत् । सांख्ययोगविचारस्थः स विशो द्विज उच्यते ॥ ३७६ ॥ अस्त्राहताश्च धन्वानः संग्रामे सर्वसंमुखे । आ-रम्भे निर्णिता येन स विपः क्षत्र उन्यते ॥ ३७७ ॥ कृषिकर्मरतो यश्च गवां च श्रतिपालकः । वाणिज्यन्यवसायश्र स विशो वैश्य **उच्यते ॥ ३७८ ॥ लाक्षालव-**णसंमिश्रं कुसुम्भं क्षीरसार्पेषः । विकेता मधुमांसानां स विषः शूद्र उच्यते ॥३७९॥ चौरश्र तस्करश्रेव सूचको दंशकस्तथा । मत्स्यमांसे सदा छुन्धो विशो निपाद उच्यते ॥ ३८० ॥ ब्रह्मतत्त्वं न जानाति ब्रह्मसूत्रेण गविंतः । तेनैव स च पापेन विषः पशुरुदाहृतः ॥ ३८१ ॥ वापीकूपतडागाँनामारामस्य सरःसुच । निःशङ्कः रोधक-श्रेव स विमो म्लेच्छ उच्यते ॥ ३८२ ॥ कियाहीनश्र मूर्तश्र सर्वधर्मविवार्जितः । निर्देयः सर्वभूतेषु विमश्राण्डाल उच्यते ॥ ३८३ ॥ वेदैर्विहीनाश्र पठन्ति शास्र शास्त्रेण हीनाश्च पुराणपाठाः । पुराणहीनाः कृषिणो भवन्ति भ्रष्टास्ततो भागवता भवन्ति ॥ ३८४ ॥ ज्योतिर्विदो हाथवीणः कीराः पौराणपाठकाः । श्राद्धे यज्ञे महादाने वरणीयाः कदाच न ॥ ३८५ ॥ श्राद्धं च पितरं घोरं दानं चैव तु निष्फलम् । यज्ञे च फलहानिः स्यात्तस्मात्तान्परिवर्जयेत् ॥ ३८६ ॥ आविकश्रित्र-कारश्र वैद्यो नुसत्रपाडकः । चतुर्विमा न पूज्यन्ते बृहस्पतिसमा यदि ॥ ३८७ ॥ मागधो माथुरश्चेव कापटः कीटकानजी । पञ्च विमा न पूज्यन्ते बृहस्पतिसमा यदि ॥ ३८८ ॥ ऋयकीता च या कन्या पत्नी सा न विधीयते । तस्यां जाताः सता-स्तेषां पितृपिण्डं न विद्यते ॥ ३८९ ॥ अष्टशस्यागतो नीरं पाणिना पिवते द्विजः । सुरापानेन तत्तुल्यं तुल्यं गोमांसमक्षणम् ॥ ३९० ॥ अर्ध्वजक्षेषु विशेषु प्रशास्य चरणद्रयम् । तावचाण्डालरूपेण यावद्रङ्गां न मज्जाति ॥ ३९१ ॥ दीपश्रय्यासनच्छाया कार्पासं दन्तवावनम् । अजारेणुस्पृशं चै ( शश्रे ) व शक्रस्यापि श्रियं इरेत् ॥३९२ ॥ गृहादश्युणं कूपं कूपादश्युणं तटम् । तटादश्युणं नद्यां गङ्गासंख्या न विद्यते ॥ ३९३ ॥ स्रवधद्राह्मणं तीयं रहस्यं क्षाञ्चयं तथा । वापीकृषे तु वैक्यस्य श्रीद्रं भाण्डोदकं तथा ॥ ३९४ ॥

तिथिस्नानं महादानं यचान्यत्तिलतर्पणम् । अब्दमेकं न कुर्वीत महागुरुनिपाततः ॥ ३९५ ॥ गङ्गा गया त्वमावस्याद्यद्विश्राद्धेक्षयेऽहानि । मघापिण्डमदानं स्यादन्यत्र परिवर्जयेत् ॥ ३९६ ॥ घृतं वा यदि वा तैस्रं पयो वा यदि वा दिध । चत्वारो ह्याज्यसंस्थानं हुतं नैव तु वर्जयेत् ॥ ३९७ ॥ श्रुत्वैतानृषयो धर्मान्भाषितानत्रिणा स्वयम् । इदम् चुर्महात्मानं सर्वे ते धर्मनिष्ठिताः ॥ ३९८ ॥ य इदं धारयिष्यन्ति धर्मशास्त्रमतन्द्रिताः । इह लोके यशः पाष्य ते यास्यन्ति त्रिविष्टपम् ॥ ३९९ ॥ विद्यार्थी लभते विद्यां धनकामो धनानि च ! आयुष्कामस्तर्थेवाऽऽयु: श्रीकामो महतीं श्रियम् ॥ ४०० ॥

इति श्रीमद्त्रिमहर्षिसंहिता ।

### ॐ तत्सद्रह्मणे नमः। महर्ष्यत्रिप्रणीता

## अत्रिस्मृतिः ।

(तत्र प्रथमोऽध्याय ।)

हुँताग्निहोत्रमासीनमत्रिं वेद्विदां वरम्। पृच्छिन्ति जातसंदेहा ऋषयः शासतव्रताः॥१॥
भगवन्केन दानेन जप्येन तपसैव च। मुच्यन्ते पातकैर्युक्तास्तन्नो ब्रुहि महामुने॥२॥
आत्रिह्वाच—अविख्यापितदोपाणां पापानां मंहतां तथा। सर्वेषां चोपपापानां ग्रुद्धिं वक्ष्यामि तत्त्वतः ॥३॥ पाणायामैः पवित्रेश्व व्याहितिमणवैस्तथा। पवित्रपाणिरासीनो ब्रह्मविन्यस्तमभ्यसेत् ॥४॥ आवर्तयेत्सदा युक्तः माणायामं पुनः पुनः। आ केशादा नखाग्राच तपस्तग्नं तदुक्तमम् ॥ ५॥ निरोधाज्जायते वायुर्वायोरिष्नः मजायते। अग्नेरापश्च जायन्ते ततोऽन्तः शुध्यते त्रिभिः॥ ६॥ न तां तीन्नेण तपसा न ध्यानैनेच च वेज्यया। गतिं गन्तुं द्विजाः शक्ता योगात्संप्राप्तुत्रन्ति याम् ॥ ७॥ योगात्संप्राप्यते ज्ञानं योगो धर्मस्य स्वक्षणम्। योगः परं तपो नित्यं तस्माद्यक्तः सदा भवेत्॥ ८॥ मणवाद्यास्त्रयो वेदाः मणवे पर्यवस्थिताः। वाङ्मयं मणवे सर्वे तस्मान्त्रपणवमभ्यसेत् ॥ ९॥ मणवे नित्ययुक्तस्य सव्याहृतिषु सप्तमु । त्रिपदायां च गायञ्यां न भयं विद्यते कचित् ॥ १०॥ एकाक्षरं परं ब्रह्म माणायामः परं तपः। साविञ्चास्तु परं नास्ति पावनं परमं स्मृतम् ॥ ११॥ सव्याहृतिं समणवां गायशे च शिरस्तथा। त्रिः पटेदायतमाणः माणायामः स उच्यते ॥ १२॥ इत्यात्रये धर्मशास्त्रे प्रथमोऽध्यायः॥ १॥ १॥

( अथात्रिस्मृती द्वितीयोऽच्यायः ।)

प्राणायामांश्ररेचींस्तु यथाकालमतिन्द्रतः । अहोरात्रकृतं पापं तत्सणादेव नक्यिति ॥ १ ॥ कर्मणा मनसा वाचा यद्रात्रौ क्रियते त्वधम् । संतिष्ठन्पूर्वसंध्यायां प्राणायान्मेस्तु पूयते ॥ २ ॥ कर्मणा मनसा वाचा यदह्वा कुकते त्वधम् । आसीनः पश्चिमां संध्यां प्राणायामेस्तु शुध्यति ॥ ३ ॥ प्राणायामेर्य आत्मानं नियम्बाऽऽस्ते पुनः पुनः । दशद्दादशभिर्वाऽपि चतुर्विशात्परं तपः ॥ ४ ॥

१ ग हुत्वाशि । २ ख °हतात्मताम्। स । ३ ख. °म्। विरो । ४ क. भी शिरसा तथा।

सन्याहृतिकाः सप्रणवाः प्राणायामास्तु षोडश । आपि भ्रूणहनं मासात्युनन्त्यहरहः कृताः ॥ ५ ॥ अपि चाप्स निमान्जित्वा यः पठेदघमर्षणम् । यथाऽश्वमेघावभृथस्त-थैव मनुरब्रवीत ॥ ६॥ आरम्भयज्ञाज्जपयज्ञो विशिष्टो दश्वभिर्गुणैः । उपांशु स्याच्छत्गुणः सहस्रो मानसः समृतः ॥ ७ ॥ ध्वनिरोष्ठविकारेण निःश्वासोपांशुळ-क्षणः । निर्विकारेण वक्त्रेण मनसा मानसः स्मृतः ॥ ८॥ सहस्रपरमां देवीं शत-मध्यां दशावराम् । गायत्रीं यो जपेद्विप्रो न स पापेन लिप्यते ॥ ९ ॥ क्षित्रयो बाहुवीर्येण तरेदापदमात्मनः । धनेन वैश्यशुद्रौ तु जपहोमैद्विंजोत्तमः ॥ १०॥ यथाऽश्वा रथहीनास्त रथाश्वाश्वैर्विना यथा। एवं तपोऽप्यविद्यस्य विद्या चाप्यतप-स्विनः ॥ ११ ॥ यथाऽनं मधुसंयुक्तं मधु चान्नेन संयुतम् । एवं तपश्च विद्या च संयुक्तं भेषजं महत् ॥ १२ ॥ विद्यातपोभ्यां संयुक्तं ब्राह्मणं जपतत्परम् । कुत्सि-तेष्वपि वर्तन्तं नैनः संस्पृश्चते कचित् ॥ १३ ॥

इत्यात्रेये धर्मशास्त्रे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

( अथात्रिस्मृतौ तृतीयोऽध्याय । )

अथ कार्यश्चतं साग्रं कुतं वेदश्च धार्यते। सर्वे तत्तस्य वेदाग्निर्देइत्यमिरिवेन्धनम् ॥१॥ यथाऽतिप्रवलो वृह्मिद्दहत्याद्रीनापि दुमान् । तथा दहाति वेद्द्यः कर्मजं दोषमात्मनः ॥ २ ॥ यथा पर्वतधातूनां दोषा दह्यान्ते धाम्यताम् । तथेन्द्रियकृता दोषा दह्यान्ते प्राणानिग्रहात् ॥ ३ ॥ तपस्तप्यति योऽरण्ये मुनिर्मूलफलाश्चनः । ऋचमेकां च योऽ-धीते तच्च तानि च तत्समम् ॥ ४ ॥ न वेदबलमाश्रित्य पापकर्मरातिर्भवेत् । न हि कामकृतं पापं वेदेन प्रतिहन्यते ॥ ५ ॥ याजनाध्यापनाद्योनात्त्रथैवासत्प्रतिग्रहात् । विषेषु न भवेदोषो ज्वलनार्कसमो द्विजः ॥ ६ ॥ मधुपर्के च सोमे च अपसु प्राणाहु-तीषु च। नोच्छिष्टस्तु भवेद्दिप आत्रेयवचनं यथा॥ ७॥ शङ्कास्थाने समुत्पने भक्ष्यभोज्यसमन्विते । आहारशुद्धिं वक्ष्यामि तां मे निगदतः श्रृणु ॥ ८ ॥ अक्षा-रलवर्णं यत्नात्पिबेद्राह्मीं सुवर्चेलाम् । त्रिरात्रं शङ्खपुष्पीं वा ब्राह्मणः पयसा सह ।।९ ॥ पलाश्चिल्वपत्राणि कुशं पद्ममुदुम्बरम् । काथियत्वा पिबेदम्भिस्रात्रेणैव शुध्याति ॥ १० ॥ हविष्यं प्रातरश्रंस्त्रीन्हविष्यं सायमेव च। हविष्यायाचितं ज्यहमपवासं ज्यहं चरेत् ॥ ११ ॥ अथ चेत्वरते कर्तु दिवसं मारुताशनः । रात्रौ जले स्थितो व्यष्टः प्राजापत्येन तत्समम् ॥ १२ ॥ दुरितेषु त्वरिष्टानां पापानां महतामपि । सर्वेषां चोपपानां शुद्धिश्वान्द्रायणं भवेत् ॥१३॥ एकैकं वर्धयेद्वासं शुक्के कृष्णे च हासयेत् । अमावास्यां न भुद्धीत एष चान्द्रायणो विधिः ॥ १४ ॥ गायञ्यष्ट्रसहस्रं त जप्यं कृत्वा स्थिते रवौ । मुच्यते सर्वपापेभ्यो यदि न ब्रह्महा भवेत् ॥ १५॥

इत्यात्रेये धर्मशास्त्रे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

#### ( अत्रात्रिस्मृतौ चतुर्थोऽध्याय ।)

अचीणेप्रायश्चित्तानां यमविषयनस्कयातनाभिश्च पातितानां यदि कदाचिन्मानुष्यं भवति तदैतचिह्न। क्रिन्तशरीरा जायन्ते ॥ १ ॥ तथा — अन्तवादी खलो ब्रह्महा कुष्ठी ॥ २ ॥ न्यासापहारी चानपत्यः ॥ ३ ॥ रत्नापहारी चात्यन्तदरिद्रः ॥ ४ ॥ अयाज्ययाजको वराहः ॥ ५॥ वहुयाजकः प्रवः ॥ ६ ॥ असत्सु भोजी वानरः॥७॥ अनिमन्त्रितभोजी वायसः ॥ ८ ॥ इतस्ततस्तर्कको मार्जारः ॥ ९ ॥ कक्षागारदाहकः खद्योतः ॥ १० ॥ दारकाचार्यो मुखगन्धी ॥ ११ ॥ अवधूतदायी बलीवर्दः ॥१२॥ मिष्टान्नमदत्त्वा यः स्वयंभोजी[स]क्रुमिः ॥ १३ ॥ मत्सरी भ्रमरः ॥१४॥ फलहरणा-द्रस्रगण्डी ॥ १५ ॥ वस्त्रहरणाच्छित्री ॥ १६ ॥ चण्डास्रीपुरुकसीगमनेऽजगरः॥१७॥ प्रव्रजितोपगमने मैरुपिशाचः ॥१८॥ शूद्रीगमने दीर्घकीटः ॥१९॥ जलहरणान्मत्स्यः ॥ २० ॥ श्रीरहरणाद्धलाका ॥२१॥ धान्यहरणान्मूषकः॥२२॥ ऋयविऋयणाद्ग्रधः ।। २३ ॥ गोमैथुनान्मण्ड्कः ।। २४ ।। चित्रोपजीवी श्वा ।। २५ ।। भृतकाध्यापकः त्रुगालः ॥ २६ ॥ तस्करो विड्वराहः ॥ २७ ॥ गुरुदारगमनादुष्ट्ः ॥ २८ ॥ परदा-रगमनात्कुररः ॥ २९ ॥ परद्रव्यहरणात्त्रेतः ॥३०॥ मत्स्यवन्धकः परप्रेष्यः ॥३१॥ गरद ऋक्षः ॥ ३२ ॥ विषदो व्याघः ॥ ३३ ॥ तैलहरणात्तैलपायिका ॥ ३४ ॥ ळवणहरणादरसंज्ञः ॥ ३५ ॥ राजमिहषीहरणात्खरः ॥ ३६ ॥ राजाक्रोशे गर्दभः ॥ ३७॥ ब्राह्मणपरिवादात्कुकलासः ॥ ३८॥ देवलञ्चाण्डालः ॥ ३९॥ वार्धुपिकः कूर्मः,॥ ४० ॥ फलविक्रयादफलः ॥४१॥ वस्तविक्रयादुलूकः ॥ ४२ ॥ ऊर्णनाभो न.स्तिकः कृतन्नश्र ॥ ४३ ॥ शरणागतत्यागी ब्रह्मराक्षसोऽविक्र(के)यविकयकारी च ॥ ४४ ॥ सर्वदाऽनृतवचनात्पापः ॥ ४५ ॥

इत्यात्रेये धर्मशास्त्रे चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

( अयात्रिस्यतौ पद्यमोऽध्यायः । )

नःस्त्री दुष्यित जारेण न विमो वेदपारगः । नाऽऽयो मूत्रपुरीयेण नामिर्दहनकर्मणा ॥ १ ॥ वलात्कारोपभुक्ता वा चौरहस्तगताऽपि वा । स्वयं चापि विपक्षा वा यदि ।वा विभवादिता ॥ २ ॥ न त्याज्या द्षिता नारी नास्यास्त्यागो विधीयते । पुष्प कालमुपासीत्वा ( मपास्याथ) ऋतुकालेन शुध्यति ॥ ३ ॥ स्त्रियः पवित्रमतुलं नैता

१ ख. महापि°। २ ग. "प्रचोदि"।

दुष्यन्ति केनाचित्। मासि मासि रजो ह्यासां दुष्कृतान्यपकर्षति ॥ ४॥ पूर्व ह्यियः सुरैर्भुक्ताः सोमगन्थर्वविह्निभिः। भुज्यन्ते मानुषैः पश्चाक्षेता दुष्यन्ति किहिंचित् ॥५॥ असवर्णेन यो गर्भः स्त्रीणां योनो निषिच्यते । अशुद्धा तु भवेनारी यावच्छल्यं न सुञ्चिति ॥ ६ ॥ निःसृते तु ततः शल्ये रजसोऽपीह दर्शनात् । ततः सा शुध्यते नारी विमला काञ्चनोपमा ॥७॥ सोमः शौचं ददौ तासां गन्धवंश्च शुभां गिरम् । पावकः सर्वमेध्यत्वं तस्मान्निष्कल्मषाः स्त्रियः॥८॥ व्यञ्जनेषु च जातेषु सोमो शुङ्के च कन्य-काम्। पयोधरेषु गन्धर्वा रजस्यिः प्रतिष्ठितः ॥९॥ भस्मना शुध्यते कांस्यं ताम्रमम्लेन शुध्यति । रजसा शुध्यते नारी नदी वेगेन शुध्यति ॥ १०॥ गोकरीषेण रजतं सुवर्ण चापि वारिणा । आकराः शुचयः सर्वे वर्जयित्वा सुराकरम् ॥११॥ आसनं शयनस्थानं स्त्रीमुखं कुनपः(पं) खुरम् । नद्षयन्ति विद्वांसो यश्चेषु चमसं यथा ॥१२॥ मिह्नका संततिर्धारा भूमिस्तोयं हुताश्चनः । मार्जारश्चेव दर्वी च नकुलश्च सदा शुचः ॥ १३ ॥ वत्सः पस्रवणे मेध्यः शकुनिः फलपातने । स्त्रियश्च रितसंयोगे श्वा मृगग्रहणे शुचिः ॥ १४ ॥ पादुके खज्जतो मेध्ये चत्ताङ्गे (दुष्टमार्गे) ह्यानहौ । वस्नं कोपिनके मेध्यं स्त्रियो मेध्यास्तु सर्वतः ॥ १६ ॥ श्वतो मेध्यौ गावो मेध्यास्तु पृष्ठतः । ब्राह्मणाः पादतो मेध्याः स्त्रियो मेध्यास्तु सर्वतः ॥ १६ ॥

इत्यात्रेये धर्मज्ञास्त्रे पश्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

( अथात्रिस्मृतौ षष्ठोऽध्याय । )

सर्ववेदपिवत्राणि तानि वक्ष्याम्यक्षेपतः। येषां जप्येश्च होमेश्च पूयन्ते कल्मषादृताः॥१॥ अघमर्षणं देवकृतश्चोदुत्यं तरत्समन्दी पावमान्यश्च सावित्री रेवती शतरुद्रियमथर्व- शिरिश्चिसुपणे महाव्रतमभिशंसाति स्तोत्रसामानि व्याहृतयः॥ २॥ भारुण्डानि च सामानि गायत्रं रैवतं तथा। ×पुरुषव्रतं च भाषं(१)च तथा देवव्रतानि च॥ ३॥ अशुचि गां वाहस्पत्यांश्च काकं सार्कमब्दैवतं तथा(१)। गोसूक्तमश्वसूक्तं च इन्द्रसूक्ते च सामनी॥ ४॥ त्रीण्याज्यदोहानि रथंतरं च आग्नेयमेवं सहवामदेव्यम्। एतानि जप्तानि पुनन्ति जन्तृङ्कातिस्मरत्वं लभते यदीच्छेत्॥ ५॥ अग्नेरपत्यं प्रथमं सुवर्ण

<sup>\*</sup> एतद्वनं न विद्यते ख. पुस्तके । × एतद्र्थ न ख. पुस्तके ।

भूवेषणवी सूर्यसुताश्च गावः। लोकास्त्रयस्तेन भवान्त दत्ता यः काञ्चनं गां च महीं च दद्यात ॥ ६ ॥ वैशाख्यां पौर्णमास्या तु ब्राह्मणान्सप्त पश्च वा । तिलान्शोद्रेण संयुक्तान्ग्राहयेद्विधिपूर्वकम् ॥ ७ ॥ भीयतां धर्मराजेति यद्वा मनसि वर्तते । यावजा-न्मकृतं पापं तेन दानेन शुध्यति ॥ ८॥ सुवर्णनाभं यः कृत्वा सखुरं कृष्णमा-र्गकम् । तिलैः पच्छाद्य यो दद्यात्तस्य पुण्यफलं भृणु ॥ ९ ॥ ससमुद्रगुहा तेन सभै-लवनकानना । चतुरन्ता भवेदत्ता पृथिवी नात्र संशयः ॥ १० ॥ तिलान्कृष्णाजिने कृत्वा सुवर्णे मधुसार्पेषी । ददाति यस्तु विशाय सर्वे तरित दुष्कृतम् ॥ ११ ॥

इत्यात्रेये धर्मशास्त्रे पष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

(अथात्रिस्पूर्ता सप्तमोऽध्यायः ।)

अथाती रहस्यानि व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ नटनतेकगायनगान्धर्विक स्पाककार-क्वीशोत्कटवीणांशास्त्रस(श)कयवनकाम्बोजबाह्लीकखशद्रविडवङ्गणाग्शैवाविल्वाताः दीनां भुक्तवा मतिगृह्य च स्त्रीगमने सह भोजने रहस्ये रहस्यानि मकाशे मकाश्यानि चरेत ॥ २ ॥ यावजु तिष्ठेदप्सु निमज्ज्य तरत्समन्दीं त्रिरावर्त्य शुध्येत ॥ ३ ॥ रहस्के तप्तकुच्छूं तु चरेद्विमः समाहितः । प्रकाशे चैन्दवं कुर्यात्सकुद्भुक्तवा द्विजी-त्तमा । ४ ॥ गोवैश्यवधे कन्यादूषणे चैवम् ॥ ५ ॥ मृतकाष्ठे अधोत्सर्गलशुनपला-ण्डगृञ्जनकुम्भीरकगोमायुविद्वराहात्वादीनामन्येषां वाऽभक्ष्याणां भक्षणे ॐशुद्धेनापः पीत्वा शुध्येत् ॥ ६ ॥ वेदस्यैकगुणं चापि सद्यः शोधनमुच्यते । एकादश गुणा-न्हद्रान् (१)॥ ७॥ अनृतमहापातकोपपातकैर्मिलिनीकरणीयैर्मुच्यते ॥ ८॥ ब्राह्मणीः गमने स्नात्वा ब्राह्मणायोदकुमभं दद्यात् ॥ ९ ॥ क्षिमयावैश्यागमने तापसीं त्रिरा-वर्त्ये शुध्येत् ॥ १० ॥ शुद्रागमने त्वधमर्पणेनावः पीत्वा शुध्येत् ॥ ११ ॥ वियो-निगमने कृष्माण्डैर्घृतहोमानमुच्यते ॥ १२ ॥ गुरुदारान्मत्वा ऋषभं द्वादश मा दस्वा शुध्येत् ॥ १३ ॥ अपेयं पीत्वाऽभक्ष्यं भक्षयित्वाऽकार्यं कृत्वाऽयमपंगेनापः पीत्वा शुध्येत् ॥ १४ ॥ अशक्तः मायश्रिते सर्वत्रानुशोचनेन शुध्येत् ॥ १५ ॥

इत्यात्रेये धर्मशास्त्रे सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

१ ख. ग. °वेंणवी । २ ग. °कविषोत्क° । ३ ख. °वीषोत्क° । ४ ख ग. 'णा बाहाा" । ५ क. °शबील्वा°।६क °म्भीक°।

#### ( अथात्रिस्मृतावष्टमोऽध्याय । )

त ऋषयः पुनरत्रिमाहुः ॥ १ ॥ भगवन्किमेतानि प्रायश्चित्तानि भवन्त्याहोस्विद-न्यानि सन्ति रहस्यानि ॥ २ ॥ व्याख्यास्यामः ॥ ३ ॥ तत्र रर्जनीं यावद्याममेर्क समाचरेत् । तत्पूर्वे ब्रह्म तत्सवितुर्वरेण्यमित्यभक्ष्यभक्षणादपेयपानादकार्यकरणादश्चे-षती ग्रुच्यते ॥ ४ ॥ वामदेव्यं त्रिरावर्त्य ग्रुच्यते ब्रह्महत्यया । आतूनइन्द्रसोमेन कन्याद्षी च शुध्यति ॥ ५ ॥ उद्बत्यमिति सप्तरूपेणाऽऽदित्यमुपास्येहकृतैः पुराकृ-तैश्र ग्रुच्यते ॥ ६ ॥ सोमं राजानमिति विषगराग्निदाहाच ग्रुच्यते ॥ ७ ॥ सर्वेषामेव पापानां संकरे सम्रपस्थिते । दशसाहस्रमभ्यस्ता गायत्री शोधनं परम् ॥ ८ ॥ रुद्र कूष्माण्डरूपैश्र जपैस्तैर्विविधस्तथा । वैराजर्षिभिर्जप्येश्र गायञ्यास्तु विशेषतः ॥९॥ यानि पूर्वप्रणीतानि पवित्राणि महर्षिभिः । तेषां जप्यैश्व होमैश्व पूयन्ते कल्मषा-द्वताः ॥ १० ॥ ब्रह्महा गुरुतल्पी वाऽगम्यागामी सुवर्णस्तेयी सुरापो गोन्नो विश्वा-सघाती मित्रध्रक्शरणागतघाती क्रूटसाक्ष्यकार्यक्रचैवमादिष्वन्येष्वपि नरः प्राणाया-भश्तं कृत्वा सूर्योदयं प्रतीदमापः प्रवहतामिति त्रिरावर्त्य मुच्यते सर्विकिल्बिषैः॥११॥ सूर्यस्योदयनं पाष्य निर्मला धौतकल्मषाः । भवन्ति भास्कराभास्ते विधूमा इव पावकाः ॥ १२ ॥ ध्यानेन सद्दर्श नास्ति शोधनं पापकर्मणाम् । श्वपाकेष्वपि भुद्धाः नो ध्यानेनेह विश्वध्यति ॥ १३॥ ध्यानमेव परं शौचं ध्यानमेव परं तपः। ध्यानमेव परं शीचं ध्यानमेव परं पदम् ॥ १४ ॥ सर्वपापनसक्तोऽपि ध्यायक्षेव प्रमुच्यते । तपस्वी च भवेदेवं पङ्क्तिपावनपावकः ॥ १५ ॥ आरूढो नैष्ठिकं धर्म यस्तु पच्यवते द्विजः । शायश्चित्तं न पश्यामि येन छुध्यति कर्मणा ॥ १६ ॥ रक्तवस्तं यथा धौतं न रक्तं न च पाण्ड्रस् । एवं विधिविद्दीनस्तु म शुद्रो न च स द्विजः ॥ १७ ॥ ये च पत्रजितापत्या या चैषां बीजसंतितः । वि-दूरा नाम चाण्डाला जायन्ते नात्र संशयः ॥ १८ ॥ शतिको म्रियते गृधश्राषो द्वा-दंशिकस्तथा । भासो विंशतिवर्षेश्व सूकरो दशिभस्तथा ॥ १९ ॥ अपुष्पो विफलो वृक्षी जायते फण्टकावृतः । वने दावाग्निदम्धश्र स्थाणुर्भवति सानुगः ॥ २० ॥ ततो वर्षेश्वतान्यष्टी द्वे च तिष्ठत्यचेतनः । पूर्णे वर्षसहस्रे तु जायते ब्रह्मराक्षसः ॥ २१॥ जले छुवो वा भवति कुलस्योत्सादनेन च। पतत्यर्धश्वरीरेण यस्य भार्या सुरां पिवेत ॥ २२ ॥ पतितार्धश्ररीरस्य निष्कृतिर्न विधायते ॥ २३ ॥

इत्यात्रेये धर्मशास्त्रेऽष्टमोऽध्यायः ॥ ८॥

१ ख. °जस्वनी यावद्वधनमे । ग. °जस्वनायाषद्वधानमे ।

( अथात्रिस्मृतौ नवमोऽध्याय ।)

यो ध्याता यच यद्धानं यद्ध्येयं यत्प्रयोजनम् । सर्वाण्येतानि यो वेत्ति स योगं योक्तुमईति ॥ १ ॥ आत्मा ध्याता मनो ध्यानं ध्येयः सूक्ष्मो महेन्दरः । यत्परापर्-मैन्थ्यमेतद्ध्यानप्रयोजनम् ॥ २ ॥ विदित्वा सर्वसूक्ष्माणि षडङ्गं च महेन्त्ररम् । प्रधानगुणतत्त्वज्ञः परं ब्रह्माधिगन्छिति ॥ ३ ॥ विद्वेषाद्पि गोविन्दं दमघोषात्मजः स्म्रत्म् । शिशुपालो गतः स्वर्ग किं पुनस्तत्परायणः ॥ ४ ॥ उपल्लिधः स्मृतिध्यनिं संकल्पः प्रणवं प्रति । कल्पना भावना चिन्ता ध्यानमित्यभिधीयते ॥ ५ ॥ प्रत्याः हारस्तथा ध्यानं प्राणायामोऽथ धारणा । तर्कश्चेव समाधिश्च षडङ्गो योग उच्यत्ते ॥ ६ ॥ यस्त्वदं पठते शास्त्रं विमेभ्यश्च प्रयच्छिति । मुन्यते सर्वपापेभ्यो ब्रह्मा लोकं स गच्छिति ॥ ७ ॥

इत्यात्रेये धर्मशास्त्रे नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥

अत्रिस्मृतिः समाप्ता ॥

### ॐ तत्सद्वह्मणे नमः।

## आपस्तम्बस्मृतिः

(तत्र प्रथमोऽध्यायः।)

आपस्तम्बं भवक्ष्यामि भायश्चित्तविनिर्णयम् । दूषितानां हितार्थाय वर्णानामनुषू-र्वशः ॥ १ ॥ परेषां पंरिवादेषु निष्टत्तमृषिसत्तमम् । विविक्तदेश आसीनमात्मविद्या-परायणम् ॥ २ ॥ अनन्यमनसं शान्तं सत्त्वंस्थं योगवित्तमम् । आपस्तम्बमृषि सर्वे समेत्य मुनयोऽब्रुवन् ॥ ३ ॥ भगवन्मानवाः सर्वेऽसन्मार्गेऽपि स्थिता येँदाँ । चरे-युर्धर्मकार्याणां तेषां ब्रुहि विानिष्कृतिम् ॥ ४ ॥ यतोऽवस्यं गृहस्थेन गवादिपरिपा-लनम् । कृषिकर्मादिवपने द्विजामन्त्रणमेव च ॥ ५ ॥ बालानां स्तन्यपानादि कार्य च परिपालनम् । देयं चानाथकेऽवश्यं विपादीनां च भेषजम् ॥ ६ ॥ एवं कृते कथंचित्स्यात्ममादो यद्यकामतः । गवादीनां ततोऽस्माकं भगवन्ब्रहि निष्कृतिम् ।। ७ ॥ एवम्रुक्तः क्षणं ध्यात्वा प्रणिपाताद्धोम्रुँवः । दृष्टा ऋषीनुवाचेदमापस्तम्बः सुनिश्चितम् ॥ ८ ॥ बालानां स्तन्यपानादिकार्ये दोषो न विद्यते । विपत्तावपि विपान णामामन्त्रणचिकित्सने ॥ ९ ॥ गवादीनां प्रवक्ष्यामि प्रायश्चित्तं तृणादिषु । केचिदा-हुर्न दोषोऽत्रं स्नेहे लवणभेषजे ॥ १० ॥ औषधं लवणं चैव स्नेहं पुष्टचर्थभोज-नम् । प्राणिनां प्राणवृत्त्यर्थे प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥ ११ ॥ अतिरिक्तं न दातव्यं काले स्वल्पं तु दापयेत् । अतिरिक्ते विपन्नानां कुँच्छ्रमेव विधीयते ॥ १२ ॥ ज्यहं निर्श्वेनं पादः पादश्राय।चितं त्रयहर्भे । \* सायं त्रयहं तथा पादः पादः पातस्तथा ज्यहम् ॥ १३ ॥ प्रातः सायं दिनार्धे च पादोनं सायमर्जितम् । प्रातः पादं चरे-च्छूद्रः सायं वैश्यस्य दापयेत् ॥ १४ ॥ अयाचितं तु राजन्ये त्रिरात्रं ब्राह्मणस्य च । पादमेकं चरेद्रोधे दी पादी बन्धने चरेत् ॥ १५ ॥ योजने पादहीनं च चरे-त्सर्वे निपातने । घण्टाभरणदोषेण गोस्तु यत्रे विपद्भवेत् ॥ १६ ॥ चरेदर्धवतं तत्र भूषणार्थे कृतं हि तत् । दमने वी निरोधे वा संघाते चैव योजने ॥ १७ ॥ स्तम्भ-शृङ्कलपात्रीय मते पादोनमाचरेत्। पाषाणैर्लकुटैर्वाअप शस्त्रेणान्येन वा बलात्।।१८॥ निपातयन्ति ये गास्तु तेषां सर्वे विधीयते। प्राजापत्यं चरेद्विषः पादोनं क्षत्रियस्तथा।।१९॥

<sup>\*</sup> एतदर्थस्थानेऽयं पाठ३७ पुस्तके-" एकमक्तं न्यहं पादो नक्तं पादस्त्यहं निशि " इति ।

१ घ. परवा । २ ख तत्त्वस्थं। ३ ख ग वें असन्मार्गे स्थि। ४ ग. यदि। ५ क. घ. ड. च. छ. झा दा। भवेयु । ६ ग दि चाऽऽपत्सु द्वि । घ दिपचने। ७ घ. मुखान्। है । ८ क. तें तुषादि । ग. लं रुजादि । उ. तें तुषादि । १ ग. भं रेहधारण । १० क. ड च. झ. कृत्स्नमे । ११ ग. श्वानात्पादः। १२ ग. म् । पादः सायं त्र्यहं पाद प्रातभों ज्यं तथा। १३ क. घ. ड. च. विनार्भे। १४ क. घ. च. झ. वाह्ने रोधे सं । १५ ख. ये पापास्तेषां।

कुच्छ्रार्धे तु चरेद्दैश्यः पादं शृद्रस्य दापयेत् । द्वौ मासौ पाययेद्दरसं द्वौ मासौ द्वौ स्तनौ दुहेत् ॥ २० ॥ द्वौ मासावेकवेलायां शेषकालं यथारुचि । दशरात्रार्थमासेन गौस्तु यत्र विपद्यते ॥ २१ ॥ मिश्चखं वपनं कृत्वा प्राजापत्यं समाचरेत् । इल्लम-ष्ट्रगवं धर्म्यं षड्गव जीवितार्थिनाम् ॥ २२ ॥ चतुर्गवं नृशंसानां द्विगवं हि जिघां-सिनाम् । अतिवाहातिदोहाभ्यां नासिकाभेदनेन वा ॥ २३ ॥ नदीपर्वतसंरीहे मृते पादोनमाचरेत् । न नारिकेलवालाभ्यां न मुझेन न चर्मणा ॥ २४ ॥ एभिर्गास्तु न बध्नीयाद्वद्ध्वा परवशो भवेत्। कुशैः काशैस्तु बध्नीयाद्रुषभं दक्षिणामुखम्॥२५॥ पाद्लगाग्निदाहेषु प्रायिश्वतं न विद्यते । व्यापनानां बहुनां तु रोधने बन्धनेऽपि च ॥ २६ ॥ भिषङ्मिध्यापचारे च दिगुणं गोव्रतं चरेत् । शृङ्गभङ्गेऽस्थिभङ्गे च लाङ्गूलस्य च कर्तने ॥ २७ ॥ राप्तरात्रं पिवेद्वत्रं यावत्स्वेस्था गोमूत्रेण तु संमिश्रं यावकं भक्षयेद्द्विजः ॥ २८ ॥ एतद्विमिश्रितं वज्रमुक्तं चोशनसा स्वयम् । देवद्रोण्यां विहारेषु कूपेष्वायतनेषु च ॥ २९ ॥ एषु गोषु विपन्नासु भाय-श्चित्तं न निद्यते। एका यदा तु बहुभिर्दैवाच्यापादिता किचित्।। ३०॥ पादं पादं तु इत्यायाश्ररेयुस्ते पृथवपृथक् । यन्त्रणे गीचिकित्सार्थे गृढगर्भविमोचने ॥ ३१॥ यत्ने कृते विपत्तिश्वेत्पायाश्चतं न विद्यते । सरोमं मथमे पादे द्वितीये वमश्रुधारणम् ॥ ३२ ॥ तृतीये तु शिखा धार्या सशिखं तु निपातने। सर्वीन्केशान्समुद्धृत्य च्छेदये-दं कुल्लद्वयम् ॥ ३३ ॥ एवमेव तु नारीणां शिरसो मुण्डनं समृतम् ॥ ३४ ॥ इत्यापस्तम्बीये प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

( अय द्वितीयोऽध्यायः । )

कारुहस्तगतं पुण्यं यच्च पात्राद्विानिःस्तम्। स्नीवालर्दं द्वाचिरतं सर्वमेतच्छुचि स्मृतम् ॥ १ ॥ प्रपास्वरण्येषु जर्लेषु वे गिरौ द्रोण्यां जलं केशाविानिःसृतं च । श्रपाक्षचाण्दास्र-पिग्रहेषु पीत्वा जलं पञ्चगच्येन शुद्धिः ॥ २ ॥ न दुष्येत्संतता धारा वातोद्ध्वाश्व रेणवः । स्त्रियो वृद्धाश्च वालाश्च न दुष्यान्ति कदाचन ॥ ३ ॥ आत्मश्चय्या च वसं च जायाऽपत्यं कमण्डलुः । आत्मनः श्रुचीन्येतानि परेषामशुचीनि तु ॥ ४ ॥ अन्यस्तु खानिताः कूपास्तडागानि तथैव च । येषु स्नात्वा च पीत्वा च पञ्चगव्येन शुध्यित ॥५॥

<sup>ं</sup> भ च. °रोधे मृ । २ क. °त्तं विधीयते । ३ ब. ग °इमिश्योप । ४ क. घ. य. "त्वस्यः पु । भ छ. °तादि मि । ६ ग. ज. गोक्षिकि । ७ ग. °च प्रामादि । ज. प्रासादि । ८ क. स. घ. गुरुव । ५ ग. ज. °तं प्रत्यक्षादृष्टमेव च । प्र । १० ग ज. °लेऽथ नीरे द्रोण्यां जलं यथ विनिःस्तं मवेत्। भ । ११ ग. ज. श्रुविरेता ।

**इच्छिष्टमशुचित्वं च यच विष्ठानुलेपनम् । सर्वे शुध्यति तोयेन तत्तोयं केन शुध्यति** ॥ ६ ॥ सूर्यरिक्मिनिपातेन मारुतस्पर्शनेन च । गृवां मूत्रपुरीषेण तत्तोयं तेन शुध्यति ॥ ७ ॥ आस्थिचमादियुक्तं च खरैरेश्वोष्ट्रोपदृषितम् । उद्धरेददुकं सर्वे श्रोधनं परिमान र्जनम् ॥ ८ ॥ कूपो मूत्रपुरीषेणै ष्ठीवनेनापि दूषितः । श्वशृगालखरोष्ट्रैश्च क्रव्यादैश्च जुगुप्सितः ॥ ९ ॥ उद्धृत्यैव च तत्तोयं सप्त-षिण्डान्सग्रुद्धरेत् । पश्चगव्यं मृदा पूतं कूपे तच्छोधनं स्मृतम् ॥ १०॥ वापीकूपत्रहागाना दृषितानां च कोधनम् । कुम्भानां शत्मुद्धृत्य 'पश्चगव्यं ततः' क्षिपेत् ।। ११ ॥ यच्च कूप्।त्पिबेत्तोयं ब्राह्मणः श्वंवदू-षितात । कथं तत्र विशुद्धः स्यादिति में संशयो भवेत् ॥ १२॥ आक्रिक्रेनाप्याभिनेन श्वेन परिदूषितात् । पीत्वा कूपादहोरात्रं पञ्चगच्येन शुध्यति ॥ १३ ॥ क्विने भिन्ने भावे चैव तत्रस्थं यदि तत्तिपवेत्। शुद्धिश्चान्द्रायणं तस्य तप्तकुच्छूमथापि वा ॥ १४॥ इत्यापस्तम्बीये द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

( अथ तृतीयोऽध्याय । )

अन्त्यजातिरविज्ञातो निवसेद्यस्य वैदमनि । सम्यग्ज्ञात्वा तु काळ्न द्विजाः कुवेन्त्य-तुप्रहम् ॥ १ ॥ चाद्रायणं पराको वा द्विजातीनां विशोधनम् । प्राजा-पत्यं तु शूद्रस्य शेषं तदनुसारतः ॥ २ ॥ यैभुक्तं तत्र पकानं कुच्छ्रं तेषां प्रदापयेत्। तेषामि च येर्रकः कुच्छ्पादं पदापयेत् ॥३॥ कूपैकपानैद्वेष्टानां स्पर्शसंसर्गदूषणात्। तेषामैकोपवासेन पश्चगन्येन शोधनम् ॥ ४ ॥ बालो दृद्धस्तथा रोगी गर्भिणी वायुपीडिता । तेषां नक्तं प्रदातन्यं बोलानां पहरद्वयम् ॥ ५ ॥ अशीतिर्यस्य वर्षाणि बालो वाऽप्यूनषोडशः। प्रायश्चित्तार्धमहीन्त स्त्रियो व्याधित एव च ॥ ६ ॥ न्यूनै-कादशर्वर्षस्य पश्चवर्षाधिकस्य च । चरेद्रुजः सुहृद्दाऽपि प्रायश्चित्तं विशोधनम् ॥७॥ अर्थ तै: क्रियमाणेषु येषामार्तिः प्रदश्यते । शेषसंपादनाँ च्छुद्धिर्विपत्तिर्न भवेद्यथा ॥ ८ ॥ क्षुधा व्याधितकायानां प्राणो येषां विषद्यते । ये न रक्षन्तिं वक्तारस्तेषां त्तितिकारिवर्षं भवेत् ॥ ९ ॥ पूँगेंऽपि कालनियमे न शाद्धिवीद्वाणीर्विना । अपूर्णेष्वपि कालेषु श्रोधयान्ते द्विजोत्तमाः ॥ १० ॥ समीप्तमिति नो वाच्यं त्रिषु वर्णेषु कहिं-चित् । विश्संपादनं कार्यमुत्पने पाणसंश्रंय ॥ ११ ॥

<sup>9</sup> ग. खराश्वो° । २ क. ख घ. °रश्वानोप° । ३ ख °ण यवने °। ४ क घ. इ ° न्नेन न भिन्नेन केवलं शबदू°। ख ° नेन च भिन्नेन शबदूषिते । पीँ। पग ज ° पिते। पीँ । ६ ख "नि । तस्य शांत्वा । ७ घ. च यद्धकम् । ८ ग. °र्शने शंवदूषिणाम् । ते "। ज °र्शने शवदूषणम् । ते "। ९ ग. ज. "थवा किं । १० कं में "नाइ खुदि" । '१९ ग "नितं भक्तेन तेषा । १२ क. घ पूर्णोऽपि । १३ क इ. झ. "माप्तिम"।

संपादयन्ति ये विषाः स्नानतीर्थफलपदम् । सम्यक्तर्तुरपापं स्याद्वती च फलमाप्तु-यात्॥ १२॥

इत्यापस्तम्बीये तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ ( अथ चतुर्थोऽध्याय । )

चाण्डालकूपभाण्डेषु योऽज्ञानात्पिबते जलम् । प्रायिश्चन कथं तस्य वर्णे वर्णे विधी-यते ॥ १ ॥ चरेत्सांतपनं विषः पाजापत्यं तु भूमिपः । तदर्धे तु चरेद्वैक्यः पादं शूद्रस्य दापयेत् ॥ २ ॥ भुक्तोच्छिष्टस्त्वनाचान्तश्राण्डालैः श्वपचेन वा । प्रमादात्स्पर्शनं गच्छेत्तत्र कुर्यादिशोधनम् ॥ ३ ॥ गायत्र्यष्टसहस्रं तु द्वपदां वा शतं जपेत् । जपंस्नि-रात्रमनश्चन्यञ्चगव्येन शुध्यति ॥ ४ ॥ चाण्डालेन यदा स्पृष्टो विष्मूत्रे च कृते द्विजः। प्रायश्चित्तं त्रिरात्रं स्याद्धक्तोच्छिष्टः षडाचरेर्त् ॥ ५ ॥ पानमैथुनसंपर्के तथा मृत्रपुरी-षयोः । संपर्के यदि गच्छेतु उदक्या चान्त्यजैस्तथा ॥ ६ ॥ एतैरेव यदा स्पृष्टः प्रा-यश्चित्तं कथं भवेत् । भोजने च त्रिरात्रं स्यात्पाने तु व्यहमेव च ॥ ७ ॥ मैथुने पादकुच्छ्रं स्यात्तथा मूत्रपुरीषयोः । दिनमेकं तथा मूत्रे पुरीषे तु दिनत्रयम् ॥ ८ ॥ एकाई तत्र निर्दिष्टं दन्तथावनभक्षणे । द्रक्षारूढे तु चाण्डाले द्विजस्तत्रैव तिष्ठति ॥ ९॥ फलानि भक्षयंस्तस्य कथं शुँदि विनिर्दिशेत् । ब्राह्मणान्समनुज्ञाप्य सवा-साः स्नानमाचरेत् ॥ १०॥ एकरात्रोषितो भूत्वा पञ्चगव्येन शुध्यति। येन केन-चिदुच्छिष्टो अ(हा)मेध्यं स्पृशति द्विल ॥ ११ ॥ अहोरात्रोषितो भूत्वा पश्चगव्येन ग्रध्याति ॥ १२ ॥

इत्यापस्तम्बीये चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ (अय पन्नमोऽज्यायः।)

चाण्डालेन यदा स्पृष्टो द्विजवर्णः कदाचन । अनभ्युक्ष्य पिवेसोयं मायश्रितं कथं भवेत् ॥ १ ॥ ब्राह्मणैस्तु त्रिरात्रेण पञ्चगव्येन शुध्यति । क्षिश्चियस्तु द्विरात्रेण पञ्च-गन्येन शुध्यति ॥२॥ अहोर्रात्रेण वैश्यस्तु पश्चगन्येन शुध्यति । चतुर्थस्य तु वर्णस्य पायश्चित्तं कथं भवेत् ॥३॥ व्रतं नास्ति तपो नास्ति होमो नैव च विद्यते । पश्चमञ्यं न दातव्यं तस्य मन्त्रविवर्जनात् ॥ ४॥ ख्यापयित्वा द्विजानां तु शुद्रो दानेन शुध्यति । ब्राह्मणस्य यदोच्छिष्ट्रमञ्चात्यज्ञानतो द्विजः ॥ ५ ॥ अहोरात्रं तु गायत्र्या

१ ग. ज. °न्ति यद्विप्राः स्नानतीर्थफलं च तत्। स° । २ छ. सानं ती । ३ छ. 'त्। याने मे । ४ क. घ झ संसर्गे । ५ क. घ. ड. द्वादिविनि । ६ क. स. "णस्य त्रिरात्रं तु प । ७ इ. स. थ. "शस्य द्विरात्रं तु प'। ८ क. ख. घ. इ. 'रात्रं तु वैश्यस्य प'। ९ श. व. 'तं न वै म'।

जिपं कृत्वा विशुध्यति । उच्छिष्टं वैश्यजातीनां भुङ्क्तेऽज्ञानाद्द्विजो यदि ॥ ६ ॥ शृङ्कपुष्पीपयः पीत्वा त्रिरात्रेणेव श्रुध्यति । ब्राह्मण्या सह योऽश्रीयादुच्छिष्टं वा कदाचन ॥ ७ ॥ न तत्र दोषं मन्यन्ते नित्यमेव मनीषिणः । उच्छिष्ट्रमितरस्त्रीणामश्रीयात्स्पृश्चतेऽपि वा ॥ ८ ॥ प्राजापत्येन श्रुद्धिः स्याद्धगवानाङ्गिराश्चव्यति । अन्त्यानां भुक्तशेषं तु भक्षयित्वा द्विजातयः ॥ ९ ॥ चान्द्रायणं तद्धार्धं ब्रह्मसञ्चविद्यां विधिः। विण्मूत्रभक्षणे विमस्तप्तकृच्छ्ं समाचरेत् ॥ १० ॥ श्वकाकोच्छिष्टंभोगे च प्राजापत्यः विधिः स्मृतः । उच्छिष्टः स्पृश्चते विप्रो यदि कश्चिदकामतः ॥ ११ ॥ श्रुनः कुक्कुट-श्रुद्रांश्च मद्यभाण्डं तथैव च । पक्षिणाऽधिष्ठितं यच यद्यमेध्यं कदाचन ॥ १२ ॥ अहो-रात्रोषितो भूत्वा पञ्चगच्येन श्रुध्यति । वैश्येन च यदा स्पृष्ट उच्छिष्टेन कदाचन ॥ १३ ॥ स्नानं जप्यं च त्रैकाल्यं दिनस्यान्ते विश्वध्यति । विप्रो विप्रेण संस्पृष्ट जच्छिष्टेन कदाचन ॥ १३ ॥ स्नानं जप्यं च त्रैकाल्यं दिनस्यान्ते विश्वध्यति । विप्रो विप्रेण संस्पृष्ट जच्छिष्टेन कदाचन ॥ १४॥ स्नानं नत्यं च विश्वद्धिः स्यादापस्तम्बोऽब्रवीन्मुनिः॥ १५॥

इत्यापस्तम्बीये पश्चमोऽध्यायः ॥ ९ ॥

( अथ पष्ठोऽध्याय । )

अत ज्रष्ट्वं पवक्ष्यामें नीलिशीचस्य यो विधिः। स्नीणां कीडार्थसंभोगे शयनीये न दुष्यति ॥ १ ॥ पालने विक्रये चैव तद्व्रत्तेरुपजीवने । पतितस्तु भवेद्विपक्षिभिः कुच्छ्रैर्विश्चध्यति ॥ २ ॥ स्नानं दानं जपो होमः स्वाध्यायः पितृतर्पणम् । पश्च यज्ञा वृथा तस्य नीलीवस्तस्य धारणात् ॥ ३ ॥ नीलीरक्तं यदा वस्त्रं ब्राह्मणोऽङ्किषु धारणेत् । अहोरात्रोषितो भूत्वा पश्चगव्येन शुध्यति ॥ ४ ॥ रोमकूपैर्यदा गच्छे-द्रसो नील्यास्तु किहीचित् । पतितस्तु भवेद्विपिक्षिभिः कुच्छ्रैर्विशुध्यति ॥ ५ ॥ नीलीदारं यदा भिन्धाद्वाह्मणस्य शरीरकम् । शोणितं दृश्यते तत्र द्विजश्चान्द्रायणं चरेत् ॥ ६ ॥ नीलीमध्ये यदा गच्छेत्प्रमादाद्वाह्मणः कचित् । अहोरात्रोषितो भूत्वा पश्चगव्येन शुध्यति ॥ ७ ॥ नीलीरक्तेन वस्त्रेण यदत्रग्नुपनीयते । अभोज्यं तद्दि-जातीनां भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत् ॥ ८ ॥ भक्षयेवस्तु नीलीं तु प्रमादाद्वाह्मणः कचित् । चान्द्रायणं चरेत् ॥ ८ ॥ भक्षयेवस्तु नीलीं तु प्रमादाद्वाह्मणः कचित् । चान्द्रायणेन शुद्धः स्यादापस्तम्बोऽब्रवीनभ्रनिः ॥ ९ ॥ × यावत्यां वापि-

अत्र संधिरार्थः। × एतद्वचनं न विद्यते क. घ. च. झ. पुस्तकेषु ।

१ फ. ख. प. 'छगोमिक्ष प्रा' । १ ग. ज. स्तात्वाऽऽचम्य वि' । ३ ग. छ, 'स. 'छोनस्रस्य ।

शता नीली तावती वाऽशुचिमेही। प्रमाणं द्वादशाब्दानि अत ऊर्ध्व शुचिभेवेत् ॥१०॥ इत्यापस्तम्बीये धर्मशास्त्रे षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

( अय सप्तमोऽध्याय । )

स्नानं रजस्वलायास्तु चतुर्थेऽहनि शस्यते । इत्ते रजिस गम्या स्त्री नानिवृत्ते कर्थः चन ॥ १ ॥ रोगेण यद्रजः स्त्रीणामत्यर्थे हि पवर्तते । अशुद्धास्तास्तु नैवेह तासां वैकारिको मदः ॥ २ ॥ साध्वाचारा न तावत्सा रजो यावत्प्रवर्तते । द्वते रजिस साध्वी स्याद्भहकर्भणि चेन्द्रिये ॥ ३ ॥ प्रथमेऽहिन चाण्डाली द्वितीये ब्रह्मघातिनी । तृतीये रजकी मांका चतुर्थेऽहान शुध्यति ॥ ४ ॥ अन्त्यजातिश्वपाकेन संस्पृष्टा वै रजस्वला । अहानि तान्यतिक्रम्य भायश्चित्तं मकल्पयेत् ॥ ५ ॥ त्रिरात्रमुपवासः स्यात्पश्चगच्य विशोधनम् । निशां प्राप्य तु तां योनिमजाघातां तु कारयेत् ॥ ६ ॥ रजस्वलाऽन्त्यजैः स्पृष्टा शुना च अपचेन च। त्रिरात्रोपोषिता भृत्वा पश्चगव्येन ब्राध्यति ॥ ७ ॥ प्रथमेऽहनि पड्रात्रं द्विनीये तु ज्यहस्तथा । तृतीये चोपवासस्तु चतुर्थे विह्नदर्शनात् ॥ ८ ॥ विवाहे वितते यहे संस्कारे च कृते यदा । रजस्वला भवेत्कन्या संस्कारस्तु कथं भवेत् ॥ ९॥ स्नापयित्वा तदा कन्यामन्यैर्वस्त्रेरलंकृताम्। पुनर्मत्वाहुति हुत्वा शेषं कर्म समाचरेत् ॥ १०॥ रजस्वला तु संस्पृश प्रवक्कवमुटवा-यसैः । सा त्रिरात्रोपवासेन पश्चगव्येन शुध्यति ॥ ११ ॥ × रजस्वला तु या नारी अन्योन्यं स्पूर्वते यदि । तावसिष्ठेश्विराहारा म्नात्वा कालेन शुध्यति ॥१२ ॥ उच्छि-ष्टेन तु संस्पृष्टा कदा।चित्स्री रजस्वला । कृच्ल्रेण शुध्यते विमा शुद्रा दानेन शुध्याति ॥ १३ ॥ एकशाखां समारूढाश्राण्डांला वा रजस्वला। ब्राह्मणश्र समं तत्र सवासाः स्नानमाचरेत् ॥ १४ ॥ रजस्वलायाः संस्पर्शः कथंचिज्जायते श्रुना । रजीदिनानां . यच्छेषं तदुपोष्य विशुध्यति ॥ १५ ॥ अशक्ता चोपवासे तु स्नानं पश्चात्समाचरेत् । तथाऽष्यशक्ताविकेन पश्चगव्येन शुध्याति ॥ १६ ॥ उच्छिष्टस्तु यदा विमः स्पृश्चेन्मधं रजस्वलाम् । मद्यं स्पृष्टा चरेत्कुच्छ्रं तदर्धे तु रजस्वलाम् ॥ १७॥

<sup>×</sup> नेतद्भवनं ग. ज. झ. पुस्तकेषु ।

१ ग. च. न सा त नद्रजी । २ ख. ग. च. छ. योनि प्रजाकार (१) व का । ३ ख. ग. ज. समा। ४ ग. पुन. प्राप्या । ५ ख के विद्यां । ६ कं छ. "ण्डां ही वा । ७ गं. तत्राप्य । ८ ग व. का नेकेन प्रधान्य प्रभूकेतातः । इं।

उद्दर्भा सूँतिकां विष्ठ उच्छिष्टः स्पृक्षते यदि । कुच्छार्घ तु चरेद्विष्रः प्रायिश्चतं विक्षो-धनम् ॥ १८ ॥ चण्डां छः श्वपचो वाऽपि आत्रेयीं स्पृक्षते यदि । केर्षाहात्फालकृष्टेन पश्चगच्येन ग्रुध्यति ॥ १९ ॥ उद्दर्भा ब्राह्मणी ज्ञूदाम्रुद्द्यां स्पृक्षते यदि । अहो-रात्रोषिता भूत्वा पश्चगच्येन ग्रुध्यति ॥ २० ॥ एवं तु क्षित्रयां वैक्यां ब्राह्मणी चेद्र-जस्वला । सचैलं प्रवनं कृत्वा दिनस्यान्ते घृतं पिवेत् ॥ २१ ॥ सवर्णेषु तु नारीणां सद्यः स्नानं विधीयते । एवमेव विश्वाद्धः स्यादापस्तम्बोऽब्रवीनम्रुनिः ॥ २२ ॥

इत्यापस्तम्बीये सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

(अथाष्टमोऽध्याय ।)

भस्मना शुध्यते कांस्यं सुरया यन छिप्यते । सुराविण्मृत्रसंस्पृष्टं शुध्यते तापले-खनैः ॥ १ ॥ गवाघातानि कांस्यानि श्रुद्धोच्छिष्टानि यानि च । दशैंभिः क्षारैः क्रुध्यान्ति अकाकोपहतानि च ॥ २ ॥ श्रौचं सुवर्णनारीणां वायुसूर्येन्दुरिव्मिभिः । रेतःस्पृष्टं शवस्पृष्टमाविकं न प्रदुष्यति ॥ ३ ॥ अद्भिर्मृदा च तन्मात्रं प्रक्षाल्य च विशुध्यति । ग्रुष्कमन्नर्मवैदस्य पश्चरात्रेण जीर्यति ॥ ४ ॥ अनं व्यञ्जनसंयुक्तमर्थः मासेन जीर्यति । पयस्तु द्धि मासेन षण्मासेन घृतं तथा ।। ५ ।। संवत्सरेण तैछं तु कोष्ठे जीर्यति वा न वा । मुझते ये तु श्रुद्धानं मासमेकं निरन्तरम् ।। ६ ।। इह जन्मानि श्रूद्रत्वं जायन्ते ते मृताः श्रुनि । श्रूद्रान्नं श्रूद्रसंपर्कः शूद्रेणैव सहाऽऽसनम्॥७॥ भूद्राज्ज्ञानागमः कश्चिज्ज्वल्लन्तमपि पातयेत् । आहिताग्रिस्तु यो विपः शूद्रान्नान्न निवर्तते ॥ ८ ॥ तथा तस्य प्रणश्यन्ति आत्मा ब्रह्म त्रयोऽप्रयः । शूद्रान्नेन तु भुक्ते न मैथुनं योऽधिगच्छति ॥ ९ ॥ यस्यात्रं तस्य ते पुत्रा अन्नाच्छुक्रस्य संभवः । शुद्राभेनोद्रस्थेन यः कश्चिन्छियते द्विजः ॥ १० ॥ स भवेत्सूकरो प्राम्यस्तस्य वा जायते कले । ब्राह्मणस्य सदा भ्रङ्क्ते क्षत्रियस्य तु पर्वणि ॥ ११ ॥ वैश्यस्य यज्ञ-दीक्षायां श्रुद्रस्य न कदाचन । अमृतं ब्राह्मणस्यात्रं क्षञ्चियस्य पयः स्मृतम् ॥१२॥ वैश्यस्याप्यस्रमेवाशं श्द्रस्य रुधिरं स्मृतम् । वैश्वदेवेन होमेन देवताभ्यर्चनैर्जिपैः ॥१३॥ अमृतं तेन विशासमृग्यज्ञःसामसंस्कृतम् । व्यवहारानुरूपेण धर्मेण च्छळवर्जि- तम् ॥ १४ ॥ क्षियस्य पयस्तेन भूतानां यच पाळनम् । स्वकर्मणा च दृषभैरर्जु-सृत्याऽऽद्यश्वक्तितः ॥१५॥ खंलयज्ञातिथित्वेन वैदयात्रं तेन संस्कृतम् । अज्ञानतिमि-रान्धस्य मद्यपानरतस्य च ॥ १६ ॥

१ सूतकां । २ ग. ज. °ण्डालै श्वपवैर्वाऽपि आत्रेयी स्पृश्यते । ३ क ड च °षाइना फाल । झ. घ. छ. वैद्यार फाल । ४ क. ख. घ. °श भस्मानि छु । ५ ग. छुद्धमन्नमनिप्रस्य । ६ ज. °मनिप्रस्म हू ७ स. वैद्यस्य । ८ च. रेजुस्मृत्या । ९ ज. खडु य ।

रुधिरं तेन जूद्रानं विधिमञ्जविवर्जितम्। आममांसं मधुष्टृतं धानाक्षीरं तथैव च॥१७॥
' गुँडस्तर्कं रसा ग्राह्या निष्ट्रचेनापि जूद्रतः। ज्ञाकं मासं मृणालानि तुम्बुरुः सक्तवस्तिलाः ॥ १८ ॥ रसाः फलानि पिण्याकं प्रतिग्राह्याणि सर्वतः। आपत्काले तु विप्रेण भ्रक्तं जूद्रगृहे यदि ॥ १९ ॥ मनस्तापेन शुध्येत द्वपदां वा शतं जपेत्। द्रव्यपाणिस्तु ज्ञ्द्रेण स्पृष्टोच्छिष्टेन किंचित् ॥ २० ॥ तद्द्विजेन न भोक्तव्यमापस्तम्बोऽअवीनमुनिः ॥ २१ ॥

इत्यापस्तम्बीयेऽष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥

( अथ नवमोऽध्याय । )

भुजानस्य तु विषस्य कदाचित्स्रवते गुदम् । उच्छिष्टस्याशुचेस्तस्य पायश्चितं कथं भवेत ॥ १ ॥ पूर्व शौचं तु निर्वर्त्य ततः पश्चादुपम्पृश्चेत् । अहोरात्रोषितो भूत्वा पश्चगव्येन शुध्यति ॥ २ ॥ अशित्वा सर्वमेवान्नमकृत्वा शौचमात्मनः । मोहा्द्रुवत्वा त्रिरात्रं तु यवान्पीत्वा विशुध्यति ॥ ३ ॥ प्रसृतं यवसस्येन पलमेकं तु सर्पिषा । पलानि पश्च गोमूत्रं नातिरिक्तवदाशयेत् ॥ ४ ॥ अलेह्यानामुपे-यानामभक्ष्याणां च भक्षणे । रेतोमूत्रपुरीपाणां प्रायश्चित्तं कथं ॥ ५ ॥ पद्मोदुम्बर्विल्वाश्च कुशाश्च सपलाशकाः । एतेषामुद्दकं पीत्वा पद्मिण विशुध्यति ॥ ६ ॥ ये पत्यवसिता विषाः प्रवज्याग्निजलादिषु । अनाशकनिष्टताश्र गृहस्थत्वं चिकीर्षतः (वः )॥ ७॥ चरेयुस्त्रीणि कृच्छ्याणि त्रीणि चान्द्रायणानि वा । जातकर्मादिभिः सर्वेः पुनःसंस्कारभागिनः (णः )॥ ८ ॥ तेषां सांतपनं कुच्छूं चान्द्रायणमथापि वा ॥ ९ ॥ यद्वेष्टितं काकवलाक्योवी अमेध्यलिप्तं च भवेच्छरीरम् । श्रोत्रे मुखे च प्रविशेच सम्यवस्तानेन छेपीपहतस्य श्रुंद्धिः॥,१०॥ ऊर्ध्व नाभेः करौ मुक्त्वा यदङ्गमुपहन्यते । ऊर्ध्व स्नानमधः श्रीचमात्रेणैव विशु-ध्यति ॥ ११ ॥ उपानहानमेध्यं वा यस्य संन्युशते मुखम् । मृत्तिकाशोधनं स्नानं पञ्चगच्यं विशोधनम् ॥ १२ ॥ दंशाहाच्छुध्यते विशो जन्महानौ स्वयोनिषु । पद् भिस्तिभिरथैकेन क्षञ्जविद्शुद्रयोनिषु ॥ १३ ॥ उपनीतं यदा त्वकं भोक्तौरं समु-पस्थितम् । अपीतँरसमुन्छष्टं न दद्यान्नैव होमयेत् ॥ १४ ॥ अन्ने भोजनसंपन्ने मान्नि-काकेशद्षिते । अनन्तरं स्पृशेदा( चा )पस्तचानं भस्मना स्पृशेत् ॥ १५ ॥ शुष्कमांसमयं चान्नं शुद्रानं वाऽप्यकामतः । भुक्तवा कृच्छं चरेद्विमी ज्ञानात्कुच्छ्रवयं चरेत ॥ १६॥

१ ग ज गुड तक्षं सम प्रा"। २ ड "रिक्तं च दापये"। ३ ज यदिष्टि"। ४ ग, ज. "कि किरमे"। . ५ च झ. दशिमः शुध्य"। ६ ग "का च समुपस्थितः। अ"। ७ स. "तबस्समु"। ८ क. "मथ बाडमें जू"। छ "मथाभं वा शू।

अर्भुक्तो मुच्यते यश्च भुक्तो यश्चापि मुँच्यते । भोक्ता चँ मोचकश्चैव पंशाचरति दुष्क-तम् ॥ १७ ॥ यस्तु र्भुञ्जति भ्रुक्तं वा दुष्टं वाऽपि विशेषतः । अहोरात्रोषितो भूत्वा पश्चगव्येन शुध्याति ॥ १८ ॥ उदके चोदकस्थस्तु स्थलस्थश्च स्थले शुचिः । पादौ स्थाप्योभयत्रैव आम्रम्योभयतः श्राचिः ॥ १९ ॥ उत्तीर्थाऽऽचामेदुदकादवतीर्य उपस्पृशेत् । एवं तु श्रेयसा युक्तो वरुणेनाभिपूज्यते ॥ २० ॥ अग्न्यगारे गवां गोष्ठे . ब्राह्मणानां च संनिधौ । स्वाध्याये भोजने चैव पादुकानां विसर्जनम् ॥ २१ ॥, जन्मप्रभृतिसंस्कारे श्मशानान्ते च भोजनम् । असपिण्डैर्न कर्तव्यं चूडाकार्ये विशे-षतः ॥ २२ ॥ याजकानं नवश्राद्धं सँग्रहे चैव भोजनम् । स्त्रीणां प्रथमगर्भे च भुक्त्वा चान्द्रायण चरेतु ॥ २३ ॥ ब्रह्मौदनेऽवसाने च सीमन्तोन्नयनेऽथ वा । अन्नश्राद्धे मृतश्राद्धे भुक्त्वा चान्द्रायण चरेत् ॥ २४ ॥ अप्रजा या तु नारी स्याना-श्रीयादेव तद्गृहे । अथ भुङ्जीत मीहाद्यः पूयसं नरकं व्रजेत् ॥ २५ ॥ अल्पेनापि हि शुल्केन पिता कन्यां ददाति यः । रौरवे बहुवर्षाणि पुरीषं मूत्रमश्चते ॥ २६ ॥ स्त्रीधनानि तु ये मोहादुपजीवन्ति बान्धवाः । स्वर्णे यानानि वस्त्राणि तेपापा यान्त्य-घोगतिम् ॥ २७ ॥ राजानमोज आदत्ते श्रुद्रानं ब्रह्मवर्चसम् । असंस्कृतं तु यो भुङ्को स भुंङ्के पृथिवीमलम् ।।२८॥ मृतके सूतके चैव गृहीते शशिभास्करे । हस्ति-च्छायां तु ( यायां ) यो अड्को पापः स पुरुषो भवेत् ॥ २९ ॥ पुनर्भुः पुनरेता च रेतोधा कामचारिणी । आसां प्रथमगर्भेषु भुक्तवा चान्द्रायणं चरेत् ॥ ३० ॥ मातृ-प्रश्र पितृष्तश्र ब्रह्मघ्नो गुरुतल्पगः । विशेषाद्भक्तमेतेषां भुक्तवा चान्द्रायणं चरेत् ॥ ३१ ॥ रजकन्याधशैलूषवेणुचमींपजीविनाम् । अत्रत्वेषां ब्राह्मणश्रात्रं शुद्धि (द्ध) श्रान्द्रायणेन तु ॥३२॥ जिन्छष्टोच्छिष्टसंस्पृष्टैः कदाचिदुपजायते । सवर्णेन तदोत्थाय उपस्पृत्यः शुचिर्भवेत् ॥ ३३ ॥ उच्छिष्टोच्छिष्टसंस्पृष्टः शुना शूद्रेण वा द्विजः । खपोष्य रजनीमेका पश्चगव्येन शुध्यति ॥ ३४ ॥ ब्राह्मणस्य सदाकालं श्रुँद्रमेषणः कारिणः । भूमावसं प्रदातव्यं यथा हि श्वा तथैव सः ॥ ३५ ॥ अैनुदकेष्वरण्येषु चौरच्याघ्राकुछे पथि । कृत्वा मूत्रपुरीषं च द्रव्यहस्तः कथं शुचिः ॥ ३६ ॥ भूमा-वशं प्रतिष्ठाप्य कृत्वा शीचं यथार्थतः। उत्सङ्गे गृह्य पकान्त्र गुपस्पृत्र्य ततः शुचिः॥ ३७॥ मूत्रोचारं द्विजः कृत्वा अकृत्वा शौचमात्मनः । मोहाद्भुक्तवा त्रिरात्रं तु गव्यं पीत्वा विश्रध्यति ॥ ३८॥

१ ग. ज. भुक्ते भुक्कते यथ भुक्तन्यथा । २ छ भुक्ता यथ विमु । ३ ज मुझते। ४ ग. च. भोजकश्चैव पङ्क्त्या गच्छति। ५ ज पड्क्तया हर । ६ ग ज भुक्ते तु भु । ७ ग. पां SSचम्य उद । ८ स. संप्रहें। ९ ग. ज. चे च श्राहे च सी । १० ग ज. जात्र तेज। १९ ग. छ. ज. छ शु । १२ ख ग. शूदे प्रे । १३ इ. स. ध. अनूद ।

उद्दयां यदि गच्छेतु ब्राह्मणो मदमोहितः । चान्द्रायणेन शुध्येत ब्राह्मणानां च भोजनैः ॥ ३९ ॥ अक्तोच्छिष्टस्त्वनाचान्तश्चाण्डालैः श्वपचेन वा । प्रमादाद्यदि संस्पृष्टो ब्राह्मणो ज्ञानदुर्बलः ॥ ४० ॥ स्नात्वा त्रिषवणं नित्यं ब्रह्मचारी धराश्वयः । स त्रिरात्रोषितो भूत्वा पश्चगव्येन शुध्यति ॥ ४१ ॥ चाण्डालेन तु संस्पृष्टो यश्चाः पः पिबति द्विजः । अहोरात्रोषितो भूत्वा त्रिषवणेन शुध्यति॥४२॥सायं शतस्त्रवहोरात्रं पादं कुच्छ्रस्य तं विदुः । साय प्रातस्त्रथैवैकं दिनद्वयमयाचितम् ॥ ४३ ॥ दिनद्वयं च नाश्चीयात्कृच्छ्रार्धे तद्विधीयते । प्रायश्चित्तं लर्घुष्वेतत्पापेषु तु तथाऽईतः ॥ ४४ ॥ कृष्णाजिनतिलग्नौही इस्त्यश्वीव्यादिविक्रयी । मेतनियीतकश्चेव न भूषः पुरुषो भवेत ॥ ४५ ॥

इत्यापस्तम्बीये नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥

( अथ दशमोऽण्यायः । )

आचान्तोऽप्यशुचिस्तावद्यावन्नोद्धियते जलम् । उद्धृतेऽप्यशुचिस्तावद्यावद्यमिनं लिप्यते ॥ १ ॥ भूमावापि च लिप्तायाँ तावत्स्यादशुचिः पुमान् । आसनादुत्थितस्त-स्माद्यावन्नाऽऽन्नमते महीम् ॥ २ ॥ न यमं यमामित्याद्वरात्मा वै यमं उच्यते । आत्मा संयमितो येन तं यमः किं करिष्यति ॥ ३ ॥ न तयाऽसिस्तथा तीस्णः सपों वा दुरिषिष्ठितः । अयथा कोषो हि जन्तूनां शरीरस्थो विनाश्चकः ॥ ४ ॥ क्षमा गुणो हि जन्तूनामिहाग्चन्न सुखनदः । अपित्र विनित्यसंकुद्धो यथाऽऽत्मा दुरिषिष्ठितः ॥ ५ ॥ एकः क्षमावतां दोषो द्वितीयो नोपपद्यते । यदेनं क्षमया युक्तमश्चकं मन्यते जनः ॥ ६ ॥ न श्वत्वशास्त्राभिरतस्य मोक्षो न चेव रम्यावसथिपयस्य । न भोजनाच्छादनतत्परस्य न लोकचित्तग्रहणे रतस्य ॥ ७ ॥ एकान्तश्चीश्वस्य ददन्वतस्य मोक्षो भवेत्नीतिनिवर्तकस्य । अध्यात्मयोगैकरतस्य सम्यक्षाको भवेति-त्यादिसकस्य ॥ ८ ॥ कोधयुक्तो यद्यजते यज्जुहोति यद्विति । सर्वे द्वरित वत्तस्य आमकुम्भ इवोदकम् ॥ ९ ॥

<sup>\*</sup> एतद्वचनं क. घ. क. च. छ. पुस्तकेषु न विद्यते । ÷ एतद्वर्षं स. श. व. पुस्तकेषु स ।

१ ग. ज "घु होतन्त्यायेषु तु यथा"। २ क ख. झ. "प्राहो हू"। ३ ग. ज. "पानां च वि"। ४ ज. "यां न तत्त्या"। ५ ज. तीक्णो न स"। ६ ग. काकिका"। ७ ग. ज. "स्य ए"। ८ ग. ज. "स्य । स्वाध्याययोगागतमानसस्य। को"।

अपमान।त्तपोष्टाद्धः संमानात्तपसः क्षयः । अर्चितः पूजितो वित्रो दुग्ध्वा गौरिवै सीदाति ॥ १० ॥ आप्यायते यथा धेनुस्तृणैरमृतसंभवैः । एवं जपैश्च होमैश्च पुनरा-प्यायते द्विजः ॥ ११ ॥ मातृबत्परदारांश्च परद्रव्याणि लोष्टवत् । आत्मनत्सर्वभू-तानि यः पश्यति स पश्यति ॥ १२ ॥ रजकन्याधशैलुषवेणुचर्मीपजीविनाम् । यो भुक्को अक्तमेतेषां प्राजापत्यं समाचरेत् ॥ १३ ॥ अगम्य।गमनं कृत्वा अर्थक्ष्यस्य च भक्षणम् । द्यादिश्रान्द्रायणं कृत्वा अर्थवेक्ति तथैव च ॥ १४ ॥ अप्रिहोत्रं त्यजेद्यस्तु स नरो वीरहा भवेत्। तस्य शुद्धिर्विधातव्या नान्या चान्द्रायणाद्दते ॥ १५॥ विवा-होत्सवयद्गेषु अन्तरा मृतसूतके। सद्यः शुद्धिं विजानीयात्पूर्वसंकल्पितं चैयत् ॥१६॥ देवद्रोण्यां विवाहे च यज्ञेषु मततेषु च। कल्पितं सिद्धमन्नाद्यं नाशीचं मृतसूतके ॥ १७॥

इत्यापस्तम्बीये धर्मशास्त्रे दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥

इत्यापस्तम्बस्मृतिः समाप्ता ।

<sup>9</sup> क. घ. क. च. "ब गच्छति। आ"। २ ग छ. ज विशोधनम् । ३ क. ख. छ. "अक्षस्य। ४ छ. अर्थवान्मत । ५ क. "धवामत"। स. ध. छ. झ. "थर्थामेत"। ६ ग. ज. चरेत ।

### ॐ तत्सद्वह्मणे नमः।

# औशनसस्मृतिः।

अतः प्ररं प्रवंक्ष्यामि जातिरुत्तिविधानकम् । अनुलोमवियानं च प्रतिलोमविधि तथा ॥१॥ सान्तरीलकसंयुक्तं सर्वे संक्षिप्य चोच्यते । नृपाद्राह्मणकन्यायां वित्राहेषु समन्वयात् ॥२॥ जातः सृतोऽत्र निर्दिष्टः प्रतिलोमविधिर्दिजः । वेदानर्रस्तथा चैपा धर्माणाम्ज्वोधकः।।३।।स्ताद्विष्रमसूतायां सुतो वेणुक उच्यते। तृपायामेव तन्यव जातो यश्रमेकारकः ॥ ४ ॥ ब्राह्मण्यां सिषयाचीयद्रिथकारः प्रैकीर्तितः । इत च शुद्रैव-त्तस्य द्विजत्वं प्रतिषिध्यते ॥ ५॥ यानानां ये च वोढारस्तेषां च प्रांग्चारकाः। श्रुद्वदृस्यां तु जीवन्ते(न्ति)न क्षाणं धर्ममाचरेत् ॥ ६ ॥ ब्राह्मण्या वेददसरागीज्जातो मागध उच्यते । बन्दित्वं ब्राह्मणानां च क्षित्रयाणां विशेषतः ॥ ७ ॥ प्रशंसाद्वर्ति-को जीवेद्देश्यमेषकरस्तथा । ब्राह्मण्यां शुद्रससर्गाज्जातश्राण्डाल उच्यते ॥८॥ सीसमा-भरणं तेषां काष्णीयसमथापि वा । ब(व)धीं कण्डे समाबध्य झछरीं कक्षतोऽपि वा ॥ ९ ॥ मळापकर्षणं ग्रामे पूंबाधें परिशुद्धिकम् । नापराह्ने श्रविष्टांऽपि वहिर्गामाच नैऋते ॥ १० ॥ पिण्डीभूता भवन्त्यत्र नो चेर्द्धध्या विशेषतः । चाण्ड लाद्वैश्यकन्य-कायां जातः श्वपच उच्यते ॥ ११ ॥ श्वमांसभक्षणं तेषां श्वान एव तु तर्रं नम् । नृपायां वैश्यसंसर्गादायोगव इति स्मृतः ॥ १२ ॥ तन्तुवाया भवन्त्येत वसकास्योन पुजीविनैः । शालिकाः केचिद्त्रैव जीवनं वस्त्रनिर्मितम् ॥१३॥ अ।योर्ध्यस्य विशयां जातास्ताम्रोपजीविनः । तस्यैव नृपकन्यायां जातः सूनिक उच्यते ॥ १४ ॥ सूनि-कस्य नृपायां तु जात उद्घन्धकः स्मृतः । निर्णेजयेयुर्वस्त्राणि अम्पृत्रयःथ भवन्त्युत ॥ १५ ॥ नृपायां वैश्यतश्रीर्थात्पुलिन्दश्रेति कीर्तितः । पशुद्वात्तर्भवे तस्य दृश्याद्वा दृष्ट-सस्वकान् ।। १६ ॥ नृपायां श्रुद्रसंसर्गाज्जातः पुल्कस उच्यते । सुराउति समारहा मधुविक्रयकर्मणा ॥ १७ ॥ क्रुतकानां सुराणां च विक्रेता पाचको भवेत् । इत्क्रसा-द्वैश्यकन्यायां जातो रजक उच्यते ॥ १८ ॥ \* नृपायां शूदतश्रीयांवकानां रेजिक ज्ञ्यते । वैश्यायां रञ्जकाज्जातो नर्तको गायको भवेत् ॥ १९ ॥ वश्यायां शुद्रसंत-र्गाज्जातो वैदेहकः स्मृतः । अजानां पालनं कुर्यान्महिषीणां गवामणि ॥ २०॥

<sup>\*</sup> अर्थं न प्रन्थारम्भः किं तु तद्भागारम्भ इति भाति । × एतदर्धस्थाने घ. पुरत राउय पाठः--" अस्पृत्याज्ञम्बुकाजातो नर्तको गायको भवेत् " इति ।

१ घ. °रालिक ° । २ क. इ. °धिद्विणः । ३ ख. ग. प्रजायते । ४ क. ख. दिन्त ° । ' घ "स्याऽ, गुणी ° । ६ क ग. इ. °तिकाणी ° । ७ ख. इ. °प्रेच्यक ° । ८ ख इ. सक्ष. प े । ९ ख घ पृ दे । १० इ. °द्वच्यि ° । ११ ख. तद्वलम् । १२ ख. इ. °नः । शांकि ° । १३ ख इ. ° गनेन ि ° । ११ ह ग. घ. व. विकसस्यास्तु हो। १५ व. ग वता या । १६ क. रजक उच्यते । अस्प्रश्याज्ञमञ्जकाज्ञातो न...भदेतु । के "।

द्धिक्षीराज्यतक्राणां विकयाज्जीवनं भवेत्। वैदेहकातु विप्रायां जाताश्रमीपजीविनः ॥ २१ ॥ तृपायामेव तस्यैव सूचिकः पाचकः स्मृतः । वैश्यायां शूद्रतश्रौर्याज्ञातश्रकी च उच्यते ॥ २२ ॥ तैल्लिपष्टिकजीवी तु लवणं भावयम्पुनः । विधिना ब्राह्मणः माप्य तृपारां तु समन्त्रकम् ॥ २३ ॥ जातः सुवर्ण इत्युक्तैः सार्नुलोमद्विजः स्मृतः । अथ वर्शिकया कुर्वित्रित्यनैमित्तिकी क्रियाम् ॥ २४ ॥ अश्वं रथं हस्तिनं वा वाह-नृपाज्ञया । सैनापत्यं च भैषज्यं कुर्याज्जीवेत दृत्तिषु ॥ २५ ॥ नृपारां विष्ठतश्रीयीत्संजातो यो भिषक्समृतः । अभिषिक्तनृपस्याऽऽज्ञां प्रतिपाल्य तु वैद्यकः ॥ २६ ॥ आयुर्वेदमथाष्टाङ्गः तन्त्रोक्तः धर्ममाचरेत् । ज्यौतिष गणितं वाऽपि कायिकी द्वीत्रमाचरेत् ॥ २७ ॥ नृपायां विधिना विमाज्जातो नृप इति समृतः । नृपाया नृपक्तर्गात्त्रमादाद्गूढजातकः ॥ २८ ॥ सोऽपि क्षिय एव स्याद्भिषेके तु वर्जितः । अभिषेकं विना प्राप्य गाजि इत्यभिधायकः ॥ २९ ॥ सर्वे तु राजवत्तस्य शस्यते पट्टवत्धतम् । पुनर्भूकरणे राज्ञां नृपकानीन एव च'।। ३० ॥ वैश्यायां वि धिना विशवजातो सम्बष्ट उच्यते। कृष्याजीवो भवेत्तस्य तथैवाँऽऽमेर्यनर्तकः॥३१॥ ध्वंजविश्रावका वाऽपि अम्बष्टाः शस्त्रजीविनः । वैश्यायां विमतश्रीर्योत्क्रम्भकारः प्रजायते ॥ ३२ ॥ कुलालहत्त्या जीवेत नापिता वा भवन्त्युत । सूतके पेतके वाऽपि दक्षिकालेऽथ वापनम् ॥ ३३ ॥ नाभेरूर्ध्व तु वपनं तस्माम्नापित उच्यते । का-यस्य इति जीवेतु विचरेच इतस्ततः ॥ ३४ ॥ कालाहीरियं यमात्कीर्य स्थपतेरथ कुन्तन । आद्यक्षराणि संगृह्य कायस्थ इति निर्दिशेत् ॥ ३५ ॥ श्रुद्रायां विधिना विमाज्जातः पार्श्ववो मतः । भद्रकौकीं समाश्रित्य जीवेयुः पूजकाः स्मृताः ॥ ३६॥ शिवाद्यागमिविद्याचैस्तथा मर्दछद्वेतिभिः। तस्यां वे चौरसद्द्वतो निषादो जात उच्यते ॥ ३७ ॥ वने दुष्टमृगान्हत्वा जीवनं मांसविक्रयम् । तृपाज्जातोऽथ गृह्यायां वैश्या-या विविना र्र्वतः ॥ ३८ ॥ वैश्यद्वस्या तु जीवेत न क्षामं धर्ममाचरेत्। तस्यां तस्यैव चोर्नेण माणकारः भजायते ॥ ३९ ॥ मणीनां राजतां क्वैंयीन्मुक्तानां वेधन-कियाम् । भवालानां च सूत्रत्वं शङ्कानां वलनाक्रियाम् ॥ ४०॥ शृद्धायां विप्रसंस-गीजजात उग्र इति रमृतः । नृपस्य दण्डधाँरः स्याद्दंण्डं दण्डे(ण्डघे)षु संचरेत्॥४१॥

१ ३ °ण वा भवेत्युत । °वि । २ ग भाजयेत्युत । वि° । ३ घ. ड °वयेत्युत । वि° । ४ फ. घ. °क्तः सोऽन् । ५ घ. °ष्टाइ्गप्रोक्त च घ° । ६ ड गोड इ° । ७ घ. °वाक्षेय । ८ ख ड. °यवृत्तिकः । ९ ख. ध्विनीभीविका । १० क विप्रसंगतः पार्श्वदस्तस्य उ° । ११ क. ग. °श उच्यते । भ° । १२ ख. °कार्यन्तमा । ग. वार्थ स° । १३ क. घ. °तिकः । त° । १४ ग. चौर्थस । १५ क. घ. °युद्धायां । १६ क. ग. ६. १वं शाखानां वळयकि । १९ क °धारस्या दण्ड्याद । ग. ध्यारि स्याइण्ड्योद । २० ड. °इण्ड्यो द ।

तस्यां वै चौरसंद्वत्या जातः ग्रूंलिक उच्यते। जातदृष्टाम्समारोप्यं शूलकर्मणि योज-येत् ॥ ४२ ॥ श्रद्वायां वैश्यसंसर्गाद्विधिना सूचकः स्मृतः । सूचकाद्विमकन्यायां जातस्तक्षक उच्यते ॥ ४३ ॥ शिल्पकर्माणि चान्यानि शसादलक्षणं तथा । नृपाया-मेव तस्यैव जातो यो मत्स्यवन्धकः ॥ ४४ ॥ शृद्वायां वैश्यतश्रीर्यात्कटकार इति स्मृतः । वसिष्ठशापात्रेतायां केचित्पारशवास्तथा ॥ ४५ ॥ वैखानसेन केचित्त केचि-द्भागवतेम च । वेदशास्त्रावलम्बास्ते भविष्यन्ति कास्त्री युगे ॥ ४६ ॥ कटकारा-स्ततः पश्चाकारायणगणाः स्मृताः । शाखा वैखानसेनोक्ता तन्त्रमार्गविधिक्रियाः ॥ ४७ ॥ निषेकाद्याः स्मशानान्ताः क्रियाः पूजाङ्गर्स् त्रष्टकः । पश्चरात्रेण वा कश्चि-त्तन्त्रोक्तं धर्ममाचरेत् ॥ ४८ ॥ शृदादेव तु शृदायां जातः शृद्ध इति स्मृतः । द्विजशु-श्रृषणपरः पाकयज्ञपरान्वितः ॥ ४९ ॥ सच्छुदं तं विजानीयादसच्छुद्रस्ततोऽन्यथा। चौर्यातकाकवचो क्रेया अश्वानां तृणवाहकः(!) ॥ ५० ॥ एतत्संक्षेपतः भोक्तं जाति-व्यत्तिविभागशः । जात्यन्तराणि दृश्यन्ते संर्कल्यादित 👣 तत् ॥ ५१ ॥

इत्यौरानसं धर्मशास्त्रम् ।

शुक्र( औशनस )स्मृतिः समाप्ता ।

१ स. ग. तस्य वै चार°। २ स. ग्रुण्डिक। ग. ग्रुष्टिक। इ. ग्रुष्टिक। ३ क. गाता दुष्टात्समारो-पश्रु । इ. बाताबृदुष्टात्समारोप्य सुष्टक । ४ ग. 'प्याश्रुष्टक'। ५ क. 'सान्ते विश्वसेनीकं त'। ६ ख. "सुनिकाः । प" । ७ ख. वा प्राप्तं प्रोक्त धर्मे समा" ८ क. च. "कल्पोदि" ।

ॐ तत्सद्धस्रणे नमः।

## ॐ सामवेदाय नमः।

## गोभिलस्मृतिः।

(तत्र प्रथम प्रपाठकः।)

अथातो गोभिलोक्तानामन्येषां चैव कर्मणाम् । अस्पष्टानां विधि सम्यग्दर्शयिष्ये मदीपवत् ॥ १ ॥ त्रिष्टदूर्ध्वष्टतं कार्ये तन्तुत्रयमधोष्टतम् । त्रिवृत्तचोपवीतं स्यात्तस्यै-को प्रान्थिरिष्यते ॥ २ ॥ पृष्ठवंशे च नाभ्यां च धृतं यद्विन्दते कटिम् । तद्धार्यमुपर्वातं स्यानात्र(ति)लम्बं न चोच्छितम् ॥ ३ ॥ सदोपवीतिना भाव्यं सदा बद्धशिखेन च। विशिखो च्युपवीतश्च यत्करोति न तत्कृतम् ॥ ४ ॥ त्रिः पाश्यापो द्विरुनमृज्य खाः न्यद्भिः सम्रुपस्पृशेत्। आस्यनासाक्षिकर्णीश्रक्ष नाभिवक्षाः शिरोंसकान्×॥ ५ ॥ अङ्का-ष्टेन प्रदेशिन्या घाणं चैवमुपस्पृशेत् । अङ्कुष्ठानामिकाभ्यां च चक्षुः श्रोत्रं पुनः प्रनः ॥ ६ ॥ - कनिष्ठाङ्ग्रष्ठयोनीभि हृदयं च तलेन वै । सर्वाभिस्त शिरः पश्चा-द्वाहुं चाग्रेण संस्पृत्रेत्।। ७।। यत्रोपदिश्यते कर्म कर्तुरङ्गं न तूच्यते। दक्षि-णंस्तत्र विद्गेयः कर्मणां पारगः करः ॥ ८ ॥ यत्र दिङ्नियमो न स्योज्जपहोमादि-कर्मस्। तिस्रस्तत्र दिशः प्रोक्ता ऐन्द्रीसौम्यापराजिताः ॥ ९ ॥ तिष्ठकासीनः शह्वो वा नियमो यत्र नेद्याः । तदासीनेन कर्तव्यं न प्रह्वेन न तिष्ठता ॥ १० ॥ गौरी पद्मा श्ची मेघा सावित्री विजया जया। देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरः॥११॥ धृतिः पृष्टिस्तथा तुष्टिरात्मदेवतया सह । गणेशेनाविकास्त्वेता दृद्धौ पूज्याश्रतुर्दश (पोडश) ॥ १२ ॥ कर्मादिषु तु सर्वेषु मातरः सगणाधिपाः । पूजनीयाः प्रयत्नेन पूजिताः पूजयन्ति ताः ॥ १३ ॥ प्रतिभासु च शुभ्रासु छिखित्वा वा पटादिषु । अपि बाऽक्षतपुञ्जेषु नैवेदीश्र पृथग्विधैः ॥ १४ ॥ कुड्यलग्नां वसोर्धारा सप्तथारां घृतेन तुः। कारयेत्पञ्चधारां वा नातिनीचां न चोच्छिताम् ॥ १५ ॥ अनिष्टा तु पितृच्याद्धे न क्रुयित्कर्म वैदिकम् । तत्रापि मातरः पूर्वे पूजनीयाः पयत्नतः ॥ १६ ॥

<sup>\*</sup> अत्र कर्ण चिति भवितुं युक्तम् । मध्यमपदलोपी वा समासः । × अत्रापि नपुंसकप्रथमैकवन्दनाम्तः पाठो युक्तः । पूर्ववत्समासो था । - तृत्तीयार्थे षष्ठी हेया ।

आयुष्याणि च शान्त्यर्थे जप्त्वा तत्र समाहितः । षड्भ्यः पितृभ्यस्तद्सु भक्त्या श्राद्धप्रक्रमेत् ॥ १७॥ वसिष्ठोक्तो विधिः कृत्स्तो द्रष्टव्योऽत्र निरामिषः । अतः परं प्रवक्ष्यामि विशेष इह यो भवेत् ॥ १८ ॥ पातरामन्त्रितान्विपान्युग्मानुभयतस्तथा । उपवेश्य कुशान्दद्यादजुनैव हि पाणिना ॥ १९ ॥ हरिता यिज्ञया दर्भाः पीतकाः पाकयाज्ञिकाः । सम् छाः पितृदै(दे)वत्याः कल्माषा वैश्वदोविकाः ॥ २० ॥ हरिता वै सपिञ्जूलाः शुद्धाः स्निग्धाः समाहिताः। रिन्नमात्राः प्रमाणेन पितृतीर्थेन सं-स्कृताः ॥ २१ ॥ पिण्डार्थे ये स्कृ(स्तृ)ता दर्भाः स्तरणार्थे तथैव च । धृतैः कृते च विष्मुत्रे त्यागस्तेषां विधीयते ॥ २२ ॥ दक्षिणं पातयेज्जानु देवान्परिचरनसदा । पातयेदितरञ्जानु पितृन्परिचरन्नापि ॥ २३ ॥ निपातो नैव सन्यस्य जानुनो विद्यते काचित्। सदा परिचरेद्धक्त्या वितृनप्यत्र देववत् ॥ २४ ॥ पितृभ्य इति दत्तेषु उप-वेश्य कुश्चेषु तान् । गोत्रनामाभिरामन्त्र्य पितृनर्ध्य प्रदापयेत् ॥ २५ ॥ नात्रापसच्य-करणं न पिञ्यं तीर्थिमिष्यते । पात्राणां पूरणादीनि दैवेनैव हि कारयेत् ॥ २६ ॥ ज्येष्ठोत्तरकरान्युग्मान्कराग्राग्रपवित्रकान् । कृत्वाऽर्घ्यं संप्रदातव्यं नैकैकम्य प्रदी-यरे ॥ २७ ॥ अनन्तर्गर्भिणं साग्रं कौशं द्विदलमेव च । प्रादेशमात्रं विशेयं पवित्रं यत्र कुत्राचित् ॥ २८ ॥ एतदेव हि पिञ्जूल्या लक्षणं समुदाहृतम् । आज्यस्योत्पव-नार्थं यत्तद्रप्येतावदेव तु ॥ २९ ॥ एतत्प्रमाणमेवैके कीशीमेवाऽऽर्द्रमञ्जरीम । शुष्कां-वा शीर्णकुसुमां पिष्टजूलीं परिचक्षते ॥३०॥ पिष्टयमन्त्रया(न्त्रा)नुद्रवण आन्मालम्भेऽ-धमेक्षणे । अधीवायुसमुत्सर्गे प्रहासेऽनृतभाषणे ॥ ३१ ॥ मार्जारमृख(प)कस्पर्शे आकृ-(कु) ष्टे कोधसंभवे। निमित्तेष्वेषु सर्वत्र कर्भ कुर्वन्नपः स्पृशेत् ॥ ३२ ॥ अकिया त्रिविधा प्रोक्ता विद्वज्ञिः कर्मकारिणाम् । अक्रिया च परोक्ता च नृतीया चायथा-क्रिया ॥३३॥ स्वत्राखाश्रयमुत्युज्य परशाखाश्रयं च यः। कर्तुमिच्छाति दुर्मेधा मोधं तत्तस्य चेष्टितम् ॥३४॥ यत्राऽऽम्नातं स्वशाखायां परोक्तमविरोधि च । विद्वन्द्रिस्तद-त्रुष्ठेयमग्निहोत्रादिकभेवत् ॥ ३५ ॥ महत्तमन्यथा कुर्याद्यदि मोहान् भ्रथंचन । यतस्त-दन्यथाभूतं तत एव समापयेत् ॥ ३६ ॥ समाप्तं यदि जानीयान्वयैतद्यथा कृतम् । ताव देव पुनः कुर्याभाऽऽवृत्तिः सर्वकर्मणः ॥ ३७ ॥ प्रधानस्याक्रिया यत्र साङ्गं तत्कियते पुनः । तद्क्षस्याकियायां च नाऽऽवृत्तिर्नेव तत्किया ॥ ३८ ॥ पधु मध्विति यस्तत्र त्रिर्जपोऽशितुमिच्छताम् । गायज्यनन्तरं सोऽत्र मधुमनत्रविवर्जितः ॥ ३९ ॥ म चाश्रत्सु जपेदत्र कदाचिन्पितृसंहिताम् । अन्य एव जपः कार्यः सोम-सामादिकः शुभः ॥ ४० ॥

यस्तत्र प्रक (कि )रोऽन्नस्य तिलम (व )द्यववत्तथा । उच्छिष्टसंनिधौ सोऽत्र तृप्तेषु विपरीतकः ॥ ४१ ॥ संपन्नमिति तृप्ताः स्थ प्रश्नस्थाने विधीयते । सुसंपन्न-मिति प्रोक्ते शेषमनं निवेदयेत् ॥ ४२ ॥ प्रागग्रेष्वथ दर्भेषु आद्यमामन्त्रय पूर्ववत् । अपः क्षिपेन्मूलदेशेऽवनेनिष्वेनि(ति) पात्रतः ॥४३॥ द्वितीयं च तृतीयं च मध्यदे-शाग्रदेशयोः । मातामहभभृतींस्तु एतेषामेव वामतः ॥ ४४ ॥ सर्वस्मादन्नमुद्भृत्य व्यञ्जनैरुपसिच्य च । संयोज्य यवकर्कन्धुद्धिभिः प्राङ्गुखस्ततः॥ ४५ ॥ अव-नेजनवात्पण्डान्दस्वा बिल्वप्रमाणकान् । तत्पात्रक्षालनेनाथ पुनर्प्यवनेजयेतु ॥ ४६॥ उत्तरोत्तरदानेन पिण्डानाम्रत्तरोत्तरम् । भवेदर्धश्राधराणामधरश्राद्धकर्मणि ॥ ४७ ॥ तस्माच्छ्रादेषु सर्वेषु दृद्धिमत्स्वतरेषु च। मूलमध्याग्रदेशेषु ईषत्सिक्तांश्र निर्वेपेत् ॥ ४८ ॥ गन्धादीनि क्षिपेत्तूर्णां तत आवाहयेद्द्विजान् । अन्यत्राप्येष एव स्याद्य-वादिरहितो विधिः ॥ ४९ ॥ दक्षिणाप्रवणे देशे दक्षिणाभिमुखस्य च । दक्षिणाग्रेषु दर्भेषु एषोऽन्यत्र विधिः स्मृतः ॥ ५० ॥ अथाग्रभूमिमासिश्चेत्सुसंगोक्ष( क्षि ) तमस्त्वित । शिवा आपः सन्त्वित च युग्मानेवोदकेन च ॥ ५१ ॥ सौमनस्यम-स्त्वित च पुष्पदानमनन्तरम् । अक्षि( क्ष )तं चारिष्टं चास्त्वित्यक्षतान्प्रतिदाप-येत ॥ ५२ ॥ अक्षय्योदकदानं तु अर्घ( धर्ष )दानवदिष्यते । षष्ठ्येव नित्यं तत्कुर्याम चतुर्थ्या कदाचन ॥ ५३ ॥ प्रार्थनासु प्रतिप्रोक्ते सर्वास्वेव द्विजोत्तमैः । पवित्रान्तर्हितान्पिण्डान्सिश्चेदुत्तानपात्रकृत् ॥ ५४ ॥ युग्मानेव स्वस्तिवाच्याङ्क्षप्र-श्रहँतत्सदा (१)। कृत्वा धुर्यस्य पिड्यस्य प्रणम्यानुव्रजेत्ततः ॥ ५५॥ एष श्राद्धविधिः कृत्स्र उक्तः संक्षेपतो मया । ये विदानित न मुह्यन्ति श्राद्धकर्मसु ते कचित् ॥ ५६ ॥ इदं शास्त्रं च गुह्यं च परिसंख्यानमेव च । वसिष्ठोक्तं च यो वेद स श्राद्धं वेद नेतरः ॥ ५७ ॥ असकृद्यानि कर्माणि क्रियेरन्कर्मकारिभिः । प्रति-प्रयोगं नैताः स्युर्म[ र ]चिरश्रार्षं एव च ॥ ५८ ॥ आधाने होमयोश्रेव वैश्वदेवे तथैव च । बलिकर्मणि दर्शे च पौर्णमासे तथैव च ॥ ५९ ॥ नवयन्ने च यज्ञना वद-न्त्येवं मनीषिणः । एकमेव भवेच्छ्राद्धमेतेषु न पृथक्पृथक् ॥ ६० ॥ नाष्ट्रकासु भवे-च्छ्राद्धं न श्राद्धे श्राद्धमिष्यते । न सोष्यन्तीजातकर्मश्रोषितागतकर्मसु ॥ ६१ ॥ विवाहादि(दिः) कर्मगणो य उक्तो गर्भाधानपुंसवनान्तः (१)। विवाहादावे-कमेवात्र क्रुयीच्छ्राउं नाऽऽदौ कर्मणः कर्मणः स्यात् ॥ ६२ ॥

१ क. °धस्वाघ°।२ क °र्थना सुप्रतिप्रोक्तं स°।३ क °स्त्रेनं द्वि°।४ ख. °हते सदा।५ ख. ग, विन्दन्ति । ६ ख. ग. "द्धमेव ।

प्रदोषे श्राद्धमेकं स्याद्गोनिष्कान्तपवेशयोः । न श्राद्धं युष्यते कर्तु पथमे पुष्टिकमीण ॥ ६३ ॥ हलाभियोगादिषु तु षद्सु कुर्यात्पृथक्षृथक् । प्रतिपयोगमप्ये-' षामादावेकं तु कारयेत् ।। ६४ ।। वृहत्पत्रक्षुद्रपशुस्वस्त्यर्थे परिविष्यतोः । सूर्येन्द्रोः कर्मणी ये तु तयोः श्राद्धं न विद्यते ॥ ६५ ॥ गणशः क्रियमाणेषु मातृभ्यः पूजनं सकृत्। सकृहे( दे )व भवेच्छाद्धमादौ न म( पृ )थगादिषु ॥६६॥ न दशाग्रन्थिकेनैव विषवदृष्टकर्मणि । कृमिदृष्ट्विकित्साया नैव शेषेषु विद्यते ।। ६७ ॥ यत्र यत्र भवे-च्छाद्धं तत्र तत्र च मातरः। प्रासाङ्गिकामिदं प्रोक्तमतः प्रकृतग्रुच्यते ॥ ६८ ॥ आधा-नकाला ये प्रोक्तास्तथा याश्राप्त्रियोनयः । तदाश्रयोऽप्तिमादध्यादग्निमानग्रजो यादि ॥ ६९ ॥ दाराधिगमनाधाने यः कुर्यादग्रजाग्रिमः । परिवेत्ता स विज्ञेयः परि-वित्तिस्तु पूर्वजः ॥ ७० ॥ परिवित्तिपर(रि)वेत्तारौ नरकं गच्छतो ध्रुवम् । अपि चीर्णप्रायश्वित्तौ पादोनफलभागिनौ ॥ ७१ ॥ देशान्तरस्थक्कीवैकद्वपणानसहोदरान्॥ वेश्यातिसक्तपतितशूद्रतुल्यातिरोगिणः ॥ ७२ ॥ जडमुकान्धवधिरक्कञ्जवामनकुण्ठ-कान् । अतिरुद्धानभार्यीश्र कृषिसक्तान्नृपस्य च ॥ ७३ ॥ धनरुद्धिपसक्तांश्र काम-तोऽकारिणस्तथा । कुलटोन्मत्तचौरांश्च परिविन्दन दुष्याति ॥ ७३ ॥ धनवार्धुविकं राजसेवकं कर्मकं नथा । प्रोक्षि(पि)तं च प्रतीक्षेत वर्षत्रयमापि त्वरन् ॥ ७५ ॥ मोषितं यद्यज्ञण्वानस्त्वष्ट्रादन्ते समाचरेत्(१) । आगते तु पुनस्तस्मिन्पादं वा शुद्धये चरेत् ॥ ७६ ॥ लक्षणे प्राग्गनाथा(ताया)स्तु प्रमाणं द्वादशाङ्गुलम् । तन्मुलसक्ता योदीची तस्या एतन्न चोत्तरम् ॥ ७७ ॥ उदग्गताया (याः) संलग्ना द्वेयाः मादे-श्रमात्रिकाः । सप्तसप्ताङ्गुलानि स्युः क्वशैनैव सम्रुष्टिखेत् ॥ ७८ ॥ मानिकयायां युक्तायामतुक्ते मानकर्ति । मानकृत्रजमान(नः) स्यावि(द्वि) दुवामेव(प) निश्वयः ।। ७९ ।। पुण्यमेवाऽऽदधीतामि स हि सर्वैः मश्चस्यते । अन्धुकत्वं यत्तस्य काम्यै-स्तनीयते शमम् ॥ ८० ॥ यस्य दत्ता भवेत्कन्या वाचा सत्येन केनाचित् । सोऽन्यां समियमाधास्यन्नादधीतैव नान्यथा ॥ ८१ ॥ अनुदेव तु सा फन्या पश्चत्वं यदि गच्छाति । न तथा व्रतलोपोऽस्य तेनैवान्यां समुद्रहेत् ॥ ८२ ॥ अय चेम लभेतान्यां याचमानोऽपि कन्यकाम् । तमग्निमात्मसात्कृत्वा क्षिप्रं स्यादुक्तराश्रमी ॥८३॥

१ क. °णे प्रका"।

### **%षष्ट्री कण्डिका ।। ६ ।।**

अश्वतथो यः शमीगर्भः प्रशस्तोवींसमुद्भवः । तस्य या प्राङ्मुखी शाखा वोदीची चोध्वेगाऽपि वा ॥८४॥ अरीणस्तन्मयी शोक्ता तन्मध्ये चोत्तरारणिः।सारवदद्वार-वचत्रम्बो(मू)वीली च पशस्यते ॥ ८६ ॥ संसक्तमूलो यः शम्याः स शमीगर्भ उच्यते । अलाभे त्वश्रमीगर्भाद्वारे देवा विलिम्बतः(ताः)(!) ॥ ८६ ॥ चतुर्विश-तिरङ्कौष्ठा दैर्घ्य पडाप पार्थिवम् । चत्वार उच्छ्यो मानुमरण्योः परिकीर्तितम् ॥ ८७॥ अष्टाङ्गुलः प्रमन्थः स्याचत्रं स्याद्वादशाङ्गुँलम् । ऊबीली द्वादशैव स्यादेतन्मन्थनय-न्त्रकम् ॥ ८८ ॥ अङ्क्षष्ठाङ्गुलिमानं तु यत्र यत्रोपदिइयते । तत्र तत्र बृहत्पर्व ग्रन्थि-भिर्मनुयात्सदा ॥ ८९ ॥ गोवालैः शणसंमिश्रीस्त्रिष्टदृष्टत्तमनं स्वकम्(!) । व्यामप्रमाणं नेत्रं स्यात्प्रमध्यस्तेन पावकः ॥ ९० ॥ मूर्घाक्षिकर्णवक्त्राणि कन्धरा चापि पश्चमी । अङ्गुष्ठमात्राण्येतानि द्रचङ्गुष्ठं वक्ष उच्यते ॥९१॥ अङ्गुष्ठमात्रं-हृदयं व्यङ्गुष्ठम्रदरं स्मृतम्। एकाङ्गुष्ठा कटिर्जेया दी बस्तिहीं च गुसकम्।।९२।। ऊरू जङ्घे च पादी च चत्रक्रयेकैर्यथाक्रमम् । अरण्यवयवा होते यााज्ञिकः परिकीर्तिताः ॥ ९३ ॥ यत्तद्वह्यः मिति मोक्तं देवयोनिस्तु सोच्यते । तस्यां यो जायते वहनिः स कल्याणकृदुच्यते ॥ ९४ ॥ अन्येषु ये तु मध्निन्ति ते रोगभयमासुयुः । प्रथमे मन्थने त्वेष नियमो नोत्तरेषु च ॥ ९५ ॥ उत्तरारणिनिर्धन्त्रंप्रमथः सर्वदा भवेत् । योनिसकरदोषेण युज्यते स्तव( तव )न्यमन्थकृत् ॥ ९६ ॥ आद्री सुसुाख( वि )रा चै( नै )व पूर्णाङ्गी पार्टिता तथा। न हिता यजमानानामरण्ये( ण्य )श्रोत्तरारणिः ॥ ९७ ॥

#### सप्तमी कण्डिका ॥ ७ ॥

परिधायाहतं वासः माष्ट्रत्य च यथाविधि । विभृयात्प्राङ्गुखो यन्त्रमाष्ट्रता( ता )वक्ष-( क्य ) माणया ॥ ९८ ॥ चत्रबुध्ने प्रमन्थाग्रं गाढं कृत्वा विचक्षणः । कृत्वोत्तरा-ग्रामर्गण न बुध्नमुपरि न्यसेत् ॥ ९५ ॥ चत्राग्रकीलकाग्रस्तामो(मू)-वीलीम्रदगर्शकाम् । विष्कम्भाद्वारयेद्यन्त्रं निष्कम्पं प्रयतः श्रुचिः ॥ १००॥ त्रिरुद्देष्ट्रचाथ नेत्रेण चित्रंपत्न्यौह तंसकाः (१) । पूर्वे मन्यत्यरण्यन्ते प्राच्यंग्रः स्याद्यथा च्युतिः ॥ १०१ ॥ नैकयाऽपि विना कार्यमाधानं भार्यया द्विजै:। अकृतं तद्विजानीयात्सर्वीन्मा(ना)न्वारभान्त यत् (१)॥१०२॥ वर्णज्येष्ठे (ष्ट्यं )न

<sup>\*</sup> अन्यकण्डिकाविभागो न दश्यते।

१ क ग. °रणी तन्म । २ क. °ते । असं । ३ ग ° ह्गुष्टदे । ४ क. ° ह्गुलः । ऊ । ५ ख. ैन्त्रप्रथमः सं । ६ क. °दिना त' । ७ क °णि तद्खु'। ८ क. ग. 'मकम्। वि'। ९ क. ग. 'च्यमेरा'।

बह्वीभिः सवर्णाभिश्र जन्मतः। कार्यमग्निच्युतेराभिः साध्वीभिर्मन्थनं पृथक् ॥१०३॥ नात्र शूद्रीं प्रयुक्जीत न द्रोहद्देषकारिणीम्। न चैवात्रतस्थां नान्यपुसा च सह संगताम् ॥ १०४॥ ततः शक्ततरा पश्चादासामन्यतराऽपि वा। उपेतानां वाऽन्यतमो मन्थे-दिश्रं निकामतः ॥ १०५ ॥ जातस्य लक्षणं कृत्वा तं प्रणीय सिमध्य च । आधाय समिधं चैव ब्रह्माणं चोपवेशयेत् ॥ १०६ ॥ ततः पूर्णाहुति हुत्वा सर्वतन्त्रसमन्वि-ताम । गां दद्याद्यज्ञवांस्त्वन्ते ब्रह्मणे वाससी तथा ॥ १०७ ॥ होमपात्रमनादेशे द्रव-द्रव्ये सुवः स्मृतः। पाणिरेवेतरस्मिस्तु सुचै( चा ) वाऽत्र तु हयते ॥१०८॥ खादिरो वाऽथ पार्णो वा द्विवितस्तिः स्नुवः स्मृतः । स्नुग्वाहुमात्रा विज्ञेया वृत्तस्तु प्रग्रह-स्तयोः ॥१०९॥ स्रुवाग्रे घ्राणवत्स्वातं द्वचङ्गुष्ठं अपरिमण्डलम् । सर्वस्वातं स निर्वाहं स्रुचश्रार्घषडङ्गुलम्= ॥ ११० ॥ प्रागप्रैश्र कुर्जैः कार्यः संप्रमार्गी जुहु( हू )पता । प्रतापन च लिप्तानां प्रक्षाल्योष्णेन वारिणा ॥ १११ ॥ प्राञ्चं प्राञ्चमुर्देङ्ङग्नेरुदगैग्र समीपतः । तत्तथाऽऽसादयेद्द्रव्यं यद्यथा विनियुज्यते ॥ ११२ ॥ आज्यं हव्यमना-देशे जुहोतिषु विधीयर्त । मन्त्रश्च देवतायाश्च मजापतिरिति स्थितिः ॥ ११३ ॥ नाङ्गुष्ठादिधक(का) ग्राह्या समित्स्थूलतया किचित्। न वियुक्ता त्वचा चैव न सकीटा न पाटिता ॥ ११४ ॥ पादेशासाधिका न्यूना न च(स शाखाविशाग्विका। न सपर्णा न निर्वीर्या होमेषु च विजानता ॥ ११५ ॥ मादेशद्वयमिध्मस्य प्रमाणं परिकीतितम्। एवंविधाभिरेवेह समिद्धिः सर्वेकर्मसु ॥ ११६ ॥ समिधोऽष्टाद्वेषेध्मस्य प्रवृदन्ति मनीषिणः । दर्शे च पौर्णमासे च कियास्त्व(स्व)न्यासु विंशतिः ॥ ११७ ॥ समिधा-दिषु होमेषु मन्त्रदैवतवर्जिताः । पुरस्ताचोपरिष्टाच इन्धनार्थं समिद्धवेत् ॥ ११८ ॥ इघ्मोऽप्येघार्थमाचार्येईविराहुतिषु स्मृतः । यत्र वाऽस्य निवृत्तिः स्यात्तत्स्पष्टी करवा-ण्यहम् ॥ ११९ ॥ अङ्ग्रहोमसमित्तनत्रसीष्पा(ष्य)न्त्याख्येषु कर्मसु । येषां चैतदुपर्युक्तं तेषु तत्सदृशेषु च ॥१२०॥ अक्षभङ्गादि विपदि र्जपहोमादिकर्मणि । क्रुन्वाऽऽहुतिषु सर्वासु नैतेष्विध्मो विधीयते ॥१२१॥ सूर्येऽस्त्रीलममाप्ते पद्त्रिशद्भिः सदाऽङ्गृलैः।

<sup>\*</sup> एतद्मे स्थलमित्यधिकमादर्शंपुस्तकेषु । = एतद्मे कुर्यादित्यधिकमाद्शंपुस्तकेषु ।

<sup>°</sup> क. °देशाद्द्रव्यद्र° । २ ख. °द्कुभे° । ३ क. °गमस° । ४ क. ग. °ते । तन्त्रक्षा ५ क. °देशोच्या । ६ ख. °मिदादि° । ७ क. सोध्योत्यात्ये । ६ ख. जलहो ।

मादुष्करणमग्नीनां मातभीसां च दर्शनात् ॥ १२२॥ हस्तादृध्वे रवियीवद्गिरिं हित्वा न गच्छाति । तावद्धोमविधिः पुण्यो नान्येत्यु( न्योऽभ्यु )दितहोमिनाम् ॥ १२३ ॥ यावत्सम्यङ् न भासन्ते नभस्यक्षाणि सर्वतः। न च लोहितमापैति तावत्सायं न हूयते ॥ १२४ ॥ रजोनीहारधूमाभ्रष्टक्षाग्रान्तरिते रवौ । संध्यामुद्दिक्य जुहुयाद्वत-मस्य न लुप्यते ॥ १२५ ॥ न क्रुयीतिक्षप्रहोमेषु द्विजः परिसमूहनम् । वैरूपाक्षं च न जपेत्मपदं च विवर्जयेत् ॥ १२६ ॥ पर्युक्षणं तु सर्वत्र कर्तव्यमदितेऽन्विति । अन्ते च वामदेव्यस्य गानं कुर्यात्रि(तृ)चेऽर्चिषा॥ १२७॥ अहोमकेष्विप भवेद्यथोक्तं चन्द्र-दर्शने । वामदेव्यं गणेष्वन्ते बल्यन्ते वैश्वदेविके ॥ १२८ ॥ यान्य(येष्व)धस्तरणा-म्नानं न तेषु स्तरणं भवेत । एककार्यार्थसाध्यत्वात्परिधीनावि(पि) वर्जयेत ॥१२९॥ बहिः पर्युक्षणं चैव वामदेन्यजंप तथा । कृत्वाऽऽहुतीषु सर्वासु त्रिकमेतन्न विद्यते ॥ १३० ॥ हविष्येषु यवा मुख्यास्तदनु त्रीहियः स्मृताः । माषकोद्रवगौरादि सर्वाः लाभे विवर्जयेत् ॥ १३१ ॥ पाण्याहुतिद्वीदशपर्वपूरिका कंसादिना चेत्सु(त्सु)वपूर-मात्रिका । दैवेन तीर्थेन च हूयते हाविः स्वङ्गारिणि स्वर्चिषि तच पावके॥ १३२॥ योऽनिर्चीष जुहोत्यग्रौ न्यङ्गारिणि च मानवः । मन्दाग्निरामयावी च दरिद्रश्च स जायते ॥ १३३ ॥ तस्मात्सिमिद्धे होतव्यं नासिमिद्धे कदाचन । आरोग्यमिच्छताऽऽ• युश्च श्रियमात्यन्तिकीं पराम् ॥ १३४ ॥ होतच्ये च हुते चैव पाणिशूर्पास्यदर्विभिः। न कुर्यादाग्रिधमनं कुर्याद्वा व्यजनादिना ॥ १३५ ॥ मुखेनैके धमन्त्यमि मुखाद्धे-षोऽध्यजायत । नाग्नि मुखेनोति च यङ्घौिकके योजयन्ति तत् ॥ १३६ ॥ यथाऽ• हानि तथा प्रातर्नित्यं स्त्रायादनातुरः । दन्तान्प्रक्षाल्य नद्यादौ गृहे चेत्तदमन्त्रवत् ॥ १३७ ॥ नारदाद्युक्तवार्क्ष यदृष्टाङ्गुलमपो(पा)टितम् । सत्वक्चन्द्नकाष्टं स्यात्तद-ग्रेण प्रधावयेत् ॥ १३८ ॥ उत्थाय नेत्रे प्रक्षाल्य शुचिर्भृत्वा समाहितः । परिजप्य च मन्त्रेण भक्षयेदन्तधावनम् ॥ १३९ ॥ आयुर्वेष्ठं यशो वर्चः प्रजां पशुवसानि च। ब्रह्मप्रज्ञां च मेधां च त्वं नो देहि वनस्पते ॥१४०॥ मासद्वयं श्रावणादि सर्वी नद्यो रजस्वलाः । तासु स्नानं न कुर्वीत वर्जियत्वा समुद्रगाः ॥ १४१ ॥ धनुःसहस्राण्य-ष्टी तु तोयं यांसां न विद्यते। न ता नदी शब्दवाहा(च्या) गर्तास्ते परिकीर्तिताः ॥ १४२ ॥ उपाकर्मणि चोत्सर्गे शेतस्ताने तथैव च। चन्द्रसूर्यग्रहे चैव रजोदोषो न विद्यते ॥ १४३ ॥ वेदाञ्छन्दांसि सर्वाणि ब्रह्माद्याश्च दिवीकसः । जलार्थिनोऽथ पितरो 'मरीचाद्यास्त्वथर्षयः ॥ १४४ ॥ उपाकर्मणि चोत्सर्गे स्नानार्थे ब्रह्मवादिनः । यिया-सूननुगच्छन्ति संहृष्टाथ(अ)शरीरिणः ॥ १४५ ॥ समागमस्तु यत्रैषां तत्र हत्यादयो

१ क. ग. °र्यात्झत्त्रहो°। २ ख. °जपस्तथा। ३ क. ग. तासां।

मलाः । नूनं सर्वे क्षयं यान्ति किम्रुतैक नदीरजः ॥ १४६ ॥ ऋषीणां सिच्यमा-नानामन्तरालं समाश्रितः । संपिवंद्यः वरीरेण पर्व(ष)न्मुक्तजलच्छदाः ॥ १४७ ॥ विद्यादीन्ब्राह्मणः कामान्वरादीन्कन्यका श्रुवम् । आम्रुष्मिकान्य(न)पि मुख्यानाप्नुः यात्स न संश्रयः ॥ १४८ ॥ अशुन्यश्चिना दत्तमांसेमृन्छं जलादिना(!) । अन्त-गैतदशाहास्तु मेता रक्षांसि भुज्जते ॥ १४९ ॥ स्वर्धुन्यम्भःसमानि स्युः सर्वाण्य-म्भांसि भूतले । कूपस्थान्यपि सोमार्कग्रहणे नात्र संश्रयः ॥ १५० ॥

इति श्री[गोभिलप्रोक्ते] कर्मप्रदीप प्रथम प्रपाठकः ॥ १ ॥

(अय दिताय प्रपाटक ।)

अत ऊर्ध्व प्रवक्ष्यामि संध्योपासनकं विधिम् । अनर्हः कर्मणां विषः संध्याहीनो यतः स्मृतः ॥ १ ॥ सन्ये पाणौ कुशान्कृत्वा कुर्यादाचमनक्रियाम् । हस्वाः प्रचर-णाय स्युः कुशा दिर्घास्तु विहिषः ॥ २ ॥ दर्भाः पवित्रमित्युक्तमैतः संध्यादिकर्मणि। सच्यः सोपग्रहः कार्यो दक्षिणः सपावित्रकः ॥ ३ ॥ रक्षयेद्वारिणाऽऽत्मानं परिक्षिप्य समन्ततः। शिरसो मार्जनं कुर्यात्कुशैः सोदकविनदुभिः॥४॥ प्रणवो भूभेवः स्वश्च सा-वित्री च तृतीयका । अब्दैवतस्तृचश्चैव चतुर्थ इति मार्जनम् ॥ ५ ॥ भूराद्यास्तिस्र एवैता महाव्याहृतयोऽव्ययाः । महर्जनग्नपः सत्यं गायत्री च शिरस्तथा ॥ ६ ॥ आपो ज्योनीरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वनिति शिरः । प्रतिप्रतीकं प्रणवमुचारयेदन्ते शिरसः ॥७॥ अर्चयान्त तपः सत्यं मधु क्षरान्ति दिवि आपो०(१)। एता एनां सहानेन तथैभिर्दशभिः सह ॥ ८॥ त्रिर्जपद्।यतप्राणः पाणायामः स उच्यते । करेणोद्धृत्य-सिळळं त्राणमासायु तत्र च ॥ ९॥ जपेदनायतासुर्वी त्रिः सकृद्राऽघमर्पणम् । ज्त्यायार्के प्रति पोर्होत्रेकोण।खिलिमम्भसः ॥ १० ॥ उचित्रभित्युग्द्वयेन उपतिष्ठे-दनन्तरम् । संध्याद्वयेषुपस्थानमेतदाहुर्मनीषिणः ॥ ११ ॥ मध्ये त्वह्न उपस्पर्श-(स्पृक्य) विभ्राहादीच्छया जपेत् । तदसंपृक्तपार्षणेवैं(वा ए)कपादर्थपादपि ॥ १२ ॥ कुर्यात्कृताञ्जालिवीऽपि अध्वैवाद्धरथापि वा । यत्र स्यात्कुच्छ्भूयस्त्वं श्रेयसोऽपि मनीषिणः ॥ १३ ॥

<sup>•</sup> १ ख. "माममः । २ क. "समच्छं । ३ ख. "मनः सं" । ४ ख. दिन्नकेणा" ।

भूयस्त्वं ब्रुवते तत्र कुच्छ्राच्छ्रेयो ह्यवाप्यते । तिष्ठेदुदयनात्पूर्वी मध्यमामपि श-क्तितः ॥ १४ ॥ आसीतास्तमयाचान्त्यां संध्यां पूर्वत्रिकं जपेत् । एतत्संध्यात्रयं प्रोक्तं ब्राह्मण्यं यत्र तिष्ठति ॥ १५ ॥ यस्य नास्त्यादरस्तत्र न स ब्राह्मण उच्यते। संध्या-लोपाच चिकतः स्तानशीलस्त यः सदा ॥ १६ ॥ ते दोषा नोपसपीन्त गरूतमन्त-मिवोरगाः । वेदमादित आरभ्य शक्तितोऽहरहर्जपेत् ॥ १७ ॥ उपतिष्ठेत्ततो रुद्रमर्वी अथाद्भिस्तर्पयेदेवान्सतिलाभिः पितृनपि वैदिकाज्जपात । तर्पयामीति आदावोमिति च ब्रुवन् ॥ १८ ॥ ब्रह्माणं विष्णुं रुद्रं प्रजापित वेदान्दे-वांक्छन्दांस्युषीनपुराणानाच।र्यान्गन्धर्वानितरान् । मासं संवत्सरं सावयवं देवीरप्स-रसो देवानुगान्नागान्सागरान्पर्वतान्सरितो दिन्यान्मनुष्यान्यक्षान्स् सुवर्णान्यः शाचानपृथिवीमोषधीभ्यः(धीः) पश्चन्वनस्पतीनभूतग्रामं चतुर्विधामित्युपवीनीति ॥१९॥ अथ प्राचीनावीती यमं यमपुरुषान्कव्यवाहानं(हम)नलं सोममर्थमणमग्निष्वात्तान्सो-मपीथान्बर्हिषदे।ऽथ स्वान्पितृन्सकृत्सकृन्मातामहांश्रेति प्रतिपुरुषमभ्यसेज्ज्येष्ठभ्रातृ-स्वसु (श्वशु)रिपतृच्यमातुलाश्च पितृवंशमातृवंशौ ये चान्ये मत्त उद्कमईन्ति तांस्तर्प-यामीति । अयमवसानाञ्जलिस्य श्लोकः ॥ २० ॥ छाया यथेच्छेच्छरदातपार्तः पयः पिपासुः क्षुधितोऽलमन्नम् । बालो जनित्रीं जननी च बालं योन्षित्पुमांसं पुरुषश्च योषाम् ॥ २१ ॥ तथा भूतानि सर्वाणि स्थावराणि चराणि च । विपादुदकमिछन्ति सर्वाभ्युदयकुद्धि सः ॥ २२ ॥ तस्मात्सदैतत्कर्तव्यमकुर्वन्महतैनसा । युज्यते ब्राह्मणः क्कविन्विश्वमेतद्भिभर्ति हि ॥ २३ ॥ अल्पत्वाद्धोमकालस्य हुत्वा तत्स्नानकर्मणः । मातर्ने तनुयात्स्त्रानं होमछोपो हि गई(हिं)तः ॥ २४ ॥ पश्चानामथ सत्राणा महता-मुच्यते विधिः । यैरिङ्घा सततं विमः प्राप्तुयात्सद्म शाश्वतम् ॥ २५ ॥ देवभूतिपतृ-ब्रह्ममनुष्याणामनुक्रमात् । महासत्राणि जानीयात्त एवेह महामखाः ॥२६ ॥ अध्या-पनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तुं तर्पणम्। होमो दैवो बल्धिर्भूतो(त)तृयज्ञोऽतिथिपूजनम्॥२७॥ श्रादं वा पितृयज्ञः स्यात्पित्रोबेलिरथापि वा । यश्र श्रुतिजपः मोक्तो त्रह्मयज्ञः स वो(चो)च्यते ॥ २८ ॥ स चार्वाक्तर्पणात्कार्यः पश्चाद्वा प्रातराहुतेः । वैश्वदेवावसाने वा नान्यत्रते निमित्तकात् ॥ २९॥ अप्येकमाशयेद्दिपं पितृयज्ञार्थसिद्धये । अदैवं नास्ति चेदन्यो भोक्ता भोज्यमथापि वा ॥ ३०॥ अध्युद्धृत्य यथाशक्त्या(क्ति)

किंचिदन्यं (मं) यथाविधि । पितृभ्योऽथ मनुष्येभ्यो दद्यादहरहाँद्वें ॥ ३१ ॥ पितृभ्य इदमित्युक्तवा स्वधाकारमुदीरयेत् । हन्तकारं मनुष्येभ्यस्तदर्थे(र्थ) निनये-द्यः ॥ ३२ ॥ ऋषिभिद्धिरुम्ममुक्तं विशाणा मर्द्धवासिना नित्यम् । अहनि तथा च तमिष(स्वि)न्याः सार्धप्रथमयामान्तः ॥ ३३ ॥ सायंत्रातवैश्वदेवः कर्तव्यो बलिकर्म च । अनुश्नताऽर्थिमननमन्यथा किल्विषी भवेत् ॥ ३४ ॥ अमुष्यै नम इत्येव बलि-दानं विधीयते । बल्टिदानः (न) प्रमाणार्थं नमस्कारः कृतो यतः ॥ ३५ ॥ स्वाहा-कारवषट्कारनमस्कारा दिवौकसाम् । स्वधाकारः पितृणां च हन्तकारो नृणां कृत: ॥ ३६ ॥ स्वधाकारेण निनयेत्पिच्यं विलमतः सदा। तद्धयेके नमस्कार कुर्वते नेति गौतमः ॥ ३७ ॥ नावराध्यी बलयो भवन्ति महामार्जारः । अवणः प्रमाणा देकत्र वेदविकृष्टा भवन्तीतरेतरमसंसक्ताश्च (?) ॥ ३८ ॥ अथ तद्विन्यासो द्वद्विपि-ण्डानिवोत्तरोत्तरांश्रतुरो बलीनिदध्यात् ॥ ३९ ॥ पृथिव्यै वायवे विश्वेभ्यो देवेभ्यः प्रजापतय इति सन्यत एतेषामेकैकस्यैकैकमद्भाध ओषाधिवनस्पातिभय आकाशाय कामा-येत्येतेषामापि ॥ ४० ॥ मन्यथ(व) इन्द्राय वासुकये ब्रह्मण इत्येतेपामपि रक्षोजनेभ्य इति ॥ ४१ ॥ सर्वेषां दक्षिणतः पितृभ्य इति चतुर्दश नित्याः ॥ ४२ ॥ आसस्य-मभुतयः काम्याः (!) ॥ ४३ ॥ सर्वेषामुभयतोऽद्धिः पॅरिपेव(कः) पिण्डवच पश्चिमात्त्रतिपत्तिर्ना (र्न) स्याताम् ॥ ४४ ॥ काम्यसामान्ये जुहातिविक्रिकर्मणि ॥ ४५ ॥ पूर्व नित्यविशेषोक्तं जुहोतिबालिकर्मणोः । काममन्ते भवेयातां न त मध्ये कदाचन ॥ ४६ ॥ नैकस्मिन्कर्भणि तते कर्मान्यत्तायते यतः । अन्यादि गीत-मायुक्ती होमः शाकल्य एव च ॥ ४७ ॥ अनाहिताश्रेरप्येष युज्यते वा उत्तर कर । स्पृष्टाडपो वीक्ष्य( क्ष )माणोऽभिं कृताञ्चलियुटस्ततः ॥ ४८ ॥ व १६० क्ष्यान्धूर्व मार्थयेदद्रविणोदकम् । आरोग्यमायुरैन्वर्थ धीर्धृतिः शं बलं यशः ॥ ४९ ॥ आंजो वर्चः पशून्वीर्थे ब्रह्म ब्राह्मणभेव च । सौभाग्यं कर्मसिद्धि च कुळप्येष्ट्रचं सुकर्तृ-ताम् ॥ ५० ॥ सर्वमेतत्सर्वसाक्ष्यं द्रविणोदररोहिणः (!) ॥ ५१ ॥ न ब्रह्मयज्ञा-दिभक्तोऽस्ति यज्ञो न तत्त्रदानात्परमस्ति दानम् । सर्वेऽन्तवन्तः ऋतवः सदाना नान्तो दृष्टः कैश्विदस्य द्विजस्य ॥ ५२ ॥ ऋचः पठन्धपुपयःकुल्याभिस्तप्रेत्सुगन् । ष्ट्रतामृतीधकुल्याभिर्यजूष्यपि पडन्सदा ॥ ५३ ॥ सामान्यपि पडन्सामघृतकुल्याभि-रम्बहम् । मेदःकुल्याभिरपि वा अथर्वाङ्गिरसः पठन् ॥ ५४ ॥ मांसक्षीरादगमध-कुल्याभिस्तर्पयेत्पठन् । वाको वाक्यं पुराणानि इतिहासानि चान्वहम् ॥ ५५ ॥

१ क. °इमयुक्तं । २ ग. °वेर्थ पि°।

ऋगादीनामन्यतममेतेषां शक्तितोऽन्वहम् । पठन्मध्वाज्यक्कुल्यााभेः पितृनपि उद-( सुत )पीयेत् ।। ५६ ॥ ते तृप्तास्तर्पयन्त्येनं जीवन्तं पेतमेव च । कामचारी स भवात सर्वेषु सुरसद्यसु ॥ ५७ ॥ गुर्वेष्येनो न तं स्पर्शे( स्पृशे )त्पिङ्क वैव पुनाति सः । यं यं क्रतुं च पठित फलभाक्तस्य तस्य च ॥ ५८ ॥ वसुपूर्णाः ( र्ण )वसुमतीत्रिर्दानफलमाप्नुयात् । ब्रह्मयज्ञादिष ब्रह्मदानमेवातिरिच्यते ॥ ५९॥ तद्ददि समामोति ब्रह्मलोकमिवच्युतम् । ब्रह्मणे दक्षिणा देया यत्र या परिकी-र्तिता ॥ ६० ॥ कर्मान्ते नोच्यमानाऽपि पूर्णपात्रादि कारयेत् । यावता बहुमो-क्तुरतु तृप्तिः पूर्णेन विद्यते ॥ ६१ ॥ नावरार्ध्यमतः क्रुर्यात्पूर्णपात्रमिति स्थितिः । विद्ध्याद्धीत्रमन्यश्रेद्दक्षिणार्धहरो भवेत् ॥ ६२ ॥ स्वयं चेदुभयं क्रुर्यादन्यसमै प्रति-दापयेत् । कुलर्तिवन( ज )मधीयानं संनिकृष्टं तथा गुरुम् ॥ ६३ ॥ नातिका-मेत्सदा दित्सेन( द्य ) इच्छेदात्मनो हितम्। अहमस्मै ददामीति एवमाभाष्य दीयते ॥ ६४॥ नैतावपृष्टा ददतः पात्रेऽपि फलमस्ति हि । दूरस्थाभ्यामपि त्वाभ्यां भदाय मनसा वरम् ॥ ६५ ॥ इतरेभ्यस्ततो देयादेष दानविधिः परः । संनिकृष्टमधीयानं ब्राह्मणं यो व्यतिक्रमेत् ॥ ६६ ॥ यद्दताति तमुळ्ळक्च्य तत्स्तेयेन स युज्यते । यस्य चास्ति गृहे मूर्लों दूरस्थश्र गुणान्वितः ॥ ६७ ॥ गुणान्विताय दातव्यं नास्ति मूर्खें व्यतिक्रमः । ब्राह्मणातिक्रमो नास्ति विषे वेदविवर्जिते ॥ ६८ ॥ ज्वलन्तमिमुत्सूज्य न हि भस्मनि ह्यते । आज्यस्थाली च कर्तव्या तैजसद्रव्यसंभवा ॥ ६९ ॥ मही-मयी वा कर्तव्या सर्वास्वाज्याहुतीषु च। आज्यस्थाल्याः प्रमाणं तु यथाकामं तु कारयेत् ॥ ७० ॥ सुदृढामत्रणां भद्रामाज्यस्थान्धां प्रचक्षते । तिर्यगूर्ध्वं सिमन्मात्रा हदा नातिवृहन्मुखी ॥ ७१ ॥ मृन्मय्यौदुम्बरी वाऽपि चरुस्थास्री प्रशस्यते । स्वशा-स्रोक्तश्र मुस्विन्नो ह्यदग्धोऽकठिनः शुभः॥७२॥न चातिशिथिलः पाच्यो न चरुश्रा-रसस्तथा । इध्मजातीयमिध्मार्धप्रमाण मेक्षणं भवेत् ॥ ७३ ॥ दृत्तं चाङ्काष्ठपृथ्वप्रम-वदानिक्रयाक्षमम् । एषैव दवीं यस्तत्र विशेषस्तमहं ब्रुवे ॥ ७४ ॥ दवीं व्यङ्गुष्ठपृ-थ्नग्रा तुरीयोनं तु मेक्षणम् । मुसलोलूखले चा( वा )र्क्षे स्वायते सुदृढे तथा ॥ ७५ ॥ इच्छाप्रमाणे भवतः शूर्प वैणवमेव च । दक्षिणं वामतो मात्माभिमुखमेव च ॥ ७६ ॥ करं करस्य कुर्वीत करणे न्यञ्चकर्मणः । कुत्वाऽ-ग्न्यभिमुखौ पाणी स्वस्थानस्थौ सुसंयुतौ ॥७७॥ मदक्षिणं तथाऽऽसीनः कुर्यात्परि-समूहनम् । बाहुमात्राः परिधंय ऋजवः सत्वचोऽत्रणाः॥ ७८॥ त्रयो भवन्त्य-शीणीं या एकेपा च चतुर्दशम् । प्रामग्रावभितः पश्चादुर्गग्रमथापरम् ॥ ७९ ॥

न्यसेत्परिधिमन्यश्चेदुदगग्रं स पूर्वतः । यथोक्तवस्तु(स्त्व)संपत्तौ ग्राह्यं तदनुकारि यत् ॥ ८० ॥ यवानामिव गोधूमा त्रीहीणामिव शालयः । पिण्डान्वाहार्यकं श्राद्धं क्षणि राजनि शस्यते ॥ ८१ ॥ वासरस्य तुरीयेंऽशे नातिसंध्यासमीपतः । यदा चतुर्दशी यामं तुरीयमनुपूरयेत्।।८२॥ अमावास्या क्षीयमाणां तदैव श्राद्धामिष्यते । यदुक्तं यदहस्त्वेव दर्शनं नैति चन्द्रमाः ।। ८३ ॥ अमावास्याष्ट्रमेंऽशे च पुनः किल भवेदण । अआग्रहायण्यमावास्या तथा ज्येष्ठस्य या भवेत् ॥ ८४ ॥ विशेषमस्यां ब्रुवते चन्द्रचारिवदो जनाः । अनयाऽपेक्षया ज्ञेय क्षीणे राजानि चेत्यपि ॥ ८५ ॥ यचोक्तं दृश्यमानेऽपि तचतुर्दश्यपेक्षया । अमावास्यां प्रतीक्षेद्वा तदन्ते वाऽपि निव-पेत् ॥ ८६ ॥ अष्टमेंऽशे चतुर्दश्याः क्षीणो भवति चन्द्रमाः ॥ ८७ ॥ अत्रेन्द्रराद्ये पहरेऽवतिष्ठेचतुर्थभागो न कलाविष्टः। तदन्त एव क्षयमेति कृत्स्त एवं ज्योति-श्रकविदो वदन्ति ॥ ८८ ॥ यम्मिन्नन्दे द्वादशैकश्र यन्यस्तस्मिस्तृतीये परिदृश्य नोपजायते (!)। एव चार चन्द्रमसो विदित्वा क्षीणे तस्मित्रपराह्ने च दद्यात ॥ ८९ ॥ संमिश्रा या चतुर्देश्या अमावास्या कचिद्भवेत् । स्वर्वि (चिं )तां तां विदुः केचिद्गताध्वामिति चापरे ॥ ९० ॥ वर्धमानाममावास्यां लभेचेदपरेऽहनि । यामांस्त्रीनधिकां वाऽ(कान्वाऽ)पि पितृयज्ञस्ततो भवेत् ॥ ९१ ॥ पक्षादावेव कुर्वीत सदा पक्षादिकं चरुम् । पूर्वाह्र एव कुर्वन्ति विद्धेऽप्यन्ये मनीविणः ॥ ९२ ॥ सपितुः पितृकृत्वेष्व (त्येषु अ) धिकारो न विद्यते। न जीवन्तमातिक्रम्य किंचि-इद्यादि।ते श्रुतिः ॥ ९३ ॥ पितामहो भ्रियते च पितुः भेनस्य निर्वपेत् । पितुस्तस्य च इत्तस्य जीवेच प्रितापहः ॥ ९४ ॥ पितुः पितुः पितुश्चव तस्यापि पितुरेव च । कुर्यात्पिण्डत्रयं यः स्यात्संस्थिता( तः ) प्रिपतामहः ॥ ९५ ॥ जीवन्तम(न्पिता)पि दद्याद्वा त्रेतायात्रोदके द्विजः । पितुः पितृभ्यो वा देयान्मपितेत्यपरा श्रुतिः ॥ ९६ ॥ पितामहः पितुः पश्चात्पश्चत्वं यदि गच्छति । पात्रेणकादशाहानि( दि ) कर्तव्यं श्राद्धपोडश्रम् ॥ ९७ ॥ नैतत्पीत्रेण कर्तव्यं पुत्रवांश्रेत्पितामहः । पितुः सपिण्डतां कृत्वा कुर्यान्मासानुमासिकम् ॥ ९८ ॥ असंस्कृतौ न संस्कार्यौ पूर्वौ पौत्रमपौत्रकैः । पितरस्तस्य संस्क्वर्यादिति कात्यायनोऽव्रवीत् ॥ ९९ ॥

\* नैतद्वचनं क. पुस्तके ।

पापिष्ठमपि शुद्धेन शुद्धं पापकृताऽपि वा । पितामहेन पितरं संस्कुर्योदिति निश्चयः ॥ १०० ॥ ब्राह्मणादिहते ताते पतिते सङ्गवर्जिते । व्युत्क्रमाच मृते देयं येभ्य एव ददात्यसौ ॥ १०१ ॥ मातुः सपिण्डीकरणं पितामह्या सहोदितम् । यथोक्तेनैव कल्पेन पुत्रिकाया न चेत्सुतः ॥ १०२ ॥ न योषिद्धचः पृथग्दद्यादवसानदिनाद्दते । स्वभर्तृपिण्डमात्राच तृप्तिरासां यतः स्मृता ॥ १०३ ॥ न योषयोः(षायाः)पतिर्दद्याः दपुत्राया अपि कचित् । न पुत्रस्य पिता चैव नानुजस्य तथाऽग्रजः ॥ १०४॥ मातुः मथमतः पिण्डे(ण्डं) निर्वपेत्पुत्रिकासुतः । द्वितीयं तु पितुस्तस्यारतृतीयं तु पितुः पितुः ॥ १०५ ॥ पुरतो नाऽऽत्मनः कर्षुः सा पूर्वा परिकीत्र्यते । मध्यमा दक्षिणे-नास्या तद्दक्षिणतदुत्तमाः(!) ॥ १०६॥ वाय्विपादिङ्ग्रुखान्तास्ताः कार्याः सार्धा-ङ्गुलान्तराः । तीक्ष्णान्ता यवमध्याश्च मध्यं नाव इवोत्किरन् ॥ १०७ ॥ शङ्कुश्च खादिरः कार्यो रजतेन विभूषितः । शङ्कुश्रैवोपवेषश्र द्वादशाङ्गुल इष्यते ॥१०८॥ अग्न्याशाग्रै: कुशै: कार्य कर्षूणां स्तरणं धनै: । दक्षिणान्ता तदंयै(दन्यै)स्तु पितृ-यज्ञे परिस्तरेत् ॥ १०९ ॥ स्थगरं(नं) सुर्भि ज्ञेय चन्दनादि विलेपनम् । सौवीराञ्ज-नमप्युक्तं पिञ्जूलीनां यदञ्जनम् ॥ ११० ॥ स्वस्तरे सर्वमासाद्यं यथा यदुपयुज्यते । दैवपूर्वमतः श्राद्धमत्वरः शुचिरारभेत् ॥ १११ ॥ आसनाद्यर्घपर्यन्तं वसिष्ठेन यथे-रितम्। कृत्वा कमीथ पात्रेषु उक्त दद्याचिलोदकम्॥ ११२ ॥ तूर्णां पृथगपो दत्त्वा मन्त्रेण तु तिल्रोदकम्। गन्धोदकं च दातन्यं संनिकर्षक्रमेण तु ॥ ११३ ॥ आसुरेण तु पात्रेण यस्तु दद्यात्तिलोदकम्। पितरस्तस्य नाश्चान्ति दश वर्षाणि पश्च च ॥११४॥ कुलालचक्रनिष्पन्नमासुरं मृन्मयं स्मृतम्। तदेव इस्त(स्त)घाटतं स्थालादि दैवकं भवेत् ।।११५।।गन्धान्त्राह्मणसात्कृत्वा पुष्पाण्यृतुभवानि च । धूपं चैवाऽऽनुपूर्वे(वर्ये)ण अग्नौ क्रुर्यादनन्तरम् ॥११६॥ अमौकरणहोमथ कर्तव्य उपवीतिना । प्राङ्मुखेनैव दैवेभ्यो जुहोतीति श्रुतिश्रुते: ॥ ११७ ॥ अपमव्येन वा कार्या(यों) दक्षिणाभिमुखेन च । निरुप्य हविरन्यस्मादन्यस्मै न हि हूयते ॥ ११८ ॥ स्वाहा कुर्यान चात्रान्ते न चैव जुहुयाद्धाविः। स्वाहाकारेण हुत्वाऽग्रौ पश्चान्मन्त्र समापयेत् ॥ ११८ ॥ पित्रे(इये)ण पङ्क्तिमूर्धन्यस्तस्य पाणावनग्निमान् । हुत्वा मन्त्रवदन्येषां तूष्णीं पात्रेषु निक्षिपेत ॥ १२० ॥ नो कुर्याद्धोममन्त्राणीं प्रथमादिषु कुत्रचित्। अन्येषां चाविकृष्टानीं काले-

१ क. ग. °णा पृथगादि ।

नाऽऽचमनादिना(!) ॥ १२१ ॥ सब्येन पाणिनेन्यै(त्ये)वं यदः समुदीरितम् । परि-ग्रहणमात्र तत्सव्यस्याऽऽदिशाति वतम् ॥ १२२ ॥ पिञ्जूव्यादिभि(भिः) संगृह्य दक्षि-णेनेतरात्करात् । अन्वारभ्य च सन्येन कुर्यादुल्लेखनादिकम् ॥ १२३ ॥ याव-दर्थमुपादाय हविषोऽभेकमभेकः(!)। चरुणा सह संनीय पिण्डान्दातुमुपक्रमेत ॥ १२४ ॥ पितुरुत्तरकर्ष(र्षा)शे मध्यमे मध्यमस्य तु । दक्षिणे तु पितुश्चैव पिण्डा-न्पर्वणि निर्वपेत् ॥ १२५ ॥ वाममावर्तनां केचिदुदगन्तं पचक्षते । सर्वा गौतमशा ण्डिल्यौ शाण्डिल्यायन एव च(१) ॥ १२६ ॥ आदृत्य प्राणमायम्य पितृन्ध्यायन्य-थार्थतः । जपंस्तेनैव त्वाद्यत्य ततः प्राणं प्रमोचयेत् ॥१२७॥ शाकं च फाल्गुनाष्ट्रम्यां स्वयं पत्न्यपि वा पैचेत् । यस्तु शाकादिहोमश्र कार्योऽपूपाष्टकाद्यता ॥ १२८॥ अन्वष्टक्यं मध्यमायामिति गोभिलगौतमौ। बार्कषण्डिश्च सर्वासु कौत्सो मेनेऽष्टकासु च ॥१२९॥ स्थालीपाकं पशुस्थाने कुर्याद्यदानुकल्पित(क)म्। श्रपयेत्तं सवत्सायास्तरुण्या गोः पयस्थतु (स्तथा) ॥ १३० ॥ सायमादि मातरन्तमेकं कर्म प्रचक्षते । दर्शान्तं पौर्णमासाद्यमेकमेव मनीषिणः ॥ १३१ ॥ ऊर्ध्व पूर्णाहुतेर्दर्शः पौर्णमासोऽपि वाऽ-ग्रिमः । य आयाति स होतव्यः स एवाऽऽदिरिति श्रुतेः ॥ १३२ ॥ ऊर्ध्व पूर्णा-हुतेः कुर्यात्सायंहोमादनन्तरम् । वैश्वदेवं तु पाकान्ते विलक्षमसमान्वितम् ॥ १३३ ॥ ब्राह्मणान्भोजयेत्पश्चादाभिरूपांश्च शक्तितः । यजमानस्ततोऽश्रीयादिति कात्यायनोऽ-व्रवीत् ॥ १३४ ॥ वैवाहिकेऽग्री कुर्वीत सायंमातस्त्वतिद्रतः । चतुर्थीकर्म कुर्वीत एतच्छाट्यायनेर्मतम् ॥ १३५ ॥ ऊर्ध्वं पूर्णाहुतेः मातर्हुत्वा तां सायमाहानिम् । प्रात-होंमं ततः क्रुयीदेष एवोत्तरो विधिः ॥ १३६ ॥ सायंहोमात्यये मात्रहित्वा तां सायमाहुतिम् । पातर्हीमं ततः कुर्यादेष एवोत्तरी विधिः ॥ १३७ ॥ पौर्णमासात्यये हन्यं होता वा यदहर्भवेत्। तदहर्जुहुयादेवममानास्यात्ययेऽपि च ॥ १३८ ॥ अहु-यमानेऽनशंश्रेश्रयेन्कालं समाहितः । संपन्ने तु यथा तत्र ह्यते तदिहोच्यते ॥१३९॥ अहुताः परिसंख्याय पात्रे कृत्वाऽऽहुतीः सकृत् । मन्त्रेण विधिवद्धत्वा एवमेव परा अपि ॥ १४० ॥ यत्र व्याहतिभिहींमः मायश्चित्तार्थको भवेत् । चतस्रस्तत्र विद्वेयाः स्त्रीपाणिग्रहणे यथा ॥ १४१ ॥ अपि वाङज्ञातमप्येषा माजापत्याङपि चाङङहुतिः। होतव्या त्रिविकल्पोऽयं प्रायश्चित्तविधिः स्मृतः ॥ १४२ ॥ यद्याग्रेराग्नेनाऽन्येन संभ-

९ क. "वोभकम"। २ ख "भकम्। च"। ग. "भक्का च"। ३ ख. "पयेत्। य"। ४ क. वार्षपण्डि"।

वेदाहितः कचित् । अग्नये विविचय इति जुहुयाद्वा घृताहुतिम् ॥ १४३ ॥ अग्नये शुचये चैव जुहुयाद्वैद्युतेन च । अग्नयेऽप्सुमते चैव जुहुयाचेद्ध(दृद्ध)रिमना ॥ १४४ ॥ गृहदाहाग्रिना यस्तु यष्ट्रच्यः क्षामवान्द्विजैः। दावाग्रिना च संसर्गी हृद्यं यदि तप्यते ॥ १४५ ॥ द्विर्भूतो यदि संस्रज्येत्संस्पृष्टमुपशामयेत् । असंस्रष्टं जागरये गिरिशर्मैवस्-क्तवान् ॥ १४६ ॥ न स्वेऽयावन्यहोमः स्यान्ध्रक्त्वैकां समिदाहुतिम् । स्वं भगस-त्कियार्थाश्र याव वा(चा)सी प्रजायते (?) ॥ १४७॥ अग्निस्तु नामधेयादी होमे सर्वत्र लौकिकः । न हि पित्रा समानीतः पुत्रस्य भवाति कचित्।। १४८॥ यस्याग्रावन्यहोमः स्यात्स वेश्वानरदैवतम् । चर्रं निरुप्य जुहुयात्रायश्चित्तं तु तस्य तत् ॥ १४९ ॥ परेणाग्नौ हुते स्वार्थ परस्याग्नौ हुते स्वयम् । पितृयज्ञात्यये चैव वैश्वदेवद्वयस्य च ॥ १५०॥ अनिष्टा नवयज्ञेन नवात्रप्राज्ञनेन च । भोजने पति तान्नस्य चरुर्वैश्वानरो भवेत् ॥ १५१ ॥ स्विपतृभ्यः पिता दद्यात्सुतसंस्कारकर्मसु पिण्डानोद्वहनात्तेषां तस्याभावे तु तत्क्रमात् ॥ १५२ ॥ भूतश्वाचने पत्नी यद्यसं-निहिता भवेत् । रजोरोगादिना तत्र कथं कुर्वन्ति याज्ञिकाः ॥ १५३ ॥ महानसेऽसं या कुर्यात्सवर्णी तां प्रवाचयेत् । प्रणवाद्यपि वा कुर्यात्कात्यायनवची यथा ॥१५४॥ यज्ञवास्तुनि मुष्टचां च स्तम्बे दर्भच(ब)टौ तथा । दर्भसंख्या न विहिता विष्टरास्त-रणेषु च ।। १५५ ॥ निक्षिप्यामि स्वदारेषु परिकल्प्याऽऽर्त्विजं तथा । प्रवसेत्कार्य-वान्विशो भृषेव न चिरं कचित् ॥ १५६ ॥ मनसा नैत्यकं कर्म प्रवसन्यपतिद्रतः। उपविषय शुन्धः सर्वे यथाकालमनुद्रवेत् ॥ १५७ ॥ पत्न्या चाप्यवियोगिन्या शुश्रु-(श्र)ष्योऽप्रिविंनीतया । सौभाग्यावित्ताऽत्रैधन्यकामया भर्तृभक्तया॥ १५८ ॥ या वा स्याद्वीरसूरासामाज्ञासंपादिनी पिया । दक्षा प्रियंवदा शुद्धा तामत्र विनियो-जयत् ॥ १५९ ॥ दिनक्रमेण वा कर्म यथाज्येष्ठं स्वक्षक्तितः । विभज्य सह वा कुर्यु-र्यथाज्ञानमशाठचवत् ॥ १६० ॥ स्त्रीणां सौभाग्यतो ज्येष्ठचं विद्ययेव द्विजन्मनाम् । न हि स्वरुपेन तपसा भर्ता तुष्यति योषिताम् ॥ १६१ ॥ भर्तुरादेशवर्तिन्या यथोमा वहुभिर्वतैः । अप्रिश्च तोषितोऽमुत्र सा स्त्री सीभाग्यमाप्तुयात् ॥ १६२ ॥ श्रोत्रियं सुभगां गां वा साधिमित्रिचिति यथा। मातकत्थाय यः पश्येदापद्भ्यः स प्रमुच्यते ॥ १६३ ॥ विनयावनताऽपि स्त्री भर्तुर्या दुर्भगा भवेत् । अमुत्रोमाग्निभर्तृणामवज्ञाऽ-तिकृता तथा ॥ १६४ ॥ पापिष्ठं दुर्भगामन्त्यं नम्रमुत्कृत्तनासिकम् । प्रातरुत्थाय

१ क °यार्थश्व । २ ख. ग. °वन्वासी । ३ क. मृषेव ।

यः पश्चेत्स कालक्(उ)पगुज्यते ॥ १६५ ॥ पतिमुङ्कक्ष्य मोहात्स्त्री कं कं न नरकं व्रजेत् । कुच्छ्रान्मानुपता प्राप्य किं किं दुःखं न पश्यति ॥ १६६ ॥ पतिशुश्रूषयैव स्त्री सर्वाङ्घोकान्समश्रुते । दिवः पुनिरहाऽऽयाता सुखानामम्बुधिर्भवेत् ॥ १६७ ॥ स्व(स)दारोऽन्यान्पुनर्दारान्कथचित्कारणान्तरात् । यदिच्छेदग्निमान्कर्तुं द्युहोमोऽस्य विधीयते ॥ १६८ ॥ स्वेऽग्नावेव भवेद्धोमो लौकिके न कदाचन । न ह्याहिताग्नेः स्वं कर्म लौकिकेऽग्नौ विधीयते ॥ १६९ ॥ पडाहुतिकमन्ये तु जुह्नत्याध्रुवदर्शनात् । न ह्यात्मनाऽर्थ(थः) स्यात्तावद्यावन्न परिणीयते ॥ १७० ॥ पुरस्तात्रिविकल्पो(ल्पं) यत्प्रायश्चित्तमुदाहृतम् । तत्षडाहुतिकं शिष्टैर्यज्ञविद्धः प्रकीर्तितम् ॥ १७१ ॥

इति श्री [ गोभिल्प्रोक्ते ] कर्मप्रदीपे द्वितीय प्रपाठक ॥ २ ॥

(अय तृतीय प्रपाठक ।)

असमक्षं तु दंपत्थोहोंतव्यं नित्वगादिना । द्वयोरायसमक्षं हि भवेद्धतमनर्थकम् ॥१॥ विहायाग्निं सभार्यश्चेत्सीमामुछङ्घ्य गच्छित । होमकालात्यये तस्य पुनराध्मा(धा)-निम्ध्यते ॥ २ ॥ अरण्यो(ण्योः) क्षयनाञ्चाग्निदाहेष्विः समाहितः । पाल्येदुपञ्चान्तेऽ-स्मिन्धुनश्चानिम्ध्यते ॥ ३ ॥ ज्येष्ठा चेद्धहुभार्यस्य अतिचारेण गच्छित । पुनराधानमंत्रेक इच्छिन्ति न तु गौतमः ॥ ४ ॥ दाहियत्वाऽग्निभिभीर्यां सदशी पूर्वसंस्थिताम् । पात्रश्चाश्चिमाद्याद्वात् कृतद्वारोऽविल्डाम्बतः ॥ ५ ॥ एवंद्वतां सवंणी स्निष्यताम् । पात्रश्चाश्चिमाद्याद्वात् कृतद्वारोऽविल्डाम्बतः ॥ ५ ॥ एवंद्वतां सवंणी स्निष्यताद्वातिः पूर्वसारिणीम् । दाहियत्वाऽग्निहोत्रेण यज्ञपात्रेश्च धर्मवित्×॥६॥ द्वितीयां चैव यः पत्नीं दहेदैतानिकाग्निभिः । जीवन्त्यां प्रथमाया तुं ब्रह्मग्नेन समं हि तत् ॥ ७ ॥ मृतायां तु द्वितीयाया योऽग्निहोत्रं समुन्द्यजेत् । ब्रह्मीज्झं तं विजानीयाद्यस्य (श्च) कामात्समुत्स्रजेत् ॥ ८ ॥ मृतायापि भार्यायां वैदिकाग्निं न हि त्यजेत् । उपाधिनाऽपि तत्कर्भ यावज्ञीवं समापयेत् ॥ ९ ॥

<sup>×</sup> एतदमे " अत्र विषयज्येष्ठा समानवणी इति " इत्यधिकं सकलादर्शपुस्तकषु ।

१ क. °तमम्। दा°। २ ख. तु सुरापान °। ३ क. ग. ° झोद्दतं।

रामोऽपि कृत्वा सौवर्णे(णीं) सीतां पत्नीं यशस्वनीम्। ईजे यज्ञैर्बहुविधैः सह भ्रातृ-भिर्चितैः ॥ १० ॥ यो दहेदग्रिहोत्रेण स्वेन भार्यी कथंचन । स स्त्री संपद्यते तेन भार्या चास्य पुमानभवेत् ॥ ११ ॥ भार्या मरणमापन्ना देशान्तरगताऽपि वा । अधि-कारी भवेत्पुत्रो महापातिकानि द्विजे ॥ १२ ॥ मान्या चेन्स्रियते पूर्व भार्या पतिवि-मानिता । श्रीण जन्मानि सा पुंस्तवं पुरुषः स्त्रीत्वमहिति ॥ १३ ॥ पुर्वैव योनिः पूर्वोद्यत्पुनराधानकर्मणि । विशेषोऽत्राग्न्युपस्थानमाज्याहुत्यष्टकं तथा ॥ १४ ॥ कृत्वा व्याहृतिहोमान्त उपतिष्ठेत पावकम् । अध्यायः केवलाग्नेयः कस्ते जामिरमानसः ॥१५॥ अग्निमीडेऽम्र भायाहि अम्न आयाहि वीतये । तिस्रोऽमिज्योंति।रित्यमि दूतममे मृडेति च ॥१६॥ इत्यष्ट वाऽऽहुतीहुत्वा यथाविध्यनुपूर्वशः। पूर्णोहुत्यादिकं कर्म अन्य-त्पूर्ववदाचरेत् ॥ १७ ॥ अरण्योरल्पमप्यङ्गं यावत्तिष्ठति पूर्वयोः । न तावत्पुनराधानः मन्यारण्योविधीयते ॥ १८॥ विनष्टं सुक्सुवं न्युब्जं पत्यक्स्थालमुदर्चिवि । प्रत्यगग्रं च ग्रुशलं पहरेज्जातवेदिस ॥१९॥ स्वयं होमासमर्थस्य समीपग्रुपसर्पणम् । तत्राप्यस-(श)क्तस्य सतः शयनाचोपवेशनम् ॥ २० ॥ हतायां सायमाहत्यां दुर्बछश्वेदगृही भवेत् । प्रातर्होमरतदैव स्याज्जीवेचेच्छ्वः पुनर्न वा ॥ २१ ॥ दुर्बस्रं स्नापयित्वा तु शुद्धचैलाभिसंष्टतम् । दक्षिणाशिरसं भूमौ बर्हिष्मत्यां निवेशयेत् ॥ २२ ॥ घृतेना-भ्यु(भ्य)क्तमाष्ठाव्य सुवस्त्रमुपवीतिनम् । चन्दनोक्षितसर्वाङ्गं सुमनोभिविभूषयेत्।।२३॥ हिरण्यशक्कान्यस्य क्षिप्त्वा छिद्रेषु सप्तस् । मुख्येष्वथापिघायैनं निर्हरेयुः सुता-दयः ॥ २४ ॥ आमपात्रेऽन्नमादाय पेनमग्निपुरःसरम् । एकोऽन(नु)गच्छन्नस्यार्धमर्धे पथ्युत्स्रजेद्भावि ॥ २५ ॥ ऊर्ध्वमादहनं माप्त आसीनो दक्षिणाम्रुखः । सन्यं जान्वा-च्य शनकैः सतिलं पिण्डदानवत् ॥ २६ ॥ अथ पुत्रादिनाऽऽप्रुत्य कुर्यादारुचयं महत् । भूमहेरो शुची देरो पश्चादित्यादिलक्षणे ॥ २७ ॥ तत्रोत्तानं निपात्यैनं दक्षि-णाशिरसं मुखे । आज्यपूर्णा सुचं दद्याद्यक्षिणात्रां निस स्नुवम् ॥ २८ ॥ पादयोर-घरां प्राचीपरणीम्रुरसीतराम् । पार्श्वयोः शूर्पचमसे सव्यदक्षिणयोः ऋगात् ॥ २९॥ मुश्रकेन सह न्युब्जधन्तरूवीं स्तूष(ख)लध् । तत्रोवी लीकमत्रैव(चत्रे च) अनश्रुनयनो विभी: ॥ ३० ॥ अगसन्येन कृत्वैतद्वाग्यतः पितृदिङ्गुखः । अथाप्तिं सन्यजान्वको द्द्याद(इ)क्षिणञः शनैः ॥ ३१ ॥ अस्मात्त्वमधिजातोऽसि त्वदयं जायतां पुनः । असौ स्वर्गाय छोकाय स्वाहेति यजुरीरयन् ॥ ३२ ॥ एवं गृहपतिर्देग्धः सर्वे तरित दुष्कृतम् । अश्वैनं दाहयेत्सोऽपि शजां प्रामोत्यनिन्दिताम् ॥ ३३ ॥ यथा सायुषघू-

<sup>\*</sup> एतद्वचनं न क. पुस्तके ।

क्पान्थो हारण्यान्यपि निर्भयः। \*अतिक्रम्याऽऽत्मनोऽभीष्टं स्थानमिष्टांश्रविन्दति।।३४॥ एवमेषोऽग्निमान्यज्ञपात्रायुधविभृषितः । छोकानन्यानतिक्रम्य परं ब्रह्मैव विन्द्ति।।३५॥ अथानपेक्षयेत्पापः सर्व एव शवस्पृशः । (१) । स्नात्वा सचैलमाचम्य दशुरस्योदकं स्थले ।। ३६ ॥ गोत्रनामानुवाक्यं ते तर्पयामीत्यनन्तरम् । दक्षिणाग्रान्कुशान्कृत्वा सतिलं पिण्डदानवत् ॥ ३७ ॥ एवं कृतोदकान्सम्यक्सवीव्याड्वलसंस्थितान्। आग्रुत्य पुनराचान्तान्वदेयुस्तेऽनुयायिनः ॥ ३८ ॥ मा शोकं कुरुतानित्ये सर्वस्मि-म्माण(णि)धर्मणि । धर्मे कुरुत यत्नेन यो वः सह गमिष्यति ॥ ३९ ॥ मानुष्ये कद-लीस्तम्भनिःसारे सारमार्गणम् । करोति यः स संमूढो जलबुद्बुद्संनिभे ॥ ४० ॥ गन्त्री वसुमती नाशसुद्धिर्दैवतानि च । के(फे)नश्रूयः कथं नाशं मर्त्यलोको न यास्यति ॥ ४१ ॥ पञ्चथा संभृतः कायो यदि पञ्चत्वमागतः । कर्मभिश्च शरीरो-स्थैस्तत्र का परिदेवना ॥ ४२ ॥ सर्वे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छ्याः । संयोगा विषयोगान्ता मरणान्तं हि जीवितम् ॥ ४३ ॥ श्लेष्माश्च बान्धवैर्धक्तं पेतो भुङ्क्ते यतोऽवशः। अतो न रोदितव्यं हि कियाः कार्याः स्वक्तितः॥ ४४॥ एवमुक्तवा त्रजेयुस्ते गृहाहुँघुपूरःसराः । स्त्रानाग्निः(ग्नि)स्पर्शनो(ने)ज्यार्थैः(चैः)शुद्धे-(ध्ये)युरितरे कृतैः ॥ ४५ ॥ एवमेवाऽऽहितायेस्तु पात्रन्यासादिकं भवेत् । कृष्णा-जिनादिकश्चात्र विश्वेषोऽध्वर्युनोदितः ॥ ४६ ॥ विदेशमरणेऽस्थीनि आहृत्याभ्यज्य सर्पिषा । दाहयेदूर्णयाऽऽच्छाद्य पात्रन्यासादि पूर्ववत् ॥ ४७ ॥ अस्थनामलाभे पर्णानि शकलान्युक्तयॉऽऽइता । भर्जयेदस्थिमरूपानि ततः प्रभृति सूतकम् ॥ ४८ ॥ महापातकसंयुक्तो दैवात्स्यादम्रिमान्यदि । पुत्रादिः पालयेदग्री-न्युक्त आदोषसंक्षयम् ॥ ४९ ॥ मायश्चित्तं ततः क्रुयीत्क्कर्वन्वा म्रियते यदि । गृह्यं निर्वापयेच्छ्रौतमश्वस्ये (न्यश्रे ) त्सपरिन्छद्म् ॥ ५० ॥ सादयेदुभयं नाऽप्सु अक्रयोऽग्रिरभवद्यतः । पात्राणि दद्याद्विमाय दहेदप्स्वेव वा क्षिपेत् ॥ ५१ ॥ अनयै-वाँऽऽवृता नारी दम्यव्या या व्यवस्थिता । अग्निभदानमन्त्रोऽस्या न प्रयुज्य इति स्थितिः ॥ ५२ ॥

१ ख. °न्तरः । दै । २ ख. ° छंतु पृथक्पृथक् । ए° । ३ क. ग. ° शें शुद्धे "। ४ ख. ° शेषः सूत्र-चोदि । ५ क. "यावता । ग. "याहत" । ६ क. वाहता ।

आग्निनेव दहेन्द्रायीं स्वतन्त्रां पतितां न चेत् । तदुत्तरेण पात्राणि दाहयेत्पृथग-न्तिके ॥ ५३ ॥ अपरेद्युस्तृतीये वा अस्थ्नां संचयनं भवेत् । यस्तत्र विधिना (रा) दिष्ट ऋषिभिः सौऽधुनोच्यते ॥ ५४ ॥ स्त्रानान्तं पूर्ववत्कृत्वा गन्येन पयसा ततः । संच (ची) यास्थीनि सर्वाणि प्राचीनावीत्यभाषयन् ॥ ५५॥ श्रमीपलाशशास्त्राभ्यामुद्धृत्योद्धृत्य भस्मतः। आज्येनाभ्यज्य गव्येन सेचयेद्गन्धः वारिणा ॥ ५६ ॥ मृत्पात्रसंपुटे कृत्वा सूत्रेण परिवेष्ट्य च । श्वभ्रं स्ना (स्वा) त्वा शुचौ भूमौ निखने इक्षिणामुखः ॥ ५७ ॥ पूरियत्वाऽवटं पङ्कापिण्डं से ( शै )-वाळसंयुतम् । दत्त्वोपिर समं शेषं कुर्यात्पूर्वीह्नकर्मणा ॥ ५८ ॥ एवमेवागृहीताग्नेः प्रेतस्य विधिरिष्यते । स्त्रीणामिवाग्निदानं स्यादथातोऽनुक्त उच्यते ।। ५९ ॥ सूतके कर्मणां त्यागः संध्यादीनां विधीयते । होमः श्रीते तु (तस्तु ) कर्तव्यः शुष्काः न्नेनापि वा फल्टैः ॥ ६० ॥ अकृत हावयेत्स्मार्ते तद्भावे कृताकृतम् । कृतं वा हावयेदन्नमनारम्भविधानतः ॥ ६१ ॥ कृतमोदनसक्त्वादि तण्डुलादि कृताकृतम् । वीह्यादि वा कृतं प्रोक्तमिति हव्यं त्रिधा बुधैः ॥ ६२ ॥ सूतके च पवासे वा शक्तौ वा श्राद्धभोजने । एवमादिनिमित्तेषु हावयेद्वेति योजयेतु ॥ ६३ ॥ न त्यजेत्सूतके कर्म ब्रह्मचारी स्वकं कृचित्। न दीक्षिण्यात्परं (१) यज्ञे न कुच्छादि तपश्चरन् ।। ६४ ।। पितर्यपि मृते नैषां दोषो भवति कर्हिचित् । आशौचं कर्मणोऽन्ते स्यात्त्रयहं वा ब्रह्मचारिणः ॥ ६५ ॥ श्राद्धमग्निमतः कार्ये दाहादेकाद-शेऽहनि । मत्याब्दिकं मकुर्वीत ममीताहनि सर्वदा ॥ ६६ ॥ द्वादश मतिमौस्यानि आद्यं पाण्मासिके तथा । सिपण्डीकरणं चैव एतद्वै श्राद्धषोडशम् ॥ ६७ ॥ एका-हेन तु षण्यासा यदा स्युरिय वा त्रिभिः। न्यूँनाः संवत्सराश्चे (चै) व स्यातां षाण्मासिके तथा ॥ ६८ ॥ यानि पश्चद्शाऽऽद्यानि अपुत्रस्येतराण्यपि । एकस्मि-श्रिह्म देयानि सपुत्रस्यैव सर्वदा ॥ ६९ ॥ न योषायाः पतिर्दद्यादपुत्राया अपि कचित् । न पुत्रस्य पिता चैव नानुजस्य तथाऽग्रजः ॥ ७० ॥ एकाद्शेऽह्मि निर्वर्त्य अवीग्दर्शीद्यथाविषि । प्रकृवीताग्निमान्युत्रो मातापित्रोः सपिण्डताम् ॥ ७१ ॥ सपिण्डीकरणादूर्ध्यं न दद्यात्प्रतिमासिकम् । एकोदिष्टविधानेन दद्यादित्याह गौतमः ॥ ७२ ॥ कॅषूसमन्वितं मुक्त्वा तथाऽऽद्यं श्राद्धषोडश्रम् । प्रत्याब्दिकं तु शेषेषु पिण्डाः स्युः पिष्टिति स्थितिः ॥ ७३ ॥ अर्घेऽक्षय्योदके चैत्र पिण्डदानेऽवनेजने । तन्त्रस्य तु निष्टात्तः स्यात्स्वधावाचन एव च ॥ ७४ ॥ ब्रह्मदण्डादियुक्तानां येषां

९ क. ग. व्योषा । २ क. "मान्वाद्यं । ३ क. ग न्यून सं" । ४ क. कर्पूरस" ।

नास्त्यग्निसत्क्रिया । श्राद्धादिसत्क्रियाभाजो न भवन्तीह ते कचित् ॥ ७५ ॥ मन्त्राम्नायेऽम इत्येतत्पञ्चकं लाघवार्थिभिः। पुठचते तत्मयोगे स्यान्मर्नत्रेण मनत्र-विंशतिम् ॥ ७६ ॥ अग्नेः स्थाने वायुचन्द्रसूर्या वहुवैदू च । समस्य पर्श्वमीसूत्रे चतुश्रत्ति श्रुतेः ॥ ७७ । प्रथमे पश्चके पापी लक्ष्मीरिति पढं भवेत् । अपि पश्चसु मन्त्रेषु इति यज्ञविदो विदुः ॥ ७८ ॥ द्वितीये तु पतिन्नी स्याद्धुत्रोति तृतीयके । चतुर्थे त्वपसिच्येति इदमाहुतिविश्वकम् ॥ ७९ ॥ धृतिहोमे न प्रयुक्त्याद्यो नामसु तथाऽष्टसु । चतुर्थीमध्न्य इत्येतद्वोनाम न हि हूयते ॥ ८० ॥ लताग्रपल्लवो बुध्नः शुक्केति परिकीर्त्यते । पतित्रता त्रतवती ब्रह्मबन्धुस्तथा श्रुतः ॥ ८१ ॥ शिलाँदु नीलमित्युक्तं ग्रन्थस्तवक उच्यते । कर्पुंष्पिकाभितः केशान्मूर्धिन पश्चात्कपुच्छलम् ।। ८२ ॥ श्वाविच्छलाका शलली तथा वीरतरः शरः । तिलतण्डुलसंपककृशरः सोऽभिधीयते ॥ ८३ ॥ नामधेये मुनिवसुपिशाचा बहुवत्सदा । यक्षाश्र पितरो देवा यष्ट्रच्यास्तिथिदेवताः ॥ ८४ ॥ आग्नेयाद्येऽथ सापीये विशाखाद्ये तथैव च । आषाढाद्ये धानिष्ठाद्ये अश्विन्याद्ये तथैव च ॥ ८५ ॥ द्वंद्वा-न्येतानि[च]बहून्यक्षाणां जुहुपात्सदा । द्वंद्वदं वि(न्य)बच्छेद्यमविशृष्टान्यथैकवत् ।। ८६ ।। देवतास्विप हूयन्ते बहुवत्सर्प्यपि त्रयः । देवाश्च वसवश्चापि द्विवदे-वाश्विनौ सद। ।। ८७ ।। ब्रह्मचारी समादिष्टो गुरुणा व्रत्कर्मणि । वाहमोमिति च ब्र्यात्तत्त्यैवानुपालयेत् ॥ ८८ ॥ सिशखं वपनं कार्यमास्नानब्रह्मचारिणार्म् । आश्चरीरविमोक्षाय ब्रह्मचर्यं न चेद्भवेत ॥ ८९ ॥ वपनं नास्य कर्तव्यमर्वागीदाने-कवतात् । व्रतिनो वत्सरं यावत्वण्मासानिति गोतमः ॥ ९० ॥ न गात्रोत्सादनं क्व पीदनापदि कदाचन । जलकी डामलंकारं व्रती दण्ड इवाऽऽप्रवेत् ॥ ९१ ॥ देव-तानां विपर्यास(सो)जुहोतिषु कथं भवेत्। सर्वभायश्चित्तं हुत्वा ऋमेण जुहुयात्पुनः ॥ ९२ ॥ संस्कारा अतिपद्येरन्स्वकालाच्च कथंचन । हुत्वैव(त) देव कर्तव्या ये तूपनयनादधः ॥९३॥ अनिष्टा नवयज्ञेन नवाशं योऽत्ति कामतः। वैश्वानरश्चरुस्तस्य शोयाश्चित्तं विधीयते ॥ ९४ ॥ चरुः समजनीयो यस्तथा गोयज्ञकर्मणि । ऋषभो-त्सर्जने चैव अश्वयज्ञे तथैव च ॥ ९५ ॥ श्रावण्यां च प्रदोषे यः कृष्यारम्भे तथैव च । कथमेतेषु निर्वापाः कथं चैव जुहोतयः ॥ ९६ ॥ देवतासंख्यया गृह्य निर्वा-पांस्तु पृथक्षृथक् । तूष्णीं देरे(दिर)वगृह्णीयाद्धोपश्चापि पृथक्षृथक्(!) ॥९७॥ यार्वता होमनिर्देतिभेवद्या यत्र कीर्तिता । शेषं चैव भवेतिकचित्तावन्तं निर्वपेच्चरुम् ॥ ९८॥ चरुसमञ्जनीये तु पितृयज्ञे चरौ यथा। होतव्यं मेक्षणेनान्य उपस्तीणीभिघारितः ॥ ५९ ॥ कालः कात्यायनेनोक्तो त्रिधिश्रैव समासतः । द्वषोत्सर्गे यतो नात्र

१ ख. न्त्रेणामत्रविं । २ क. "वद्द्य । ३ ख पश्चमी । ४ क. "के वापीं" । ५ क "कादुनी" । ६ क. °पुस्तिका°। ७ क °म्। श्रीवि°। ८ क. ग. °म्। अर्थाः ९ ग. °वत्। दे°। ९० क. "वसा हो"।

गोभिलेन तु भाषितः ॥ १००॥ पारिभाषिक एव स्यात्कालो गोवाजियज्ञयोः । अन्यस्यानुपदेशाच्च स्वस्तवारोहणस्य च(!) ॥ १०१ ॥ अथवा मार्गपाल्येऽह्नि कालो गोयज्ञकर्मणः । नीराजनेऽह्नि वाऽश्वानामिति तन्त्रान्तरे विधिः ॥ १०२॥ श्वरद्वसन्तयोः केचित्रवयज्ञं प्रचक्षते । धान्यपाकवशादन्ये इयामाको वानिनः स्मृतः ॥ १०३ ॥ आश्वयुज्यां तथा कृष्यां वास्तुकर्मणि याज्ञिकाः । यज्ञार्थतत्त्ववेत्तारो होममेवं प्रचक्षते ॥ १०४ ॥ द्वे पश्च क्रमेणैता हविराहुतयः स्मृताः । शेषा आज्येन होतच्या इति कात्यायनोऽब्रवीत् ॥ १०५ ॥ पयो यदाज्यसंयुक्तं तत्पृवातक उच्यते । दध्येकतदु(उ)पासाद्य कर्तव्यः पायसश्ररः ॥ १०६॥ ब्रीह्यः शालयो सुद्रा गोधुमाः सर्षपास्तिलाः । यत्राश्चौषधयः सप्त विपदं ब्रन्ति धारिताः ॥१०७॥ संस्काराः प्रकृषस्यते स्मर्यन्ते गौतमादिभिः । अतोऽष्ट्रकादयः कार्याः सर्वे कालक्रमादितः ॥ १०८ ॥ सकृद्प्यष्टकादीनि कुर्यात्कर्माणि यो द्विजः । स पङ्क्तिपावको भूत्वा लोकान्त्रेति घृतञ्चतः ॥ १०९ ॥ एकाहमपि कर्मस्यो योऽग्निशुश्रूपकः शुचिः। नयत्पत्रवर्देवास्य(!) श्रताहं दिवि जायते ॥ ११० ॥ यस्त्वाधायाश्रिमाश्रीस्य देवादीन्नेभिरिष्टवान् । निराकर्ताऽमरादीनां स विज्ञेयो निराकृतिः ॥१११॥ यच्छाद्धं कर्मणामादौ यागान्ते दक्षिणा भवेत् । आमावास्यं द्वितीयं यदन्वाहार्ये तदुच्यते ॥११२॥ एकसाध्येष्ववर्धिःषु न स्यात्परिसमूहनम् । नोदगासादनं चैव क्षिप्रहोमादि ते(के) मता(तम्) ।। ११३ ॥ अभावे त्रीहियवयोर्दध्ना वा पयसाऽपि वा । तद-भावे यवाग्वा वा जुहुयादुदक्वेन वा ॥११४॥ रौद्रं तु राक्षसं पित्र्यमासुरं चाऽऽभि-चारिकम् । उक्त्वा मन्त्रं स्पृशेदा(चा)प आलभ्याऽऽत्मानमेव च ॥ ११९ ॥ यज-नीयेऽह्नि सोमश्रेद्वारुण्यां दिश्चि दृश्यते । तत्र व्याहृतिभिर्द्वत्वा दण्डं दद्यादृद्विजातये ॥ ११६ ॥ लवणं मधुमांसं च क्षाराँ अश्वो येन हुयते(!) । उपवासे न भुक्षीत नोरु-रात्री कथंचन ॥ ११७ स्वकाले सायमाहुतेरप्राप्ती होतृहव्ययोः । पाक्पातराहुतेः कालः प्रायिश्चे हुते सित ॥ ११८ ॥ प्राक्सायमाहुतेः प्रातर्हीमकालापतिक्रमः । माक्पूर्णमासाद्दर्शस्य माग्दर्शादितरस्य तु ॥ ११९ ॥ वैश्वदेवे त्वतिक्रान्ते अहोरात्र-मभोजनम् । प्रायश्चितमथो हुत्वा पुनः संतनुयाद्धृतम् ॥ १५० ॥ होमद्वयात्यये दर्शन पौर्णमासात्यये तथा । पुनरेवाग्निमादध्यादिति भागवशासकम् ॥ १२१ ॥ अनुचो मानवो क्षेय एणः कृष्णमृगः समृतः । रुक्गौरमृगः प्रोक्तस्तम्बलं(!)क्षण उच्यते।।१२२॥ केशान्तिको ब्राह्मणस्य दण्डः कार्यः प्रमाणतः । ललाटसंमितो राज्ञः स्यासु नासा-न्तिको विशः ॥ १२३ ॥ ऋजवस्ते तु सर्वे स्युरव्रणाः सौम्यदुर्शनाः । अनुद्वेगकरा नृणां सत्त्वचीऽनग्रिद्धिताः ॥ १२४ ॥ गौर्व(विं)श्रिष्टतमा विभैर्वेदेष्विप निगद्यते । न ततोऽन्यद्वरं यस्मात्तस्माद्गीर्वर उच्यते ॥ १२५ ॥ येषां व्रतानामन्तेषु दक्षिणा न

१ क. °देकारस्य। ग. °देक्यस्य। २ क. °शास्यं दे°। ३ क. °रान्श्रोये°।

विधीयते । वरस्तत्र भवेदानमपि वाऽऽच्छादयेद्गुरुम् ॥ १२६ ॥ अस्थानोश्वाः (च्छ्वा)सविच्छेदघोषणाध्यापनादिकभ्रं। प्रामाणिकश्चतौ यस्माद्यातयामत्वकारि तत् ॥ १२७ ॥ प्रत्यब्दं यदुपाकर्म सोत्सर्गं विधिवद्द्विजैः । क्रियते छन्दसां तेन पुनराः प्यायनं भवेत ॥ १२८ ॥ अयातयामैश्छन्दोभिर्यत्कर्म क्रियते द्विजैः । क्रीडमानै-रिप सदा तत्तेषां सिद्धिकारकम् ॥ १२९ ॥ गायत्री च सगायत्रां बाईस्पत्यिमाति त्रिकम् । शिष्पेभ्योऽनूच्य विधिवदुपाकुर्यात्ततः श्रुतिम् ॥ १३० ॥ छन्दसामेकविं-शानां संदितायां यथाक्रमम् । न च्छन्दस्काभिरेवाऽऽभिराघा(द्या)भिर्होम इष्यते ॥ १३१ ॥ पर्वभिश्वेव गानेषु ब्राह्मणेषुत्तरादिभिः । अङ्गेषु चर्चामस्रेषु इति पष्टिं जुहोति यः ॥ १३२ ॥ अक्षतास्तु यवाः पोक्ता भ्रष्टा धाना भवन्ति ते । भ्रष्टास्तु ब्रीह्यो लाजा घटाः पण्डिक उच्यते ॥ १३३ ॥ नाधीयीत रहस्यानि सोत्तराणि विचक्षणः । न चोपनिषदश्चेत्र षण्मासान्दक्षिणायनात् ॥ १३४ ॥ उपाकृत्योदगः यने ततोऽधीयीत धर्मवित् । उत्सर्गश्रैक एवैषां नैष्ट्रंचं(१)पोष्ठपदेऽपि वा ॥ १३५ ॥ अजातन्यञ्जनाऽलोम्नी न तया सह संविशेत् । अयुगूः(१)काकवन्ध्याया जातो (तां) तां न विवाहयेत् ॥ १३६ ॥ संसक्तपद्विन्यासः संपदः प्रक्रमः स्मृतः । स्मार्तकः र्मणि सर्वत्र श्रौते त्वध्वर्युनोदितः ॥ १३७॥ यस्यां दिशि विलं द्यात्तामेवाभिमुखो दिशम्। श्रवणाकर्मणि भवेन्यश्रकर्म(१)न सर्वदा ॥ १३८ ॥ विलिशेपम्य हवनमः ग्निप्रणयनं तथा । प्रत्यहं न भवेषातामुल्मुकं तु भवेत्सदों ॥ १३९ ॥ दृषान्तकप्रेक्ष-णयोनेवस्य इविषस्तथा । शिष्टस्य माश्चनं मन्त्रस्तत्र सर्वेऽधिकारिणः ॥ १४० ॥ ब्राह्मणानामसांनिध्ये स्वयमेव म(पृ)षातकम् । आन्वक्षेद्धविषः शेषं नवयक्षेऽपि भक्ष-येत् ॥ १४१ ॥ सफला बदरीशाखा फलवत्यभिधीयते । धना विश्वकताशङ्का स्मृता जातशिला स्मृताः(?) ॥ १४२ ॥ नष्टो विनष्टो मणिकः शिलानाशे तथैव च। न(त)दैवाऽऽहत्य संस्कार्यो न क्षिपेदाग्रहायणीम् ॥ १४३ ॥ श्रवणाकर्म लुप्तं चेत्कर्थाचित्सूतकादिना । आग्रहायणिकं कुर्योद्धलिवर्जमशेपतः ॥ १४४ ॥ जर्भ्व स्वस्तरशाँथी स्यान्मासमर्थमथापि वा । सप्तरात्रं त्रिरात्रं च एका वा सद्य एव वा ॥ १४५ ॥ नोध्वे मन्त्रप्रयोगः स्यामाग्न्यगारं नियम्यते । नाऽऽहतास्तरणं चैत्र न पार्थं चापि दक्षिणम् ॥ १४६ ॥ दृढश्रेदाग्रहायण्यामीवृत्तीवपि कर्मणः । क्रम्भौ मन्त्रवदासिञ्चेत्पतिकुम्भमृचं पठेत् ॥ १४७ ॥ अल्पानां यो विघातः स्यात्स वाधो

१ क. ग. °द्गुरु अ । २ ख. ग. °म्। प्रमा °। ३ ग. श्रुतिः। ४ क. ग नष्ट्यं। ५ क. ग. °दा। द्या । ६ क. °दाक्तताः । ७ क. ग. °साणायी। ८ ग. "साहताष्ट्रापे। ९ क. ताव्यपि।

बहुभिः स्मृतः । प्राणसंमित इत्यादि वासिष्ठं वाधितं यथा ॥ १४८ ॥ विरोधो यत्र वाक्यानां प्रामाण्यं तत्र भूयसाम् । तुल्यप्रमाणकत्वे तु न्याय एवं प्रकीर्तितः ॥ १४९ ॥ त्रैयम्बकं करतलमपूपा मण्डकाः स्मृताः । पालाशा गोलकाश्रैव लोह-चूर्णे तु चीवरम् ॥ १५० ॥ स्पृशंस्त्वनामिकाग्रेण किचिदालोकयन्नपि। अनुमन्त्रणीयं सर्वत्र सदैवमनुगन्त्रयेत् ।। १५१ ।। क्षालनं दर्भकुर्चेन सर्वत्र स्रोतसां पशोः। तूष्णीमिन्छाक्रमेण स्याद्वपार्थे पार्णदारुणी ॥ १५२ ॥ सप्त तावन्मूर्धन्यानि तथा स्तनचतुष्ट्यम् । नाभिश्रोणीरपानं च गोः स्रोतांसि चतुर्दश्च ॥ १५३ ॥ श्रुरो मांसावदानार्थं कृत्स्ता रिवष्टपदावृतौ । वपामादाय जुहुयात्तत्र मन्त्रं समापयेत्।।१५४॥ हृजिह्वाकोडसक्यीनि यत्तदृको गुदस्तनाः । श्रोणिस्कन्ध(न्धं)सदा पार्थे पथ-ङ्गानि प्रचक्षते ॥ १५५ ॥ एकादशानामङ्गानामवदनानि संख्यया । पार्श्वस्वै वनसत्कौ (स्यवकसक्थनो)श्र द्वित्वादाहुश्रतुर्देश ।। १५६ ॥ चरितार्थी श्रुतिः कार्या तस्माद्प्यनुकरुपतः । अतो ह्यार्चेन होमः स्याच्छागपक्षे चरावापे ॥१५७॥अवदानानि यावान्त कियेरन्मस्तरे पश्चोः। तावतः पायसान्पिण्डान्पश्वभावेऽपि कारयेत् ॥१५८॥ ओदनव्यञ्जनार्थे त पश्वभावेऽपि पायसम्। सद्रवं श्रपयेत्तद्भदन्वष्टक्येऽपि कर्माणाः ३५९॥ प्राधान्यं पिण्डदानस्य केचिदाहुर्मनीषिणः । गयादौ पिण्डमात्रं तु दीयमाननिद्र्शन नात् ॥ १६० ॥ भोजनस्य प्रधानत्वं वदन्त्यन्ये महर्षयः । ब्राह्मणानां परीक्षायां महायज्ञे पदर्शनात् ।। १६१ ।। आमश्राद्धविधानस्य विना पिण्डैः क्रियाविधिः। तदालभ्याप्यनध्यायविधानश्रवणादपि ॥ १६२ ॥ विद्रन्मतम्रुपादाय ममाप्येतद्भृदि स्थितम् । प्राधान्यम्रभयोर्यस्मात्तस्मादेष सम्रुचयः ॥ १६३ ॥ प्राचीनावीतिना कार्य पित्र्येषु प्रोक्षणं पश्चोः । दक्षिणोद्वासनान्त च चरोर्निर्वपणादिकम् ।। १६४ ॥ सन्नपश्ववदानानां प्रधानार्थो न हीतरः । प्रधानहवनं चैव शेषं प्रकृतिवद्भवेत्॥१६५॥ द्वीपमुत्रतमारूपाँतं शादाश्रेवेष्टकाः स्मृताः । किल्निनं यजुलं(!)पोक्तं दूरखातोदको मरुः ॥ १६६ ॥ द्वारगवाक्षः संदर्भैः कर्दमभित्त्यन्तकोणवा । वेधैश्वानष्टं वास्तु घोरं विद्वन्मनाकान्तमार्ग्रेश्व(?) । १६७ ॥ वर्श्वगमाविति बीहीञ्शेषश्चेति यवांस्तथा(!) । असावित्यत्र नामोक्त्या जुहुचात्क्षिपहोमवत् ॥ १६८ ॥ साक्षतं सुमनोयुक्तसुद्कं द्धिसंयुतम्। अर्घ्यं द्धिमधुभ्यां च मधुपर्कोऽभिधीयते ॥ १६९ ॥ कांस्येनैवाई-णीयस्य निनयेद ध्यमञ्जली । कांस्याविधानं कांस्यरथं मधुपर्क समर्पयेत् \* ॥१७०॥ इति [ गोमिलप्रोक्ते ] श्रीकर्मप्रदीपे तृतीयः प्रपाठकः ।। ३ ॥

\* अत्र प्रन्थसमाप्तिचिह्नं नास्ति तस्माद्यं प्रन्थ समाप्तो न वेत्यत्र संदेहः ।

१ क. ग. तुरुयं प्र°। २ क. ग. °स्वदक्य°। ३ क ग. \*तार्थक्षु°। ४ क. ग. 'ख्यानं सा ।

### ॐ तत्सद्धहाणे नमः ।

# दक्षस्मृतिः ।

(तत्र प्रथमोऽध्याय ।)

ॐ सर्वशास्त्रार्थतस्वज्ञः सर्ववेदिवदां वरः। पारगः सर्वविद्यानां दक्षो नाम मजा-पतिः ॥ १ ॥ अ ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानमस्था यतिस्तथा । एतेषां तु हिताथीय धर्मशास्त्रमकल्पयत् ॥ २ ॥ जातमात्रः शिशुस्तावद्यावद्ष्टी समा वयः । स हि गर्भ-समो क्रेया जातिमात्रमदर्शकः ॥ ३ ॥ भश्याभक्ष्ये तथा पेये वाच्यावाच्ये तथाऽ-नृते । अस्मिन्बाले न दोषः स्यात्स यावस्रोपनीयते ॥ ४ ॥ उपनीते तु दोषोऽस्ति कियमाणैर्विगर्हितैः । अनाप्तव्यवहारोऽसौ बालः षोडशवार्षिकः ॥ ५ ॥ स्वी करोति यदा वेदं धत्ते वेदत्रतानि च । ब्रह्मचारी भवत्ताबदूध्वे स्त्रातो गृही भवेत् ॥ ६ ॥ द्विविधो ब्रह्मचारी स्यादायो शुपकुर्वाणकः । द्वितीयो नैष्ठिकश्चेव तस्मिन्नेव ब्रते स्थितः ॥ ७ ॥ त्रयाणामानुलोम्येन पातिलोम्येन वा पुनः । + प्रतिलोमं व्रतं यस्य स भवेत्पापकृत्तमः ॥ ८ ॥ यो गृहाश्रममास्थाय ब्रह्मचारी भवेत्पुनः । न यातिर्न वनस्थश्र स सर्वाश्रमवर्जितः ॥ ९ ॥ अनाश्रमी न तिष्टेच क्षणमेकमापि द्विजः । आश्रमेण विना तिष्टन्यायश्चित्तीयते हि मः ॥ १० ॥ जमे होमे तथा दाने स्वाध्याचे च रतः सदा । नासौ फल्पवामोति कुर्वाणोऽप्याश्रमाच्न्युतः ॥ ११ ॥ मेखला-जिनदण्डैश्र ब्रह्मचारीति लक्ष्यते । गृहस्थी यष्टिवेदार्श्वनेखलोमैर्वनाश्रमी ॥ १२ ॥ विदण्डेन यतिश्रेवं लक्षणानि पृथक्षृथक् । यस्यैतहृक्षणं नास्ति प्रायश्रित्ती न चाऽऽ-अमी ॥ १३ ॥ उत्तं कर्म क्रमेणैर्व यः काल ऋषिभिः समृतः । द्विजानां तु हिनार्थाय दशस्त स्वयमव्यवीत = ॥ १४ ॥

इति दाले धर्मशास्त्रे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

<sup>\*</sup> क. घ. च. पुस्तकातिरिक्तपुस्तकेषु एतस्मात्प्रागिधकः श्लोकः " उत्पत्ति प्रलयंशव स्थितिः संद्वार एव च । आत्मा चाऽऽत्मिनि तिष्ठेत चाऽत्मा ब्रह्मण्यवस्थितः " इति । + इतः प्रभृति भवेतपुनिरिक्यन्त- प्रम्यो न नियते च. छ. ज. पुस्तकेषु । = अत्र प्रथमाध्यायसमाप्तिः ख. ग. पुस्तकानिरिक्तपुस्तकेषु नास्ति । एवमप्रेऽप्यच्यायसमाप्तिः ख. ग व्यतिरिक्तपुस्तकेषु नास्ति सोच्यम् ।

१ ख. ग. °यो व्यक्तिमात्रप्रवृशितः। भ°। घ. °यो व्यक्तिमा°। २ ग. ते। तिसम्कांल न दोयोऽस्ति स या°। ३ ग. °री तु स्मृतः शाले मनीविभिः। उपकुर्वाणकस्त्वायो द्वितीयो नैष्टिकः स्मृतः। यो। ४ ख. °स्यो दानवेदायैर्न विको°। ग. "स्यो वयझायैनंसलोन्ना चनाश्रितः। त्रि"। च "स्योऽनिधिपृत्रादाँ"। ५ ग. उक्तकर्मकमो नोको न कालो मुनिभिः। ६ व. छ. "व स्वका"।

#### ( अत्र द्वितीयोऽध्यायः । )

मातरुत्थाय कर्तव्यं यद्द्विजेन दिने दिने। तत्सर्वे संप्रवक्ष्यामि द्विजानामुपकार-कम् ॥ १ ॥ उदयास्तैमँ यं यावन विपः क्षणिको भवेत्। नित्यनैमित्तिकैर्युक्तः काम्यै-श्रान्यैरगहिंतैः \* ॥ २ ॥ स्वकं कर्म परित्यज्य यदन्यत्कुरुते द्विजः । अज्ञानादथ वा क्रोभौत्स तेन पतितो भवेत् ॥ ३ ॥ दिवसस्याऽऽद्यभागे तु कृत्यं तस्योपदिश्यते । द्वितीये च तृतीये च तुरीये पश्चमे तथा ॥ ४ ॥ षष्ठे च सप्तमे चैव त्वष्टमे च पृथक्-पृथक् । विभागेष्वेषु यत्कर्म तत्प्रवक्ष्याम्यक्षेषतः ॥ ५ ॥ उषःकाले तु संप्राप्ते काँचैं कुर्याद्यथार्थवत् । ततः स्नानं प्रकुर्वीत दन्तधावनपूर्वकम् ॥ ६ ॥ अत्यन्तमिनः कायो नवच्छिद्रसमन्वितः । स्वर्त्येष दिवा रात्रौ प्रातःस्त्रानं विशोधनम् ॥ ७॥ क्रिचन्ति हि प्रसुप्तस्य चेन्द्रियाणि क्षरैन्ति च । अङ्गानि समतौं गच्छन्त्युत्तमान्य-धमैः सह + ॥ ८ ॥ पातः स्नानं प्रशंसन्ति ईष्टादृष्टकरं हि तत् । सर्वपहिति शुद्धात्मा प्रातःस्त्राची जपादिकम् ॥ ९ ॥ उषस्युषसि यत्स्त्रानं संध्यायामुदिते रवौ । प्राजाप-त्येन तत्तुल्यं सर्वेपापापनोदनम् × ॥ १० ॥ लालास्वेदसमाकीणीः शयनादुत्थितो द्विजः । स्तात्वा समारभेत्रित्यं जपहोमं विशेषतः ॥ ११ ॥ प्रातकत्थाय यो नित्यं संध्यास्त्रायी भवेद्द्विजः । सप्तजन्मकृतं पापं त्रिभिर्वर्षेट्येऽपोहति ॥ १२ ॥ गुणा दश स्नानपरस्य साधो रूपं च तेजश्र बलं च शौचम् । आयुष्यमारोग्यमलोलुपत्वं दुःस्वमयातर्थं तपश्च मेधाः ॥ १३ ॥ मनः प्रसादजननं रूपसौभाग्यवर्धनम् । दुःख-भोकापहं स्नानं मैं।नदं ज्ञानदं तथा।। १४।। आग्नेयं भस्मना स्नानमवगाह्य च वारुणम् । आपो हि ष्ठेति च ब्राह्मं वायव्यं गोरजः स्मृतम् ॥ १५ ॥ यतु सातपवर्षे त तत्स्नानं दिव्यग्रुच्यते । पश्च स्नानानि पुण्यानि मनुः स्वायंभुवोऽब्र-वीत् ॥ १६ ॥ आपस्तानं व्रतस्तानं मन्त्रस्तानं तथैव च । आपस्तानं गृहस्थस्य व्रत-मन्त्रे तपस्विनाम् ॥ १७ ॥ किनष्ठादेशिन्यङ्कुःष्ठमूळान्यग्रं करस्य च । प्रजापतिपित्-ब्रह्मदेवतीर्थान्यनुक्रमात् ॥ १८ ॥ दानं प्रतिग्रहो होमो भोजनं विलकं तथा। साङ्क्राष्ट्रं तु सदा कार्यमापतेत्तद्धोऽन्यथा ॥१९॥ स्नानादनन्तरं तावदुपस्पर्शनग्रुच्यते।

<sup>\*</sup> इतः परमेतदर्धं विद्यते खः पुस्तके—'' संध्याद्यं वैश्वदेवान्तं स्वकं कर्म समाचरेत् " इति । + इतः आरभ्य उपस्पृशोदित्यन्तं प्रन्थव्यत्यासः खः गः पुस्तकयोः । × इतः परं द्विः प्रमुज्यात्ततो मुखामित्यन्तं प्रन्थव्यत्यासः, चः छः पुस्तकयोः।

१ स स्तमितं याव १२ इ. च. इ. भनं या १३ च छ भास्यकेन । ४ ख. ग. वं कृत्वा पथा १५ स घ. रियेव दि १६ ख. ग. स्रवन्ति । ७ ग को यान्ति उत्ते । ८ च छ. द्षिप्रीतिक १ ९ ख. ग. प्रतारमा । १० छ. अ जप ११५ इ. इ. मीनदं।

अनेनैव विधानेन बाचान्तः शुचितामियात् ॥ २० ॥ उदक एवोदकस्थश्रेत्स्थल-स्था स्थले ग्रुचिः । पादौ स्थाप्योभयत्रैव आचम्योभयतः शुचिः॥ २१ ॥ प्रक्षाल्य पादौ पाणी च त्रिः पिवेदम्बु वीक्षितम्। संहताङ्क्षुष्ठमूळेन द्विः प्रमुज्यात्ततो मुखम्॥२२॥ संहैत्य तिस्रभिः पूर्वमास्यमेवमुपस्पृत्रेत्। अङ्काष्ठेन प्रदेशिन्या घाणं पर्श्वौदनन्तरम्॥२३॥ अङ्गुष्टानामिकाभ्या च चक्षुःश्रीत्रे पुनः पुनः । नाभि कनिष्टाङ्गुष्टाभ्यां हृदयं तु तलेन वै ॥ २४ ॥ सर्वाभिस्त शिरः पश्चाद्वाह चाग्रेण संस्पृशेत् । संध्याकाले च संप्राप्त मध्याह्ने च ततः पुनः ॥ २५ ॥ यो न संध्यामुपासीत ब्राह्मणो हि विशे-षतः । स जीवन्नेव शूद्रस्तु मृतः श्वा चैव जायते ॥ २६ ॥ संध्याहीनोऽशुचिर्नित्य-मनर्हः सर्वकर्मसु । यदन्यत्कुरुते कर्म न तस्य फर्लंभाग्भवेत् ॥ २७ ॥ संध्याकर्माव-साने तु स्वयं होमो विधीयते । स्वयं होमे फलं यत्स्यान तदन्येन जायते ॥ २८ ॥ ऋत्विक्पुत्रो गुरुश्चीता भागिनेयोऽथ बिद्पतिः । एभिरेव हुतं युतु तद्भुतं स्वयमेव तु ॥ २९ ॥ देवकार्यं ततः कृत्वा गुरुमङ्गल्यवीक्षणम् । देवकार्यस्य सर्वस्य पूर्वीह्रो हि विधीयते ॥ ३० ॥ देवकार्याणि पूर्वाहे मनुष्याणां च मध्यमे । पितृणामपराह्ने तु कुर्यादेतानि यत्नतः ॥ ३१ ॥ पौर्वाह्निकं तु यत्कर्म यदि तत्सायमाचरेत् । न तत्फलमवाम्रोति वन्ध्यास्त्रीमैथुनं यथा 🗱 ॥ ३२ ॥ द्वितीये च तथा भागे वैदाभ्यासो विधीयते । वेदाभ्यासो हि विमाणां विशिष्टं तप उच्यते = ॥ ३३ ॥ वेदस्वीकरणं पूर्व विचारोऽभ्यसनं जुंधः। तैदानं चैव शिष्येभ्यो वेदाभ्यासो हि पञ्चथा ॥ ३४ ॥ समित्युष्पकुशादीनां स कालः परिकीर्तितः । तृतीये च तथा भागे पोष्यवर्गीत्रसाधनम् ॥ ३५ ॥ माता पिता गुरुभीर्घा प्रजा दीनः समाश्रितः । अभ्यागतोऽतिथिश्रींप्रिः पोष्पवर्ग उदाहृतः ॥ ३६ ॥ ज्ञातिर्वन्धुर्जनः श्लीणस्तथाऽ-नाथः समाश्रितः । अन्योऽपि धनयुक्तस्य पोष्यवर्गे उदाहृतः ॥ ३७ ॥ सार्वभौति-कमकाद्यं कर्तव्यं गृहमेथिना । ज्ञानविद्धाधः पदातव्यमन्यथा नरकं व्रजेत् ॥ ३८ ॥

<sup>\*</sup> इतः परमेतदर्थं च ग. पुस्तकयोः—" दिवसस्याऽऽद्यभागे तु सर्वमेतद्विधायते " इति । = इत उत्तरमेतदर्थमधिकं स. ग. पुस्तकयोः—" श्रदायद्वः स विद्वेयः वक्ष्यमहितस्तु सः " इति ।

भरणं पोष्यवर्गस्य प्रशस्तं स्वर्गसाधनम् । नरकः पीडने चास्य तस्माद्यत्नेन तन्त्र-रेते ॥ ३९ ॥ जीवत्येकः स लोकेषु बहुभियींऽनुजीव्यते । जीवन्तोऽपि मृताश्चान्ये पुरुषाः स्वोदरंभराः ॥ ४० ॥ बह्वंर्थे जीवते कश्चित्कुटुम्बार्थे तथा परंः 🗱 । आत्मार्थे यो न कैंक्रोति स्वोदरेणापि दुःखितः ॥ ४१ ॥ दीनानाथिविशिष्टेभ्यो दातव्यं भूति-मिच्छता । अदत्तदाना जायन्ते परभाग्योपजीविनः ×॥ ४२ ॥ चतुर्थेऽह्मस्तथा भागे स्नानार्थं मृदमाहरेत् । तिल्रपुष्पक्कशाँदीश्च स्नायाचाकृत्रिमे जले ॥ ४३ ॥ +मृत्तिकाः सप्त न प्राह्या वल्मीकान्म्षकस्थळात् । अन्तर्जळाच मार्गान्ताद्वश्लम् छा-त्सुराळयात् ॥ ४४ ॥ परशौचाविश्वष्टा च श्रेयस्कामैः सदा बुधैः । श्रुचिदेशातु संग्राह्या मृत्तिका स्नानहेतवे ॥ ४५ ॥ अश्वकान्ते रथकान्ते विष्णुकान्ते वसुंधरे । मृत्तिके हर मे पापं यन्मया पूर्वसंचितम् ॥ ४६ ॥ उद्धृताऽसि वराहेण कृष्णेन ज्ञत-बाहुना । मृत्तिके प्रतिगृह्णामि प्रजया च धनेन च ॥ ४७ ॥ नित्यं नैमित्तिकं काम्यं त्रिविधं स्नानमुच्यते । तेषां मध्ये तु यन्नित्यं तत्पुनिभयते त्रिधा ॥ ४८ ॥ मळा-पक्षणं पूर्व मन्त्रवर्ज जल्ले समृतम् । संध्ययोक्षभयोः स्नानं स्नानदेशाः प्रकीर्तिताः ।। ४९ ।। मार्जनं जलमध्ये त प्राणायामो यतस्ततः । उपस्थानं ततः पश्चात्सार्विः त्रीजप उच्यते ॥ ५० ॥ सविता देवता यस्या मुखमाप्रिंग्दाहृतः । विश्वामित्र ऋषि-इछन्दो गायत्री सा विशिष्यते ॥ ५१॥ 🐸 अङ्गारकदिने प्राप्ते कृष्णपक्षे चतुर्दशी । यमुनायां विशेषेण नियतो नियताश्चनः ॥ ५२ ॥ यमाय धर्मराजाय मृत्यवे चान्त-काय च । वैवस्वताय कालाय सर्वभूतकष्मयाय च ॥ ५३ ॥ औदुम्बराय दध्नाय नीलाय परमेष्ठिने । द्वकोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय वै पुनः ॥ ५४ ॥ एकैकस्य तिकान्मिश्रान्दद्याच्रीनष्ट वाऽञ्जळीन् । यावज्जीवकृतं पापं तत्क्षणादेव नश्यति ॥ ५५ ॥ पश्चमे च तथा भागे संविभागो यथाईतः । देविषतृमनुष्पाणां कीटानां चोपदिश्यते ॥ ५६ ॥ देवैश्रैव मनुष्येश्च तिर्यिग्भश्चोपजीर्य( व्य )ते । ग्रहस्थः पत्यहं यस्मात्तस्मा<sup>श्</sup>छेष्ठो गृहाश्रमी ॥ ५७ ॥ त्रयाणामाश्रमाणां

<sup>\*</sup> एतदुत्तरं—" गुणधर्मपरिअधो जीवन्नपि न जीवित " इति च छ ज. पुस्तकेषु । × एतदनन्तर-मेतद्वचनम्—" यहदासि विशिष्टेभ्यो यज्जुहोषि दिने दिने । तत्तु वित्तमहं मन्ये शेषं कस्यापि रक्षसि । " इति ख. ग. पुस्तकयोः । + इत आरभ्य धनेन चेत्यन्तमन्यो न विद्यते ख. ग. पुस्तकयोः । अ इतःप्रभृति तत्क्षणादेव नश्यतीत्यन्तप्रन्यः ख ग पुस्तकयोर्नास्ति ।

१ व छ. °ने यस्मात्तस्माद्यत्नेन तं भरे°। २ ग छ. "त्। स जीवति य एवैको बहुभिश्लोपजीव्य°। ३ ग. °न्तो मृतकाश्चान्ये य आत्मंभरयो नराः। ४ च. छ. ज. "इव्यें जीवितं यस्य कुटु । ५ च. छ. ज. पुनः। ६ घ. इ. शक्तो हि स्वो । ७ ख. ग शादीनि स्नानं चाकु ।८ च. छ. 'त्रिमैर्जलैः। मृ । ९ ख. ग. संध्यास्नानसुभाभ्या च स्नानभेदाः प्र । १० ग. विक्या व । ११ ख. छ. 'भिक्रिपात्स्थितः। ग. 'मिक्रिधा स्थितः। १२ क. इ. व. तहिताय। १३ च. च. ११ व. च. के के के के स्वाह्मास्रमो पूर्वा। भ ।

योनिरुच्यते । सीद्मानेन तेनैव सीद्नतीहेतरे त्रयः मूँछं प्राणो भवेत्स्कैन्धस्तस्माच्छाखाश्च पछवाः । मूलेनैकेन नष्टेन सर्वमेव विनद्यति ॥ ५९ ॥ तस्मात्सर्वप्रयत्नेन रक्षणीयो गृहाश्रमी । राज्ञा चान्यैस्त्रिभिः पूज्यो मान-नीयश्च सर्वदा ॥ ६० ॥ गृहस्थोऽपि क्रियायुक्तो न गृहेण गृँही भवेत् । तथैव पुत्रदारैश्च स्वकर्मपरिवर्जितः॥ ६१॥ अस्नात्वा चाप्यहुत्वा चाँप्यदस्त्रा ये तु भुक्षते। देवादीनामृणी भूत्वा नरकं ते त्रजन्त्यथः ॥ ६२ ॥ अस्तात्वा शमलं भुक्के त्वजापी पूयशोणितम् । अहुत्वा च कृमि भुङ्क्ते ह्यदत्त्वाऽमेध्यमेवच ॥ ६३ ॥ तृथा तप्तोदकं स्नानं द्या जाप्यमवैदिकम् । द्या रतमपुत्रस्य द्या मुक्तमसाक्षिकम् ॥ ६४ ॥ एको हि भक्षयत्यन्नमपरोऽनेन भक्ष्यते । न भुज्यते स एवैको धीऽनं भुङ्के ससाक्षि-कम् ॥ ६५ ॥ विभागैशीलसंपन्नः क्षमायुक्तो दयालुकः । \* स्वकर्मणि सदा युक्तो गृहस्थः स्वर्गभाग्भवेत् ॥ ६६ ॥ दया ळज्जा क्षमा श्रद्धा प्रज्ञा त्यागः कृतज्ञता । एते यस्य गुणाः सन्ति गृहस्थां मुख्य उच्यते ॥ ६७॥ संविभागं ततः कृत्वा गृहस्थः शेषभ्रग्भवेत् । भुक्तवाऽथ सुखमास्थाय तद्त्रं परिणामयेत् ॥ ६८ ॥ इति-हासपुराणाद्यैः पष्ठसप्तमकौ नयेत् । अष्टमे लोकयात्रां तु बाहिः संध्यां ततः पुनः ॥ ६९ ॥ होमं भोजनकालं तु यदन्यद्रुहक्रत्यकम् । क्रत्वा चैवं ततः पश्चात्स्वाध्यायं किंचिदाचरेत् ॥ ७० प्रदोषंपश्चिमौ यामौ वेदाभ्यासेन तौ नयेत् । यामद्वयं श्रयानौ हि ब्रह्मभूयाय करुपते × ॥ ७१ ॥ अस्मिनेव मयुद्धान्त्रो हास्मिनेव मलीयते । तस्मा-त्सर्विषयत्नेन स्वाध्यार्यं सर्वदाऽभ्यसेत् ॥ ७२ ॥ नीमित्तिकानि काम्यानि निप-तन्ति यथा यथा। तथा तथा हि कार्याणि न कैंछि तु विलम्बयेत्॥ ७३॥

<sup>\*</sup> एतदर्भस्थानेऽयं पाठः ख. ग. पुस्तकयोः—" देवताति।यभक्तश्च गृहस्थः स तु धार्मिकः " इति । × इतः परं न कालं तु विलम्बयेदित्यन्तं प्रन्थन्यत्यासः सः ग, पुस्तकयोः ।

१ क. इ. च. मूलप्रा° । ख. मूलप्राणे भ° । २ ख. "त्स्कन्यः स्कन्धाच्छा" । घ. "त्स्कन्धं तस्मा" । ३ ग. ग्रहाश्रमी । न चैव । ४ ग. चाजप्ताऽदस्या च मानवः । दे । ५ ख. रता दरित्रक समेशरः। एको हि भुक्तते हान । ६ ख. यो भुड्के छ स मांसकम् । विभागशीखता यस्य क्ष । ७ व. "ग्युकः सं"। ८ क. °शील सं°। ग. °शीलों यो नित्यं क्ष । ९ स. षष्ठं वा सप्तमं न । १० स. म. संच्या ततः ११ ख. होमभोजनकृत्यं च य°। ग. होमो भोजनकं चैव य°। १२ ख. व्यं च समभ्य°। १३ ख. कर्माणि १४ ख. ग. कालस्तु विधीयते ।

(\*सर्वत्र मध्यमी यामी हुतशेषं हविश्व यत् । भ्रुङ्जानश्च श्रयानश्च ब्राह्मणो नावसी॰ दाति ॥ ७४ ॥)

इति दासे धर्मशास्त्रे द्वितीयोऽध्यायः॥ २ ॥

( अथ तृतीयोऽध्याय. । )

+ देविपतृमनुष्याणां दीनानां च तपस्विनाम् । गुरुमातृपितृणां चै स विभागी विकर्मकृत् ॥ १ ॥ सुधा नव गृहस्थस्यं मध्यमानि नवैव च । नव कर्माणि तस्यैव विकर्भाणि तथा नव ।। २ ॥ भच्छन्नानि नवान्यानि प्रकाञ्चा(इया)नि तथा नव । सफलानि नवान्यानि निष्फलानि नवैव तु ।। ३ ।। अदेयानि नवान्यानि वस्तुजा-तानि सर्वदा । नवका नव निर्दिष्टा गृहस्थोस्नतिकारकाः ॥४॥ सुधावस्तुनि वक्ष्यामि शिष्टे च गृहमागते । मनश्रक्षुर्भुखं वैचिं सौम्यं दैद्याचतुष्ट्यम् ॥ ५ ॥ अभ्युत्थान-मिहाऽऽगच्छे पूर्वीलापः प्रियान्वितः । उँपासनमनुबन्या कार्याण्येतानि यत्नतः ।। ६ ॥ ईषद्वैचयानि चान्यानि भूमिरापस्तृणानि च । पादशौचं तथाऽभ्यर्ङ्क आसनं श्यनं तथा ॥ ७ ॥ किंचिद्रात्रौ यथाशक्ति नास्यानश्चनगृहे वसेत् । मृज्जलं चार्थिने देयमेतान्यपि सैतां गृहे ॥ ८ ॥ संध्या स्नानं जपो होमः स्वाध्यायो देवतार्चनम् । वैश्वदेवस्तथाऽऽतिध्यमुद्धतं चापि शक्तितः = ॥ ९ ॥ नव कर्माणि कार्याण पूर्वी-क्तानि मनीिषीभेः । कृत्वैवं नव कर्माणि सर्वकर्मा भवेत्ररः ॥ १० ॥ अनृतं पार-दार्यं च तथाऽभक्ष्यस्य भक्षणम् । अगम्यागर्भानापेयं हिंसा स्तेयं तथैव च ॥ ११॥ अश्रीतधर्माचरणें मैत्रें धर्मबहिष्कृतम् । नवैतार्नि विकर्माणि सततं तानि वर्जयेत x ॥ १२ ॥ पैशुन्यमनृतं माया कामः क्रोधस्तथाऽिषयम् । दोषो दम्भः परद्रोहो विक-र्भाणीति वर्जयेत् ॥ १३ ॥

<sup>\*</sup> धनुश्चिह्नान्तर्गतं ख ग पुस्तकयोरेव + अयं श्लोकोऽत्र नास्ति ख. ग. पुस्तकयोः । = इतः साधै वचनमधिकं ख. ग. पुस्तकयोः—''पिनृदेवमनुष्याणां दीनानाथतपस्विनाम् । मातापिनृगुरूणा च संविभागो यथार्ह्तः । एतानि नव कर्माणि विकर्माणि तथा पुनः " इति । × इतः प्रमृति विकर्म वेखन्तं न विद्यते ख. ग. पुस्तकयोः ।

१ घ. च संवि° । २ ख. "स्य ईषद्दानानि वै नव । नव कि । ग. "स्य सद्द्यानि । घ. "स्य सव्य-यानि । ३ च. वाचा । ४ ख. दस्ता चतु । ५ ख. ग. "न्छ पृच्छाला" । ६ च. उच्चास । ७ ख. ग. "षद्दा-नानि । ८ ग. "क्गमाश्रयः श । ९ ख. "चिद्द्यायथा" । ग. "चिच्चानं य । १० ख. ण. सदा । ११ च. "मनं स्तेयं हिंसा चैव तु पैछुनम् । अ । १२ ख. ग. "तकर्माच । १३ ग. "णं मित्रध । १४ ख. "मैत्रध" । १५ क. "नि च क ।

गीतनृत्ये कृषिः सेवा वाणिज्यं छवणिकया । द्यूतकर्मायुधान्यात्मप्रशंसा च विकर्म च ॥ १४ ॥ आयुर्वित्तं गृहच्छिद्रं मैन्त्रं मैथुनमौष्धम्। पापकर्पापमानश्च धर्मो गोप्यानि यत्नतः ॥ १५ ॥ \*अगोप्यमृणशुँद्धिश्च दायादो धनविक्रयः । कन्यादानं दृषोत्सर्गो रैंहः पाँपं जुगुप्सितम् ॥ १६ ॥ मातापित्रोर्गुरौ मित्रे विनीते चोपकारिणि । दीना-नाथविशिष्टेषु दत्तं च सफलं भवेत् ॥ १७ ॥ धूर्ते वन्दिनि मल्ले च कुवैद्ये कितवे शहे । चाटचारणचौरेषु दत्तं भवति निष्फलम् ॥ १८ ॥ सामान्यं याचितं न्यास आर्थिदीराः सुहृद्धनम् । भयार्दितं च निक्षेपः सर्वस्त्रं चान्वये सति ॥ १९ ॥ आप-त्स्विप न देयानि नव वस्तूनि सर्वदा । यो ददाति स मुँढात्मा मायश्चित्तीयते नरः।।।२०॥ नवनवकवेत्तारमनुष्ठानपरं नरम्।इह लोके परत्रापि श्रीश्च तं नव मुखाते॥२१॥ यथैवाऽऽत्मा परस्तद्वदृष्ट्वयः सुखिमच्छता । सुखदुःखानि तुल्यानि यथाऽऽत्मानि तथा परे ॥ २२ ॥ सुखं वा यदि वा दुःखं यिकिचितिक्रयते परे । तत्कृतं तु पुनः पश्चा-त्सर्वमात्मान तद्भवेत् ॥ २३ ॥ न क्रेशेन विना द्रव्यं द्रव्यहीने कुतः क्रिया । क्रियाद्दीने न धर्मः स्याद्धर्महीने कुतः सुखम् ॥ २४ ॥ सुखं च वाञ्छेते सर्वस्तच . धर्मसमुद्भवम् । तस्माद्धमीः सदा कार्यः सर्वर्वर्णेन यत्नतः ॥ २५ ॥ न्यायागतेन द्रव्येण कर्तव्यं पारलौकिकम्। दानं च विधिना देयं काळे पात्रे गुणान्विते ॥२६॥ , समद्विगुणसाहस्रमानन्त्यं च यथाक्रमम् । दाने फलविशेषः स्याद्धिंसीयां तद्भदेव हि ॥ २७ ॥ सममन्राह्मणे दानं द्विगुणं नाह्मणञ्जवे । सहस्रगुणमाचार्ये त्वनन्तं वेदपारगे ।।।२८॥ विधिहिने तथाऽपात्रे यो द्वाति प्रतिग्रहम् । न केवें छ हि तहानं शेषमध्यस्य नश्यि॥ २९ ॥ व्यसनपतिकारीं कें कुदुम्बार्थ च याचते । एवमन्विष्य दार्तेव्यं सर्वे दानेष्वयं विधिः ॥ ३० ॥ यद्यदिष्टतमं लोके यचास्य दियतं भवेत् । तत्तद्वुणवते देयं तदेवाक्षयमिच्छता ॥ ३१ ॥ मातापितृविहीनं तु संस्कारोद्वाहनादि।भिः । यः स्थापयाति तस्येह पुण्यसंख्या न विद्यते ॥ ३२ ॥ न तच्छ्रेयोऽपिहोत्रेण नाप्तिष्टोमेन लभ्यते । यच्छ्रेयः प्राप्यते पुंसां विषेण स्थापितेन वै ॥ ३३ ॥

इति दाक्षे धर्मशास्त्रे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

<sup>\*</sup> एतदर्भस्थानेऽय पाठः ख. ग पुस्तकयो -" प्रायोग्यमृणक्षादिश्व दानाध्ययनविकयाः " इति ।

१ क. मन्त्रो मेथुनमर्दने। पा°। ग. मन्त्रमेथुनभेषजम्। तपोदानावमानी च नव गो°। २ क. इ. - "धुद्धा च दा°। २ क. रहस्येतानि वर्जयेत्। मा°। ४ ग. "पापमकुत्सनम्। प्रकाश्यानि नवैतानि रहस्याश्र-- मिणस्त्रमा। मा° ५ क. रु. "तं त्वास"। ६ क. ग. "दाराश्च तद्धनम् । खन्याहितं च । ७ क. मूर्कस्तु प्रायक्षित्तेन युज्यते । नवन"। ८ ग. परे च श्रीः स्वर्गस्यं च न सु"। ९ ग" क्ष्कित्(न्ति) सर्वे हि तचा। १० क. ग. "वर्णेः प्रम"। १९ ग. "यां तावदेव तु । स"। १२ ग. "कं तहिन्दश्ये केष्य"। १३ ग. "राय क्ष्र"। १४ ग. "तव्यमन्यथा न फलं भवेत्। मा"।

( अथ चतुर्थोऽध्याय । )

अग्रहाश्रमात्परं नास्ति यदि भार्या वशानुगा । तया धर्मार्थकामानां त्रिवर्गफलमश्चते ॥ १ ॥ ( × प्राकाम्ये वर्तमाना तु स्नेहान्न तु निवारिता । अवश्या सा भवेत्पश्चा-द्यथा व्याधिरुपेक्षितः ॥ २ ॥ अनुकूला न वाग्दुष्टा दक्षा साध्वी प्रियंवदा । आत्म-गुप्ता स्वामिभक्ता देवता सा न मानुषी ॥ ३ ॥ ) अनुकूलकलैत्रस्य स्वर्गस्त्रस्य न संशयः । प्रतिकूलकलत्रस्य नरको नात्र संशयः ॥ ४ ॥ स्वर्गेऽपि दुर्लभं श्चेतदनु-रागः परस्परम् । रक्तिमेकं विरक्तं तु तस्मात्कष्टतरं नु किम् ॥ ५ ॥ गृहवासः सुखार्थं हि पत्नीमूँछं च तत्सुखम् । सा पत्नी या विनीता स्याचित्तज्ञा वश्ववर्तिनी ॥ ६ ॥ दुःखाँन्विता कलिभेँद्शिखंदुं पीडा परस्परम् । प्रतिकूलकलत्रस्य द्विदारस्य विशेषतः ॥ ७ ॥ जलौकेव हि सर्वी स्त्री भूषणाच्छादनाशनैः । सुकुँताऽपकृता नित्यं पुरुषं ह्यपकर्षति ॥ ८ ॥ जलौका रक्तमादत्ते केवलं सा तपस्विनी । अङ्गना तु धनं वित्तं मांसं वीर्थं बलं सुखर्म्ं ॥ ९ ॥ साशङ्का बालभावे तु यौवनेंऽभिम्रुखी भवेत्। तृणवन्मन्यर्ते नारी द्वद्धभावे स्वकं पतिम् ॥ १०॥ अनुक्रूला ह्यवाग्दुष्टा दक्षा साध्वी प्रजावती । एतावद्गुणसंयुक्तां श्रीरेव स्त्री न संश्रयः ॥ ११ ॥ पहृष्टा मनसा नित्यं स्थानमानविचक्षणा । भर्तुः शीतिकरा या तु सा भार्या त्वितरा जरा ।। १२ ।। जिह्वी भार्या शिशुभ्रीता मित्रो दासः समाश्रिताः । यस्यैते तु विनीताः स्युस्तस्य लोकेऽपि गौरवम् ॥ १३ ॥ प्रथमा धर्मपत्नी स्याद्द्वितीया रति-वर्धिनी । दृष्टमेव फलं तत्र नादृष्टुपुर्वे भ्यते ॥ १४ ॥ धर्मपत्नी समाख्याता निर्दीषा यदि सा भवेत् । दोषे सति न दोषः स्यादन्या कार्या गुणान्विता ॥ १५॥ (= अदुष्टापिततां भार्या यौवने यः परित्यजेत् । स जीवनान्ते स्त्रीत्वं च वन्ध्यत्वं च समाप्तुयात् ॥ १६ ॥ दरिद्रं व्याधितं चैत्र भतीर याऽवमन्यते । श्रुनी गृघी च

<sup>\*</sup> एतद्घीत्प्राक् " पत्नीमलं गृहं पुंसा यदि च्छन्दानुवर्तिनी " इति ख. ग. पुस्तकयोः । × घतुः श्विह्नान्तर्गतं ग. पुस्तक एव । = धनुश्विह्नान्तर्गतस्थानेऽयं प्रन्थः—ख. ग. पुस्तकातिरिक्तपुस्तकेषु " इपीदायसमायुक्ता विशालकुलसंभवा । सित भर्तिरि या नारी उपोष्य व्रतचारिणी । आयुष्यं हरते भर्तुः सा नारी वरकं व्रवेत् " इति ।

१ ग. °छत्रो यस्तस्य स्वर्भ इष्ट्रैव हि। प्र°। २ ग. °क्त एको विरक्तोऽन्यस्तस्मा°। ३ गः, °रूं ग्रहे सुक्ष । ४ गः °क्षायन्या सदा खिमा चित्तभेदः प°। ५ खः सुभृताऽपि कृ°। ६ गः "म्। सन्नाँ। ७ गः "ने विसु । ८ गः "ते पश्चाद्वुद्ध । ९ कः घः चः "का सा स्वरिव। १० गः "यः। या हृष्टम"। ११ गः, शिष्यो १२ खः पपंचातें। ग पंचायते।

मकरी जायते सा पुनः पुनः ॥ १० ॥ मृते भर्तिर या नारी समारोहेद्धताञ्चनम् । सा भवेत्तु शुभाचारा स्वर्गछोके महीयते ॥ १८ ॥ व्यालग्राही यथा व्यालं बला-दुद्धरते बिलात् । तथा सा पतिमुद्धत्य तेनैव सह मोदते ॥ १९ ॥ चाण्डालप्रत्यव-सितपरिव्राजकतापसाः । तेषां जातान्यपत्यानि चाण्डालैः सह वासयेत् )॥ २० ॥

इति दाक्षे धर्मशास्त्रे चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

( अथ पद्ममोऽध्यायः । )

(\* उक्तं शौचमशौचं चं कार्य त्याज्यं मनीपिभिः । विशेषार्थ तयोः किंचिद्दक्ष्यामि हितकाम्यया ॥ १ ॥ शौचे यत्नः सदा कार्यः शौचमूलो द्विजः स्मृतः । शौचाचा-रिवहीनस्य समस्ता निष्फलाः क्रियाः ॥ २ ॥ शौचं च द्विविधं मोक्तं वाह्यमाभ्य-त्तरं तथा । मृष्णलाभ्यां स्मृतं वाह्यं भावशुँ द्विस्तयाऽऽन्तरम् ॥ ३ ॥ आशौचाद्वि वैरं वाह्यं तस्मादाभ्यन्तरं वैरम् । जभाभ्यां च शुचिर्यस्तु स शुचिनेतरः शुचिः ॥४॥ ४ एका लिङ्गेः गुदे तिस्रो दश वामकरे तथा । जभयोः सप्त दातन्या मृदस्तिस्तस्तु पादयोः ॥ ५ ॥ गृहस्थे शौचमाष्ट्यातं त्रिष्वन्येषु यथाक्रमम् । द्विगुणं त्रिगुणं चैव चतुर्थे च चतुर्शुणम् + ॥ ६ ॥ अर्धप्रसृतिमात्रा तु प्रथमा मृत्तिका स्मृता । द्वितीया च तृतीया च तदर्धार्था प्रकीतिता ॥ ७ ॥ लिङ्गेऽप्यत्र समाष्ट्याता त्रिपर्वं पूर्थते यर्था । एतच्छीचं गृहस्थानां द्विगुणं ब्रह्मचारिणाम् ॥ ८ ॥ त्रिगुणं तु वनस्थानां यतीनां च चतुर्शुणम् । दातन्यमुदकं तावन्मृदभावो यथा भवेत् कि ॥ ९ ॥ मृदा जैलेन शुद्धिः स्याक्र क्रेशे न धनन्ययः । यस्य शौचेऽपि शैथिल्यं चित्तं तस्य परीक्तितम् ॥ १० ॥

<sup>\*</sup> एतिकहनान्तर्गतप्रन्यः ख. ग. पुस्तकातिरिक्तपुस्तकेषु पूर्व (अ०३ को०२१) इत्यस्मादनन्तरं विद्यते । × ख. ग पुस्तकातिरिक्तपुस्तकेषु अयं क्षोकः " एका लिङ्गे तिल्लः सन्ये उभयोग्देद्द्यं स्मृतम् । पद्मापाने दशैकिस्मञ्जभयोः सस् मृत्तिकाः " इति वर्तते । + एतद्मेऽधिकं ख. ग. पुस्तकातिरिक्तपुस्तकेषु " एतन्कोनं द्विभातीनामर्थं शूद्रे विनिर्दिशोत् । १ एतद्मेऽयं कोकोऽधिकः ख. ग. पुस्तकातिरिक्तपुस्तकेषु " मृतिकानं सहस्रेण खदकुम्मशतेन च । न द्युप्यन्ति दुरात्मानो येवा भावो न निर्मेलः " इति ।

१ क. च पुराविदिमें नी । च. च पुरा शीचं म । २ क. "शुख्या तथाऽऽ । च. छ. "शुद्धिस्तथा पर । १ व. म्। शीचं त्वत्पतरं वा । ४ क. शीचं तु (वालु) व । ५ व. परं । ६ क. परम् । ७ क. च. उमयेन शु । ८ क च. "था। दा । ६ क. घ. द्रव्येण । १० क. च. "सी नैव च व्य । १९ क. च. वृत्तं ।

अन्यदेव दिवा शौचं रात्रावन्यद्विधीयते। अन्यदापत्सु विप्राणामन्यदेव ह्यना-पदि ॥ ११ ॥ दिवोदितस्य शौचस्य रात्रावर्धे विधीयते। तदर्धमातुरस्याऽऽहुस्त्व-रायामधमध्वाने ॥ १२ ॥ न्यूनाधिकं न कर्तर्व्यं शौचं शुद्धिमभीष्सता। प्रायश्चित्तेन युज्येत विहितातिक्रमे कृते ॥ १३ ॥ )

इति दाक्षे धर्मशास्त्रे पश्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

(अथ षष्ठोऽध्याय ।)

सूतकं तु प्रवश्यामि जन्ममृत्युँनिमित्तकम्। यावज्जीवं तृतीयं तु यथावद्नुपूर्वशः॥१॥ सेयः शौचं तथैकाहरूपहश्रतुरहस्तथा । षेड्दशद्वादशाहाश्र पक्षो मासस्तथैव च ॥२॥ मरणान्तं तथा चान्यदश पक्षास्तु सूतके। उपन्यासक्रमेणैव तन्मे निगदतः शृणु॥३॥ ग्रन्थाँर्थं यो विजानाति वेदमङ्गैः समन्वितम् । सकर्षं सरहस्यं च क्रियावांश्रेन सूर्तंकम् ॥ ४ ॥ राजर्त्विग्दीक्षितानां च बाले देशान्तरे तथा । व्रतिनां सत्रिणां चैव सद्यः शौचं विधीयते ॥ ५ ॥ एकाहाच्छुध्यते वित्रो योऽग्निवेदसमन्वितः । ज्यहा-त्केवलवेदस्तु दिहीनो दशभिदिंनैः ॥ ६ ॥ शुध्येदिषो दशाहेन द्वादशाहेन भूमिपः । वैश्यः पश्चदशाहेन शुद्रो मासेन शुध्यति ॥ ७॥अस्त्रात्वा चाप्यहुत्वा च ह्यदेत्वा ये तु अञ्जते । एवंविधानां सर्वेषां यावज्जीवं तु सूतकम् ॥ ८ ॥ व्याधितस्य कदर्यस्य ऋणग्रस्तस्य सर्वदा । कियाहीनस्य मूर्खस्य स्त्रीजितस्य विशेषतः ॥ ९ ॥ व्यसना-सक्तचित्तस्य पराधीनस्य नित्यशः । श्रद्धात्यागविहीनस्य भस्मान्त सूतकं भवेत्॥१०॥ सूतकं न कदाचित्स्याद्यावज्जीवं तु सूतकम् । एवं गुणविशेषेण सूतकं समुदा-हृतम् × ॥ ११ ॥ वर्णानामानुलोम्येन् स्त्रीणामेको यदा पतिः । दशाहषट् इयहैकाहं प्रसर्वे सूतकं भवेत् ॥ १२ ॥ यज्ञे प्रवर्तमाने तु जायते म्रियतेऽपि वा । पूर्वसंकल्पि-तार्थानां न दोषस्तत्र विद्यते ॥ १३ ॥ यज्ञकाले विवाहे च देवयागे तथैव च । हूयमाने तथा चान्नौ नान्नौचं नेव सूतकम् ॥ १४ ॥ स्वस्थकाले तथा सर्वे सूतकं परिकीर्तितम् । आर्पेट्ग्रस्तस्य सर्वस्य सुतकेश्पि न सूतकम् ॥ १५ ॥

इति दाक्षे धर्मशास्त्रे षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

<sup>×</sup> इतः परमधिकवचनान्युपलभ्यन्ते ख ग पुस्तकयोः—" सूतके मृतके चैव तथा च मृतसूतके। एतःसंहतशौचाना मृतशौचेन शुभ्यति। दानं प्रतिप्रहो होमः स्वाध्यायश्च निवर्तते। दशाहातु परं शौचं विप्रोऽहीत च धर्मवित्। दानं च विधिना देयमशुभात्तारकं हि तत्। मृतकान्ते मृतो यस्तु सूतकान्ते च सूतकम् । एतःसंहतशौचानां पूर्वाशौचेन शुष्यति। उभयन्न दशाहानि कुलस्थानं न भुज्यते। चतुर्थेऽहिन कर्तव्यमस्थिसंचयनं द्विते। ततः संचयनादृष्ट्यमङ्गस्पर्शो विधीयते " इति।

<sup>9</sup> क ध. च °दि। यिद्वा विद्वितं शौच तदर्घ तु निशि स्मृतम्। तदर्धमातुरे प्रोक्तमातुरस्यार्धम-ध्वनि। २ क. घ. च. °व्यं नित्यं शु°। ३ घ. °मेण च। ४ ग °त्युससुद्धनम्। ५ ग. था। दशाहो द्वादः शाहश्च। ६ क. ग घ. षडहृद्वा°। ७ ख. ग. °न्यार्थतो वि°। च. छ °न्यार्थान्यो वि°। ८ ख. ग. °तकी। रा°। ९ ख. ग. °ले त्विदं सर्थमशीचं प°। १० ख. ग. °पद्गतस्य स°।

#### ( अथ सप्तमोऽध्याय । )

अतः परं प्रवक्ष्यामि योगस्य विधिमुत्तमम् । लोको वशीकृतो यैस्तु यैरात्मा च वशी-कृतः ॥ १ ॥ इन्द्रियार्थास्तपस्तेषा योगं वक्ष्याम्यशेषतः (१)॥ २ ॥ प्राणायामस्तथा ध्यानं प्रत्याहारोऽथ धारणा। तर्कश्रीव समाधिश्र पडङ्गो योग उच्यते।। ३।। नारण्य-सेवनाद्योगो नानेकग्रन्थचिन्तनात् । व्रतैर्यज्ञैस्तपोभिर्वा न योगः कस्यचिद्धवेत् ॥४॥ न चं पैद्यामनाद्योगो न नासाग्रनिरीक्षणात । न च शास्त्रार्तिरिक्तेन शौचेन भव-ति कचित ॥ ५ ॥ न मोनमन्त्रकृहकैरनेकैः सुकृतैस्तर्था । लोकयात्रांभियुक्तस्य न योगः कस्यचिद्धवेत् ॥ ६ ॥ अभियोगात्तथाऽभ्यासात्तस्मिन्नेव सुनिश्चयात् । पुनः पुनश्च निर्वेद। योगीः सिध्यन्ति नान्यथा 🗱 ।। ७ ।। यश्चाऽऽत्में मिथुनो नित्यमात्म-क्रीडस्तथैव च । ऑत्मानन्दश्र सततगात्मन्येर्वं समाहितः ॥ ८ ॥ अस्मिनेव सुत्रश्रश्र संतुष्टो नान्यमानसः । आत्मन्येव सुर्तृप्तस्य योगो भवति नान्यथा ॥ ९ ॥ स्वमेऽपि योऽभियुक्तश्र जाग्रचैव विशेषतः। इद्दवचेष्टः स्मृतः श्रेष्टो वरिष्टो ब्रह्मवादिनाम्।।१०॥ यस्त्वात्मव्यतिरेकेण द्वितीयं नैव पश्यति। ब्रह्मभूतः स विद्वेयो दक्षपक्ष उदाहृतः॥११॥ विषयासक्ताचित्तो हिं कश्चिद्योगं न विन्दति । यत्नेन विषयासिङ्गं तस्माद्योगी विवर्जयेत् ॥ १२ ॥ विषयेन्द्रियसंयोगं केचिद्योगं वदन्ति च । अधर्मो धर्मबुध्या तु गृहीतस्तरपाण्डितैः ॥ १३ ॥ आत्मनो मनसश्चीव संयोगं च तथा परे । धँतान-मनसो होते केवलं योगवांश्वताः ॥ १४ ॥ दृत्तिहीनं मनः कृत्वा क्षेत्रज्ञं परमात्मिन । एकीकृत्य विमुच्येत योगोऽयं मुख्य उच्यते ॥ १५ ॥ कपायमोहिवक्षेपलज्जाशङ्कगदि-चेतसः । व्यापारास्तु समाख्यार्तीस्तैर्हीनं वशमानयेतु ॥ १६ ॥ कुटुम्बैः पञ्चिम-र्श्रीमः पेंध्र तत्र महत्तमः । देवासुरमञुष्यैस्तु स जेतुं नैव शक्यते ॥ १७ ॥

<sup>\*</sup> इत उत्तरमेतद्वनमधिकं ख. ग. पुस्तकयोः—" आत्मिविन्ताविनोदेन शौचक्रीडनकेन च । सर्व-भूतसम्तवेन योगः सिध्यति नान्यथा " इति ।

१ ख. °यार्थमतस्तस्य यो°। ग. °यार्थो जितो चेन तं योगं प्रश्रवीम्यहम् । प्रा°। २ च. च श्रह्मास । ३ ख ग. पश्याशना । ४ च. °तिरेकेण न शोचं न भनेत्क्वचि । ५ क. घ. इ. °कं. कुसृते । ६ च. °या। योगशास्त्राभि । ७ ख. °त्रानियु । ग. °त्रावियु । ८ घ. च. °योगः सिध्यति ना । ९ ग. °त्मिन रतो नि । १० ग. आत्मिनष्ठथ । ११ ग. °व स्वभावतः । रतक्षिव स्वयं तुष्टः सं । १२ ख. ग. °त्मोऽसो योगस्तस्य प्रसिध्यति । सुमोऽपि योगयुक्तः स्याज्जाश्रवापि वि । १३ ग. हि यतिमीक्षं न । १४ ख. ग. कि ख. ग. कि ला त । १५ ख. ग. छक्तानामधिका हो । १६ ग °तास्ताद्वित्वा व । १७ ख. ग. षष्टित्तत्र महत्तरः । दे ।

बलेन परराष्ट्राणि गृह्णञ्जूरस्तु नोच्यते । जितो येनेन्द्रियग्रामः स जूरः कथ्यते बुधै: ॥ १८ ॥ न स्थिरं क्षणमप्येकमुद्कं च यथोर्मिभि: । वाताहतं तथा चित्तं तस्मात्तस्य न विश्वसेत् ॥ १९ ॥ बाहर्मुखानि( णि ) सर्वाणि कृत्वा चान्तर्भुखानि (णि) वैरे। मनसैवेन्द्रियग्रामं मनश्राऽऽत्मानि योजयेत् ॥ २०॥ सर्वभावविानिः र्मुक्तं क्षेत्रज्ञं ब्रह्मणि न्यसेत् । एतैज्ज्ञानं च घ्यानं च शेषोऽन्यो ग्रन्थविस्तरः ॥ २१ ॥ चतुर्णी संनिकर्षेण फँछं यत्तदशाश्वतम् । द्वयोस्तु संनिकर्षेण शार्श्वतं पदयव्ययम् ॥ २२ ॥ यन्नास्ति सर्वलोकस्य तद्स्तीति विष्टयते । कथ्यमानं तथाऽन्यस्य हृद्ये नावतिष्ठते ॥ २३ ॥ स्वसंवेद्यं हि तद्बह्म कुमाँरी स्त्रीसुखं यथा । अयोगी नैव जानाति जात्यन्धो हि यथा घटम् ॥ २४ ॥ नित्याभ्यसनशीलस्य स्वसंवेद्यं हि तद्भवेत्। तत्सृक्ष्मत्वादिनिर्देश्यं परं ब्रह्म सनातनम् ॥ २५ ॥ बुधा ह्याभरणं भारं मलमालेपनं तथा । मन्यन्ते स्त्री च पूर्वश्र तदेव बहु मन्यते ॥ २६ ॥ सत्त्वोत्कटाः सुराः सर्वे विषयैश्व वशीकृताः । प्रमादिनि श्चद्रसन्त्वे मनुष्ये चात्र का कथा ॥ २७ ॥ तस्मात्त्यक्तकषायेण कर्तव्यं दण्डघारणम् । इतरस्तु न शक्नोति विषयैरभिभूयते ॥ २८ ॥ वैणवेन त्रिदण्डेन न त्रिदण्डीति कथ्यते । अध्यात्मदण्डयुक्तो यः स त्रिदण्हीति कथ्यते २९ ॥ वाग्दण्डोऽथ मनोदण्डः कर्मदण्डश्च ते त्रयः। यस्यैते तु त्रयो दण्डाः स त्रिदण्डीति कथ्यते ॥ ३०॥ त्रिदण्डव्यपदेशेन जीवन्ति बहवो जनाः । यो हि ब्रह्म न जानाति त्रिदण्डाहीं भवेत्र सः 🗱 ॥ ३१ ॥ नाध्येतव्यं न वक्तव्यं न श्रोतव्यं कदाचन । एतैः सर्वैस्तु संपन्नो यतिर्भवति नेतरः ॥ ३२ ॥ पारिव्राज्यं गृहीत्वा तु यः स्वधर्मे न तिष्ठति । श्वपदेनाङ्कायित्वा तं राजा शीघ्रं प्रवासयेत् ॥ ३३ ॥ एको भिक्षुर्यथोक्तस्तु द्वौ भिक्षू मिथुनं स्मृतम् । त्रयो ग्रामः समाख्यात ऊर्ध्व तु नगरायते ॥ ३४ ॥ नगरं हि न कर्तव्यं ग्रामो वा मिथुनं तथा। एतस्रयं प्रक्रवीणः स्वधमीष्ट्यवते यतिः ॥ ३५ ॥ राजवाती ततस्तेषां भिक्षावार्ता परस्परम् । स्नेहपैश्चन्यमात्सर्थे संनिकर्षात्र संज्ञयः ॥ ३६ ॥ लाभपूजा-निमित्तं तु न्याख्यानं शिष्यसंग्रहः । एते चान्ये च बहवः पप्रश्चाः कुतपस्विनाम् ॥ ३७ ॥ ध्यानं शौचं तथा भिक्षा नित्यमेकान्तशीलता । भिक्षोश्रत्वारि कर्माणि पश्चपं नोपपद्यते ॥ ३८ ॥

<sup>\*</sup> इत परमधिको अन्य ख. ग पुस्तकयो - ' ब्रह्मचर्य सदा रक्षेद्ष्ट्या मैथुनं पृथक । स्मरणं कीर्तनं केलि प्रेक्षणं गुह्मभाषणम् । संकल्पोऽध्यवसायश्च कियानिर्वृत्तिरेव च । एतन्मेथुनमष्टाङ्गं प्रवदन्ति मनीषिणः " इति ।

९ ख. ग चाभिमुखा°। २ ग. वै। सर्व चैवे°। ३ ग °तद्ध्यानं च योगश्च शेषा स्युर्यन्थविस्तराः। स्यक्त्वा विषयभोगांश्च मनो निश्चलता गतम् । आत्मशक्तिस्वरूपेण समाधिः परिकीर्तितः । च । ४ ग. पदं । ५ ख. ग. °तं ध्रुवमक्ष्य" । ६ ख. निरुच्यते । ७ ख. ग. °री मैथनं य" । ८ ख. ग. °स्य पुत्तं" । ९ ख. सुरास्तेऽपि °वि । १० ख. ग. °दिभि धुद्रसत्त्वैमीनुषैरत्र ।

तैपोजपैः कुँशी भूत्वा व्याधिता वसथाद्वहिः । दृद्धा प्रहगृहीताश्च ये चान्ये विक-लेन्द्रियाः ॥ ३९ ॥ नीरुज्य युवा चैव त्रह्मचर्याद्विनश्यति । ब्रह्मचर्याद्विनष्ट्रश्च क्रलं गोत्रं च नाशयेत् ॥ ४० ॥ वसन्नावसये भिक्षुर्मेथुनं यदि सेवते । तस्यावसथनाँशः स्यात्कुलान्यपि हि कुन्ताति ॥ ४१ ॥ आश्रमे तु यतिर्यस्य मुहूर्तमि विश्रमेत् । कि तस्यान्येन धर्मेण कृतकृत्योऽभिजायते ॥ ४२ ॥ संचितं यदुहस्थेन पापमामरणान्ति-कम् । निर्दहत्येव तत्सर्वमेकरात्रोषितो यतिः ॥ ४३ ॥ अध्वश्रमपरिश्रान्तं यस्तु भोजयते यतिम् । निाखिलं भोजितं तेन त्रैलोक्यं सचराचरम् ॥ ४४ ॥ यस्मिन्देशे वसेद्योगी ध्यायी योगविचक्षणः । सोऽपि देशो भवेत्पृतः कि पुनस्तस्य बान्धवाः ।। ४५ ॥ अद्वैतं च तथा द्वैतं द्वैताद्वैतं तथैव च । न द्वैतं नापि चाद्वैतमित्येतत्पार-. मार्थिकम् ॥ ४६ ॥ नाह द्वैतं च संबन्धो ब्रह्मभावेन भावितः । ईदृशायामवस्थाः यामवाप्त परमं पदम् ॥ ४७ ॥ द्वैतपक्षः समाख्यातौ द्वैतं ये तु समाश्रिताः । अद्वैतानां मवक्ष्यामि यथा शास्त्रस्य निश्चयः ॥ ४८ ॥ अजाऽऽत्मव्यतिरेकेण द्वितीर्यं नैव पश्यति । अतः वास्त्राण्यधीयन्ते श्रूयन्ते ग्रन्थैविस्तराः ॥ ४९ ॥ (अदक्षर्यां सं यथामोक्तमशेषा-श्रममुत्तमम् । अधीयते तु ये विमास्ते यान्त्यमरलोकताम् ॥ ५० ॥ इदं तु या पठे-द्भवत्या शृणुयाद्धमोऽपि वा । स पुत्रपौत्रपशुमान्कीर्ति च समवाप्नुयात्।। ५१॥ श्रावियत्वा त्विदं शास्त्रं श्राद्धकालेऽपि वा द्विजः । अक्षय्यं भवति श्राद्धं पितृभ्यश्रो-पजायते ॥ ५२ ॥ )

इति दाक्षे धर्मशास्त्रे सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ समाप्तामिदं दक्षमणीतं धर्मशास्त्रम् ।

<sup>\*</sup> धनुश्चिह्नान्तर्गतप्रन्थस्थाने ख. ग पुस्तकातिरिक्तपुस्तकेष्वयं प्रन्थ - योगमम्यस्यानस्य ध्रवं कश्चिः दुपद्रवः । विद्या वा यदि वाऽविद्या शरणं तु जनार्दन । कृत्वा पर्थड्कवन्धं करकमलपुटे न्यस्य हत्संब्रहेशे नासाप्रे स्थाप्य दृष्टिं स्थिरनिभृतपदं निश्चलं स्वस्यकायः । इच्छन्नाकारमेकं स भवति सक्कृती योगमार्गाजु-कारी तत्त्वज्ञानेन सर्वे भुवि भुवनिमदं मण्डलं याति भित्ता।य इदं पठते शास्त्रं विश्रेभ्यश्व प्रयच्छति। सर्वपापविशुद्धातमा ब्रह्मलोके महीयते "इति।

१ ख. °पोभिर्ये कृशीभूता व्याधितावसथाहतः । वृद्धा रोगगृ । २ ग. कृशीभूतो व्याधितोऽवसथा-बहः। वृ° । ३ क. च. °या । निरु । ४ ख. ग. °नाथस्य मूला । ५ ख. ग. °पि निकृ । ६ ख °मारमनि आब्दिकम् । विप्र(प्र) व्यति त°। ७ क. ङ च निर्हरस्ये°। ८ ख "तिः । ध्यानयोगप"। ग. "तिः। योगाश्र° । ९ क. इ. अधाऽश्र° । १० ख. ग ध्यानयो । ११ ख. हैं नैव तु सं । ग. हैं नैवान्यसं । १२ ग °वाप्यं प° । १३ म्ब. ग. °तो येऽद्वैतं तु व्यवस्थिता. । १४ स. °यं यो विप° । ग. "यं यदि प" । १५ ग. ततः । १६ ग. प्रन्थसंचयाः । १७ ख. °शास्त्रे यथा प्रोक्तमाश्रमप्रातिपालनम् । अ । १८ ख. पित्रंश्चैकोपतिष्ठते ।

### अँ तत्सद्धहाणे नमः ।

# देवलस्मृतिः।

सिन्धुतीरे सुखासीनं देवलं मुनिसत्तमम् । समेत्य मुनयः सर्वे इदं वचनमञ्जवन् ।। १ ॥ भगवन्म्छेच्छनीता हि कथं शुद्धिमवाप्नुयुः । ब्राह्मणाः क्षिया वैक्ष्याः शूद्राश्चैवानुपूर्वशः ॥ २ ॥ कथं स्नानं कथं शौचं प्रायश्चित्तं कथं भवेत् । किमाचारा भवेयुस्ते तदाचक्ष्व सविस्तरम् ॥ ३ ॥

देबल उवाच-त्रिश्रङ्कं वर्जयेदेशं सर्वे द्वादशयोजनम् । उत्तरेण महानद्या दक्षिणेन तु कीकटम् ॥ ४ ॥ प्रायाश्रेत्तं प्रवक्ष्यामि विस्तरेण महर्षयः ॥ ५ ॥ मृतसूते तु दासीनां पत्नीनां चानुलोमिनाम् । स्वामितुल्यं भवेच्छौचं मृते स्वामिनि यौनिकम् ॥ ६ ॥ अपेयं येन संपीतमभक्ष्यं चापि भक्षितम् । म्लेच्छैनींतेन विषेण अगम्यागमनं कृतम् ॥ ७ ॥ तस्य शुद्धं पवक्ष्यामि यावदेकं त वत्सरम् । चान्द्रायणं त विमस्य सपराकं मकीर्तितम् ॥ ८ ॥ पराकमेकं क्षत्रस्य पादकुच्छ्रेण संयुतम् । पराकार्धं त वैश्यस्य शृद्धस्य दिनपश्चकम् ॥ ९ ॥ नखलोमविहीनानां प्रायश्चित्तं प्रदापयेत् । चतुर्णामपि वर्णानामन्यथाऽशुाद्धिरस्ति हि ॥ १०॥ प्रायश्चित्तविहीनं त यदा तेषां कलेवरम् । कर्तव्यस्तत्र संस्कारो मेखलादण्डवर्जितः ॥ ११ ॥ म्लेच्छैनीतेन श्रुद्रैवी हारिते दण्डमेखले । संस्कारप्रमुखं तस्य सर्वे कार्य यथाविधि ॥ १२ ॥ संस्कारान्ते च विशाणां दाँनं घेतुश्च दक्षिणा । दातव्यं शुद्धिमिच्छद्भिरैश्वगोभूमिका-श्चनम् ॥ १३ ॥ तदाऽसौ तु कुटुम्बानां पङ्क्ति प्राप्नोति नान्यथा । स्वभार्यी च यथान्यायं गैच्छन्नेव विशुध्यति ॥ १४ ॥ अथ संवत्सराद्ध्वं म्लेच्छैनीतो यदा भवेत् । शयश्चित्ते तु संचीर्णे गङ्गास्तानेन शुध्यति ॥ १५ ॥ सिन्धुसीवीरसौराष्ट्रं तथा प्रत्यन्तवासिनः । \*कलिङ्गकौङ्कणान्वङ्गान्गेत्वा संस्कारमईति ॥ १६॥ बलाहासीकृता ये च म्लेच्छचाण्डालदस्याभिः। अञ्चर्भं कारिताः कर्म गवादिपाणिः हिंसनम् ॥ १७ ॥ उच्छिष्टमार्जनं चैव तथा तस्यैध भोजनम् । खरोष्ट्रविड्वराहाणा-मामिषस्य च भक्षणम् ॥ १८ ॥ तत्स्त्रीणां च तथा सङ्गं ताभिश्र सह भोजनम्।

<sup>\*</sup> एतदर्धस्थानेऽयं पाठो घ. पुस्तके—" काम्बोजसकलिङ्गाश्च गत्वा " इति ।

१ ख. °निपुंगवम् । २ ग. घ. ये । ३ घ. °ना तु विलो °। ४ ग. यौनक °। ५ क. धनं । ६ ग. घ. °रथगो °। ७ घ. °सौ स्वकु °। ८ क. गच्छन्नेव । ख गच्छेन्नेव । ९ क. ख, °न्गड्गाझानेन शुप्यति । १० घ. °व मक्षणम् ।

मासोषिते द्विजातौ तु पाजापत्यं विशोधनम् ॥ १९ ॥ चान्द्रायणं त्वाहिताग्नेः परा-कस्त्वथ वा भवेत् । चान्द्रायणं पराकं च चरेत्संवत्सरोषितः ॥ २० ॥ संवत्सरो-षितः श्रुद्धो मासाधै यावकं पिवेत् । मासमात्रोषितः श्रूदः कृच्छ्रपादेन शुध्यति॥२१॥ कर्ध्व संवत्सरात्करूपं प्रायश्चित्तं द्विजोत्तमेः । संवत्सरैश्रत्तभिश्च तद्भावमधिगच्छति ॥ २२ ॥ हासो न विद्यते यैस्य प्रायश्चित्तं दुरात्मनः । गुह्यकक्षाचिरोभ्रूणां कर्तव्यं केशवापनम् ॥ २३ ॥ प्रायश्चित्तं समारभ्य प्रायश्चित्तं तु कारयेत् । स्नान त्रिकालं कुर्वीत घौतवासा जितेन्द्रियः ॥ २४ ॥ कुशहस्तः सत्यवक्ता देवलेन ह्युदाहृतम् । वत्सरं वत्सरार्धे वा मासं मासार्धमेव वा ॥ २५ ॥ वलान्म्लेच्छैस्तु यो नीतस्तस्य शुद्धिस्तु की हशी । संवत्सरोषिते शूँद्रे शुद्धिश्वान्द्रायणेन तु ॥ २६ ॥ पराकं वत्स-रार्धे च पराकार्धे त्रिमासिके । मासिके पादकुच्छश्च नखरोमत्रिवर्जितः ।।२७॥ पाटोनं क्षियस्योक्तमर्ध वैदयस्य दापयेत् । प्रायिश्वतं द्विजस्योक्तं पादं शूद्रस्य दापयेत् ॥ २८ ॥ प्रायाश्रित्तावसाने तुं दोग्धी गौर्दक्षिणा मता । तथाऽसौ तु कुटुर्वान्ते ह्यप-विष्टो न दुष्याते ॥ २९ ॥ अशीतिर्यस्य वर्षाण बालो वाऽप्यूनपोडशः । प्रायश्चि त्तार्धमहीन्त स्त्रियो रोगिण एव च ॥ ३० ॥ ऊनैकादशवर्षस्य पश्चवर्षात्परस्य च । प्रायश्चित्तं चरेद्धाता पिता वाडन्योऽपि वर्धिता ॥ ३१ ॥ स्वयं व्रतं चरेन्सर्वभन्यथा नैव शुध्यति । तिलहोमं प्रकुर्वीत जपं कुर्यादतन्द्रितः ॥ ३२ ॥ संलापस्पर्शनिः खास-सहयानासनाश्चनात्। याजनाध्यापनाद्यौनात्पापं संक्रमते तृणाम् ॥३३॥ याजनं योनि-संबन्धं स्वाध्यायं सहभोजनम् । कुत्वा सद्यः पतत्येव पतितेन न संश्वयः ॥ ३४ ॥ संवत्सरेण पतित पतितेन सहाऽऽचरन । याजनासनयज्ञादि कुर्वाणैः सार्वकामिकम् ॥ ३५॥ अतः परं पवस्यामि प्रायश्चित्तामिदं ग्रूपम् । स्त्रीणां म्लेच्छैश्च नीतानां बलात्संबेशने कचित् ॥ ३६ ॥ ब्राह्मणी क्षत्रिया वैश्या शुद्रा नीता यदाऽन्त्यजैः । ब्राह्मण्याः कीदृशं न्याय्यं प्रायश्चित्तं विधीयते ॥ ३७ ॥ ब्राह्मणी भोजयेन्मलेच्छम. भक्षं भक्षयेद्यदि । पराकेण ततः शुद्धिः पादेनोत्तरतोत्तरान् (दानेनोत्तरोत्तरा) ।। ३८ ।। न कृतं मैथुनं ताभिरभक्ष्यं नैव भक्षितम् । शुद्धिस्तदा त्रिरात्रेण म्लेच्छा-**भेनै**व भक्षिते ॥ ३९ ॥ रजस्वला यदा स्पृष्टा म्लेच्छेनान्येव वा प्रनः । त्रिरात्रीं भुँ-षिता स्नात्वा पश्चगव्येन शुध्याति ॥४०॥ स्पृष्टा रजस्वलाऽन्योन्यं ब्राह्मणी शश्चिया

१ घ. °जातीनां प्रायक्षित्तं वि । २ ग. °द्भावं स च ग° । ३ ग. तस्य । ४ ग. विषे । ५ ख. ग. तु पुष्कला दक्षिणा स्मृता । ६ क "म्बान्तैहप" । ७ ग. "णः सार्वकालिक" । ८ ग. अथान संप्र । ९ व्य "णीमाज"। ग. "णी मजते म्लेच्छ" । १० ख. ग. "मुपोषि"।

तथा । त्रिरात्रेण विद्याद्धिः स्यादेवलस्य वचो यथा ॥ ४१ ॥ स्पष्टा रजस्वलाऽ-न्योन्यं ब्राह्मणी शृद्धैजा तथा । पश्चरात्रं निराहारा पश्चगन्येन शुध्याते ॥ ४२ ॥ ब्राह्मण्यनशनं कुर्यात्क्षञ्चिया स्नानमाचरेत । सचैलं वैश्यजातीनां नक्तं शुद्रे विनि-दिंशेत ॥ ४३ ॥ म्लेच्छामं म्लेच्छसंस्पर्शी म्लेच्छेन सह संस्थितिः । वत्सरं वत्सरादृध्वं त्रिरात्रेण विशुध्यति ॥ ४४ ॥ म्लेर्ड्छेहतानां चौरेर्वा कान्तारेर्षुं प्रवा-सिनाम । भुक्त्वा भक्ष्यमभक्ष्य वा क्षुधार्तेन भयेन वा ॥ ४५ ॥ पुनः प्राप्य स्वकं देशं चातुर्वर्ण्यस्य निष्कृतिः । कृच्छुपेकं चरेद्विपस्तदर्धं क्षञ्चियश्चरेत् । पादोनं च चरेंद्रैश्यः शृद्धः पादेन शध्यति ॥ ४६ ॥ गृहीता स्त्री बलादेव म्लेच्छेरीवींकता यदि । गुँवीं न शुद्धिमामोति त्रिरात्रेणेतरा शुचिः ॥ ४७॥ योषा गर्भे विधत्ते या म्लेच्छात्कामादकामतः। ब्राह्मणी क्षञ्चिया वैश्या शूद्रा वर्णेतरा च या॥ ४८॥ अभक्ष्यभक्षणें कुर्यात्तस्याः शुद्धिः कथं भवेत् । कृच्छ् सांतपनं शुद्धिर्धृतैयोंनेश्व पाचनम् ॥ ४९ ॥ असवर्णेन यो गर्भः स्त्रीणां योनौ निषिच्यते । अग्रद्धा सा भवे-नारी यावच्छल्यं न मुश्चिति ॥ ५० ॥ विनि सते ततः शल्ये रजसो वाऽपि दर्शन। र्तदा सा शुध्यते नारी विमलं काश्चनं यथा ॥ ५१ ॥ स गर्भो दीयतेऽन्यस्मै स्वयं प्राह्यो न कहिंचित्ं। स्वजातौ वर्जयेद्यस्मात्संकरः स्यादतोऽन्यथा ॥ ५२ ॥ गृहीो यो बलान्मलेच्छै। पश्च षट् सप्त वा समाः । दशादि विंशतिं यावत्तस्य शक्तिर्वि-धीयते ॥ ५३ ॥ प्राजापत्यद्वयं तस्य श्राद्धिरेपा विधीर्थते । अतः परं नास्ति श्लाद्धिः कुच्छ्रमेव सहोषिते ॥ ५४ ॥ म्लेच्छैः सहोषितो यस्तु पश्चमभूति विंग्नतिः । वर्षाः णि शुद्धिरेपोक्ता तस्य चान्द्रायणद्वयम् ॥ ५५ ॥ कक्षागुह्मक्रिरः इमश्रुभूलोमपरि-क्रन्तनम् । प्राहृत्य पाणिपादानां नखलोम ततः शुचिः ॥ ५६ ॥ यो दातुं न विजानाति पायश्चित्तं द्विजोत्तमः। शृद्धिं ददाति चान्यस्मै तदशुद्धेः स भाजनम्॥५७॥ सभायां स्पर्शने चैव म्लेच्छेन सह संविशेत । कुर्यात्स्नानं सचैलं तु दिनमेकमभो-

१ क. "द्रथा त" । २ क "च्छेईता" । ३ घ. "षु निवा" । ४ ख. गुर्व्या न शुद्धिमिच्छन्ति त्रि" । ५ क. ख. "त्रेण विशुध्यति । योषा । ६ ग "णं कृत्वा शुद्धिस्तस्याः क" । ७ घः "योनिविपा" । ८ क. ततः । ९ ग. "त्। स योनौ व" । १० ग. प्रकीर्तिता । "१ ग. शुद्धिर्यस्तु म्लेच्छैः सहोषितः । म्ले" ।

जनम् ॥ ५८ ॥ माता म्लेच्छत्वमागच्छेत्पितरो वा कथंचन । असूतकं च नष्टस्य देवलस्य वचो यथा ॥ ५९ ॥ मातरं च परित्यज्य पितरं च तथा सुतः । ततः वितामहं चैव शेषपिण्डं तु निर्वपेत् ॥ ६० ॥ स्त्रीणां चैव तु शूद्राणां पतितानां तथैव च । पश्चगव्यं न दातव्यं दातव्य मस्त्रवर्जितम् ॥ ६१ ॥ वरुणो देवता मुत्रे गोमये इच्यवाहनः । सोमः क्षीरे दिध्न वायुर्धते रविरुदाहतः ॥ ६२ ॥ गोमूतं ताम्रवर्णायाः श्वेतायाश्रेव गोमयम् । पयः काश्चनवर्णाया नीलायाश्रापि गोर्देषि ॥ ६३ ॥ घृतं वै कृष्णवर्णाया विभक्तिवर्णगोचरा । उदकं सर्ववर्णं स्यात्कस्य वर्णों न गृह्यते ॥ ६४ ॥ अपण्मात्रिकं तु गोमूत्रं गोमयं च कुशोदकम् । त्रिमात्रिकं घृतं क्षीर दाध स्यादशमात्रिकम् ॥ ६५ ॥ त्रते तुँ सर्ववणीनां पञ्चगव्यं तु संख्य-या । प्रायश्चित्तं यथोक्तं तु दातव्य ब्रह्मवादिभिः ॥ ६६ ॥ अन्यथा दापयेद्यस्तु प्रायश्चित्ती भवेद्द्विजः ॥ ६७ ॥ कपिलायाश्च गोर्दुग्ध्वा धारोष्णं यः पयः पिवेत् । एष व्यासकृतः कुच्छः श्वपाकमापि शोधयेत् ॥ ६८ ॥ तिलहोमं मकुर्वीत जपं कुर्यी-द्तन्द्रितः । विष्णे। रराटमन्त्रेण प्रायश्चित्ती विशु-यति ॥ ६९ ॥ बहुनाऽत्र किसु-क्तेन तिल्होंमो विधीयते । तिल्लान्दस्वा तिल्लान्धुक्त्वा कुर्वीताघनिवारणम् ॥७०॥ संपादयन्ति यद्विमाः स्त्रानं तीर्थफलं तर्पः । संपादी ऋमते पापं तस्य संपद्यते फलम् ॥ ७१ ॥ प्रायश्चित्तं समाख्यातं यथोक्तं देवलेन तु । इतरेषामृषीणां च नॉन्यया वाक्यमह्य ॥ ७२ ॥ सुवर्णदानं गोदानं भूमिदानं गवाह्निकम् । विवेभ्यः संव-यच्छेन मायश्चित्ती विशुध्यति ॥ ७३ ॥ पञ्चाहानसहवासेन संभाषणसहाशनैः। संपाश्य पश्चगव्यं तु दानं दत्त्वा विशुध्यति ॥ ७४ ॥ एकद्वित्रिचतुःसंख्यान्वत्स-रान्संवसेद्यदि । म्लेच्छवासं द्विजश्रेष्ठः क्रंभतो द्रव्ययोगतः ॥ ७५ ॥ एकाहेन तु गोमूत्रं व्यहेनैव तु गोमयम् । त्र्यहात्क्षीरेण संयुक्तं चतुर्थे दिधिमिश्रितम् ॥ ७६ ॥ पश्चमे घृतसंपूर्ण पञ्चगन्यं मदापयेत् । पश्चसप्तद्शाहानि पैंऋदैशाच विंशतिः ॥७७॥ संवासं च प्रवक्ष्यामि देहशुद्धि द्विजन्मनाम् । पैर्ड्वाहं पञ्चगन्यं स्यात्पादकुच्छ्रं दशा-हिके ॥ ७८ ॥ पराकं पश्चद्रशैंभिविँशेऽतिकृच्छुमेव च । उदरं प्रविशेर्धंस्य पश्चमव्यं विधानतः ॥ ७९ ॥

\*एतद्रचनस्थानेऽयं पाठः--"एकमात्रं तु गोमूत्रं गोमयं तु दिमात्रकम् । त्रिमात्रकं घृतं क्षीरं दिष स्याइशमात्रकम् " इति ख. ग. पुस्तकयोः ।

१ क. वैनगो । २ ख. ग. पि तु कस्य । ३ ग दुष्यति । ४ ग. तु पश्चव । ५ ख. ग. क्यं नाइगोः सह । अ । ६ श. प. । सम्यक्पादकृते । ७ ग था वक्तमहीते । सु । ८ श. भ्यः प्रथमं यच्छे । ८ श. ति । एवं दिसहवा । व. ति । सहिद्वा । १० ख. ग. मिते दे । १९ ग. कि सपक्ष स्कृतिंशतिः । १२ घ. पश्चाशदक्षि । १२ ख. (दश्चि । १४ क. ख. पश्चाहे । १५ ख. ग. भि तिशे हुन्हें समावरेत् । क । १६ इ. भ. श्वस्तु प ।

यत्किचिद्दुष्कृतं तस्य सर्व नश्यति देहिनः । पश्च सप्ताष्ट दश्च वा द्वाद्याहोऽपि विंशतिः । म्लेच्छैनीतस्य विशस्य पश्चगव्यं विशोधनम् ×॥ ८० ॥ क्ष पश्चगव्यं च गोक्षीर दिध मूत्रं घृतं पयः। प्राश्यापरेऽह्न्युपवसेत्कृच्छ्रं सांतपनं चरेत्॥८१॥ पृथक्सांतपनं द्रव्यैः षडहः सोपवासकः । सप्ताहेन तु कुच्छ्रोऽयं महासांतपनंः स्मृतः ॥ ८२ ॥ पणींदुम्बरराजीविबल्वपत्रक्कशोदकः । पत्येकं प्रत्यहं पीतैः पू(प)णी-कृच्छ्र उदाहृतः ॥ ८३ ॥ तप्तश्चीरघृताम्बूनामेकैकं प्रत्यहं पिवेत् । एकरात्रोपवासश्च तप्तकुच्छ्रस्तु पावनः ॥ ८४ ॥ एकभक्तेन नक्तेन तथैवायाचितेन तु । उपवासेन चैकेन पादछ्च्छ्र उदाहृतः ॥ ८५ ॥ कच्छ्रातिकृच्छ्रः पयसा दिवसानेकविंशतिम् । द्वादशाहोपवासेन पराकः परिकीर्तितः ॥ ८६ ॥ पिण्याकशाकतकाम्बुसक्तृनां प्राति-वासरम् । एकरात्रोपवासश्च कुच्छ्रः सौम्यः प्रकीर्तितः ॥ ८७ ॥ एषां त्रिरात्रमम्यासादेकैकस्य यथाक्रमम् । तुल्लापुरुषं इत्येष ज्ञेयः पश्चदशाहिकः ॥ ८८ ॥ तिथि दृद्धा चरेत्पण्डाक्शुक्के शिख्यण्डसंमितान् । एकैकं हासयेत्पण्डानकृच्छ्चान्द्रायणं चरेत् ॥ ८९ ॥ यथाकथंचित्पण्डानां चत्वारिशच्छतद्वयम् । इति देवल्(ले) [न]कृतं धर्मशास्त्रं प्रकीर्तितम् ॥ ९० ॥

समाप्तेयं देवलस्मृतिः।

<sup>×</sup> अद्रैव देवलस्मृते परिसमाप्तिर्दश्यते ख ग पुस्तकयो । अग्रिमग्रन्थस्तु न विद्यते । \* एतदादि-वचनानां पाठो याज्ञवन्त्र्यस्मृतौ किंचिद्धेदेनोपलभ्यते ।

१ वरं पर्न स्मृतम्। प°। २ क पिनिस्ये"। ३ क 'हिकम्। ति°। ४ घ. स्मृतम्।

## प्रजापतिस्मृतिः।

पितुर्वाक्यार्थकारी च रुचिः शम्लोचया सह । नगस्योवाच देवेशं ब्रह्माणं जगतः पतिम् ॥ १ ॥ ब्रह्मान्विधे विरिश्चेति धातः शंभा प्रजापते । त्वत्पसादादिमं धर्म जग्राह पित्वाक्यतः ॥ २ ॥ अनया सह तीर्थेषु मया श्राद्धान्यनेकशः । कृतानि षितृतुष्ट्यर्थे धनार्थे पुत्रकाम्यया ॥ ३ ॥ स्मृतयश्च पुराणानि त्वया दृष्टान्यनेकशः । दृष्ट्रस्त्वनेकथा धातः श्राद्धकल्पः सविस्तरः ॥ ४ ॥ तथाऽप्यसंशयापत्रं क्रियमाण-विधि वद । येन विज्ञानमात्रेण न मुह्येऽहं कदाचन ॥ ५ ॥ चतुर्णामपि वेदानां शाखाः सन्ति सहस्रशः । अज्ञानादल्पशास्त्रार्था मोहयन्ति पदे पदे ॥ ६ ॥ कत्मि-न्काले च कर्तव्यं कर्ता श्राद्धस्य कीदशः। द्रव्यं देशः पाककर्ता कदा विमान्निमञ्चन येत ॥ ७ ॥ ब्राह्मणाः कीदशास्तत्र नियमास्तत्र कीदशाः । श्राद्धोपहारपात्राणि भक्ष्यं तत्कालदेवता ॥ ८ ॥ ततः श्राद्धेषु के मन्त्राः पदार्थादिक्रमः कथम् । आस-नावाहनान्यर्घोऽग्रौ होमः पात्रा(त्र)लम्भनम् ॥ ९ ॥ विश्रभोज्यं पिण्डदानं क्षमाप-नविधिक्रमम् । वैश्वदेवं भृत्यभोज्यं वद सायंतनं विधिम् ॥ १० ॥ ब्रह्मोवाच--पितरस्तव तुष्टा वै रुचे शृणु महामते । मालिन्यां रौच्यनामा वै त्वत्तः पुत्रो भवि-ष्यति ॥ ११ ॥ नदी तर्तुमनाः पारं पराचारस्य वि(वे)ित्त कम्(कः)। त(क)ल्पशास्त्र-(स्नाणि) स्मृतयः श्राद्धकल्पा व्यवैद्विजाः (कृताः) ॥ १२ ॥ ममापि संशयस्तत्र श्राद्ध-करपाम्बुधो रुचे । तथाऽपि शास्ताण्यालोच्य वक्ष्ये निःसंशयं वचः । १३ ॥ शास्त्र-निष्टैः शुक्रवाक्येर्धुहान्ति द्विजसत्तमाः । भवन्ति बिलनस्तस्माद्राक्षेसा बलहारिणः ॥१४॥ निरस्य शुक्रवाक्यानि(णि) सिद्धान्तस्मृतिनिश्चयम् । श्राद्धकल्पस्य वक्ष्येऽहं भक्त्या तुष्टो रुचे तव ॥ १५ ॥ त्वया पृष्टं कदा श्राद्धं रुचं मम्लोचया सह । जुणु संक्षे-पतो विचम कालकतो सनुक्रभात् ॥ १६ ॥ दृद्धी क्षयेऽह्य ग्रहण युगादी महालये श्राद्भमासु तीर्थे । सूर्यक्रमे पर्वसु वैधृती च रुची व्यतीपात्रातेऽष्टकासु ॥ १७ ॥ द्रव्यस्य रंपत्सु मुन्यं ( नी ) न्द्रसङ्गेः कार्र्येषु मन्वादिषु सद्वते स्यात् । छायासु मातंगभवासु नित्यं श्राद्धस्य कालः स च सर्वदोक्तः ॥ १८ ॥

१ ख. °क्साव°। २ क. 'म्ये च म'।

वृद्धौ माप्ते च यः क्कुर्याच्छ्राद्धं नान्दीमुखं पुनान् । तस्याऽऽरोग्यं यशः सौख्यं विव-धन्ते धनमजाः ॥१९॥ श्राद्धं कृतं येन महाल्येऽस्मिन्पित्रोः क्षयाहे ग्रहणे गयायाम्। किमश्वमेधैः पुरुषैरनेकैः × पुण्यैरिमेरन्यतमैः कृतैः किम् ॥ २०॥ दर्शश्राद्धं च यः कुर्याद्वाह्मणैर्श्रह्मवादिभिः । पितरस्तेन तृष्ठा वै प्रयच्छन्ति यथेप्सितम् ॥ २१॥ माघे पश्चदशी कृष्णा नभस्ये च त्रयोदशी । तृतीया माधवे शुक्का नवम्यूर्जे युगा-दयः ॥ २२॥ भाद्रे कलिद्धीपरे चैव माघे त्रेतातृतीया नवमी कृते च। युगादयः पुण्यतमा इमाश्च दत्तं पितृणां किल चाक्षयं स्यात्॥ २३॥ यावदायाति तत्पर्व वर्धते दिगुणक्रमम्। दिने दिनेऽस्विलं दानं दत्तं वैधृतपर्वाण ॥ २४॥ संक्रान्तौ च व्यतीपाते मन्वादिषु युगादिषु । श्रद्धया स्वल्पमात्रं च दत्तं कोटिगुण भवेत् ॥ २५॥ पूर्वजा-मनुजान्देवान्सति द्रव्ये न वै यजेत्। मन्दाग्नि रामयावी च दरिद्रश्च प्रजायते ॥ २६॥

छायासु सोमोद्भवजासु पुण्यं देवार्चनं गोतिलभूषदानम् । करोति यो वै पितृपिण्डदान दूरे न तस्यास्ति विभोविमानम्।।२७॥ चन्द्रग्रहे लक्षगुणं पदत्त विवर्धते कोटिगुणं रिवग्रहे।

गजाश्वभू स्वमितलाज्ययोषिद्दानस्य संख्या न मयाऽत्र गण्यते ॥ २८ ॥ पितृणां नरकस्थानां जलं तीर्थस्य दुर्लभम् । तेन संतर्पिताः सर्वे स्वर्गे यान्तीति मद्भचः ॥ २९ ॥ अष्टकासु च सर्वासु तथा चान्वष्टकासु च । पिण्डदानं प्रकर्तव्य-मक्षय्यतृप्तिकारकम् ॥ ३० ॥ अष्टकासु च सर्वासु साधिकैर्नवदैवतम् । पित्राद्यं मातृमध्यं च कर्तव्यं न निरि विकै: ॥ ३१ ॥ महायज्ञरतः शान्तो लौकिकाधिं च रक्षयेत् । धर्मशास्त्रोक्तमार्गी यः स साग्निकसमो मतः ॥ ३२ ॥ इष्टे गृहसमायाते पुज्ये यज्वानि मन्त्रदे । वेदज्ञैः सर्वज्ञास्त्रज्ञेहृष्यन्त्यखिलपूर्वजाः ॥ ३३ ॥ त्रतस्थो व्रतसिद्धचर्थं श्राद्धं कुर्यादिपिण्डकम् । विना श्राद्धेन यत्कर्मे तत्सर्वे निष्फलं भवेत् ॥ ३४ ॥ सपिण्डदानं सौभाग्य काम्यश्राद्धं त्रिपौरुषम् । कार्यं भाषीसु तेनैतत्स-विकामफलपदम् ॥ ३५ ॥ नित्यश्राद्ध सदा कार्ये पितृणां तृप्तिहेतुकम् । स विष्णुः रिति विज्ञेयो नित्यं मीणाति पूर्वजान् ॥ ३६ ॥ श्राद्धान्यनेकशः सन्ति पुराणो-क्तानि वै इवे । फलपदानि सर्वाणि तेषामग्रयो महालयः ॥ ३७ ॥ सत्यवाक्शु-छचेता यः सत्यव्रतपरायणः । नित्यं धर्मरतः शान्तः स भिन्नालापवर्जितः ॥ ३८ ॥ अद्रोहोऽस्तेयकर्मा च सर्वेत्राणिहिते रतः । स्वस्त्रीरतः सविनया (यो) नयचक्षुरकर्कशः ॥ ३९ ॥ पितृमातृवचःकर्ता गुरुवृद्धपराष्टि ( स्ति ) कः । अद्धार्खर्वेदशास्त्रज्ञः कियावान्भैक्ष्य ( क्ष ) जीवकः ॥ ४० ॥ स तु अ। द्वं यदा

क्र्यात्पत्रपाकेन सद्द्विजै:। तदा श्राद्धसहस्त्रेर्यत्त्रीतिस्तज्जायते भृशम् ॥ ४१ ॥ तिर्य-ङ्मनुष्ययोनौ हि को भेदः क्षुनृषा समाः । सत्यवाङ्मानुषो धर्मः सुखं दुःखं समं स्मृतम् ॥ ४२ ॥ भैक्ष्य ( क्षं ) द्रव्यं हि विवाणां क्षञ्चियाणां वजापितम् । वैश्यानां कुषिवाणिज्यं शूद्राणां सेवयाऽऽगतम् ॥ ४३ ॥ धनं पवित्रं विप्राणायस्ति तीर्थ-समर्पितम् । तर्पयत्तेन वै देवान्मृतान्पितृगणातिथीन् ॥ ४४ ॥ स्वस्ति दाच्य द्विजै-नीतं धनं दुष्ट्रशतिग्रहम् । अग्नितीर्थेषु पतितं सद्यो याति पवित्रताम् ॥ ४५ ॥ अया-चितं धनं पूर्तं शुक्करुत्त्या समागतम् । विवाहलब्धं वेजिनं ( विजितं ) पैत्रं (पिट्यं ) शिष्यानिवेदितम् ॥ ४६ ॥ ब्राह्मणः क्षत्रियविशां जीव्यद्वत्तिं समाश्रयेत् । स्वद्व-त्तेरुपहानित्वास श्वष्टत्त्या (ति ) कदाचन ॥ ४७ ॥ वर्णानां तु विधा द्वति रुत्तमा मध्यमाऽधमा । हासपुण्यफलाशस्य कमात्तद्धनदानलः (तः )।। ४८ ॥ धनं चिकित्सासंबन्धि ग्रामयाच(ज)कगायिनी(नाम्) । कथत्व (या च) समानी-तमग्राह्यं पितृकर्मणि ॥ ४९ ॥ चित्रकृत्रटवेदयानां धारकार(रे)क्षुंपर्दिनाम् । स्वस्त्या अपि न तद्ग्राह्यं घनं कथककूटयोः ॥ ५० ॥ मूल्यैश्रिकित्सां कुरुते कथां चित्रां तनोति यः। गीतं गायति भृत्यर्थे विषः सन्द्रवगी मतः ॥ ५१ ॥ युगधर्मेण वर्णानां धनं ग्राह्यं द्विजातिभिः। प्रकृतिना परिस्वस्त्या न्यायागतम्थो यदि ॥ ५२ ॥ सरित्समुद्रतायेक्ये वापीकृपसरित्तटं। देवजुष्टे च संप्राप्ते देशे श्राद्धे मुहान्तरे ॥ ५३॥ धात्रीविल्ववटाश्वत्थम्नुनिचैत्यगजावि(न्वि)ना । श्राद्धं छायासु कर्तव्यं प्रासादाद्रौ महावने ॥ ५४ ॥ न गृहं गृहमित्याहुर्श्वहिणी ग्रह्मुच्यते । ग्रहे तिष्ठति सा यावसा-वत्तीर्थसमं गृहम् ॥ ५५ ॥ पत्नी पाकं यदा कुर्यात्युत्रः पुष्पकुशान्हरेत । किं गयायां यदि श्राद्धं स्वकाले स्वग्रहे भवेत् ॥ ५६ ॥ स्वगोत्रा सुभागा नारी स्नानृभर्तृसु-तान्विता । गुरुशुश्रूषणोपेता पित्रकं कर्तुपर्हति ॥ ५७ ॥ आचार्यानी मानुलानी पितु-मातृस्वसा स्त्रसा । एता ह्यविधवाः कुर्युः पितृवाकं सुना स्तुषा ॥ ५८ ॥ बहुप्रजास्तु या नार्यो भ्रातृवत्यः कुलोद्भवाः । पश्चाशत्परितोऽब्दानां यदि वा विधवा अपि ॥ ५९ ॥ पितृव्यभातृजायाश्च मातरः पिनृमातरः । क्रुपुः सदा पित्र (इयं)मृदुः(दु)-शीला च गोत्रिणी ॥ ६० ॥ सिताईवाससा युक्ता मुक्तकेशा विकःबुकी । शिरो-स्ताता व्याधिता स्त्री पाकं क्रुयीश्र पैतृकम् ॥ ६१ ॥

१ क. 'श्चरम'। २ ख. 'गोत्तमः। यु'। ३ ख. 'थोऽपि वा। स'।

भ्राता पितृव्यो भ्रातृव्यः स्वसृपुत्रः स्वयं पचेत् । पित्रानं(ताडनं) च सुतः शिष्यो दौहित्रो दुहितुः पतिः । ६२ ॥ अक्रोधनैः शौचपरौरिति गाथामुदीरयन् । सायमा-मन्त्रयेद्विमाञ्श्राखे दैवे च कर्मणि ॥ ६३ ॥ नियन्त्रणं स्त्रयं द्याद्भातु(ता)शिष्यः सुता अपि। न स्त्रीबालैः स्वगोत्रान्यैर्न ख्याप्य न च दूरतः ॥ ६४ ॥ देवे दृद्धौ तीर्थकाम्यनदोत्पन्नैः(न्ने)समागते । न दुष्याति मनःस्थैर्यात्मातः सद्योनिमन्त्रणम् ॥६५॥ प्रसाद्यतामिर्तात्युक्तवा द्विस्त्रिर्देयं निमन्त्रणम् । यत्स्वीकृतं स्त्रिया सम्यक्सत्यं वित-थमन्यथा(!) ॥ ६६ ॥ यतीनामगृहस्थानां प्राघूर्णब्रह्मचारिणाम् । सर्वदौनं मन्त्रणं वन्धुभृत्यबालसुहृत्स्त्रिया(!) ॥ ६७ ॥ अदैवान्तरतःश्राद्धेदम्पत्यङ्गी वृथा भवेत् (!) निमन्त्रणं भवेद्यस्य लोभात्काकत्वमाप्नुयात् ॥ ६८ ॥ निमन्त्रणेऽप्रयातच्यं तं नियुक्तो लघुर्वजेत्(!)। सर्वदानलघोज्येष्ठौ वृथापाकीत वा यतः (!) ॥ ६९॥ ब्रह्मकर्मरताः शान्ता अपापा अग्निसंश्रिताः । कर्मनिष्ठास्तपोनिष्ठा वेदार्थज्ञाः कलो-द्भवाः ॥ ७० ॥ मातृपितृपराश्चेव ब्राह्म्यै(ह्म) हत्त्युपजीविनः । अध्यापको ब्रह्म-विदो ब्राह्मणाः श्राद्धसपिद ॥ ७१ ॥ स्वकीयशाखिनो ग्रुख्याः श्राद्धे वेदविदां वर । पङ्क्तिपावनाः सर्वेषामेको वै सामविद्भवेत् ॥ ७२ ॥ गुरुश्वश्चरजामातृदौ-हित्रभगिनीसुताः । आसनाहीः पितृश्राद्धे योग्याः पूज्याश्च मातुलाः ॥ ७३ ॥ भार्या रजस्वला यस्य हुता त्यक्त्वा दिवं गता। अश्राद्धार्दाः सर्वेध्यास्य मृतनुकं गर्भदृषिता(!) ॥ ७४ ॥ योऽभार्यः सन्बलं चेतः संयम्याविधुरो भवेत् । क्रियापरः श्रुतेर्वेत्ता श्राद्धे वै भोजयेत्पितुः ॥७५ ॥ श्रुतिज्ञं कुलजं शान्तं प्रजावन्तं जितेन्द्रियम्। मृतभार्यमिप श्राद्धे भोजयेदविशिङ्कलः॥ ७६ ॥ \* अश्रजो मृतपत्नीकः सर्वकर्मसु गहिंत: । छन्दो विनाऽपि न स्थेयं दिनमेकं विनाऽऽश्रमम् ॥ ७७ ॥ यस्य पुत्राः सदाचाराः श्रुतिज्ञा धर्मसंमुखाः । पितृभक्तिरता दान्ता न वैधव्यं (धुर्यं ) मृतिस्त्रायि ॥ ७८ ॥ तुरीये धास्त्रि यस्तिष्ठेत्संधौ मध्यानिश्चि क्षणम् । अनार्योऽप्यनपत्योऽपि श्राद्धे पुण्यैरवाप्यते ॥ ७९॥

\* अप्रना इलोव भवितु युक्तम्।

१ क. °दानम १। २ ख. °द्भपख हुगी।

षोडशाब्दात्परं श्राद्धे विपाणां सप्तसप्तकेः । भोजयोत्पतृकार्यार्थे ततोऽन्यान्देवकर्मणि न पुत्रपुत्री तदपत्यभार्या न वन्धुरङ्गीकृतैचित्तथारणम् ।

संप्राप्य वैघव्य(धुर्य)मनङ्गसंभवो यातिष्ठाति व्यक्ततया स वर्ज्यः ॥८१॥ रोगी हीनातिरिक्ताङ्गः काणः पौनर्भवस्तथा। अवकीणीं कुण्डमोली कुनखी इयाव-दन्तकः॥८२॥भृतकाध्यापकः कुष्ठी कन्यादृष्यभिशस्तकः । क्रीबान्धमूकबिधराः कुजश्री (नखी) दृषछीपतिः ॥ ८३॥ परपूर्वीपतिः स्तेनः कर्मदुष्टश्च निन्दितः । भोक्तारः षोडश्चे यस्य(ये च)ने वर्ज्या द्रव्यलोभतः ॥ ८४ ॥ द्रपोत्सर्गस्य कर्तागे वर्जनीयाः सदैव हि । पितुर्शृहेषु या कन्या रजः पश्यत्यसंस्कृता ॥ ८५ ॥ सा कन्या द्वषली ज्ञेया तत्पतिर्देषलीपतिः । महिपीत्युच्यते भार्या सा चँव व्यभिचारिणी ॥ ८६ ॥ तान्दो-षान्क्षमते यस्तु स वै माहिषकः स्मृतः । अज्ञान।दथ वा लोभान्मोहाद्वाऽपि विशेषतः ॥ ८७ ॥ समर्घ योऽन्नमादाय महार्घ तु प्रयच्छति । स वै वार्धुपिको नाम अनर्हः सर्वेकर्मसु ॥ ८८ ॥ द्वषोत्सर्गस्य कर्तार यदि पश्यन्ति पूर्वजाः । रौरवं नरकं यान्ति कुम्भीपाकं सुदारूणम् ॥ ८९ ॥ कालालकं वार्धुापिकं मध्ये च द्ववलीपतिम्। श्राद्धे माहिषक दृष्टा निराशा यान्ति पूर्वजाः ॥ ९० ॥ यो छोभादसवर्णानामाद्य-श्राद्धान्यनुक्रमात् । स पोडशक(शं) द्यपोत्सर्गं क्रयीत्कालालकः रमृतः ॥ ९१ ॥

अथ नियमानाइ-

दन्तधावनताम्बूलं स्त्रिग्धस्तानमभोजनम् । दानं मतिग्रहो होमः श्राद्धभुगष्ट वर्जयेत ॥ ९२ ॥ आद्धे निमन्त्रितो विपो वर्जयेत्स्वीनिषेवणम् । पूर्वेद्यश्च परेद्यश्च वर्जयेद्धो-जनद्वयम् ॥ ९३ ॥ नीचसंभाषणं याज्यं दिवानिद्रां प्रतिग्रहम् । स्रीममुप्णी-दकैः स्नानं वर्जयेच्छ्। दक्रद्धुवम् ॥ ९४॥ न च सीमान्तरं गच्छेन स्मशानं जिना-स्रयम् । श्राद्धकृत्सर्वदा पश्येन्नोदक्याः (क्यां) श्वपचं शवम् ॥ ९५ ॥

श्रीखण्डं दर्भसूत्रं यवतिलतुलसीशतपवित्रा(शातपत्रं च)कर्ता धूपं(पो)दीपोदपात्रं कुरुम्म(म)फलजत्यं(लं) पत्रभूमभोम(म्यास)नानि ।

श्रीशः शाल्वे च पात्रे द्विजमधुमकृदान्ध्वित्रहेमार्घपात्रा-

ण्यश्रं श्राद्धोपहारः सुतगृहगृहिणीशुभ्रवासांसि कालः ॥ ॥ ९६ ॥ श्रीखण्डमर्चयेच्छ्रेष्ठं सकर्पूर सकेसरम् । पूर्वजानां तु देवानां नान्यन्मलयजादिकम्॥९७॥ मन्त्रपूता हरिद्रणीः नातर्विमसमुद्धृताः । गोकर्णमात्रा दर्भाः स्युः पवित्राः पुण्यभू-

मिजाः ॥ ९८ ॥ जुक्तः कृष्णः कृष्णतरश्रतुर्थो जनिस्तिसः । उत्तरोत्तरतः श्रादे पितृणां तृप्तिकारका ॥ ९९ ॥ तुलस्यः सर्वदेवानां समझर्यः शुभावहाः । पूर्वजानां यथा प्राप्ता सैको दिष्ठ विमक्षरी ॥ १०० । अगस्त्यं भृङ्गिराजं च तुलसी शतपः त्रिका । तिलं च तिलपुष्पं च पडेते पितृबल्लभाः ॥ १०१ ॥ त्रिगुणं सूत्रमादद्यात्म- तिपिण्डं नवोद्गतम् । सामगानां तु संलग्नं सर्वेषामेकतन्तुना ॥ १०२ ॥ धूपं(पो) गुम्गुलुना कार्य(यों) दीपस्तैलघृतेन तु । तुलसीशतपत्राभ्यां पूजनं पितृवल्लभम् ॥ १०३ ॥ चम्पको दमनः कुन्दकलम(र)वीरोऽथ केतकी। जातिदर्शनमात्रेण निराशा यान्ति पूर्वजाः ॥ १०४॥ अनन्तर्गीर्भणं साग्रं कौर्य द्विदलमेव च । पादेशमात्रं सर्वत्र पवित्रं सर्वकर्मसु ॥ १०५ ॥ वासश्रतुर्विधं शोक्तं त्वक्सूत्रं कृमिरोमजम्। उत्तरोत्तरतः श्रेष्ठं प्रक्षाल्यं श्राद्धकर्मणि ॥ १०६ ॥ धीतं सप्ताष्ट्रहस्तैः स्यादुत्तरीयं तदर्धकम् । वाससी सर्वदाचा(धा)र्थे दग्धैरूच्या(क्षा)र्द्रवर्जिते ॥ १०७ ॥ त्यजेत्पर्यु-षितं पुष्पं त्यजेत्पर्युषितं जलन् । न त्यजेजाह्मवीतोयं तुलसीदलपङ्काम् ॥१०८॥ गोमयेनोपालिप्ता भूः पवित्रा सर्वकर्मसु । गोमूत्रेणोक्षिता तीर्थे विष्णुपादाम्बुसेविता ॥१०९॥पात्राण्यध्याणि ख(खा)इगानि हेमरूप्यमृदामपि । उ(औ)दुम्बराणि प(पा) र्णानि देवत्वे(कृ)त्योद्भवानि च ॥ ११० ॥ हेमरूप्यमये पात्रे पिण्डत्रयं विनिःक्षिपेत भीरबे कांस्य खाड्गपात्रे न च मृन्मयकाष्ठजे ।। १११ ।। पाकपात्राणि शौरबानि सर्वधातुमयानि वा । सर्वेभ्यो मृन्मयं श्रेष्टमिष्यूतजलाप्लुतम् ॥ ११२ ॥ लोहपात्रेषु यत्पकं तदनं काकमांसवत् । भ्रवत्वा चान्द्रायणं कुर्याच्छ्राछे नान्येषु कर्मसु॥११३॥ ताम्रपावे न गोक्षीरं पचेदनं न लोहजे । क्रमेण घृततैलाक्ते ताम्रलोहे न दुष्यतः ॥११४॥ रौष्यहैमानि पात्राणि नव्यसौराष्ट्रजानि वा । पत्रावत्यः पवित्राः र्युर्विपाणां श्राद्धः मोजने ॥ ११५ ॥ कास्यखपरशुक्राश्मग्रत्काष्ठफललोहजैः । नाऽऽचामेद्वैकृतैः पात्रैः श्राद्धे वै चर्मवारिणा ॥ ११६ ॥ औदुम्बरेण पानेण कुर्यादाचमनिकयाम् । तारंता-म्रसुवर्णांशैर्मिश्रघातुसमुद्धवैः ॥ ११७ ॥ कांन्यपात्राच्च्युनं वारि स्नाने च देवता-र्चने । श्वानमूत्रसमं तोयं पुनः स्नानेन ग्रुव्यति ॥ ११८ ॥ नीवारा माषग्रुद्राश्च गोधूमाः शालयस्तथा । यवाश्च चणकाश्चेव श्राद्धे मध्यास्तथा तिलाः ॥ ११९ ॥ ब.दलीकन्दफलकं धात्री विल्वी च तुलकाः । कारकद्रोणपुष्पी च तण्डुली चक-वर्तिका ॥ १२० ॥ उपोदकी चर्मफलं कोशानक्याः फलं शमी । जीवन्ती तुण्डि-काऽम्लीका कालशाकस्तथाऽऽईकम् ॥ १२१ ॥ उर्वारुशीरिणीपीलुद्राक्षाम्रकद्ली-फलम् । वीजपूरं कलिम्बुनि चर्भदं जाँनि चिभेटम् (!) ॥ १२२ ॥ कर्काटकं कार-वेंह्रं सूरागं मृष्टपिण्डिकाः। कोटिभण्टं तित्रविधं निशाचिह्ली च वासुकः(१)॥१२३॥

९ क. 'बधमूर्च्यांद्रं'। २ क. जाति चिं'।

मरीचं हिङ्का तैलानि सद्रव्याण्यविदाहि च । श्रादेष्वेतानि मुख्यानि तथा लवणजी-रकै: ॥ १२४ ॥ गवां क्षीरं दिघ घृतं क्षौद्रभिक्षुरसं तथा । शर्करा गुडमत्स्यण्डी तथा मृष्टुफलानि च ॥ १२५ ॥ इयामाकान्कोद्रवान्कङ्गृन्कलङ्कान्राजमापकान् । निष्पावकान्कदम्बानि वर्जयेच्छ्राद्धकर्मणि ॥ १२६ ॥ कलिङ्गं चैव वन्ताकं कृष्मा-ण्डं रक्तनीलकम् । हस्तीम्रुण्डफलं वर्ज्यमलाबु च तुषाम्रकम् ॥ १२७॥ करीरजं कुमारीजं सार्षपं राजिकोद्भवम् । वर्जयेन्पितृकार्येषु वहाकौसुम्भपर्परौ ॥ १२८ ॥ क्षीरं दिधि घृतं तक्रमिविच्छागसमुद्भवम् । माहिषं च दिधि क्षीरं श्राद्धे वर्ज्यं प्रय-त्नतः ॥ १२९ ॥ माहिषं मृतवत्सागोः सृतिकागोश्च वर्जयेत (१) ॥ १३० ॥ मिश्रितं धेतुपयसा सापत्यमहिषीपयः । मेध्यमभ्युक्षितं गा ह्ये)तद्गायच्या सर्वकर्मसु ॥१३१॥ क्षेरं कठिनपकं स्याह्याघसं स्याद्विलेपकम् । पीशी(र)द्रवरूपं तत्क्षीरे यात्रिविधा मता (१) ।। १३२ ॥ पितृमानवदेवानां पार्शारक्षीरपायसैः(१)। जायते परमा तृतिः समध्वाज्यैः सज्ञर्करैः ॥ १३३ ॥ पायसं ग्रुद्वो ग्राह्यं यद्यम्बुरहितं भवेत् । नव्य-मृत्पात्रपक्षं चेत्पित्रर्थेऽपि न दुष्यति ॥ १३४ ॥ पायसं सक्तवो धानास्तिलापिष्टं तथौषधम् । साम्बून्येनानि गृह्णीयादपि शृद्रात्र दुष्यति ॥१३५॥ त्रीतं विमघृतं नीत्वा यदि विपांश्र भोजयेत्। दाना भोक्ता च विक्रेना पूर्वजाश्र पतन्ति ते।।१३६ ॥ छावण्य (क्य)तित्तिरिशकुन्तकापिञ्जलानां भारण्डसारसमसू(यू)र[क]वी(की)रैकाण(णाम्) । धूम्यारकारिकुटरीदहनाटभारद्वा[जा]ख्यलाटशि(क्रुर?)रीकिकिदीविकानाम् ॥१३०॥ सारङ्गशम्बरवराहककृष्णसार \* शशसानि(शाशानि)दुर्छभतभानि सदा पितृणाम् ॥ १३८ ॥ खङ्गमांसैर्यदा पिण्डान्कुर्योद्वा भो नयेद्द्विजान् । तदा भवाति पूर्वेषां तृति-द्वीदशवार्षिकी ॥ १३९ ॥ खड्गास्थि यदि विद्येत श्राद्धकाले समीपगम् । गयाश्रा-द्धेन सा तृप्तिः पितृणा सा भवेत्तदा ॥ १४० ॥ कथयन्तीति पितरः कुले कश्चिद्धः विष्यति । यः खड्गमांसिपण्डांश्च कुर्योद्वा पितृभोजनम् ॥ ४१ ॥ कुर्चेल्रो विलम-ण्डश्र गोधा कक्रपजाहकः(१) । पश्च पश्चनखा ह्येते दुर्रुभाः श्राद्धकर्मणि ॥ १४२ ॥ व्याघेभ्यो मेध्यमांसानि ग्राह्याणि द्रव्यपर्धयैः । पित्रर्थे स्वगृहे हिंसन्खादन्मांसं न पापभाक् ॥ १४२ ॥ विना श्राद्धं विना यशं मधुपर्कविधि विना । पापी स्यात्स्वा-र्थतः कुर्वेङ्जीवघातं वालं विना ॥ १४४ ॥ न जीवेन विना तृप्तिर्जीवस्यापि हि सर्वदा। अतः ससर्ज भगवाङ्गीवो जीवेन हिंस्यते ॥ १४५ ॥ मद्यतिर्व(ति व) चनात्कुचीनिष्ठात्तर(म)पि कर्मणाम्। एवं व्यवहरेशित्यं गृहस्थोऽपि हि मुच्यते॥१४६॥

अ एतदनन्दरं सक्छावर्शपुस्तकेषु '१ जाक्रयसङ्का उत्यपिकान्य जगाण । व सं. "ररका"।

न प्रवृत्तेः पुण्यहानिस्तिनिष्टत्तेर्महत्फलम् । तदा दातव्यं धर्मज्ञैर्धर्मकारूण्यसंश्रयः (यैः) ॥ १४७ ॥ कारुण्यं प्राणिषु पायः कर्तव्यं पुण्यहेतवे । अहिंसा परमो धर्म-स्तस्मादात्मवदाचरेत् ॥ १४८ ॥ यज्ञेषु पञ्चहिंसायां सावर्णिव्यवसायवत् । फलं सह-स्रगुणितं हिंस्यो राजा भवेदनु ॥ १४९ ॥ कारुण्यात्सर्वभूतेषु आत्मवतः सतः सतः । उक्त कर्मसु सर्वत्र तदा मांसनिषेधनम् ॥ १५० ॥ मद्यमेप्यानृ(प्यमृ)तं श्राद्धे कलौ तत्तु निवर्जयेत् । मांसान्यपि हि सर्वाणि युगधर्मक्रमाद्भवेत् ॥ १५१ ॥ अतो माखा(षा) त्रभेत्रैतन्मां सार्थे ब्रह्मणा कृतम् । पितरस्तेन तृष्यन्ति श्राद्धं कुर्व(र्या) त्र तदिना ॥ १५२ ॥ यथा बलिष्ठं मांसत्वान्माखा(षा)न्नमपि तत्समम् । सौगन्धिकं च स्वादिष्ठं मधुरं द्रव्यभेदतः ॥ १५३ ॥ भक्ष्यं भक्ष्यविधौ य्तु गहिंतं तद्विवर्जयेत् । अभस्यमापि भक्ष्यं स्यादेशधर्मेण वै मुने ॥ १५४ ॥ अथ (थ) शब्दस्तु रवि भागे जन्यान्ते राजवर्जिते(!) । वाजं देयं प्रयत्नेन कथि(अधि)भ्यो वज्रमिश्रितम्॥१५५॥ त्रिमुहूर्तस्तु प्रातः स्यात्तावानेव तु संगवः। मध्याह्नस्निमुहूर्तः रयादपराह्नस्तथैव च ॥ १५६ ॥ सायं तु त्रिम्रहूर्तः स्यात्पश्चधा काल उच्यते । अतोऽपराह्नः पूर्वेषां भोज्यकाल ज्दाहृतः ॥ १५७ ॥ आरम्भं कुतपं(पे) कुर्याद्रौहिणं तु न लङ्घयेत्। एत्त्पश्चमुहूर्तान्तः श्राद्धकाल उदाहृतः ॥ १५८ ॥ महूर्तास्तत्र विद्वेया दश पश्च च सर्वदा । तत्राष्ट्रमो मुहूर्ती यः स कालः कुतपः समृतः ॥ १५९॥ विद्यदा यत्र पुरतः कुतपस्पर्श्विनी तिथिः । श्राद्धे सांवत्सराष्ट्रेः च निर्णयोऽयं कृतः सदा ॥१६०॥ आषाह्याः पञ्चमे पक्षे यान्यहानि तु षोडश् । ऋतुभिस्तानि तुल्यानि तेषु दत्तं महा-फलम् ॥ १६१ ॥ चतुर्देश्यां समारम्भः पौर्णमासादि पार्वणः । प्रातरन्तमजस्रं स्या-द्स्यान्तः पार्वणो विधिः ॥ १६२ ॥ ब्राह्मान्मुहृतीदारभ्य कुर्यान्मासार्थयामतः । श्राद्धं महालयं नाम तत्तु तीर्थवदाचरेत् ॥ १६३ ॥ पक्षेऽपरे च भरणी महती सा मकीर्तिता । तस्यां श्राद्धं मकुर्वीत गयाश्राद्धसम फलम् ॥ १६४ ॥ नन्दायां भागेव-दिने मप्रा(घा)सु च युगादिषु । पिण्डपातं प्रकुर्वीत ज्येष्ठपुत्रो विनश्यति ॥ १६५॥ पौर्णमास्यादिसंयोगे योऽधिकुर्यान्महालयम् । पिण्डदाननिषिद्धेऽपि न निषिद्धं कदा-चन ॥ १६६ ॥ महालये त्रयोदस्यां भवेद्यदि पितुर्दिनम् । विण्डदानं विपभोज्यं श्राद्धं तत्स्याद्वयासमम् ॥ १६७ ॥ पक्षश्राद्धं वा पश्चमीत्रभृती(ति) स्यान्महालये । पितुः पितामहस्याप्य(पि?) प्रिपतामहमृद्दिने ॥ १६८ ॥ कालो ह्यानन्तरूपस्तु कालो वै परमेश्वरः । तस्मात्काले प्रसन्नेन कर्तव्यं कम निश्चितम् ॥ १६९ ॥ गर्भस्थोऽपि [च] दौहित्रो अश्वयुक्पतिपद्दिने । कुर्यान्मातामहश्राद्धं पितरौ यदि जीवतः ॥१७०॥ आश्वप्रतिपदि श्राद्धं नान्दीश्राद्धवदिष्यते(?) । नात्यंसपाकश्चुद्धिः(?) स्यादा म-ध्याह्नाद्विशिष्यते ॥ १७१ ॥ सूतकादिनिमित्तेन द्रव्याभावादिभेदतः । स्थितं महालयं कुर्याद्यावद्रश्चिकदर्शनम् ॥ १७२ ॥ कन्यागते सवितारि पितरो यान्ति वै गुरु(गृह) 🔭 । तिष्ठन्त्याकाङ्क्षिणस्तावद्यावद्द्रश्चिकद्रश्चनम् ॥ १७३॥ कन्द्रमूलक्लै-

वीऽपि कर्तव्यं पितृतर्पणम् । अन्यथा दारुणं शापं दत्त्वा यान्ति बुभुक्षिताः ॥१७४॥ एकोदिष्टं तु मध्याह्ने दिवसस्य विधीयते । आद्ये सुहूर्ते वा(या)मस्य पिण्डदानं च भोजनम् ॥ १७५ ॥ पितृक्षयाहे संप्राप्ते यदि कश्चिन्महालयः । तदा क्षयाहः कर्त-व्योऽपरेऽहिन महालयम्(गः) ॥ १७६ ॥ पूर्वाहे कानि(मि)कं श्रादं कुर्यानान्दीमुखं तथा। माध्याह्मिकं यदा कुर्यानित्यश्राद्धं तदा भनेत् ॥ १७७॥ द्वी दे(दै)वे च त्रयः पित्र्य एकैकग्रुभयत्र वा । मातामहानामप्येवं तन्त्रं वा वैश्वदेविकम् ॥ १७८ ॥ इष्टि-श्रादे ऋतुदक्षी काम्ये च ध्विनरो(धुरिलो)चनौ। पुरूरवाईवसंज्ञौ [तु] पार्वणे समुदा-हतौ ॥ १७९ ॥ सापिण्डे कालकामा(मी)तौ हद्धों सत्यवसू स्मृतौ । यज्ञे च बहवः सन्ति श्राद्धे श्राद्धे पृथक्पृथक् ॥ १८० ॥ पितस्थ पितामहास्तथा च प्रपितामहाः । एवं पार्वणसंज्ञा च तथा मातामहेप्वापि ॥ १८१ ॥ एषां पत्न्यः क्रभाद्राश्चास्तिस्र-स्तिस्रथ पार्वणे । उक्तानि चत्वार्येतानि पार्वणानि न पश्चमम् ॥ १८२ ॥ हद्धौ द्वादशदैवत्यात्र चैवान्वष्टकासु च (१)। षड्दशें त्रीणि यज्ञे च एक एव क्षयेऽहिन ॥१८२॥ पार्वणं च क्षयाहे स्याद्वृद्धौ स्यात्रवदेतम्। दशें षड्दैवतं श्राद्धं काम्ये त्रैपीन रुषं भवेत्।। १८४ ।। वसुरुद्रादित्या अमी इज्यन्ते सहमेळने । चतुर्थस्यानिष्टतिः स्यादाद्यमेतो भवेदिति ॥ १८५ ॥ श्राद्ध स्त्रीपुंसयोः कार्यमेकोदिष्टमसंततेः। अतः संतितमन्तोऽमी इज्यन्ते बहुभिः सह ॥ १८६ ॥ आब्रह्मस्तम्बपर्यन्तं पूर्वजाः सन्ति ये कुले । तृप्ता भवन्ति ते सर्वे पुत्रहस्तेन नान्यथा ॥ १८७ ॥ अपुत्रस्य गतिनीस्ति स्वर्गी नैव च नैव च । येन केनाप्युपायेन पुत्रमुत्पादयेत्सुधीः ॥ १८८ ॥ सैकोहिष्टं दैवहीनं यतः पुत्रो न विद्यते । आयान्ति पुत्रिणः पूर्वे देव-पिंपितृवेष्टिताः ॥ १८९ ॥ दशें द्वे पार्वणे कार्वे मातुर्मातामहस्य च । क्षयाहे च पितुर्मोतुः पार्णवं पार्वणं कृतम् ॥ १९० ॥ अम्बष्टकासु नवभिः पिण्डैः श्राद्धसुदा- 🕶 हतम् । पित्रादौ मातृमध्यस्थं ततो मातामहान्तिकम् ॥ १९१ ॥ अन्वष्टक्ये पितृ-भ्यश्च ततस्त्रीभ्यश्च दैवतम् । ताभ्यस्त्वदैवतं दृद्धौ तेभ्यश्चापि सदैवतः (१) ॥ १९२ ॥ मातरः प्रथमं पृज्याः पितरश्च ततः परम् । मातामहश्च तदनु दृद्धिश्चा-दे त्वयं क्रमः ॥ १९३ ॥ पार्वणानि मयोक्तानि विपरीतानि वानि ते । अथर्वणा-स्तर्पयन्ति तद्देदोक्तमतं यथा ॥ १९४ ॥ अतिथि श्राद्धरक्षार्थमते( न्ते ) विष्णुस्व-रूपिणम् । निवेशये वि( द्वि ) ज्युसमं ब्राह्मणं वेदपारगम् ॥ १९५ ॥ कन्यवाः हादयो येऽमी विद्यन्ते ये च पूर्वजाः । सर्वेषामेष वर्णानां श्राद्धे तृष्यन्ति देवताः ॥ १९६ ॥ साक्षाद्विष्णुर्धर्मराजः श्राद्धदेवश्च कथ्यते । विश्वे देवाः पितृतिथिः सर्वे विण्यारिति स्सतम् ॥ १९७ ॥ पूर्वजास्तुष्टिमायान्ति दाता भोक्ता न संभायः ॥१९८॥

#### ॐ तत्सद्धहाणे नमः ।

## बृहद्यमस्मृतिः।

(तत्र प्रथमोऽध्याय ।)

अथातो यमधर्मस्य प्रायश्चित्तं व्याख्यास्यामः । चतुर्णार्मेषि वर्णानां प्रायश्चित्तं प्रक-ल्पयेत् ॥ १ ॥ ब्राह्मणस्तु शुना दृष्टो जम्बूकेन वृकेण वा । उदिते ग्रहनक्षत्रे दृष्टा सद्यः शुचिभेवेत् ॥ २ ॥ जलाग्निबन्धनभ्रष्टाः प्रव्रज्यानाशकच्युताः । विषप्रपर्ने-गात्राश्च शस्त्राघातहताश्च ये ॥ ३ ॥ नवैते प्रत्यवासिताः सर्वधर्मबहिष्कृताः । चान्द्रा-यणेन शुध्यन्ति तप्तकुच्छुद्वयेन च ॥ ४ ॥ उभयावसिताः पापा ये शौमशबला-च्युताः । इन्दुद्वयेन शुध्यन्ति दत्त्वा धेनुं तथा दृषम् ॥ ५॥ गोब्राह्मणहतं दग्धं र्मृतमुद्धन्धनेन तु । पाँशं छित्त्वा ततस्तस्य तप्तकुच्छूद्यं चरेत् ॥ ६ ॥ कृमिभिर्झ-ह्मसंयुक्तं मिक्षकेश्वोपघातितम् । कुच्छूार्धं संप्रकुर्वीत शक्त्या दद्यात् दक्षिणाम् ॥ ७ ॥ चाण्डालभाण्डसंस्पृष्टं पीत्वा भूमिगतं जलम् । गोमूत्रयावकाहारः षड्रा-त्रेण विश्वध्यति ॥ ८ ॥ चाण्डालघटभाण्डस्थं यस्तोयं पिर्वति द्विजः । तत्क्षणा-क्षिपते यस्त प्राजापत्येन शुध्यति ॥ ९ ॥ यदि न क्षिपते तोयं शरीरे यस्य जीर्यात । प्राजापत्यं न दातव्यं कुच्छ्रं सांतषनादिकम् ॥ १० ॥ चरेत्सांतपनं विप्रः माजापत्यं तु क्षत्रियः । तदर्धे तु चरेद्वैक्यः पादं शूद्रस्य दापयेतु ॥ ११ ॥ चाण्डा-लान्नं भक्षयित्वा तद्दत्सलिलमेव च । मासं कुच्छ्रं चरेद्दिपश्चान्द्रायणमथापि वा ॥ १२ ॥ गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दिध सिपः क्वशोदकम् । एकरात्रोपवासश्च क्रुच्छूं सांतपनं स्मृतम् ॥ १३ ॥ चाण्डालमूर्तिका ये च ये च संकीर्णयोनयः । तेषां दत्त्वा च भुक्त्वा च तप्तकृच्छ्रं समाचरेत् ॥ १४ ॥ चाण्डाालिकासु नारीषु द्विजो मैथुनकारकः । कृत्वाऽघमर्षणं पक्षं शुध्यते च पयोव्रतात् ॥ १५ ॥

इति श्रीयान्ये धर्मशास्त्रे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

( अथ द्वितीयोऽध्यायः । )

नटां [टीं] शैलूषिकां चैव रजकीं वेणुजीविनीम्। गत्वा चान्द्रायणं कुर्यात्तथा चर्मोपजीविनीम् ॥ १ ॥ कापालिकान्नभोक्तृणां तनयागामिनां तथा। अज्ञानात्कु-च्छ्रमुहिष्टं ज्ञात्वा चैव व्रतद्वयम् ॥ २ ॥

१ क. ग. °ना धर्मशास्त्रं प्र° । २ ख. °पतनप्राप्ता श° । ३ ख. ये श्यामशबलच्यु ° । ४ क. ग. मृतं तद्भ ° । ५ क. ग. पापं छि ° । ६ ख. ग. पिबते । ७ ख. °यः । नारों शैलूषिकों चै ° । ८ ख. तमारीगा ° ।

सुराँयाः संप्रपानेन गोमांसभक्षणे कृते । तप्तकृच्छ्ं चरेद्विँगो मौझिहोमेन शुध्यति ।। ३ । अगोक्षित्रयं तथा वैश्यं शूद्धं चाप्यनुलोमजम् । ज्ञात्वा विशेषेण ततश्चरे-चान्द्रायणं व्रतम् ॥ ४ ॥ कुक्कुटाण्डकमात्रं तु ग्रासं च परिकल्पयेत् । अन्यथाभाव-दोषेण नवमेऽति च शुध्यिह्म ॥ ५ ॥ एकैकं वर्धयेद्भासं शुक्के कृष्णे च ह्मासयेत् । अमाँयां तु न भुझीत एप चान्द्रायणो विधिः ॥ ६ ॥ प्रायश्चित्तभूषक्रम्य कर्ता यदि विपद्यते । पूतस्तदहरेद्वाऽ( वा )पि इह लोके परत्र च ॥ ७ ॥ यावदेकः पृथ-गान्यः प्रायश्चित्तं न सेवते । अपर्शस्ता न ते स्पृश्यास्ते सर्वेऽपि विगाईताः ॥ ८ ॥ अभोज्याश्चाप्रतिग्राह्मा असंपङ्क्त्या विवाहिकाः । पूयन्ते तुं व्रते चीणें सर्वे ते रिक्थभागिनः ॥ ९ ॥

इति श्रीयान्ये धर्मशास्त्रे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

( अथ तृतीयोऽध्याय । )

जनैकादशवर्षस्य पञ्चवर्णात्परस्य च । प्रायिश्वं चरेद्श्राता पिना वाडन्योऽपि वान्धवः ॥ १ ॥ अतो वालतरस्यापि नापराधो न पातकम् । राजदण्डो न तस्यास्ति प्रायिश्वं न विद्यते ॥ २ ॥ अशीत्यधिकवर्षाणि वालो वाडण्यूनपोडशः । प्रायिश्वः पार्धमहिन्ति स्त्रियो व्याधित एव च ॥ ३ ॥ पितृव्यश्रातृभार्यो च भिगनीं मातुरेव च । त्रश्रूं पितृष्वसारं च तप्तकुच्लूं समाचरेत् ॥ ४ ॥ ४ राङ्गीमाचार्यशिष्यां वा खपाध्यायस्य योपितः । एता गत्वा स्त्रियो मोहात्षणमासं कुच्लूमाचरेत् ॥ ५ ॥ द्वौ मासौ पञ्चगव्येन पण्मासं कुच्लूमाचरेत् ॥ ६ ॥ मातरं गुरुपत्नीं च स्वसारं दुहितां तथा। गत्वा तु प्रविशेदग्रिं नान्या श्चाद्विधियते ॥ ७ ॥ अस्तं गते यदा सूर्ये चाण्डार्लंमृतुमत्स्त्रियः । संस्पृश्चेत्तु यदा कश्चित्प्रायश्चित्तं कथं भवेत् ॥ ८ ॥ जातकृष्यं सुवर्णं तु दिवाऽऽहृतं च यज्जलम् । तेन स्नात्वा च पीत्वा च गामालभ्य विशुध्यति ॥ ९ ॥

<sup>\*</sup> एतदर्थस्यानेऽयं पाठः ख. पुस्तके—''यः क्षत्त्रियस्तथा वैदयः शूद्धश्वाप्यनुलोमनः"। इति । × न विद्यतेऽयं स्ठोकः ख. ग. पुस्तकयोः ।

१ क. "रायां मद्यपा"। ख. "रान्यमद्यपा"। २ क. ग. "प्रो मुझी"। ३ क. ग. "मावस्या न । ४ क. "त्वयवस्थाया क"। ५ ख. "देकोऽप्रथरद्वयः प्रा"। ग. "देकप्रथरमागः प्रायक्षित्तेन सेव्यते । अ"। ६ क. "स्तास्तया तस्य तेषां चैवेह ग"। ७ क. ख. "ज्याक्ष प्र"। ८ ख. "पच्या विवाहिनः। पू"। ५ क. ग. दु क्षृते चीणे सर्वे नरकमा"। १० ख. "लर्जकक्षियः।

दासनापितगोपालकुलामित्रार्धसारिणः । एते श्रुदास्तु भोज्यात्रा यश्राऽऽत्मानं निवे-द्येत् ॥ १० ॥ असच्छूद्रेषु अन्नाद्यं ये भुद्धन्त्यबुधा द्विजाः । प्रायश्चित्तं तथा प्राप्तं चरेचान्द्रायणत्रतम् ॥ ११ ॥ यः करोत्येकरात्रेण दृष्ठीसेवनं द्विजः। तैद्धक्षणे जपेन्नित्यं त्रिभिर्वर्षैर्व्यपोहति ॥ १२ ॥ द्वपर्ली यस्तु गृह्णाति ब्राह्मणो मदमोहितः । सदा सूतिकता तस्य ब्रह्महत्या दिने दिने ॥ १३ ॥ व्रष्टिंगमनं चैव मासमेकं निरन्तरम् । इह जन्मनि श्रुद्रत्वं पुनः श्वानो भविष्यति ॥ १४ ॥ दृष-छीफेनपीतस्य निःश्वासोपँगतस्य च । तस्यां चैव प्रसूतस्य निष्कृतिर्न विधीयते ॥ १५ ॥ अग्रे माहिषकं दृष्टा मध्ये च दृषलीपतिम् । अन्ते वार्धुषिकं दृष्टा निराशाः पितरो गताः॥१६॥ महिषीत्युच्यते भार्या सा चैव व्याभेचारिणी। तान्दोषानक्षमते यस्तु स वै माहिषकः समृतः ॥ १७ ॥ पितुर्गेहे तु या कन्या पश्यत्यसंस्कृता रजः। भूणहत्या पितुस्तस्य(स्याः) कन्या सा वृष्ठी समृता ॥ १८ ॥ यस्तां विवाहयेत्क-न्यां ब्राह्मणो मदमोहितः। असंभाष्यो ह्यपाङ्क्तेयः स वित्रो वृष्ठीपातिः ॥ १९॥ माप्ते द्वादशमे वर्षे कन्यां यो न पयच्छति । मासि मासि रजस्तस्याः पिता पिबति शोणितम् ॥ २० ॥ अष्टवर्षा भवेद्गौरी नववर्षा च रोहिणी । दशवर्षा भवेत्कन्या अत ऊर्ध्व रजस्वला ॥ २१ ॥ माता चैव पिता चैव ज्येष्टभाता तथैव च । त्रयस्ते नरकं यान्ति दृष्टा कन्यां रजस्वलाम् ॥ २२ ॥ समर्घ धनमुत्सूज्य मह(हा) धै यः प्रयच्छाति । स वै वार्धिषिको ज्ञेयो ब्रह्मवादिषु गार्हितः ॥ २३ ॥ शुक्रक्षयकरा वन्ध्या त्याज्योति परिकीर्तिता । तस्यास्तु यो भवेद्धर्ता तं तु विद्यादजाविकम् ॥ २४ ॥ दूराच्छ्रान्त भयग्रस्तं ब्राह्मणं गृहमागतम् । अनर्चियत्वा यो अङ्क्ते तत्क्षणेऽसी विधी(ही)यते ॥ २५ ॥ अर्जाविको माहिषश्च तथा च दृष्टीपातिः । तृणाग्रेणापि संस्पृष्टा सवासा जलमाविशेत्।। २६ ॥ यावदुष्णं भवेदनं यावद्भक्तन्ति वाग्यताः। पितरस्तावदश्चन्ति यावन्नोक्ता हविशुणाः ॥ २७ ॥ हविशुणा न वक्कच्याः पितरो यान्त्यतर्पिताः । पितृभिस्तर्पितैः पश्चाद्वक्तव्यं शोभनं हविः ॥ २८ ॥ यावतो प्रसते श्रासान्द्रव्यकव्येष्वमन्त्रितः । तावतो ग्रसते मेत्य दीप्तान्ग्रासानयोमयान् ॥ २९॥ आसनेष्वासनं द्यान्न तु हस्ते कदाचन । हस्तेष्वासनदाने च निराशाः पितरो गताः ।।३०॥ आसने पादमारूढो वस्नस्यार्धमधः कृतम् । मुखेन धामितं मुङ्क्ते द्विजश्चान्द्रा-यणं चरेत् ॥ ३१ ॥ अङ्कुल्यां यः पवित्राणि कृत्वा गन्धान्समर्च(पे)येत् । पितृणां नोपतिष्ठेत राक्षसैर्विमलुप्यति ॥ ३२ ॥ = इसन्त्रासं च यो शुङ्क्ते सञ्चदं सेङ्गितं तथा । लेहितं वर्तितं चैव पडेते पङ्क्तिदृषकाः ॥ ३३ ॥

<sup>=</sup> एतद्वचनस्थानेऽयं पाठ क. ग. पुस्तकयोः-- " प्रासाद्वासं च यो भुड्क्ते सशब्दो लिड्गिते तथा । लेहितं वर्जनं शण्डे तेषा पङ्क्तिश्च दूषिता "॥ इति ।

१ क. ग. °र्धशारि"। २ ख. तह्नक्षेण ज । ३ ग. "नपतनान्नि.श्वा"। ४ ख. "पहृत"। ५ क, ख. न्या त्यनेति । ६ क. ग. "राकान्तं पद्म"। ५ क. "र्थकृतः शिरः। मु"। ग. "र्थवृतः शिरः। मु"।

वित्री कृष्टी तथा शूली कुनखी स्यावदन्तकः । रोगी हीनातिरिक्ताङ्गः पिशुनो मत्सरी तथा ॥ ३४ ॥ दुर्भगो हि तथा पण्ढः पाखण्डी वेदनिन्दकः । हैतुकः शूद्र-याजी च अयाज्यानां च याजकः ॥ ३५॥ नित्यं प्रतिग्रहे लुब्धो याचको विष-यात्मकः। इयावदन्तोऽथ वैद्यश्च असदालापकस्तथा ॥ ३६ ॥ एते श्राद्धे च दाने च वर्जनीयाः प्रयत्नतः । तथा देवलकश्चैव भूतको वेदविक्रयी ॥ ३७ ॥ एते वर्ज्याः प्रयत्नेन एवमेव यमोऽब्रवीत् । निराज्ञाः पितरस्तस्य भवन्ति ऋणभागिनः ॥ ३८ ॥ अथ चैन्मत्र( नत्र )विद्युक्तो वैष्णवो ज्ञानवान्हि सः । हव्यकव्ये नियो क्तव्य इति शह स्वयं यमः ॥ ३९ ॥ तस्मात्सर्वपयत्नेन श्राद्धे यज्ञे च कर्मणि । अदुष्यं चैव वित्रेन्द्रं योजनीयं(येतु) प्रयत्नतः ॥ ४० ॥ तथैव मन्त्रविद्युक्तः ज्ञारीरैः पङ्क्तिदृष्णैः । वार्जितं च यमः माह पङ्क्तिपावन एव सः ॥ ४१ ॥ निर्मत्सरः सदाचारः श्रोत्रियो ब्रह्मविद्युवा । विद्याविनयसंपन्नः पात्रभूतो द्विजोत्तमः ॥ ४२ ॥ वेदान्तविज्ज्येष्ठसामा अलुब्धो वेदतत्परः । योजनीयः प्रयत्नेन देवे पित्र्ये च कर्मणि । यदत्तं च हुतं तस्मै हानन्तं नात्र संशयः ॥ ४३॥ उच्छिष्टो-च्छिष्टसंस्पृष्टः श्चना शूद्रेण वा द्विजः। उपोष्य रजनीमेकां पश्चगन्येन शुध्यति॥४४॥ उच्छिष्टभाजनं येन विमेण चान्नवर्जितम् । स्पृष्टं तेन ममादाच माजापत्यं समाचरेत् ॥ ४५ ॥ जिच्छष्टोन्छिष्टसंस्पृष्टो ब्राह्मणो ब्राह्मणेन हि । दैशरुद्रीं जपेत्पश्चाद्रायच्या शोधनं परम् ॥ ४६ ॥ जिच्छिष्टोच्छिष्टसंस्पृष्टः क्षञ्चियो वैदय एव च । प्रमादोच्छि-ष्टुसंस्पृष्टः शूद्रेण तु यटा द्विजः ॥ ४७ ॥ उपोष्य रजनीमेकां पश्चगव्येन ग्रुध्यार्ते । श्वानकुक्कुटमार्जाराः काको वा स्पृक्षते यादि ॥ ४८ ॥ उच्छिष्टं तं द्विजं यस्तु अहो। त्रेण शुध्यति । पश्चगन्येन शुद्धिः स्यादित्याह भगवान्यमः ॥ ४९ ॥ रज-स्वलां स्पृशोद्यस्तु त्रिरात्रं तत्र कारयेत् । उपोष्य द्विजसंस्कारं पञ्चगच्येन शुध्यति ॥ ५०॥ उद्वयादृष्टिपातेन श्रुतशब्देन चैत्र हि । स्नानं देवार्चनं दानं इवनं च प्रणक्यति ॥ ५१ ॥ रक्तवैस्त्रस्य विकेता लाक्षारजकमे(ए)व च । वेणुजीवनकैवर्ततक्षः चर्मोपजीविनः ॥ ५२ ॥ एतेषां स्पर्शनात्पापं तथा चैव तु मोहितः । प्रतिग्रहाच विशो वै नरकं प्रति गच्छाते ॥ ५३ ॥ उद्वयाः स्पर्शने चैव ब्राह्मणो वै प्रमादतः । षड्रात्रोपोषितः स्नात्वा पञ्चगव्येन शुध्याति ॥ ५४ ॥ सूतके वर्तमानेऽपि दासवर्गस्यं का किया । स्वामितुरुयं भवेत्तस्य सूतकं तु प्रशस्यते ॥ ५५ ॥ × यक कार्यते तत्तकान्यं प्रत्यव्रवीद्यमः । विवाहोत्सवयज्ञेषु कार्ये चैवमुपस्थिते ॥ ५६ ॥ रजः

<sup>×</sup> एतद्र्षस्थानेऽयं पाठः क. पुस्तके—" यद्यन्न कारयेत्ततन्नान्यत्रेत्यवर्गन्मम " इति । एतद्र्षस्या-नेऽयं—पाठो ग. पुस्तके—" यथा तु कारयेत्तत्र निरोधं प्रव्रवीमि तत् " इति ।

१ क. ग. चेत्पात्र १२ क. ग. "पकैः।व"।३ क. ग. "स्त्रं क"। ४ ख. "ति। श्वेतकु"। ५ ख. "ई ये द्विजं सोऽपि अ"। ६ क. ग. "स्विचितारं ला"। ७ क. ग. "स्य वा कि"।

पश्याति या नारी तस्य कालस्य का क्रिया। विषु ले च जले स्नात्वा शुक्कवासास्त्वलं कृता ॥ ५७ ॥ आपोहिष्ठेत्यृगभिषिक्ताऽऽयं गौरिति वा ऋचः (चा)। पूजान्ते होमयेत्पश्चाद्घताहुत्या भताष्टकम् ॥ ५८ ॥ गायज्या व्याहातिभिश्च ततः कर्म समाचरेत् । यावद्द्विजा न चार्च्यन्ते अन्नदानहिरण्यकैः ॥ ५९ ॥ तावचीर्णवतः स्यापि तत्पापं न प्रणश्यति ॥ ६० ॥

यदेहकं काकबलाकचिल्लामेध्येन लिसं तु भवेत्कदाचित्।

श्रोत्रे सुखे वा परिमस्तके वा ज्ञा (स्ता)नेन छेपोपहतस्य गुद्धिः॥६१॥ अभक्ष्याणामपेयानामछेद्वानां च भक्षणे । रेतोमूत्रपुरीषाणां पायश्चित्तं कथं भवेत् ॥६२॥ पद्मीणा रजस्वछानां च स्पर्भश्चैव भवेद्यदि । चतुर्णान्मिप वर्णानां पायश्चित्तं कथं भवेत् ॥६३॥ स्त्रीणा रजस्वछानां च स्पर्भश्चैव भवेद्यदि । चतुर्णान्मिप वर्णानां पायश्चित्तं कथं भवेत् ॥६४॥ = स्पृष्ट्वा रजस्वछाऽन्योन्यं सगोत्रा चान्यगोत्रका । कामादकामतो वाऽपि त्रिरात्राच्छुद्धिरिष्यते ॥६५॥ स्पृष्ट्वा रजस्वछाऽन्योन्यं ब्राह्मणी क्षित्रया तथा । अर्धकुच्छूं चरेत्पूर्वी पादकुच्छूं तथोत्तरा ॥६६॥ स्पृष्ट्वा रजस्वछाऽन्योन्यं ब्राह्मणी वैदियनी तथा । पादहीनं चरेत्पूर्वी पादमेकं सथोत्तरा ॥६७॥ स्पृष्ट्वा रजस्वछाऽन्योन्यं ब्राह्मणी गूद्रिणी तथा । कुच्छ्रेण ग्रुध्यते ग्रुद्धी ब्राह्मी दानेन ग्रुध्यति ॥६८॥ वित्रः स्पृष्टो निज्ञायां तूदन्यया पतितेन वा । दिवाऽऽनीतेन तोयेन स्त्रापयेदिग्रसंनिधी ॥६९॥ दिवा चैवार्क्ससंपृष्टं रात्रौ नक्षत्रदर्भनात् । संध्ययोक्ष्मयोर्वाऽपि पवित्रं सर्वदा जछम् ॥७०॥ इति श्रीयान्ये धर्मशास्त्रे तृतीयोऽध्यायः ॥३॥

( अथ चतुर्थोऽध्याय । )

र्स्तांतं वापी तथा कूपपाषाणे शस्त्रघातिते । यष्ट्रचा तु घातिते चैव मृत्पिण्डान्येव साधयेत्(!) ॥ १ ॥ गोवधे चैव यत्पापं बळीवर्दस्य चैव हि । प्रायश्चित्तं भवेत्तत्र स्त्रिया वा पुरुषस्य वा ॥ २ ॥ खाते च पतिता या गौः कूपे वा चावटेऽपि वाँ । आशा(शै)वाळकुडे(ण्डे)वाऽपि शस्त्रघातेन चैव हि ॥ ३ ॥ यष्ट्रचा तु पतिता या गौर्बळीवर्दों मृतोऽपि वा । वत्सो वत्सर्तरो वाऽपि प्रायश्चित्ती भवेन्नरः ॥ ४ ॥

<sup>=</sup> न विद्यत एतद्वचनं ख. पुस्तके।

१ क ग गुनम् । २ ग हितीं भे °। ३ क ग विश्वेव त °। ४ क न्यं स्वर्गात्रा चान्यभितृका। क्ष्या । ५ क. ख. बातवा °। ५ क. ख. वा। अशावालकु दे बाऽ °। ८ क. वर्ग वां वं

नारी वाऽपि कुमारो वा प्रायश्चित्तादिशुध्याति । पापी प्रख्यापयेत्पापं दत्त्वा धेतुं तथा दृषम् ॥ ५ ॥ प्रच्छन्नपापिनो ये स्युः कृतन्ना दृष्टचारिणः । नरकेषु च पच्य-न्ते यावदाभूतसंष्ठवम् ॥ ६ ॥ तस्माच पापिना ग्राह्यं पापश्चित्तं यथा तथा । प्रमा-दाच हता यैन कपिला वा तथेतरा॥ ७॥ यथा ब्रह्मवधे पापं कपिलाया वधे तथा। बलीवर्देऽपि च तथा प्रायश्चित्तं समं समृतम् ॥ ८ ।: रोधने बन्धने चैव मृत्पिण्डनवकामये । उत्कृष्टेनापि गोहन्ता प्रायिश्चिने शुध्याते ॥ ९ ॥ मृष्ट्यां वा निहता या गौः शकर्टे था(वा)रिपङ्करयोः । गोवर्तपतिता गावः श्वनद्यामुत्तरेऽपि वा ॥ १० ॥ एतत्ते कथितं सर्वे गवां च(वि)घातमुत्तमम् । यत्र यत्र म्रियेद्रौश्च प्राय-श्चित्तं पृथक्पृथक् ॥ ११ ॥ वर्नं च पतिता या गौः पामरत्राट(स)शङ्किता । मृता चैव यदा सा गौः प्रायश्चित्ती भवैच सः ॥ १२ ॥ प्रेषितः पुरुषो वाऽपि प्रायश्चित्तं च यत्समृतम् । आब्दिकं चैव श्रुद्रस्य वैश्यस्य द्विगुणं भवेत् ॥ १३ ॥ त्रिगुणं क्ष-श्चियस्यैव विमस्यैव चतुर्गुणम् । गोष्ठे तिवसनं कार्यं गोन्नोऽहमिति वाचयेत् ॥१४॥ कष्टेन वर्तमानोऽपि कालेनैव शुचिभेवेत्। गवां मध्ये वसेद्रात्री दिवा गा वै अनुत्र जेत् ॥ १५ ॥ न स्त्रीणां वपनं कुर्यास्त्रं च गोत्रजनं समृतम् । न च गोष्ठे वसेद्रात्रौ न कुर्याद्वैदिकीं श्रुतिम् ।। १६ ।। सर्वान्केशान्सर्मुन्छ्रत्य च्छेद्येदङ्गुल्रद्वयम् । एष ए(वमे)व तु नारीणो शिरोमुण्डापनं स्मृतम् ॥ १७॥ सूतके मृतके चैव विधि मब्रहि नो यम । जातके वर्तमानेऽपि मृतकं च यदा भवेत् ॥ १८ ॥ को विधिः स विनिर्दिकः कथयस्य यथातथम्। एवमुक्ती हि भगवान्यमः प्राह यथातथम्।।१९॥ जातके नैव मृतकं क्षयं याति न संशयः । पूर्वव्रतमनिर्दिष्टं मया च सूतकं भवेत् ॥ २०॥ सूतकेन न लिप्येत इति पाह स्वयं यमः । सूतकेन न लिप्येत वर्त संपू-र्णतां ब्रजेत् ॥ २१ ॥ श्राद्धं दानं तपो यज्ञो देवताराधनं तथा । ब्रह्महा च सुरा-पश्च स्वर्णस्तेयी गुरुद्वहः ॥ २२ ॥ संसर्गी पश्चमो ज्ञेयस्तत्समो नात्र संशयः । एतेषु द्वादशाब्दं च प्रायश्चित्तं विधीयते ॥ २३ ॥ तथां पातिकनां चैव पडब्दं चैव संस्मृतम् । उपपातिकनां चैव ज्ञिपञ्चाब्दं विधीयते ॥ २४ ॥ प्राजापत्यैस्निभिः कुच्छूं कुच्छूं वे हादशाब्दिकम् । एकभक्तं तथा नक्तमुपवासमथापि वा ॥ २५ ॥ एतिहनचतुष्केण पादकुष्ट्रैश्र जायते । त्रिपादकुष्ट्री विज्ञेयः पापक्षयकरः स्मृतः ॥ २६ ॥ धर्मशास्त्रानुसारेण प्रायश्चित्तं मनीविभिः । दातव्यं पापमुक्त्यर्थे प्राणिनां पापकारिणाम्॥२७॥अनुतापाद्य(पो य)दा पुंसां (सो) भवेद्दै पापिनः किल । मायश्वितं तदा देवामित्याह भगवान्यमः॥२८॥

१ क. "ध्या याऽपि हु"। २ ग "टेधरि"। ३ रा "तयित या गावोऽधनवासु"। ४ ख "ने निय"। "भग. गो: परत्रड(माटन)"। ६ क. "वेश्न सः। ७ क. ख "दिकी श्रुनि । स"। ८ स. "सुद्गुता च्छे"। ५ स. "था यांत्रि । १० क. ख. "च्छूच्य जा"।

अज्ञात्वा धर्मशास्त्राणि प्रायिश्चनं ददाति यः। प्रायिश्चनी भवेतपूतस्तत्पापं पर्षदं व्रजेत् ॥ २९ ॥ तस्माच्छास्नानुसारेण प्रायश्चित विधीयते । अर्ष्टशाल्यां मृता ये च ये च स्त्रीसृतके मृताः ॥ ३० ॥ द्रंष्ट्राभिभीक्षेता ये च ये च आत्महनो जनाः । अर्ह्धशाल्यां मृतो वित्रः पायश्चित्तं तु बन्धुभिः ॥ ३१ ॥ कार्यं तु ऑब्दिकं चैव तथा स्त्रीणां च दापयेत् । शुद्ध्यर्थं नान्यथा भाव्यमित्याह भगवान्यमः ॥ ३२ ॥ दुर्भृत्युमरणं प्राप्ता येऽप्यधोगतिमागताः । तेषां शुद्धचर्थमेवात्र द्वित्रयब्द हि विशिष्यते ॥ ३३ ॥ ब्राह्मणक्षत्रियविशा शुद्राणा चान्त्यजातिनाम् । तारतम्येन दातव्यमिति पाह स्वयं यमः ॥ ३४ ॥ पतितानां च विप्राणां तथा स्त्रीणां विगहितम् । कथं शुद्धिर्भवेत्तासां तेषां चैव विशेषतः ॥ ३५ ॥ व्यभिचाराष्ट्रतौ शुद्धिः स्त्रीणां चैव न संश्रयः । गर्भे जाते परित्यागो नान्यथा मम भाषितम् ॥ ३६ ॥ दुष्टस्त्रीदर्शनेनैव पितरो यान्त्य-घोगतिम् । घृतं योन्या क्षिपेद्घोरं परपुंसगता हि या ॥ ३७ ॥ इवनं च पयत्नेन गायच्या चायुतत्रयम् । ब्राह्मणान्भांजयत्पश्चाच्छतमष्ट्रोत्तरेण हि ॥ ३८ ॥ विधवा चैव या नारी पुंसोपगतसेविनी । त्याज्या सा बन्धुभिश्चैव नान्यथा यमभाषितम् ॥ ३९ ॥ पतितस्य च वित्रस्य अनुतापरतस्य च । पापाचैव निष्टतस्य प्रायश्चित्ती भवेत्तदा ॥ ४० ॥ तारतम्येन दातव्यं प्रायश्चित्तं यथाविधि । सकामां हि यदा विमः पापाचारपरो भवेत् ॥ ४१ ॥ दृष्टा (दिष्ट्या) निवृत्तपापौघः प्रायिश्वती तदार्डिति । तथा क्षत्रियवैदयौ वा शुद्रो वाऽपि यथाक्रमात् ॥ ४२ ॥ विधवागमने पापं सकृचैव तु यद्भवेत् । असकृच यदा ज्ञात्या पायश्चित्तं पवर्तते ॥ ४३ ॥ अस-कृद्गमनाचैत्र चरेचान्द्रायणह्यम् । सकृद्गभैने यत्पापं प्राजापत्यद्वयेन हि ॥ ४४ ॥ पुर्नर्भूविकृता येन कृता विभेण चैव हि । विना शाखाशभेदेन पुनर्भूभण्यते हि सा ॥ ४५ ॥ सर्वेर्णश्च सवर्णायामभिविक्तो यदा भवेत् । ब्राह्मणः कामलुब्धोऽपि श्राद्धे यज्ञे च गिर्हतः ॥ ४६ ॥ अञ्चियो ब्राह्मणीसक्तः अञ्चिण्यां विश एव वा । वैश्याया गमने शुद्धः पतिताया भैवान्यथा ॥ ४७ ॥ प्रातिलोम्ये महत्पाप भवदन्ति मनीषिणः । प्रायिश्वरी चाऽऽनुस्रोम्ये न भवत्येव चान्यथा ॥ ४८ ॥ मानसं वाचिकं चैवै कायिकं पातकं स्मृतम् । तस्मात्पापाद्विशुद्ध्यर्थे प्रायश्चित्तं दिने दिने ॥ ४९ ॥ प्रातः संध्या सनक्षत्रामुपास्यामे( सीतै )व यत्नतः । मध्याह्ने च तथा रौद्रीं सायं चैव तु वैष्णवीम् ॥ ५० ॥

१ क ° ष्ट्रशत्या। २ ख ये नापि सू°। ३ क ° ष्ट्रशत्या। ४ क ख न्याब्दकं। ५ क ख. द्वोरां प°। ६ ख. °पापेभ्यः। प्रा°। ७ क °मनय°। ग. °मनात्तुय°। ८ क. ख. °नर्भुनि क्ट°। ९ ख. °नर्भा च स°। १० ग. भवन्य°। १९ ख. °तं त्रलोमेन। १२ क. 'न त्रिविधं चैंव संस्मृ'।

त्रिविधं पापशुद्ध्यर्थं संध्योपासनमेव च । संध्याहीनो हि यो विमः स्नानहीन· स्तयैव च ॥ ५१ ॥ स्नानहीनो मलाशी स्यान्संध्याहीनो हि भूणहा । नैशं पा॰ ( नक्येत्पा )पं हि यां ध्यात्वा उ( तुरु )पासनपरो हि सः ॥ ५२ ॥ ब्रह्मलोकं व्रजत्येव नान्यथा यमभाषितम् । विद्यानपोभ्यां संयुक्तः शान्तः शुचिरत्रम्यटः ॥ ५३ ॥ अलुब्गीह्रादनिष्पापा भूदेवा नात्र संशयः । पात्रीभूताश्च विद्योगा विशस्ते नात्र संज्ञयः ॥ ५४ ॥ तेभ्यो दत्तपनन्त हि इत्याह भगवान्यमः । कुकर्मस्थास्त ये विपा लोलुपा वेदवर्जिताः॥ ५५ ॥ संध्याहीना व्रतस्रष्टाः पिशुना विषयात्मकाः। तेभ्यो दत्तं निष्फलं स्यानात्र कार्या विचारणा ॥ ५६॥ \* प्रतिप्रहे संक्राचिता यदाँ-यातैयविधृता । भूमिदर्शनात्पापमोचकाकृतत्रेताद्वापरे कर्ली नौववीरोपितः ॥ ५७ ॥ राजप्रतिग्रहात्सर्वे ब्रह्मवर्थसमेव च । नश्यतीति न संदेह इत्याह भगवा-न्यमः ॥ ५८ ॥ राज्ञां प्रतिग्रहस्त्याज्यो लोकत्रयजिगीपुभिः । राज्ञः प्रतिग्रहाचैव बाह्मण्यं हि विलुप्यते ॥ ५९ ॥ गावो दूरमचारेण हिरण्यं लोभिलप्सया । स्त्री विनञ्यति गर्वे (भे ) ण ब्राह्मणो गजसेवया ॥ ६० ॥ सेवकाश्चापि विभाणां गज्ञां सुर्कृतनामभिः । कुम्भीपाकेषु पच्यन्ते यावदाभूतसंष्ठ्रवम् ॥ ६१ ॥ असेव्यासेविनो वित्रा अयाज्याना च याजकाः । अपाङ्का( ङ्कत्या )स्ते च विश्वेषाः सर्वधर्य-वहिष्कताः ॥ ६२ ॥

इति श्रीयाम्यं धर्मशास्त्रे चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

(अथ पश्चमोऽध्यायः।)

अतः परं प्रवक्ष्यामि शृणुध्वं मुनिपुंगवाः। सर्वेपामन्त्यजाँतीनां वर्णादीनां यथाक्रमम्
।। १ ॥ स्त्रीसंप्रकीदिकं संवे जोतमन्त्यजसंज्ञकम् । योनिसंकरजं सर्वे वर्णतश्चापि
सर्वेशः ॥ २ ॥ विषक्षश्चियविद्शृद्धा वर्णिजात्येष्यनुक्रमात् । एते ब्राह्मंशेंकुत्साः
स्युस्तस्माद्धाक्षण( ण्य )मुत्तमम् ॥ ३ ॥ वेदाचाररतो विषो वेदवेदाङ्करपारगः ।
तैरप्यनुष्टितो धर्म उक्तश्चैन विशेषतः ॥ ४ ॥ कार्ये चैव विशेषण त्रिभिर्वर्णें
रतिद्रतः । बलादासीकृता ये च म्लेच्लचाण्डाळदस्युभिः ॥ ५ ॥

<sup>\*</sup> इत भार+य उषित इत्यन्त पाठोऽसंगतः।

१ क. हि यो ज्ञात्वा। २ क ख. शान्ताशुचिरलम्पया। अ°। ३ ख. वधा [क्यो ] त्साहिनि°। ४ ग वह्मपति°। ५ ग. °लीनोवर्षरो°। ६ ख. °क्रतामपि। कु°। ७ ग. °जाना च व°। ८ स. सर्वजा°। ९ ख. जातिम°। १० क. °क्षणा भूणहा स्तु°। ११ ख. °ण जुक्तया स्यु°। १२ ग, °न्द्रितैः। व°।

अशुभं कारिताः कर्म गवादिपाणिहिंसनम् । प्रायिश्वतं च दातव्यं तारतम्येन वा द्विजै: ।। ६ ।। श्राद्धकाले यदा जाता पत्नी यस्य रजस्वला । प्रसूता वा न कार्ये च दैविक पैतृकं तथा ।। ७ ॥ ब्राह्मणा मन्त्रिताश्चेव क्षणिता वा प्रयत्नृतः । उद्दिश्य पितृपाकं च कार्य पैतृकमेव तत् ॥८॥ आशीचं न भवत्येव नात्र कार्या विचारणा। प्रस्थाने वा पिता तस्य पश्चत्वं च गतो भवेत् ॥ ९ ॥ श्राद्धादिकं तु पुत्रेण अज्ञातेन कृतं यदा । कन्याप्रदानसमये श्रुतं च पि(तवान्पि) तर मृतम् ॥ १०॥ कन्यादानं च तत्कार्यं वचनाई वते(ति) क्षमः । पितुः पात्रादिकं कर्म पश्चात्सर्वे यथाविधि ॥ ११ ॥ अज्ञानाच कृतं सँवें दैविकं पैतुकं च यत्। जातके सू(मृ)तके वाऽपि तत्सर्व सफल्डं भवेत् ॥ १२ ॥ ( अन्यासे नी क स्मृती स्वकीये अज्ञानात्पितिर मृते यदा ज्ञातुसदैव-कार्य वितुकमेव वाँ )॥ १३॥ अनेके यस्य ये पुत्राः संसृष्टा हि भवन्ति च। ज्येष्ठेन हि कृतं सर्वे सफर्ल पैतृकं भवेत् ॥ १४ ॥ वैदिकं च तथा सर्वे भवत्येव न संगयः । पृथक्षिपण्डं पृथक्श्रार्द्धं वैश्वदेवादिकं च यत् ॥ १५ ॥ भ्रातरश्च पृथक्कुर्यु-नोविभक्ताः कदाचन । अपुत्रस्य च पुत्राः स्युः कर्तारः सांपरायणाः ॥ १६ ॥ सफलं जायते सर्वामिति शातातपोऽब्रवीत् । न च दत्तो अ(ऽप्य)हीनोऽतिस्रोहेन च तथाऽपरः ॥ १७ ॥ ब्लाहुहीतो बद्ध बन्धुभिर्दत्त एव च । स्रातुः पुत्रो मित्रपुत्रः शिष्यश्चेव तथौरसः ॥ १८ ॥ अपुत्रस्य च विज्ञेया दायादा नात्र संग्रयः। नवैते पुत्रवत्पाल्याः परलोकपदा ह्यभी ॥ १९ ॥ औरसेन समा ज्ञेया वच-सोदास्रकस्य च । इदानीं भागनिर्णयमृषिः शातातपोऽत्रवीत् ॥ २० ॥ ज्येष्ठेन वा कनिष्ठेन विकागस्य विनिर्णयः । समभागप्रदाना च अपुत्रेभ्यो न संज्ञयः ॥ २१ ॥ समँभागो ग्रहीतव्यः पुत्रर्मत्या सदैव हि । पितृभ्यो भ्रातृपुत्रेभ्यो दायादेभ्यो यथा-क्रमात् ॥ २२ ॥ अधिकस्य च भागौ द्वावितरेभ्यः समासतः । आधौ प्रतिग्रहे कान्ते पूर्वी तु बलवत्तरा ॥ २३ ॥ सर्वेष्वेव विवादेषु बलवत्युत्तरा क्रिया । समिवद्योः त्तरं चैव मत्यवस्कन्दनं तथा ॥ २४ ॥ पूर्व न्यासिविधिश्चेष उत्तरः स्याचतुर्विधः । साक्षिषुभयतः सत्सु साक्षिणः पूर्ववादिनः ॥ २५ ॥ पूर्वपक्षेऽधरीभूते भवन्तयुत्त-रवादिन:। असाक्षिच्यवहारेषु दिव्यं देयं यथाविधि = ।। २६ ॥

इति श्रीयाम्ये धर्मशास्त्रे पञ्चमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ समाप्तेयं वृहद्यमस्पृतिः ।

\* धनुश्चिह्नान्तर्गतमधिकं सकलादशिपुस्तकेषु असंगतं च । = समाप्ति' संदिग्धा ।

१ क °नाभरवेक्षमाः। पि° । २ ग. °द्भरवेक्षमाः। पि° । ३ ग कर्म। ४ ख ग °नोक्तः स्मृ°। ५ ग ज्ञातुं स°। ६ क. वा। ऐक्ययचानयेत्पुत्राः। ख. वा ऐकायचानेपु । ७ क सनचगो । ८ क ख. पम्वास । ९ क. अजीगस्य । ख. अजीक । १० ख °न्ते तत्पूर्ववलवत्तर । स°। ११ क ख. °र्नातु व°। ११ क. ग. वाहेषु । १३ स. ग. न्यायि ।

### बृहस्पतिस्मृतिः ।

#इष्ट्रा ऋतुवातं राजा समाप्तवरदक्षिणम् । भगवन्तं गुरुश्रेष्ठं पर्यपृच्छद्वृहस्पिनम् ॥१॥ भगवन्केन दानेन सर्वतः मुखमेधते । यदशयमहार्थे च तन्मे ब्रूहि महातप ॥ २ ॥ एवामिन्द्रेण पृष्टोऽसौ देवदेवपुरोहितः । वाचस्पतिर्महाभाजो बृहस्पतिस्वाच ह + ॥ ३ ॥ सुवर्णदानं गोदानं भूमिदानं च वासव। एतत्त्रयच्छमानस्तु सर्वपापैः प्रमुच्यते×॥ ४ ॥ सुवर्ण रजतं वस्त्रं पणिरत्नं च वासव। सर्वमेव भवेदत्तं वसुधां यः शयच्छति ॥ ५ ॥ फालकृष्टां महीं दत्त्वा सबीजां सस्यैशालिनीम् । यावत्सूर्यकृता स्रोकास्तावत्स्वर्गे महीयते ॥ ६ ॥ यत्किचित्कुरुते पापं पुरुषो दृत्तिकर्षि(शिं)तः । अपि गोचर्ममात्रेण भूमिदानेन शुध्यति । ७ ॥ दशहस्तेन दण्डेन त्रिंशईण्डैनिवर्तनम् । दश तान्येव विस्तारो गोचर्भैतन्महाफलम् ॥ ८ ॥ सष्टषं गोसहस्रं तु यत्र तिष्ठत्यतान्द्रितम् । बाळवॅत्सापसूतानां तद्गोचर्म इति स्मृतम् ॥ ९ ॥ विमाय दद्याच गुणान्विताय तपो-भियुक्ताय जितेन्द्रियाय । यावन्मही तिष्ठति सागरान्ता तावत्फलं तस्य भवेदनन्तम् ।। १० ।। यथा बीजानि रोहन्ति शकीर्णानि महीतले । एवं कामाः परोहन्ति भूमिः दानसमर्जिताः ॥ ११ ॥ यथाऽप्सु पतिर्तः शक तैलाबिन्दुः प्रसर्पति । एवं भूमि(मैः) कृतं दानं सस्ये सस्ये प्ररोहति ॥ १२ ॥ =अन्नदः सुखितो नित्यं वस्नदश्चैव रूप-वान्। स नरः सर्वदो भूप यो ददाति वसुंधराम् ॥ १३ ॥ यथा गौर्भरते वत्सं क्षीरग्रुत्सुज्य क्षीरिणी। एव दत्ता सहस्राक्ष भूमिर्भराति भूमिदम्॥ १४॥

<sup>\*</sup> एतद्रचनात्प्राक् च. पुस्तकेऽयं पाठ — "बृहस्पितकृत पुण्यं प्रवक्ष्यामि विशेषतः। यच्छूत्वा द्व नलो राजा सर्वपापैः प्रमुच्यते " इति । + इत पर वचनद्वयमधिकं च. पुस्तके—"स्वागतेनाग्नयः प्रीताः आसनेन शतकतु । विष्णुस्तु पादशौचेन अन्नायेन प्रजापितः। पादशौचं तथाऽभ्यद्गां दीयमानं प्रतिश्रवाम्। ये ददित सहस्नाणि नोपसपिन्त ते यमम् " इति । × इतः परं वचनद्वयमधिक च. पुस्तके—" अमेरपत्यं प्रथमं पुवर्ण भूवैष्णवी सूर्यपुताश्च गाव । लोकास्त्रयस्तेन भवन्ति दत्ता यः कास्त्रनं गा च मही च द्यात् । सर्वेषामेव दानानामेकजन्मानुगं फलम् । हाटकक्षितिगौरीणा सप्तजन्मानुगं फलम् " इति । = एतद्वचनस्थाः नेऽयं पाठश्च पुस्तके—" इश्चिम संतता भूमि ब्रीहिमिर्यवशाद्वले । यो ददाति सहस्राक्षः न स प्रच्यवते दिव " इति ।

१ ग यहत्तं यन्महार्धं च। २ च °हातेजा वृ°। ३ क ख. °स्यमालि°। ४ क. च. ड. °हण्डा-न्निव°। च °हण्डानुव°। ५ ग °वस्सप्र°। ६ ग °त सद्यस्तिल°। ७ ग °त्रदाः सुस्तिनो नि\*।

शङ्कं भद्रासनं छत्रं चरस्थावरवारणाः । भूमिदानस्य पुण्येन फलं स्वर्गः पुरंदर ॥ १५ ॥ आदित्यो वरुणो वाह्मिब्रह्मा सोमो हुताश्चनः । शूलपाणिश्च भगवानिभ-नन्दति भूमिदम् - ॥ १६ ॥ आस्फोटयान्ति पितैरः पूँहर्षन्ति पितामहाः । भूमि-दाता कुले जानः स नस्त्राता भविष्यति ॥ १७ ॥ त्रीण्याहुरातिदानानि गावः पृथ्वी सरस्वती । तारयन्तीह दातार जपवापनदोहनैः ॥ १८ ॥ पाद्यता वस्नदा यान्ति नम्ना यान्ति त्ववस्त्रदाः । तृप्ता यान्त्यन्नदातारः श्लुधिता यान्त्यनन्नदाः ॥ १९॥ काङ्क्षन्ति पितरः सर्वे नरकाद्भयभीरवः । गयां यास्यति यः पुत्रः स नस्त्राता भविष्यति ॥ २० ॥ एष्टव्या बहवः पुत्रा यद्येकोऽपि गयां व्रजेत् । यजेत वाऽश्वमेधेन नीछं वा रुषमुत्स्जेत ॥ २१ ॥ लोहितो यस्तु वर्णेन पुच्छाग्रे यस्तु पाण्डुरः । श्वेतः खुरविषाणाभ्यां स नीलरृष उच्यते ॥ २२ ॥ नीलः पाण्डुरलाङ्गूलस्तृणमुद्धरते तु यः। षष्टिवर्षसहस्राणि पितरस्तेन तर्पिताः ॥ २३ ॥ यच शृङ्गगतं पङ्कं कूळाचि-ष्ठाति चोद्धृतम् । पितरस्तस्य चाश्चन्ति सोमल्लोक( कं )महाद्युतिम् ॥ २४ ॥ +पृथो-र्यदोर्दिलीपस्य नृगस्य नहुषस्य च । अन्येषां च नरेन्द्राणां पुनरन्या भविष्याति ॥ २५ ॥ बहुभिर्वसुधा दत्ता राजभिः सगर।दिभिः । यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा फलम् ।। २६ ।। यस्तु ब्रह्मघ्नः स्त्रीघ्नो वा यस्तु वै पितृघातकः । गवां शतसहस्राणां हन्ता भवति दुष्कृती ।। २७ ।। स्वदत्तां परदत्तां वा यो हरेतु वसुंध-राम् । श्वविष्ठायां कृमिर्भूत्वा पितृ।भिः सह पच्यते ॥ २८ ॥ आक्षेप्ता चानुमन्ता च तमेव नरकं ब्रजेत् । भूमिदो भूमिहर्ता च नापरं पुण्यपापयोः ॥ ऊर्ध्वाधो वाऽव-तिष्ठेत यावदाभूतसंष्ठवम् ॥ २९ ॥ अग्नेरपत्यं प्रथमं सुवर्ण भूवैष्णवी सूर्यसुताश्च गावः। लोकास्त्रयस्तेन भवन्ति दत्ता यः काश्चनं गां च महीं च दद्यात्।। ३०॥ षडशीतिसहस्राणां योजनानां वसुंधराँ। स्वतो दत्ता तु सर्वत्र सर्वकामप्रदायिनी ॥३१॥ भूमिं यः भितगृह्णाति भूमिं यश्र पयच्छाति। उभौ तौ पुण्यकर्माणौ नियतं स्वर्गगामिनौ(णौ) ॥३२॥सर्वेषामेव दानानामेकजन्मानुगं फलम् । हाटकक्षितिगौरीणां सप्तजन्मानुगं फलम् ॥३३॥यो न हिंस्यादँनिन्द्यात्मा भूतग्रामं चतुर्विधम् । तस्य देहाद्वियुक्तस्य भयं नास्ति कदाचन ॥ ३४ ॥ अन्य।येन हता भूमियैनीरैरपहारिता। हरन्तो हारयन्तश्च हन्युस्ते

<sup>-</sup> इत परमधिकं च पुस्तके—' सौवर्णा यत्र प्रासादाः सोद्वा(पस्का) राश्च कामदा । गन्धर्वाप्त-रसो यत्र तत्र तिष्ठति भूमिद " इति । + " सगरस्य दिछीपस्य ययातेर्नेहुषस्य च " इति पाठश्च पुस्तके ।

१ च ° श्रं गजाश्वनरवाहनम्। भू°। २ च °स्य चिह्नानि फ°। ३ च. °तरो नर्तयन्ति। ४ क. घ. छ. प्रबलान्ति। ५ ग ° रं सर्वोत्पापादसंशयम्। प्रा°। ६ क ख ग ° राम्। स्व°। ७ ख. ग. घ. °दहं स्रात्मा।

सप्तमं कुलम् ।।३५।।हरते हारयेद्यस्तु मन्दबुद्धिस्तमोवृतः । स बद्धो वारुणैः पाशैस्ति-र्यग्योनिषु जायते ॥ ३६ ॥ असुभिः पतितैस्तेषां दानानीमवकीर्तनम् । ब्राह्मणस्य हते क्षेत्रे हन्ति त्रिपुरुषं कुछम् ॥ ३७ ॥ वापीकूपसहस्रेण अश्वमेधशतेन च । गर्ना कोटिप्रदानेन भूमिहर्ता न शुध्यति ॥ ३८ ॥ गामेकां स्वर्णमेकं वा भूमेरप्यर्धमङ्ग-क्रम् । इरन्नरकमायाति यावदाभूतसंष्ठवम् ॥ ३९ ॥ हुतं दत्तं तपोऽधीतं यत्किचि-द्र्मसंचितम् । अर्धाङ्कुळस्य सीमाया हरणेन प्रणक्यति ॥ ४० ॥ गोवीथीं ग्राम-रथ्यां च इमज्ञानं गोपितं तथा । संपीड्य नरकं याति यावदाभूतसंष्ठवम् ॥ ४१ ॥ . ऊँषरे निर्ने हे स्थाने प्रास्तं सस्यं विवर्जयेत् । जलाधारंश्च कर्तव्यो व्यासस्य वचनं यथा ॥ ४४ ॥ पञ्च कन्यानृते हन्ति दश्च हन्ति गवानृते । शतमश्वा-नृते इन्ति सहस्रं पुरुषानृते ॥ ४३ ॥ इन्ति जातानजाताश्च हिरण्यार्थेऽनृतं वदन् । सर्व भूम्यनृते हन्ति मा सम भूम्यनृतं वदीः ॥ ४४ ॥ ब्रह्मस्वे मा रतिं कुँगित्प्राणीः कण्डगतैरपि । अनौषधमभैषज्य विषमेतद्धलाहलम् ॥ ४५ ॥ न विषं विषमित्याहु-र्ब्रह्मस्वं विषमुच्यते । विषमेकािकनं हन्ति ब्रह्मस्व पुत्रपौत्रकम् ॥ ४६ ॥ लोहचूर्णा-इमचूर्ण च विषं च जरयेन्नरः। ब्रह्मस्व त्रिषु लोकेषु कः पुमाञ्जरयिष्यति ॥ ४७॥ - मन्युपहरणा विशा राजानः शस्त्रपाणयः । शस्त्रमेकाकिनं हन्ति विश्मन्युः कुरुँ-त्रयम् ॥ ४८ ॥ मन्यु १ इरणा वित्राश्रक्र महरणो हरिः । चक्रात्तीव्रतरो मन्यु स्तस्मा-द्विमं न कोषयेत् ॥ ४९ ॥ अग्निद्ग्धाः प्ररोहन्ति सूर्यदग्धास्तथैव च । मन्युदग्धस्य विप्राणामक्कुरों न परोहति ॥ ५० ॥ अग्निर्दहति तेजसा सूर्यो दहति रिमिभिः । राजा दहति दण्डेन विप्रो दहति मन्युना ॥ ५१ ॥ ब्रह्मस्वेन तु यत्सौरूयं देवस्वेन तु या रातिः। तद्धनं कुलन।शाय भवत्यात्मविनाशनम् ॥ ५२ ॥ ब्रह्मस्वं ब्रह्मइत्या च दिरद्रस्य च यद्धनम् । गुरुमित्रहिरण्यं च स्वर्गस्थमपि पीडयेत् ॥ ५३ ॥ ब्रह्म-स्वेन तु यच्छिद्रं तच्छिद्रं न परोहति । पच्छादयति तच्छिद्रमन्यत्र तु विसर्पति ॥ ५४ ॥ ब्रह्मस्वेन तु पुष्टानि साधनानि बलानि च । संग्रामे तानि लीयन्ते सिकतासु यथोदकम् ॥ ५५ ॥ श्रोत्रियाय कुळीनाय दिरद्राय च वासव। संतुष्टाय विनीताय सर्वभूवहिताय च ॥ ५६ ॥ वेदाभ्यासस्त्पी ज्ञानिम-न्द्रियाणां च संयमः । ईदृशाय सुरश्रेष्ठ यहत्तं हि तदक्षयम् ॥ ५७ ॥ आमपात्रे यथा न्यस्तं क्षीरं दाधि घृतं मधु । विनश्येत्पात्रदौर्बल्यात्तच्च पात्रं विनश्यति ॥५८॥

<sup>-</sup> न विद्यत एतद्वचनं क पुस्तके।

१ ग अञ्चलि । २ ग "मपकी"। ३ ग "म्। इन्धन" । ४ क घ उप्परे । ५ क चा घ "रस्य क"। ६ ग. कुर्वा प्राणै । ७ स "कक्षयम्। ८ व. "मो दान"।

एवं गां च हिरण्य च वस्त्रमत्रं महीं तिलान् । आविद्वान्यतिगृह्णाति भस्मी भवाते काष्ठवत् ॥ ५९ ॥ यस्य चैव ग्रहे मूर्खो दूरे चापि बहुश्रुतः । बहुश्रुताय दातव्यं नास्ति मूर्खे व्यतिक्रमः ॥ ६०॥ कुछं तारयते धीरः सप्त सप्त च वासव ॥ ६१॥ यस्तर्डागं नवं कुर्यात्पुराणं वाऽपि लानयेत् । स सर्वे कुळ्युद्धृत्य स्वर्गे छोके मही-यते ॥ ६२ ॥ वापीकूपतडागानि उद्यानोपवनानि च । पुनःसंस्कारकर्ता च छभते भौलिकं फलम् ॥ ६३ ॥ निदाघकाले पानीयं यस्य तिष्ठाति वासव । स दुर्गविषमं कुत्स्नं न कदाचिदवाप्नुयात् ॥ ६४ ॥ एकाइ तु रिथतं तोयं पृथिव्यां राजसत्तम । कुळानि तारयेत्तस्य सप्त सप्त पराण्यपि॥ ६५ ॥ दीपाळोकपदानेनै वपुष्मानस भवेत्ररः । प्रोक्षणीयपदानेन स्मृतिं मेघां च विन्दति ॥६६ ॥ कृत्वाऽपि पापकर्माण यो दद्यादत्रमर्थिने । ब्राह्मणाय विशेषेण न स पापेन लिप्यते ॥ ६७ ॥ भूमिर्गाव-स्तथा दाराः प्रसह्य हियते यदा । न चाऽऽवेदयते यस्तु तमाहुर्ब्बह्मघातकम् ॥६८॥ निवेदितस्तु राजा वै ब्राह्मणैर्मन्युपीडितैः । न निवारयते यस्तु तमाहुर्ब्रह्मघातकम् ॥ ६९ ॥ उपस्थिते विवाहे च यज्ञे दाने च वासव । मोहाचरित विद्वां यः स मृतो जायते कृमिः ॥ ७० ॥ धनं फलाति दानेन जीवितं जीवरक्षणात् । रूपमैश्वर्यमारो-ग्यमहिंसाफलमञ्जते ॥ ७१ ॥ फलमूलाशनात्पुल्यं(जां) स्वॅगीः सत्येन छभ्यते । प्रायोपवेशनाद्राज्यं सर्वत्र सुखमश्चते ॥ ७२ ॥ गवाढचः श्वत्र दीक्षायाः स्वर्गगामी तृणाश्चनः । स्त्रियस्त्रिषवणस्नायी वायुं पीत्वा क्रतुं छभेत् ॥ ७३ ॥ नित्यस्नायी भवेदर्कः संध्ये द्वे च जपन्द्रिजः । नॅवं साधयते राज्य नाकपृष्ठमनाञ्चके ॥ ७४ ॥ अग्निप्रवेशे नियतं ब्रह्मलोके महीयते। रैसानां प्रतिसहारे प्रभूत्युत्रांश्च विन्दति॥७५॥ नाके चिरं स वंसते उपवासी च यो भवेत । सततं चैकशायी यः स लभेदीप्सितां गतिम् ॥ ७६ ॥ वीरासनं वीरशय्यां वीरस्थानमुपाश्रितः । अक्षय्यास्तस्य स्रोकाः स्र्युः सर्वकामगामास्तथा ॥ ७७ ॥ उपवासं च दीक्षां च आभिषेकं च वासव । कृत्वा द्वादश वर्षाण वीरस्थानाद्विशिष्यते ॥ ७८ ॥ अधीत्य सर्ववेदान्वै सद्यो दुःखात्त्रमुच्यते । पावनं चरते धर्म स्वर्गलोके महीयते ॥ ७९ ॥ बृहस्पतिमतं पुण्यं ये पठन्ति द्विजातयः। चत्वारि तेषां वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम् ॥ ८० ॥

> इति बृहम्पतिमणीतं धर्मशास्त्रं संपूर्णम् ॥ समाप्तेयं बृहस्पतिस्मृतिः ।

१ म. "डाकं न"। २ घ. मौक्षिकं। ३ व. "न अक्षुष्मा"। ४ म क स्वर्न ५ ग. कू. ज सस्साध"। ६ ख. रसनों। ७ इ. रमीत । ८ क. स्यु. स्वर्गकामाग°। ९ ख. इ. "कोमाग°। १० व. "गसास्त"।

### यमस्मृतिः।

श्रुतिस्मृत्युदितं धर्मे वर्णीनामनुपूर्वशः। प्रात्रवीदिषिभिः पृष्टो मुनीनामग्रणीर्यमः॥१॥ यो गुज्जानोऽग्रुचिवीऽपि चण्डालं पतितं स्पृशेत्। क्रोधादज्ञानतो वाऽपि तस्य वर क्ष्यामि निष्कृतिम् ॥ २ ॥ षड्रात्रं वा त्रिरात्रं वा यथासंख्यं समाचरेत् । स्नात्वा त्रिषवणं विप्रः पश्चगव्येन शुध्यति ॥ ३ ॥ भुज्जानस्य तु विप्रस्य कदाचिन्स्रवते गुद्म । उच्छिष्टत्वेऽशुचित्वे च तस्य शौचं विनिर्दिशेत् ॥ ४ ॥ पूर्वे कृत्वा द्विजः शौचं पश्चादप उपस्पृशेत् । अहोरात्रोषितो भूत्वा पश्चगव्येन शुध्यति ॥ ५ ॥ निगि-रन्यदि मेहेत भुक्त्वा वा मेहने कृते । अहोरात्रोषितो भूत्वा जुहुयात्सर्पिषाऽऽहुतीः ॥ ६ ॥ यदा भोजनकाले स्यादशुचित्रीह्मणः काचित्। भूमौ निधाय तद्वासं स्नात्वा शुद्धिमवाष्त्रयात् ॥ ७ ॥ भक्षयित्वा तु तङ्कासम्रपवासेन शुध्यति । अशित्वा चैव तत्सर्व त्रिरात्रेणेव शुध्यति ॥ ८ ॥ अश्रतश्रेद्विरेकः स्यादस्वस्थित्विरातं ज्येतु । स्वस्थस्त्रीणि सहस्राणि गायज्याः शोधनं परम् ॥ ९ ॥ चण्डालैः श्वपचैः स्पृष्टो विष्मूत्रे तु कृते दिजः । त्रिरात्रं तु प्रकुर्वीत भुक्त्वोच्छिष्टः पडाचरेत् ॥ १० ॥ उद-क्यां सृतिकां वाअपि संस्पृशेदन्त्यजो यदि । त्रिरात्रेण विशुद्धिः स्यादिति शातात-पोऽब्रवीत् ॥ ११ ॥ रजस्वला तु संस्पृष्टा श्वमातङ्गादिवायसैः । निराहारा शुचि-स्तिष्ठेत्कालस्तानेन शुध्यति ॥ १२ ॥ रजस्वले यदा नार्यावन्योन्यं स्पृत्रते(तः) क-चित् । शुध्यतः पश्चगव्येन ब्रह्मकूर्चेन चोपरि ॥ १३ ॥ उच्छिप्टेन च संस्पृष्टा कदाचित्स्री रजस्वला । क्रुच्छ्रेण शुद्धिमामेति शुद्धा दानोपवासतः ॥ १४ ॥ अनु-च्छिष्टेन संस्पृष्टे स्नानं येन विधीयते । तेनैवोच्छिष्टसंस्पृष्टः प्राजापत्यं समाचरेत ॥ १५ ॥ ऋतौ तु गर्भशङ्किन्त्वात्स्नानं मैथुनिनः स्मृतम् । अनृतौ तु स्नियं गन्वा शीचं मूत्रपुरीषवत् ॥ १६ ॥ उभावष्यश्चची स्यातां दंपती शयनं गती । शयनादु-त्थिता नारी श्रुचिः स्यादश्रुचिः प्रमान् ॥ १७ ॥

९ ख ग °रात्रमञ्जिनभैवेत्। अ°। २ ग. भुक्तेभिक्ठ°।

भर्तुः शरीरश्चश्रूषां दौरात्म्यादपकुर्वती । दण्डचा द्वादशकं नारी वर्षे त्याज्या धनं विना ।।१८।। त्यजन्तोऽपतितान्बन्धून्दण्डचा उत्तमसाहसम् । पिता हि पतितः कामं न तु माता कदाचन ॥ १९ ॥ आत्मानं घातयेद्यस्तु रज्ज्वादिभिरुपक्रमैः । मृतोऽमे-ध्येन लेप्तन्यो जीवतो द्विशतं दमः ॥ २० ॥ दण्डचास्तत्पुत्रमित्राणि मत्येकं पणिकं दमम् । प्राथितं ततः कुर्युर्यथाशास्त्रपचोदितम् ॥ २१ ॥ जलाद्युद्धन्धनभ्रष्टाः प्रव्र-ज्यानाञ्चकच्युताः । विषमपतनपायशस्त्रघातहताश्च ये ॥ २२ ॥ नवैते प्रत्यवसिताः सर्वेळोकवाहिष्कुताः । चान्द्रायणेन शुध्यन्ति तप्तकुच्छूद्वयेन वा ॥ २३ ॥ उभयाव-सितः पापः वयामाच्छबलकाच्च्युतः। चान्द्रायणाभ्यां बुध्येत दत्त्वा धेनुं तथा द्वषम् ॥ ९४ ॥ श्वजृगालप्रवङ्गादीर्मानुषेश्व रति विना । दृष्टः स्नात्वा शुचिः सदी दिवा संध्यासु रात्रिषु ॥ २५ ॥ अज्ञानाद्वाह्मणो भुक्त्वा चण्डालात्रं कदाचन । मोम्त्रयावकाहारो मासार्थेन विशुध्यति ॥२६॥ गोब्राह्मणगृहं दैग्धा मृतं चो(तश्रो)-द्धन्धनादिना । पाशांदिछत्त्वा तथा तस्य कुच्छूमेकं चरेद्द्विजः ॥ २७ ॥ चण्डाल-पुकसानां च भुक्त्वा गत्वा च योषितम् । क्रच्छ्राब्दमाचरेज्ज्ञानादज्ञानादैन्दव-द्वयम् ॥ २८ ॥ कापालिकान्नभोक्तृणां तन्नारीगामिनां(णां) तथा । क्रच्छ्राब्दमाचरे-ज्ज्ञानाद्ज्ञ।नादैन्दवद्वयम् ॥ २९ ॥ अगम्यागमने विशो मद्यगोमांसभक्षणे । तप्तकुच्छू-परिक्षिप्तो मौर्वी(ङ्की)होमेन शुध्यति ॥ ३० ॥ महापातककर्तारश्रत्वारौँऽप्यविश्लेषतः । अभि प्रविक्य शुध्यन्ति स्थित्वा वा महति क्रतौ ॥ ३१ ॥ रहस्यकरणेऽप्येवं मास-मभ्यस्य पृस्यः । अघमर्षणसूक्तं वा शुध्येदन्तर्जले स्थितः ॥ ३२ ॥ रजकश्चर्मकारश्च नटो बुरुड एव च । कैवर्तमेदिभिछाश्च सप्तेते अन्त्यजाः स्मृताः ॥ ३३ ॥ भुक्त्वा चैषां स्त्रियो गत्वा पीत्वाऽपः प्रतिगृह्य च । क्रुच्छ्राब्दमाचरेज्ज्ञानादज्ञानादन्दव-द्वयम् ॥ ३४ ॥ मातरं गुरुपत्नीं च स्वसृद्धाहितरौ स्तुषाम् । गत्वैताः प्रविश्लेदिशं नान्या शुद्धिर्विधीयते ॥ ३५ ॥ राज्ञाँ(ज्ञीं) प्रव्रजितां धात्रीं तथा वर्णीत्तमामि । कुच्छूद्र्यं प्रकुर्वीत सगोत्रामभिगम्य च ॥ ३६ ॥ अन्यासु पितृगोत्रासु मातृगोत्रगता-स्वपि । परदारेषु सर्वेषु कुच्छूं सांतपनं चरेत् । ॥ ३७ ॥ वेश्याभिगमने पापं व्य-पोइन्ति द्विजातयः । पीत्वा सकृत्सुतप्तं च पश्चरात्रं कुशोदकम् ॥ ३८ ॥ गुरुतल्पत्रतं केचित्केचिदब्रह्महणो व्रतम् । गोप्नस्य केचिदिच्छन्ति केचिचैवावकीर्णिनः ॥ ३९ ॥ दण्डार्द्ध्वनहारेण यस्तु गां विनिपातयेत् । द्विगुणं गोत्रतं तस्य प्रायश्चित्तं विनि-दिंशत् ॥ ४०॥ अङ्गुष्टमात्रस्थूछस्तु बाहुमात्रप्रमाणकः । सार्द्रश्च सप्छाश्चश्च गोदण्डः

१ सा. °कं द्विशतं द°। २ सा गा. पापस्या °। ३ का. दश्या । ४ का. °रोऽथ वि °। ५ सा. °तेमद °। ६ का. स्वसृद्धे हि °। ७ का. दासीं । ८ का °दृष्टी प्र °।

परिकीर्तितः ॥ ४१ ॥ गवां निपातने चैव गर्भोऽपि संपतेद्यदि । एकैकशश्वरेत्कुच्छ्रं यथापूर्व तथा पुनः ॥ ४२ ॥ पादमुत्पन्नमात्रे तु द्दौ पादौ गाञासंभवे । पादोनं कुच्छ्रमाचष्टे इत्वा गर्भमचेतनम् ॥ ४३ ॥ अङ्गपत्यङ्गसंपूर्णे गर्भे रेतःसमन्विते । एकैकश्रथरेत्कुच्छ्रमेषा गोन्नस्य निष्कृतिः ॥ ४४ ॥ बन्धने रोधने चैव पाषाणे वा गवां रुजा। संपद्यते चेन्मरणं निमित्ती नैव लिप्यते ॥ ४५॥ मुर्छितः पतितो वाऽपि दण्डेनाभिहतस्तथा । उत्थाय षट्पदं गच्छेत्सप्त पश्च दशापि वा ॥ ४६ ॥ ग्रासं वा यदि गृहीयात्रोयं वाऽपि पिबेद्यदि । पूर्वच्याधिमनष्टानां मायश्रित्तं न विद्यते ॥४७॥ काष्ट्रलोष्ट्राइमाभिगीवः शस्त्रैवी निहता यदि । प्रायश्चित्तं कथ तत्र शास्त्रे शास्त्रे निग-द्यते ॥ ४८ ॥ काष्ठे सांतपनं कुर्यात्माजापत्यं तु लोष्टके । तप्तकृच्छ्रं तु पाषाणे शस्त्रे चाप्यतिकृच्छ्रकम् ॥ ४९ ॥ औषधं स्नेहमाहार ददद्रोब्राह्मणेषु तु । दीयमाने विप-तिः स्यात्प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥ ५० ॥ तैल्लभैष्डयपाने च भेषजानां च भक्षणे । निःशल्यकर्णे चैव पायश्चित्तं न विद्यते ॥ ५१ ॥ वत्सानां कण्डबन्धेन क्रियया भेषजेन तु । सायं संगोपनार्थं च न दोषो रोधबन्धयोः ॥ ५२ ॥ पादे चैवास्य रोमाणि द्विपादे समश्रु केवलम् । त्रिपादे तु शिखावर्जं मूले सर्व समाचरेत् ॥ ५३ ॥ सर्वान्केशान्समुद्धृत्य च्छेदयेदङ्कुः लद्दयम् । एवमेव हि नारीणां मुण्डमुण्डापनं स्मृतम् ॥ ५४ ॥ न स्त्रिया वपनं कार्ये न च वीरासन तथा । न च गोष्ठे निवासं च ( सश्च ) न गच्छन्तीमनुत्रजेत् ॥ ५५ ॥ राजा वा राजपुत्रो वा ब्राह्मणो वा बहु-श्रुतः । अकृत्वा वपनं तेषां प्रायश्चित्तं विनिदिशेत् ॥ ५६ ॥ केशानां रक्षणार्थे च द्विगुणं त्रतमादिशेत । द्विगुणे तु त्रते चीणें द्विगुणैव तु दक्षिणा ॥ ५७ ॥ द्विगुणं चेन दत्तं च केशांश्व परिरक्षयेत् । पापं न क्षीयते हन्तुर्दाता च नरकं व्रजेत् ॥ ५८ ॥ अश्रौतस्मार्तविहितं प्रायश्वित्तं वदन्ति ये । तान्धर्मविष्नकर्तृश्व राजा दण्डेन पीडि येतु ॥ ५९ ॥ न चेत्तान्पीडयेद्राजा कथंचित्काममोहितः । तत्पापं शतधा भृत्वा तमेव परिसपीते ॥ ६० ॥ पायश्चित्ते ततश्चीणें कुर्योद्वाह्मणभोजनम् । विंशतिं गा द्यं चैव द्यात्तेषां च दक्षिणाम् ॥ ६१ ॥ क्रामिभिर्वणसंभृतैर्मक्षिकाभिश्र पातितैः । क्रच्छार्धं संमक्कवींत शक्त्या द्याच दक्षिणाम् ॥ ६२ ॥ प्रायश्चित्तं च कृत्वा वै भोजियत्वा द्विजोत्तमान् । सुवर्णमाषकं दद्यात्ततः शुद्धिर्विधीयते ॥ ६३ ॥ चण्डा-लश्वपचैः स्पृष्टे निश्चि स्नानं विधीयते । न वसेत्तत्र रात्रौ तु सद्यः स्नानेन शुध्यति ।। ६४ ।। अथ वसेद्यदा रात्रावज्ञानादविचक्षणः । तदा तस्य तु तत्पापं ज्ञातधा परिवर्तते ॥ ६५ ॥ उद्गच्छान्ति हि नक्षत्राण्युपरिष्टाच ये ग्रहाः । संस्पृष्टे रिक्मिभि-स्तेषामुदके स्नानमाचरेत् ॥ ६६ ॥ कुड्यान्तर्जलवल्मीकमृषिकोत्करवर्तमसु । भाशाने शौचशेषे च न ग्रांह्याः सप्त मृत्तिकाः ॥ ६७ ॥

१ ख. ग. संभवेष् । २ क. ख. ° वजपा ।

इष्टापूर्ते तु कर्तव्यं ब्राह्मणेन प्रयत्नतः । इष्टेन लभते स्वर्ग पूर्ते मोक्षं समश्चते ।। ६८ ।। वित्तापेक्षं भवेदिष्टं तडागं पूर्तमुच्यते । आरामश्च विशेषेण देवद्रोण्यस्तथैव च ॥ ६९ ॥ वापीकूपतडागानि देवतायतनानि च । पतितान्युद्धरेद्यस्तु स पूर्तफलमश्चते ॥ ७० ॥ शुक्राया मूत्रं गृह्णीयात्कुष्णाया गोः शकुत्तथा । ताम्रायाश्र पयो ग्राह्यं श्वेताया दिध चोच्यते ॥ ७१ ॥ कपिलाया घृतं ग्राह्यं महापातकनाशनम् । सर्वतीर्थे नदीतीये कुर्केद्रिन्यं पृथक्पृथक् ॥ ७२ ॥ आहृत्य प्रणवेनैव ह्युत्थाप्य प्रणवेन च । प्रणवेन समालोडच प्रणवेन तु संपिबेत् ॥ ७३ ॥ पालाशे मध्यमे पर्णे भाण्डे ताम्रमये तथा । पिबेत्पुष्करपर्णे वा ताम्रे वा मृन्मये शुभे ॥ ७४ ॥ सूतके तु समुत्पन्ने द्वितीये समुपस्थिते । द्वितीये नास्ति दोषस्तु प्रथमेनैव शुध्यति ॥ ७५ ॥ जातेन शुध्यते जातं मृतेन मृतकं तथा । गर्भसंस्नवणे मासे त्रीण्यहानि विनिर्दिशेत् ॥ ७६ ॥ रात्रि-भिर्मासतुल्याभिर्गर्भस्नावे विशुध्यति । रजस्युपरते साध्वी स्नानेन स्त्री रजस्वला ॥ ७७ ॥ स्वगोत्राद्धश्यते नारी विवाहात्सप्तमे पदे । स्वामिगोत्रेण कर्तव्यास्तस्याः पिण्डोदकं(क)कियाँ:॥ ७८ ॥ द्वे पितुः पिण्डदानं(ने) स्यात्पिण्डे द्विनामता । षण्णां देयास्त्रयः पिण्डा एवं दाता न मुहाति ॥ ७९ ॥ स्वेन भर्त्रा सह श्राद्धं माता भुँक्त्वा सदैवतम् । पितामहापि स्वेनैव स्वेनैव भिपतामही ॥ ८० ॥ वर्षे वर्षे तु कुर्वीत मातापित्रोस्तु सत्कृतिम् । अदैवं भोजयेच्छ्राद्धं पिण्डमेकं तु निर्वपेत् ॥ ८१ ॥ नित्यं नैमित्तिकं काम्यं द्वादिश्राद्धमथापरम् । पार्वणं चेति विज्ञेयं श्राद्धं पश्चविधं बुधैः ॥ ८२ ॥ ग्रहोपरागे संक्रान्तौ पर्वोत्सवमहालये । निर्वपेत्री-न्नरः पिण्डानेकमेव मृतेऽहिन ॥ ८३ ॥ अनुढा न पृथक्कन्या पिण्डे गोत्रे च सूतके । पाणिग्रहणमञ्चाभ्यां स्वगोत्राद्भश्यते ततः ॥ ८४ ॥ येन येन तु वर्णेन या कन्या परिणीयते । तत्समं सूतकं याति तथा पिण्डोदकेऽपि च ॥ ८५ ॥ विवाहे चैव संदृत्ते चतुर्थेऽहानि रात्रिषु । एकत्वं सा व्रजेद्धर्तुः पिण्डे गोत्रे च सूतके ॥ ८६ ॥ प्रथमेऽह्मि द्वितीये वा तृतीये वा चतुर्थके । अस्थिसंचयनं कार्य बन्धुभिर्हितबु-द्धिभि: ॥ ८७ ॥ चतुर्थे पश्चमे चैव सप्तमे नवमे तथा । अस्थिसंचयनं शोक्तं वर्णा-नामनुपूर्वशः ॥ ८८ ॥ एकादशाहे पेतस्य यस्य चोत्सृज्यते वृषः । मुच्यते पेत-छोकात्स स्वर्गछोके महीयते ॥ ८९ ॥ \* गङ्गातोयेषु यस्यास्थि प्रवते शुभकर्मणः। न तस्य पुनराष्ट्रतिर्ब्रह्मलोकात्कथंचन ॥ ९० ॥

\* एतद्वचनद्वयं न विद्यते क पुस्तके।

१ ग. °या । द्विपितु । २ ग. भुक्ता स ।

यावदस्थि मनुष्याणां गङ्गातायेषु तिष्ठाति । तावर्द्वषसहस्राणि स्वर्गलोके महीयते । ११॥ नाभिमात्रे जले स्थित्वा हृदयेनानु चिन्तयेत् । आगच्छन्तु मे पितरो गृह्णन्त्वे-ताञ्जलाञ्जलीन् ।।९२॥ हस्तौ कृत्वा सुसंयुक्तौ पूरियत्वा जलेन च । गोशृङ्गमात्र सुन्त्य जलमध्ये जलं क्षिपेत् ॥ ९३ ॥ आकाशे च क्षिपेद्वारि वारिस्यो दक्षिणा-मुखः । पितृणां स्थानमाकाशं दक्षिणा दिक्तयैव च ॥ ९४॥ आपो देवगणाः मोक्ता आपः पितृगणास्तथा । तस्मादप्सु जलं देयं पितृणां हितमिच्छता ॥ ९५ ॥ दिवा सूर्योश्चिमस्तप्तं रात्रौ नक्षत्रमाक्तः । संध्ययोरप्युभाभ्यां च पवित्रं सर्वदा जलम् ॥ ९६ ॥ स्वभावयुक्तमच्याप्तममेध्येन सदा श्चित्र । भाण्डस्थं धरणिस्यं वा पवित्रं सर्वदा जलम् ॥ ९७ ॥ देवतानां पितृणां च जले दद्याष्ट्रलाञ्चलीन् । असंस्कृत-प्रमीतानां स्थले दद्याज्जलाञ्चलीन् ॥ ९८ ॥ श्राद्धे हवनकाले च दद्यादेकेन पाणिना । उभाभ्यां तर्पणे दद्यादिति धर्मो व्यवस्थितः ॥ ९९ ॥

इति यमप्रणीतं धर्मशास्त्रं समाप्तम् ॥ समाप्तेयं यमसमृतिः।

#### ॐ तत्सद्वह्मणे नमः।

# लघुविष्णुस्मृतिः ।

#### तत्र प्रथमोऽध्याय ।

= विष्णुमेकात्रमासीनं श्रुतिस्मृतिविदां वरम् । पश्च्छुर्भुनयः सर्वे कल्लापग्रामवासिनः ॥ १ ॥ कृते युगे ह्यपक्षीणे छुप्तो धर्मः सनातनः । तेनै चैश्वर्यमोहेन धर्मो न प्रति-मार्गितः ॥ २ ॥ त्रेतायुगेऽथ संप्राप्ते कर्तव्यश्चास्य संग्रहः । यथा संप्राप्यतेऽस्माभि-स्तँत्त्वतो वक्तुमहिसि ॥ ३ ॥ वर्णाश्रमाणां यो धर्मो विश्लेषश्चैव यत्कृतः । भेदस्त-थैव चैषां यस्तं नो ब्रुहि द्विजोत्तम ॥ ४ ॥ ऋषीणां समेंवेतानां त्वमेव परमो मतः धर्मस्येह समस्तस्य नान्यो वक्ताऽस्ति सुव्रत ॥ ५ ॥ श्रुत्वा धर्मे चरिष्यामो यथा-वत्परिभाषितम् । तस्माद्ब्रहि द्विजश्रेष्ठ धर्मकाँमा इमे द्विजाः ॥ ६ ॥ इत्युक्तो म्रनि-भिस्तैस्तु विष्णुः पोवाच तौस्तदा । अनघाः श्रूयतां धर्मी वक्ष्यगाणो मया क्रमात ॥ ७ ॥ त्राह्मणः क्षञ्चियो वैक्यः जूदुश्चैव तथाऽर्परः। एतेषां धर्मसारं मद्दक्ष्यमाणं निबोधत ॥ ८ ॥ ऋतौ ऋतौ तु संयोग। द्वाह्मणो जायते स्वयम् । तस्माद्वाह्मणसं-स्कारं गर्भादौ तु प्रयोजयेत् ॥ ९॥ सीमन्तोन्नयनं कर्म न स्त्रीसंस्कारं इष्यते । गर्भस्यैव तु संस्कारो गर्भे गर्भे श्योजयेत् ॥ १० ॥ जातकर्म तथा क्रुर्यात्पुत्रे जाते यथोदितम् । बहिर्निष्क्रमणे चैव तस्य कुर्याच्छिशोः ग्रुभम् ॥ ११ ॥ षष्ठे मासे च संपाप्ते अन्नपाशनमाचरेत् । तृतीयेऽब्दे च संपाप्ते केशकर्म च कारयेत् ॥ १२ ॥ गभीष्टमे तथा कर्म ब्राह्मणस्योपनायनम् । द्विजत्वे त्वथ संशाप्ते साविज्यामधिका-रभाक् ॥ १३॥ गर्भादेकादशे सेके कुर्यात्क्षत्रियवैश्ययोः। कारयेदृद्विजकर्माणि ब्राह्म-णेन यथाक्रमम् ॥ १४ ॥ शृद्धश्रतुर्थी वर्णस्तु सर्वसंस्कारवर्जितः । उक्तस्तस्य त संस्कारो द्विजेष्वात्मनिवेदनम् ॥ १५ ॥ यो यस्य विहितो दण्डो मेखलाजिनधारणम्। सूत्रं वस्त्रं च गृह्णीयाद्रह्मचर्येण यन्त्रितः ॥ १६॥ ब्राह्मे मुदूर्ते चोत्थाय चोपस्पृश्य पयस्तथा । त्रिरायम्य ततः प्राणांस्तिष्ठेन्मौनी समाहितः ॥ १७ ॥ अब्दैवतैः पवित्रैस्त कृत्वाऽऽत्मपरिमार्जनम् । सावित्रीं च जपंस्तिष्ठेदासूर्योदयनीत्युरा ॥ १८ ॥ अप्रि-कार्यं ततः कुर्यात्मातरेव व्रतं चरेत्। गुरवे तु ततः कुर्यात्पादयोरभिवादनम् ॥१९॥

<sup>= &</sup>quot; ऋषिमेकाप्रमासीनं विष्णुं मतिमता वरम् " इति पाठः ख. छ. पुस्तकयोः ।

१ च. विशारदम्। २ इ. °न.। कृते चै °। ३ इ. °न वे शीर्यमाणेन धर्मेण परमाधित । ४ च. इ. रित्सं नो व °। ५ ख. इ. भिचित्ताना। ६ क. परे। ए °। ७ इ. हे तकं कर्म क १। ८ इ. हे ते तु वैदिकम्। ९ स. इ. °णे कुर्यान्नामकर्म दशोर्ध्वतः। घ ॰। १० स इ. क. का मुस्ति। इ. ।

समित्कुशांश्रोदकुम्भमाहृत्य गुरवे त्रती । प्राञ्जालेः सम्यगांसीन उपस्थाय ततः सदा ॥ २० ॥ यं यं प्रन्थमधीयीत तस्य तर्य त्रतं चरेत् । साविञ्युपक्रपात्सविमान्वेदग्रहणोत्तरम् ॥ २१ ॥ द्विजातिषु चरेक्षेशं भिक्षाकाले समागते । निवेच गुरवेऽ-श्रीयात्संमतो गुरुणा त्रती ॥ २२ ॥ सायं संध्यामुपासीनो गायञ्यष्टशतं जपेत् । द्विकालभोजनार्थं च तथेव पुनराहरेत् ॥ २३ ॥ वेदस्वीकरणं हृष्टो गुर्वधीनो गुरोिहितः । निष्ठां तत्रैव यो गच्छेक्षेष्ठिकः स उदाहृतः ॥ २४ ॥ अनेन विधिना सम्यं-क्कृत्वा वेदमधीत्य च । गृहस्थधर्ममाकाङ्क्षनगुरुगेहादुपागतः ॥ २५ ॥ अनेनेव विधानेन कुर्योदारपरिग्रहम् । कुले महित संभूतां सवर्णो लक्षणान्विताम् ॥ २६ ॥ परणीय तु षणासान्वत्सरं वा न संविश्चेत् । औदुम्बरायणो नाम ब्रह्मचारी गृहे गृहे ॥२०॥ऋतुकाले तु संप्राप्ते पुत्रार्थी संविश्चेत्तदा । जाते पुत्रे तथा कुर्योदग्न्याधेयं गृहे वसन् ॥ २८ ॥ पुत्रे जातेऽनृतौ गच्छन्संपदुष्येत्सदा गृही । चतुर्थे ब्रह्मचारी च गृहे तिष्रकृषि स्मतः ॥ २९ ॥

इति वैष्णवे धर्मशास्त्रे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

( अथ द्वितीयोऽध्याय । )

अतः परं प्रवक्ष्यामि गृहिणां धर्ममुत्तमम् । प्राजापत्यपदस्थानं सम्यक्कृत्यं निवोधत ॥ १ ॥ सर्वः कल्ये समुत्थाय कृतशोचः समाहितः । स्नात्वा संध्यामुपासीत सर्वकाल्यतान्द्रतः ॥ २ ॥ अज्ञानाद्यादि वा मोहाद्रात्रौ यहुरितं कृतम् । प्रातः स्नानेन तत्सर्वं शोधयन्ति द्विजोत्तमाः ॥ ३ ॥ प्रविश्याथाग्निहोतं तु हुत्वाऽग्निं विधिवत्तः । शुचौ देशे समासीनः स्वाध्यायं शक्तितोऽभ्यसेत् ॥ ४ ॥ स्वाध्यायान्ते समुत्थाय स्नानं कृत्वा तु मन्त्रवित् । देवानृषीन्पितृंश्रैव तपेयेत्तिलवारिणा ॥ ५ ॥ मध्याह्वे त्वथ संप्राप्ते शिष्टं भुङ्जीत वाग्यतः । भुक्तोपविष्टो विश्रान्तो ब्रह्म किंचिद्विचारयेत् ॥ ६ ॥ इतिहासं प्रयुङ्जीत त्रिकालसमये गृही ॥ ७ ॥ काले चतुर्थे संप्राप्ते गृहे वा यदि वा बहिः । आसीनः पश्चिमा संघ्यां गायत्रीं शक्तितो जपेत् ॥ ८ ॥ हुत्वा चाथाग्निहोत्रं तु कृत्वा चाग्निपरिक्रियाम् । बिलं च विधिवदत्त्वा शुङ्जीत विधिपूर्वकम् ॥ ९ ॥ दिवा वा यदि वा रात्रावितिथस्त्वाव्रजेद्यदि । तृणभूवारिवाग्मिस्तु पूजयेत्तं यथाविधि ॥ १० ॥ कथाभिः प्रीतिमाहृत्य विद्यादीनि विचारयेत् । सिन्नार्थे तु संविश्रेत्तदनुङ्गया ॥ ११ ॥ यदि योगी तु संप्राप्तो भिक्षार्थी संनिवेश्याथ विमं तु संविश्रेत्तदनुङ्गया ॥ ११ ॥ यदि योगी तु संप्राप्तो भिक्षार्थी

१ क. °सीत उ° । २ छ "त्सर्वाऽह्मध्येतव्योऽञ्जसा तथा । द्वि° । ३ ख छ. "माहित । नि° । ४ ख. इ. "म्यग्भक्या ने° । ५ छ "यांनामधे" । ६ ख छ तिष्ठेम निस्मयेत् । इ° ।

समुपागतः । योगिनं पूजयेन्नित्यमन्यथा किल्बिषी भवेत् ॥ १२ ॥ पुरे वा यदि वा ग्रामे योगी संनिहितो भवेत् । पूता नित्यं भवन्त्येवं सर्वे चैव निवासिनः ॥१३॥ तस्मात्सपूजयेन्नित्यं योगिनं गृहमागतम् । तिस्मन्त्रयुक्ता पूजा या साऽक्षयायोपक-ल्पते ॥ १४ ॥ गृहमोधिनां तु यत्मोक्तं स्वर्गसाधनग्रुक्तमम् । ब्राह्मे ग्रुहूर्ते चोत्थाय तत्सर्वं सम्यगाचरेत् ॥ १५ ॥ \* चतुष्प्रकार भिद्यन्ते गृहिणो धर्मसाधकाः । हित्तभेदेन सततं ज्यायांस्तेषां परः परः ॥ १६ ॥ क्रुक्त्रुधान्यको वा स्यात्कुम्भीधान्यक एव वा ॥ ३० ॥ श्रीतं समार्ते च यत्कि।चिद्धिान धर्मसाधनम् । गृहे तद्दसता कार्यमन्यथा दोषभाग्भवेत् ॥१८॥ एवं विमो गृहस्थस्तु शान्तः श्रुक्काम्बरः श्रुचिः । × प्रजापतेः परं स्थानं संत्रामोति न संत्रयः ॥ १९ ॥

इति वैष्णवे धर्मशास्त्रे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

( अथ तृतीयोऽध्यायः । )

गृहस्थो ब्रह्मचारी वा वनवासं यदाऽऽचरेत् । चीरवल्कलधारी स्यादकृष्टान्नाभनो मुनिः ॥ १ ॥ गत्वा च विजनं स्थानं पश्च यज्ञान्न हापयेत् । अग्निहोत्रं च
जुहुयाँदन्ननीवारकादिभिः ॥ २ ॥ श्रावणेनाग्निमादाय ब्रह्मचारी वने स्थितः ।
पश्चयज्ञविधानेन यज्ञं कुर्यादतिन्द्रतः ॥ ३ ॥ सँचितं तु यदारण्यं ग्रुक्त्यर्थे विधिः
वृद्धने । त्यजदाश्वयुजे मासि वन्यमन्यत्समाहरेत् ॥ ४ ॥ आकाभ्रभायी वर्षासुहेमन्ते
च जलेभयः । ग्रीप्मे पश्चाग्निमध्यरथो भवेशित्यं वने वसन् ॥ ५ ॥ कृष्ट्यं चान्द्रायणं चैव तुलापुरुषमेव च । आतिकृष्यं प्रकुर्वित त्यक्तवाँ कामाञ्छिचिस्ततः ॥ ६ ॥
त्रिसंध्यं स्नानमातिष्ठेत्साहिष्णुर्भूतजानगुणान् । पूज्येदितिथीश्चैव ब्रह्मचारी वनं गतः
॥ ७ ॥ भतिग्रहं न शृद्धीयात्परेपां किंचिदात्मवान् । दाता चैव भवेन्नित्यं श्रद्धानः
प्रियंवदः ॥ ८ ॥ राधौ स्थण्डिलः । यो स्यात्प्रपदेस्तु दिनं क्षिपेत् । वीरासनेन तिष्ठेद्रा क्रेनमात्मन्यचिन्तयन् ॥ ९ ॥ केभ्ररोमनखश्मश्च न च्लिन्द्यान्नापि कर्तयेत् ।

<sup>।</sup> एतदर्धस्यानेऽयं पाटर्छ पुस्तके—" चतुष्प्रकाराञ्चिसेत गृही च धर्मसाधनान् " इति । × एत-दर्धस्थानेऽयं पाटर्छ, पुस्तके— 'प्राजापत्यं परं स्थानं प्राप्नोति विजितेन्द्रिय " इति ।

१ क ग. ङ. चैतिभिवा° २ क °क्षच्या या प्रकरिपयेत् । गृ° । ३ ख छ °याच्छ्यामनी° । ४ ख. छ संगृह्य श्रावणे माधि भु° । ५ ख. छ. °वदृही । खजेदाश्वयुजे मासि धान्यं वन्यं समा° । ६ इ. °ने । स तदा° (७ छ. °वस्वा मानं शुनि ° । ८ ख. छ. वरो । ९ छ. °नेनोपतिष्ठिक्केशानाऽऽस्मिन विन्तयेतु । के ° ।

त्यजङ्गरीरसीहार्दे वनवासर्तः श्रुचिः ॥ १० ॥ चतुष्प्रकारं भिंद्यन्ते मुनयः संिकान्त्रताः । अनुष्ठानिविशेषेण श्रेयांस्तेषां परः परः ॥ ११ ॥ वार्षिकं वन्यमाहॄारमार्ष्ट्रत्य विधिपूर्वकम् । वनस्थार्थममातिष्ठक्रयेत्कालं जितेन्द्रियः ॥ १२ ॥ भूरिसंवार्षिकश्चायं वनस्थः सर्वकर्मेकृत् । आदेहपर्तनं तिष्ठित्काङ्श्वन्मोशं दृढव्रतः ॥ १३ ॥ षण्मासांस्तु ततश्चान्यः पश्चयज्ञित्रयापरः । काले चतुर्थे भुज्ञानो देहं त्यजि धर्मतः ॥ १४ ॥ विशिष्ठान्याद्य वन्यान्नानि मुनिव्रतः । निर्वर्त्य सर्वकार्याण स्याच पष्ठान्नभोजनः ॥ १५ ॥ दिनार्थमन्नमादाय पश्चयज्ञित्रयारतः । सद्यःप्रशालको नाम चतुर्थः परिकीर्तितः ॥ १६ ॥ एवमेते हि वै मान्या मुनयः संशितव्रताः ॥ १७ ॥

इति वैष्णवे धर्मशास्त्रे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

( अथ चतुर्थोऽच्याय । )

ययांत्रमानि स्थानानि प्राप्नुवन्ति दृढवताः । ब्रह्मचारी यृहस्थो वा वानप्रस्थी मुनिस्तथा । विरक्तः सर्वकामेषु पारिवाज्यं समाचरेत् ॥ १ ॥ आत्मन्यग्रीन्समाराध्य दत्त्वा वाऽभयदक्षिणाम् । चतुर्थमाश्रमं गच्छेद्वाह्मणः प्रवजन्यहृहात् ॥ २ ॥
आचार्येण समादिष्टं छिङ्गं यत्नात्समाश्रयेत् । शौचमाश्रयसंबद्धं यतिधर्मीश्र शिक्षयेत् ॥ ३ ॥ आहंसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्थमफलगुता । दया च सर्वभूतेषु नित्यमेतद्यातश्रयरेत् ॥ ४ ॥ ग्रामान्ते दृक्षमूछे च नित्यकाछनिकेतनः । पर्यटेत्कीटवद्भूमिं
वर्षास्वेकत्र संविशेत् ॥ ५ ॥ द्यद्धानामातुराणां च भीक्षणां सङ्गविजिनाम् । ग्रामे
वाऽपि पुरे वाऽपि वासो नैकत्र दृष्यति ॥ ६ ॥ कौपीनाच्छादनं वासः कन्यां सं
(शी)तापहारिणीम् । पादुके चापि यृह्णीयात्कुर्यानान्यस्य संग्रहः(म्) ॥ ७ ॥ संभापणं सह स्त्रीभिरालम्भप्रेषणे तथा । दृत्यं गानं सैभासेवां परिवादांश्र वर्जयेत् ॥८॥
वानमस्थगृहस्थाभ्यां पीतिं यत्नेन वर्जयेत् । एकाकी विचरेन्नित्यं त्यक्त्वा सर्वपरिग्रहम् ॥ ९ ॥ याचितायाचिताभ्यां तु भिक्षया कल्पयेत्स्थितम् । साधुकारं याचितं
स्यात्मावनणीतमयाचितम् ॥ १० ॥

१ ख. छ मिक्सन्ति । २ ख. श्रेयाञ्श्रेयास्तत पर. । वा । ३ ख. "नस्यैमीनमा" । ४ छ. "धर्में मा ति । ५ छ. मूमिजं वार्षिकं वार्रिप व । ६ क. ग. घ, "रिसवा । ७ क. "मंबित् । ८ छ. "तना तिष्ठेन्मृत्युं चैव न काङ्क्षयेत् । ९ च. ड. "यापरः । स । १० ड. च. "स्थो यतिस्त । ११ क. "वर्तिना । १९ छ. समाजं वा दिवा निर्दा विवर्णये ।

चतुर्विधा भिक्षुकाः स्युः कुटीचैकबहूदको । हंसः परमहंसश्रं पश्राद्यो यः स उ-त्तमः ॥ ११ ॥ एकदण्डी भवेद्वाऽपि त्रिदण्डी चापि वा भवेत् । त्यक्त्वा सर्वसुखा-स्वादं पुत्रैश्वर्यसुखं त्यजेत् ।। १२ ॥ अपत्येषु वसामित्यं समत्वं यत्नतस्त्यजेत् । नान्यस्य गेहे भुझीत भुझानो दोषभाग्भवेत ॥ १३ ॥ कामं क्रोधं च लोभं च तथे-ष्यांसत्यमेव च। कुटीचकस्त्यजेत्सर्वे पुत्रार्थे चैव सर्वतः ॥१४॥ भिक्षाटनादिकेऽशक्ती यतिः पुत्रेषु संन्यसेत् । कुटीचक इति ज्ञेयः परिव्राट्त्यक्तबान्धवः ॥ १५ ॥ त्रिद्ण्डं कुण्कां चैव भिक्षाधारं तथैव च । सूत्रं तथैव गृह्णीयान्नित्यमेव बहुदकः ॥ १६ ॥ शाणायामेऽप्याभिरतो गायत्रीं सततं जपेत् । विश्वरूपं हृदि ध्यायस्रयेत्कालं जिते-न्द्रियः ॥ १७ ॥ ईषन्कृतकषायस्य लिङ्गमाश्रित्य तिष्ठतः । अन्नार्थ लिङ्गमुद्दिष्टं न मोक्सर्थ।मिति स्थितिः ॥ १८ ॥ त्यक्त्वा पुत्रादिकं सर्वे योगमार्गव्यवस्थितः। इन्द्रि-याणि मनश्रेव कर्षन्हंसोऽभिधीयते।। १९ ॥ कुच्छ्रैश्रान्द्रायणैश्रेव तुलापुरुषसंज्ञकैः। अन्यैश्र शोषयेदेहमाकाङ्क्षनब्रह्मणः पदम् ॥ २० ॥ यज्ञोपवीतं दण्डं च वस्त्रं जन्तु-निवारणम् । अयं परिग्रहो नान्यो इंसस्य श्रुतिवेदिनः ॥ २१ ॥ आध्यात्मिकं ब्रह्म जपन्त्राणायामांस्तथाऽऽचरन् । वियुक्तः सर्वसङ्गेन्भ्यो योगी नित्यं चरेन्महीम्॥२२॥ आत्मनिष्ठः स्वयं युक्तस्त्यक्तसर्वपारिग्रहः। चतुर्थोऽयं महानेषां ध्यानिशक्षुरुदा-हुतः ॥ २३ ॥ त्रिदण्डं कुण्डिकां चैव सूत्रं चाथ कपालिकाम् । जन्तूनां वारणं वस्त्रं सर्वे भिक्षुरिदं त्यजेत् ॥ २४ ॥ कौपीनाच्छादनार्थं च वासोर्धस्य परिग्रहम् । कुर्या-त्परमहसस्तु दण्डमेकं च धार्येत्।।२५॥ आत्मन्येवाऽऽत्मना बुद्धचा परित्यक्तश्चभाश्चभः। अव्यक्तालिङ्गो व्यक्तश्र चरेज्ञिं शुः समाहितः ॥ २६ ॥ प्राप्तपूजो न संतुष्येदलामे त्यक्तमत्सरः । त्यक्ततृष्णः सदा विद्वान्मूकवत्पृथिवीं चरेत् ॥ २७ ॥ देहसंरक्षणार्थ तु भिक्षामीहेट्द्विजातिषु । पात्रमस्य भवेत्पाणिस्तेन नित्यं गृहानटेत् ॥ २८ ॥ अतै-जसानि पात्राणि भिक्षार्थं कल्पयेन्मुनिः । सर्वेषामेव भिक्षूणां दार्वछाञ्जमयानि च ॥ २९ ॥ कांस्यपात्रे न भुझीत आपद्यपि कथंचन । मलाशाः सर्व उच्यन्ते यतयः कांस्यभोजिनः ॥ ३० ॥ कैांसिकस्य तु यत्पापं गृहस्थस्य तथैव च । कांस्यभोजी यतिः सर्वे तयोः प्रामोति किल्बिषम् ॥ ३१ ॥ ब्रह्मचारी गृहस्थ्यः

<sup>\*</sup> एतद्रभस्थानेऽयं पाठ ख. छ. पुस्तकयो - "कास्यपात्रेषु भुञ्जानः प्राप्नुयात्किल्विषं सदा " इति ।

१ ख. छ "चरग"। २ छ. "ध श्रेयश्रेषा यथोत्तरम्। ए"। ३ ख. छ "इण्डो गुरवे चे"। ४ ख. छ. समाहितः। ५ छ. "पं स्मरेत्रित्यं तथा च विजि"। ६ ख छ. वासोभिक्षापरियहः। कु"। ७ ख छ. "क्रिक्षां स"। ८ ग. इ. "थे क्लप्तवानमनुः। स"। ९ क. भोजनाः। कां। १० ख. इ. कांस्यकस्यापि यरपात्रं गू"।

वानप्रस्थो यतिस्तथा । उत्तमां द्वतिमाश्रित्य पुनरावर्तयेद्यदि ॥ ३२ ॥ आरूढपिततो होयः सर्वधर्मबहिष्कृतः । निन्द्यश्च सर्वदेवानां पितृणां च तथोच्यते ॥ ३३ ॥ त्रिदण्डं लिङ्गन्माश्रित्य जीवन्ति बहवो द्विजाः । न तेषामपवर्गीऽस्ति लिङ्गमात्रोपजीविन्नाम् ॥ ३४ ॥ त्यक्तवा लोकांश्च वेदांश्च विषयाणीन्द्रियाणि च । आत्मन्येव स्थितो यस्तु प्रामोति परमं पदम् ॥ ३५ ॥

इति वैष्णवे धर्मशास्त्रे चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

( अथ पश्चमोऽध्यायः । )

राज्ञां तु पुण्यद्वत्तानां त्रिवर्गपरिकाङ्क्षिणाम्। वक्ष्यमाणस्तु यो धर्मस्तत्त्वतस्तं निवोधित ॥ १॥ तेजः सत्यं धृतिर्दाक्ष्यं संग्रामेष्वानिवर्तिता । दानमीश्वरभावश्च क्षत्रधर्मः प्रकीतितः ॥ २ ॥ क्षत्रियस्य परो धर्मः प्रजानां परिपालनम् । तस्मात्सर्वप्रयत्नेन रक्षयेश्वृपतिः प्रजाः ॥ ३ ॥ त्रीणि कर्माणि कुर्वीतं राजन्यस्तु प्रयत्नतः । दानमध्ययनं यज्ञं ततो (पो) योगनिषेवणम् ॥ ४ ॥ ब्राह्मणानां च संतुष्टिमाचरेत्त्तततं तथा । तेषु तुष्टेषु नियतं राज्यं कोशश्च वर्धते ॥ ५ ॥ वाणिज्यं कर्षणं चैव गवां च परिपालनम् । ब्राह्मणक्षत्रसेवा च वैश्यकर्म प्रकीतितम् ॥ ६ ॥ खलयज्ञं कृषीणां च गोयज्ञं चैव यत्नतः । कुर्योद्वैश्यश्च सततं गवां च शरणं तथा ॥ ७ ॥ ब्राह्मणक्षत्रवैश्यांश्च चरेकित्यमपत्सरः । कुर्वस्तु श्रृदः ग्रुश्वषां लोकाञ्चयति धर्मतः ॥ ८ ॥ पश्चयज्ञविधानं तु श्रृद्रस्यापि विधीयते । तस्य प्रोक्तो नमस्कारः कुर्विन्नत्यं न हीयते ॥ ९ ॥ श्रृद्दोऽपि द्विविधो क्षेयः श्राद्धी चैवेतरस्तथा । श्राद्धी भोज्यस्तयोक्को ह्यभोज्यो हीतरः स्मृतः ॥ १० ॥ शाणानधीस्तथा दारान्त्राह्म-णाय निवेदयेत् । सं श्रृद्रजातिभीज्यः स्यादभोज्यः क्षत्रयो ब्राह्मणस्य तु ॥ १२ ॥ श्रृश्वां ब्रह्मक्षत्रविधां क्रमात् । कुर्यादुत्तरस्तथे क्षत्रयो ब्राह्मणस्य तु ॥ १२ ॥

१ ख. छ 'रिरक्षणम्। रक्षमा'। २ छ 'ब्बपलायनम्। दा' । ३ ख छ. ह्रेय आह्नश्यैवेतर, स्तवा। आह्नो भोज्य स विह्नेयो भोज्यो हीनं त'। ४ ख छ 'त्। न शूदो जातिभोज्यः। ५ क. सच्छू-द्राञ्जाति ।

आश्रमास्तु त्रयः प्रोक्ता वैदयराजन्ययोस्तथा । पारित्राज्याश्रमपाप्तिक्रीह्मणस्यैव चोदिता ॥ १३ ॥ आश्रमाणामयं धर्मी मया प्रोक्तः सनातनः । यदत्राविदितं किंचि-त्तद्नयेभयो गमिष्यथ ॥ १४ ॥

इति श्रीवैष्णवे धर्मशास्त्रे पञ्चमोऽध्यायः ॥ ९ ॥

समाप्तेयं लघुविष्णुसमृतिः।

#### ॐ तत्सद्वह्मणे नमः।

# लघुशङ्खस्मृतिः।

+ इष्टापूर्ती तु कर्तन्यी ब्राह्मणेन विशेषतः । इष्टेन लभते स्वर्ग मोक्षं पूर्तेन विन्दति ।। १ ।। एकाइमपि कौन्तेय भूमिष्ठमुदकं कुरु । कुछानि तारयेत्सप्त यत्र गौविंतृषा भवेत् ॥ २ ॥ भूमिदानेन ये लोका गोदानेन च कीर्तिताः । ताल्लोकौन्पाप्नुयुर्मत्यीः पादपानां परोहणे ॥ ३ ॥ वापीकूपतडागांनि देवतायतनानि च । पतितान्युद्धरेद्यस्तु स पूर्तफलमञ्जुते ।। ४ ।। अभिहोत्रं तपः सत्यं वेदानां चैव धारणम् । आतिध्यं वैश्वदेवं च इष्टमित्यभिधीयते ॥ ५ ॥ इष्टापूतो (तें ) द्विजातीनां सामान्यौ (न्ये ) धर्मसाधने । अधिकारी भवेच्छूदः पूर्तधर्में न वैदिके ॥ ६ ॥ यावदस्थीनि गङ्गायां तिष्ठन्ति पुरुषस्य च । ताबद्वर्षसहस्राणि स्वर्गलोके महीयते ॥ ७ ॥ देवतानां पितृणां च जले दद्याज्जलाञ्जलिम् । असंस्कृतमृतानां च स्थले दद्याज्जलाञ्जलिम् ॥ ८ ॥ एकादशाहे पेतस्य यस्य चोत्स्रज (ज्य ) ते दृष:। मुच्यते पेतलोकाच स्वर्गलोकं स गच्छति ॥ ९ ॥ एष्टव्या बहवः पुत्रा यद्येकोऽपि गर्या व्रजेत् । यजेत चान्वमेधेन नीलं वा वृषमुतस्रजेत् ॥ १० ॥ लोहितो यस्तु वर्णेन मुखे पुच्छे तु पाण्डुरः । श्वेतः खुरविषाणाभ्यां स वै नील्रष्ट्रषः समृतः॥११॥ नवश्राद्धं त्रिपक्षे च षण्मासे मासिकेऽ-ब्दिके । पतान्त पुरुषास्तस्य यो भुङ्क्तेऽनापदि द्विजः॥ १२ ॥ यस्यैतानि न क्वर्वात एको दिष्टानि षोडश । भेततो न (त्वान) विमुच्येत कृतैः श्राद्धशतैरापि ॥ १३ ॥ एकोदिष्टं परित्यज्य पार्वणं क्रुरुते द्विजः । अमूरुं तद्विजानीयात्स मातृपितृघातकः ॥ १४ ॥ सपिण्डीकरणादुर्ध्व प्रतिसंवत्सरं सुतैः । प्रातिमासं यथा तस्य प्रतिसंवत्सरं तथा ।। १५ ।। सिपण्डीकरणादूर्ध्वं यत्र यत्रोपदीयते । तत्र तत्र त्रयं क्रुर्योद्वर्जियत्वा मृतेऽहिन ।। १६ ॥ अमावास्यां क्षयो यस्य प्रेतपक्षे तथा यदि । स्रिपण्डीकरणादूर्ध्व तस्योक्तः पार्वणो विधिः ॥ १७ ॥ त्रिदण्डग्रहणादेव प्रेतत्वं नैव जायते । प्राप्ते चैकादशादिने पार्वणं तु विधीयते ॥ १८॥ मातुः सपिण्डीकरणं कथं कार्य भवेत्सुतैः । पितामहीसह (ह्यादिभि)स्तस्याः सपिण्डीकरणं स्मृतम् ॥ १९ ॥

<sup>+</sup> लिखितस्मृतिश्लोकै साम्यमस्यां दश्यते ।

कर्तव्यं प्रत्युपे(तु प्रमी) तायाः सपिण्डीकरणं ख्रियाः। पृताऽ(भर्त्राऽ)पि हि न कर्तव्यं चरुमन्त्राहुतिव्रते:।। २०॥ मातुः प्रथमतः पिण्डं निर्वेपेत्पुत्रिकासुतः । द्वितीयं तु पितुस्तस्यास्तृतीयं तु पितुः पितुः ॥ २१ ॥ अथ चेन्मन्त्रविद्युक्तः शारीरैः पङ्कि-दूषणैः । अदोषं तं यमः प्राह पङ्क्तिपाव न एव सः ॥ २२ ॥ यानि यस्य पवित्राणि कुक्षौ तिष्ठन्ति भारत । तानि तस्यैव पूज्यानि न शरीराणि देहिनाम् ॥ २३ ॥ अग्नौकरणशेषं तुपितृपात्रे पदापयेत्। प्रतिपद्य पितृणां च न दद्याद्वैश्वदेविके ॥ २४॥ मृन्मयेषु च पात्रेषु श्रादं भोजयते द्विजः। = अन्नदाताऽपहर्ता च भोक्ता च नरकं व्रजेत् ॥ २५ ॥ इस्तदत्तास्तु ये स्नेहा अवणव्यञ्जनादयः । दातारं नोपतिष्ठन्ति भोक्ता भुङ्क्ते च किल्बिषम् ॥ २६ ॥ आयसेन तु पात्रेण यदम्रमुपदीयते । भोक्ता विष्ठासमं भुक्को दाता च नरकं व्रजेत्॥ २७॥ श्राद्धं कृत्वेतरश्राद्धे यस्तु भुङ्क्तेऽतिविह्वछः । पतन्ति पितरस्तस्य तं मासं रेतपायिनः ॥ २८ ॥ पुनर्भोजन-मध्वानं भाराध्ययनमैथुनम् । दानं प्रतिग्रहो होमः श्राद्धं भुक्त्वाऽष्ट वर्जयेत् ॥ २९॥ व्याममात्रं सम्रुत्मृ अय पिण्डांस्तत्र पदापयेत् । यत्र संस्पर्शनं वाऽपि प्राप्तुवन्ति न बिन्दवः ॥ ३०॥ अपुत्रा ये मृताः केचित्पुरुषा वा स्त्रियोऽपि वा । तेभ्यश्चापि प्रक-र्तव्यमेकोद्दिष्टं न पार्वणम् ॥ ३१ ॥ मातुः श्राद्धं तु पूर्वस्मात्पितृणां तदनन्तम् । ततो मातामहानां च वृद्धौ श्राद्धत्रयं स्मृतम् ॥ ३२ ॥ दशकृत्वः पिबेचापः साविञ्याः श्राद्धभुग्द्रिजः । ततः संध्यामुपासीत शुध्यते तदनन्तरम् ॥ ३३ ॥ चान्द्रायणं नव-श्राद्धं पराको मासिकेन तु । पक्षत्रयेऽपि क्रुच्छूः स्यादेकाहं पुनराब्दिके । अत ऊर्ध्व न दोषः स्याच्छक्खस्य वचनं त (य) या ॥ ३४ ॥ सर्वविषहतानां च शृङ्गिदं-ष्ट्रिसरीस्ट्रपैः । आत्मनस्त्यागिनां चैव श्राद्धमेषां न कारयेत् ॥ ३५ ॥ उदकं पिण्ड-दानं च विभेभ्यो यच दीयते । नोपतिष्ठाति तत्सर्वमन्तिरक्षे मलीयते ॥ ३६॥ नारायणबाळिः कार्यो लोकग्रहभयान्नरैः।तथा तस्य भवेच्छ्रेयो नान्यथा वाऽब्रवीन्मनुः ॥३७॥ गोभूहिरण्यहरणे क्षेत्रापणगृहस्य च।यम्रहित्रयत्यजेत्पाणांस्तमाहुर्ब्रह्मघातकम् ॥३८॥उद्यताः सह धावन्त एककार्येष्ववस्थिताः। यद्येकोऽपि ÷ हनेत्तत्र सर्वे ते ब्रह्मघा-तकाः ॥ ३९ ॥ बहूनामेककार्येषु यद्येको मर्भघातकैः । सर्वे तेशुद्धिमि( मृ )च्छन्ति स एको ब्रह्मघातकः ॥ ४०॥ महापातकसंस्पर्शे स्नानमेव विधीयते । संस्पृष्टस्तु यदा भुङ्को कुच्छुं सांतपनं चरेत् ॥ ४१ ॥ चाण्डालुभाण्डसंस्पृष्टं वापीकूपगतं

<sup>=</sup> अनुदाता पुरोधाक्षोति पाठः कचिदुपरुभ्यतेऽन्यत्र । - इदमार्थ क्षेयम् । हन्यादिति भाव्यम् ।

जलम् । गोगूत्रयावकाहारस्त्रिरात्रेण विश्वध्यति ॥ ४२ ॥ चाण्डालघटमध्यस्थं यस्तोयं पिबाति द्विजः । तत्क्षणात्क्षय(क्षिप)ते यस्तु प्राजापत्यं समाचरेत् ॥४३॥ यदि न क्षिपते तोयं शरीरे यस्य जीर्यति । प्राजापत्यं न दातव्यं कुच्छू(च्छ्रं)सांतपनं समृतम्॥४४॥ चरेत्सांतपनं विशः प्राजापत्यं तु क्षित्रयः । तदर्धे तु चरेद्वैश्यः पादं शूद्रस्य दापयत् ॥ ४५ ॥ यस्य चाण्डालि( ली )संयोगो भवेत्किश्च (त्किचि )दकामतः । तस्य सांतपनं कुच्छं स्मृतं शुद्धर्थमात्मनः ॥ ४६ ॥ चाण्डालोदकसंस्पृष्टः स्नात्वा विशो विश्व-ध्यति । [ \*तेनैवोच्छिष्टसंस्पृष्टः प्राजापत्यं समाचरेत् ।। ४७ ॥ आजानु स्नानमात्रं स्यादानाभेश्व विशोधनम् । अत ऊर्ध्व त्रिरात्रं स्याच्छरीरस्पर्शने मलम् ॥ ४८ ॥ रजस्वला तु संस्पृष्टा श्वानचाण्डालवायसैः। तावत्तिष्टेनिराहारः(रा) स्नात्वा कालेन शुध्यति ] ॥ ४९ ॥ अस्थिभङ्गःं गवां कृत्वा चाण्डालस्य च च्छेदनम् । पातनं चैव शुक्रस्य मासार्धे व्याप(याव)कं चरेत् ॥५०॥ यवसस्राववोटव्यो यावद्वोहेत तद्रृहे(१) तद्वर्णी च सुगां दत्वा ततः पापात्ममुच्यते ॥५१॥ इले वा शकटे चैव दुर्बलं यो नियो-जयेत । प्रत्यवाये सम्रत्पन्ने ततः प्राम्नोति गोवधम् ॥ ५२ ॥ अतिवाह्यातिदोहाभ्यां नासिकाभेदने तथा । नदीपर्वतसंरोधे पादोनं व्रतमाचरेत् ॥ ५३ ॥ एकं च बहुभिः कैश्रिदैवाद्व्यापादितं कचित्। कृच्छ्रपादं तु इत्यायाश्ररेयुस्ते १थक्पृथक् ॥ ५४ ॥ एकपादं चरेद्रोधे द्वौ पादौ बन्धने चरेत्। योक्त्रे च पादहीनं स्याचरेत्सर्वे निपातने ॥ ५५ ॥ रोमाणि प्रथमे पादे द्वितीये च( चा ) इमघातनम् । तृतीयं(ये)तु शिखा धार्यी सिक्सलं तु निपातने ॥ ५६ ॥ केशानां रक्षणार्थीय द्विगुणं व्रतमाचरेत । द्विगुणत्रते समादिष्टे द्विगुणे(णा)दक्षिणा भवेत्।। ५७॥ राजा वा राजपुत्रो वा ब्राह्मणो वा बहुश्रुतः । अकृत्वा वपनं तेषां प्रायिश्वत्तं न विद्यते ॥ ५८ ॥ अन्येषां नखकणीनां बाहोर्निर्मोचने तथा। सायं संगोपनार्थाय न दुष्येद्रोध बन्धयोः ॥५९॥ यन्त्रिते गोचिकित्साया मूढगर्भाविमोचने । यत्ने कृते विपद्येत भाषाश्चित्तं न विद्यते ॥ ६०॥ औषधं स्नेहमाहारं दत्तं गोब्राह्मणाय च। यदि कश्चि(काचि)द्विपात्तिः स्यात्प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥ ६१ ॥ स्नेहाद्वा यदि वा लोभाद्भयादज्ञानतोऽपि वा ।

+ एति इनान्तर्गतं न विद्यते क. पुस्तके ।

कुर्वन्त्यनुग्रहं य त तत्पापं तेषु गच्छति ॥ ६२ ॥ बालस्त्वन्तर्दशाहे त प्रेतत्वं यदि गच्छति । सद्य एव विश्वद्धिः स्यानाशौचं नैव स्तकम् ॥ ६३ ॥ आदन्तजन्मनः सद्य आचूडान्नेशिकी स्मृता । त्रिरात्रं त व्रतादेशा दशरात्रमतः परम्॥६४॥\*अहस्त्व दत्तकन्याया वालेषु च विशोधनम्। कुर्वनेवाशनौ यात मातुलश्रोत्रिये यथा(१)॥ ६५ ॥ ज्येष्ठो श्राता यदा तिष्ठेदाधानं नैव कारयेत् । अनुज्ञातस्तु कुर्वीत शङ्खस्य वचनं यथा ॥ ६६ ॥ आममांसं घृतं क्षोदं स्नेहाश्च फलसंभवाः । म्लेच्छभाण्डस्थिता होते निष्कान्ताः शुचयः स्मृताः ॥ ६७ ॥ दिवा कपित्थच्छायासु रात्रौ दाधिशमीषु च । धात्रीफलेषु सप्तम्यामलक्ष्मीर्वसते सदा ॥ ६८ ॥ स(श्रू)पेवातनस्ताग्रान्तकेशवन्ध[प]-टोदकम् । मार्जनीरेणुसंस्पश्चों हन्ति पुण्यं दिवाकृतम् ॥ ६९ ॥ अर्धवासास्तु यः कुर्याज्जपहोमित्रया द्विजः । तत्सर्वे राक्षसं विद्याद्वहिर्जानु च यत्कृतम् ॥ ७० ॥ यत्र यत्र च संकीर्ण पश्चत्यात्मन्यसंशयम्। तत्र तत्र तिलेहोंमो गायञ्चावर्तनं तथा॥७१॥ इति लघुश्चाङ्खस्मृतिः ॥

समाप्तेयं लघुशङ्खस्मृतिः ।

# [लघु]शातातपस्मृतिः।

शातातपस्य महर्षेर्धर्मशास्त्रं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ ब्राह्मणं हत्वा तस्य शिरः-कपालमादाय तीथीन्तरं संचरेदात्मनः पापकीर्तनं कुर्वन्द्वादशाब्देविंशुध्याति ॥ २ ॥ अथाश्वमेधं पत्र्याति तद्दर्भनाच्छुद्धो भवति॥ ३॥ सुरापस्य तप्तसुरापाने शुद्धिः स्यात् ॥ ४ ॥ ब्राह्मणसुवर्णहरणे राजसंनिधानात्सोमपानेन शुद्धिः स्यात् ॥ ५ ॥ गुरुदाराभिगामिनस्तप्तायसिपारिषञ्जनेनैव शुद्धिः ॥ ६ ॥ एषां यो येन संबध्यते तस्य तदेव प्रायश्चित्तं भवति ॥ ७॥ यावकीयं चतुर्थकालं संविशेत् ॥ ८॥ नकु-लभोजने लग्जनपलाण्डुगुञ्जनभक्षणे तप्तकृच्लूम् ॥ ९ ॥ उष्ट्रीखरीमानुषीक्षीरपाने पुनरुपनयनं कुच्छुं च ॥ १० ॥ शुद्रोच्छिष्टभोजने त्रिरात्रम् ॥ ११ ॥ सुराभाण्डो-दकपाने छर्दनं घृतप्राश्चनमहोरात्रं च ॥ १२ ॥ अनुदकमृत्रपुरीषकरणे ष्व(श्व)-काकस्पर्शने सचैलस्तानं महान्याहृतिमाचरेत् ॥ १३ ॥ काकविष्ठोपघाते हन्यकन्या-भिगमने तदेव व्रतम् ॥ १४ ॥ मृतवत्सायाः शीरप्राज्ञने द्यथामांसस्य भक्षणे प्राजा-पत्यम् ॥ १५ ॥ अग्नेचत्सादने मांसस्यर्थे(स्पर्शे) काकश्वानमण्ड्कमृषकदिर्दुरनकुळा-दीन्हत्वा यानि चान्यानि भूतानि एषामनुक्तप्रायश्चित्तेषु वधं कृत्वा पाजापत्यं समाचरेत् ॥ १६ ॥ अस्त्राताशी अयाजी च वित्रकीणीं भवेद्द्विजः । न तार्यति दातारं नाऽऽत्मानन्त(नं स)परिग्रहम् ॥ १७ ॥ अस्नाताशी मलं भुङ्के अयाजी पूय-शोणितम् । अहू(हु)ताशी कृमिं भुङ्क्ते अदाता विषमश्चते ।। १८ ॥ पकं वा यदि वा चाऽऽमं यस्य नाश्नाति वै द्विजः । भुक्त्वा दुरात्मनस्तस्य द्विजश्राद्रायणं चरेत् ।। १९ ।। अथोपपातकान्याहुः ॥ २० ।। अग्युत्सादी कन्यादूषी स्त्रीघाती[द्वषणाभि-घाती] गोझः शूद्रघाती कुमारघाती यामि(पति)नव्यवहारी ये तेषां प्रायश्चित्तानि॥२१॥ अग्न्युत्सादने कुच्छ्रम् ॥ २२ ॥ कन्यादूषणेऽर्घपादम् ॥ २३ ॥ स्तीघाती पण्मासाः न्कुच्छ्रेण ॥ २४ ॥ दृषणाभिघाते प्राजापत्यम् ॥ २५ ॥ गोघ्नस्रीन्मासा-

९ क. °द्मणो बाह्मणे । २ ख. व. वेस्टुई १ । ३ ध- °नः । नाता १

न्पाजापत्यं कुर्योद्गोमतीं च जपेद्विद्याम् ॥२६॥ शूद्रवधे तप्तकुच्छ्रेण मासं वर्तयेत्॥२७॥ कुमारघाती पयोभक्षो मासं गोष्ठे वसेत् ॥ २८ ॥ पतितव्यवहारी तप्तकृच्छ्रेण शुध्याति ॥ २९ ॥ \* आहस्त्यश्वदातारे वधे शूद्रवदकामकृते प्रायश्चित्तं समा-चरेत् ॥ ३० ॥ प्राणायामास्त्रयस्तस्य व्र(घृ)तं प्राध्य विशुध्यति ॥ ३१ ॥ विवाह-येन सगोत्रां समानपवरां तथा । तस्याः[कथांचित्]संबन्धेऽ[प्य]तिकृच्छ्रं चरे-दद्विजः॥ ३२ ॥ य उद्वहेत्सगोत्रां = दुहितरं चैव मातुलाम्(?) । पितृभिः सह तुल्यः स्यात्स तु चान्द्रायणं चरेत् ॥ ३३ ॥ नोद्वहेत्किपला कन्यां नाधिकाङ्गीं न रोगि-णीम् । नातिछोमिकां नालोमिकां न वाचाटां न पिङ्गलाम् ॥ ३४ ॥ नर्क्षद्वसनदी-नाम्त्रीं न च भीषणनामिकाम् ॥ ३५ ॥ यस्यास्तु न भवेद्धाता न विज्ञायेत वा पिता । नोपयच्छेत तां कन्यां पुत्रिकाधर्मशङ्कन्या ॥ ३६ ॥ असपिण्डा तु या मातु-रसगोत्रा च या पितुः । सा विवाह्या द्विजातीनां दारकर्मणि मैथुने ॥ ३७ ॥ इंस-स्वनां मेघवणीं मधुपिङ्गललोचनाम् । तादृशीमुद्दहेत्कन्यां स चैल(वं)सुखमृच्छ-ति ॥ ३८ ॥ दारामिहोत्रसंयोगं कुरुते योऽग्रजे स्थिते । परिवेत्ता स विज्ञेयः परि-वित्तिस्तु पूर्वजः ॥ ३९ ॥ परिवित्तिः परिवेत्ता यया च परिविद्यते । सर्वे ते नरकं यान्ति दातृयाजकपश्चमाः ॥ ४० ॥ क्लीवे देशान्तरस्थे पतिते पत्रजिते तथा ।दारा-मिहोत्रसंयोगे न दोषः परिवेदने ॥ ४१ ॥ नाम्रयः परिविन्दन्ति वेदा न च तपो न च। न च श्राद्धं कनिष्ठस्य विरूपा या च कन्यका ॥ ४२ ॥ यस्मिस्तु कुलक्षीलानि न दृश्येरन्कदाचन। न सत्याकरणं तत्र न च कन्यानृतं भवेत्॥ ४३॥ उद्वाहिता च या कन्या न संप्राप्ता च मैथुनम्।भर्तार पुनरभ्येति यथा कन्या तथैव सा॥४४॥ समुद्रुह्य तु तां कन्यां सा चेदक्षतयोनिका । कुलशीलवते दद्यादिति शातातपोऽत्र-वीत्।। ४५ ॥ प्रक्यापनं प्र(पा)ध्ययनं प्रश्नपूर्वे प्रतिग्रहम् । दानाध्ययनवादार्थे षड्विघो वेदविक्रयः ॥ ४६ ॥ यत्तद्विक्रयनिर्दिष्टं स्तीषु यचार्पितं धनम् । न देयं पितृदेवेभ्यो यच क्रीवादुपार्जितम् ॥ ४७ ॥ अनियोगेन यो दद्याद्वाह्मणाय प्रति-प्रह्य । स पूर्व नरकं याति ब्राह्मणस्तद्नन्तरम् ॥ ४८ ॥ वेदाक्षराणि यावन्ति नियुक्तादनुकारणात् । तावता ब्रह्महत्यैव ब्रह्मविक्रयनिार्देशेत् (१) ॥ ४९ ॥ वैश्व-देवेन ये भीता आतिथ्याच बहिष्कृताः । सर्वे ते दृषला ज्ञेयाः प्राप्तवेदा अपि द्विजाः ॥ ५० ॥ येषामध्ययनं नास्ति ये च केचिद्नग्रयः । न कुछं श्रोत्रियं येषां

<sup>\*</sup> इत आरभ्य विद्युष्यतीत्यन्तप्रन्थो ग. पुस्तके न विद्यते । = नदुाहृतरामिति सक्तकपुस्तकपाठः ।

१ क. ड °म्। तहेथं। २ क ग. °न्त्यम्स्य धां। ३ क °काः। ज्यथा।

सर्वे ते शूद्रधर्मिणः ॥ ५१ ॥ अकृत्वा वैश्वदेवं तु ये भुज्जन्त्यत्यधार्मिकाः । दृथा तेनाक्रणकेन काकयोनि बजन्तिते ॥५२॥ प्रियो वा यदि या द्वेष्यो मूर्वः पण्डित एव च । बैश्वदेवे तु संप्राप्तः सोऽतिथिः स्वर्गसंक्रमः ॥ ५३ ॥ नैकग्रामीणमतिथिं पूर्व-संगतिकं तथा । उपिरथतं गृहे विद्याद्भार्या यत्राग्नयोऽपि वा ॥ ५४ ॥ अनिमित्त-मनाहृतं देशकालमुपस्थितम् । अतिथिं त विजानीयाकातिथिः पूर्वसंगतः ॥ ५५ ॥ यावन्मात्राश्चनो वा स्याद्धताशी स्त्रातको द्विजः । तस्यात्रस्य चतुर्भागं इन्तकारं विदुर्बुधाः ॥ ५६ ॥ ग्रासमात्रं भवेद्भिक्षा पुष्कलं तु चतुर्गुणम् । पुष्कलानि च चत्वारि हन्तकारो विधीयते ॥ ५७ ॥ आरूढो नैष्टिकं धर्म यस्त व्यावर्तयेतपुनः । चान्द्रायणं चरेन्मासमिति शातातपोऽत्रवीत ॥ ५८ ॥ आरूढपातितोत्पन्नो जाह्मणो वृषलेन च। उभी तार्वतिचाण्डाली सगोत्राया तु जायते ॥ ५९ ॥ यस्तु पत्रजितो भूत्वा पुनः सेवेत मैथुनम् । पष्टिवर्षसहस्राणि विष्ठायां जायते कृमिः॥ ६०॥ चाण्डाल्यां विश्वतो विशाः परिव्राजकतापसाः। तैर्जातानि अपत्यानि चाण्डालैनेरकं वसेत् ।। ६१ ॥ स्पन्दिते बुद्धिजातीनां भिन्नभाजनभोजन । पश्चगव्येन सुद्धिः स्या-दिति शातातपोऽत्रवीत् ॥ ६२ ॥ अभोज्यं ब्राह्मणस्यात्रं दृषलेन निमन्त्रितम् । तथैव वृष्रुस्यासं ब्राह्मणेन निमन्त्रितम् ॥ ६३ ॥ ब्राह्मणात्रं ददच्छूद्रः शूद्रासं ब्राह्मणो टदत् । उभावेतावभोज्यान्त्रौ अक्तवा चान्द्रायणं चरेत् ॥ ६४ ॥ पितृवे-इमनि या कन्या रजः पश्यत्यसंस्कृता । भ्रूणहत्या पितुस्तस्याः सा कन्या द्ववळी स्मृता ॥ ६५ ॥ उपनिक्षेपधर्मेण शुद्धान्नं पचित द्विजः । अभोज्यं तु भवेदन्नं स च विमः गुरो हेतः ॥ ६६ ॥ जूनानं शूद्रसंकल्पः शूद्रेण सह वासनम् । शूद्राह्वा (ज्ज्ञा) नागमः कः अज्ज्वलम्तमपि पातयेत् ॥ ६७ ॥ शूद्रान्नोपहता विमा विह्वला रतिलाल-साः। अ(६।)रिताः कि करिष्यन्ति निर्विषा इव पन्नगाः ॥ ६८॥ जूद्रादाहृत्य निर्वापं ये पचन्ति द्विजातयः। ते यान्ति नरक घोरं ब्रह्मतेजोविवार्जिताः।।६९॥ अग्निहोत्रफलं नित्यं वैश्व देवतरोर्गनम् । सर्वे तु नक्यते चैव शुद्राम्नपचने कृते ॥ ७० ॥ इस्तदत्तास्तु ये स्त्रेहा रुवणव्यञ्जनादयः। दार्गौरं नोपतिष्ठन्ति भोक्ता ग्रञ्जीत किल्पिम् ॥७१॥ आयसेन सुपात्रेण यदन्त्रमुपनीयते। भोक्ता विष्ठासमं मुङ्क्ते दाता च नरकं व्रजेत्।। ७२ ॥ दन्त्रधावनमङ्कुल्या पत्यक्षलवणं च यत् । मृत्तिकामक्षणं चैव तुल्यं गोवां सभक्षणैः ॥ ७३ ॥ मुखे पर्युषिते नित्यं भवत्यमयतो नरः । तस्मात्सर्व-, प्रयत्नेन भक्षयेद्दनत गवन म् ॥ ७८ ॥ पुष्पाणि क्षारवस्त्राणि गन्धमारयानु छेपनम् । **उप**वारो न शुध्यन्ति दन्तिषावनमञ्जनम् ॥ ७५ ॥

<sup>]</sup> क. ग, 'विष चा'। २ ख, ग 'झनोद'। ३ ख. ग. घ 'तारो नरकं यान्ति।

अन्यतो वसते मूर्खो दूरेणापि बहुश्रुतः । बहुश्रुनाय दातव्यं नास्ति मूर्खे व्यति-क्रमः ॥ ७६ ॥ ब्राह्मणातिक्रमो नास्ति विषे वेदविर्जिते । ज्वलन्तमिष्ठगुत्सुज्य न हि भस्मिन हुयते ॥ ७७ ॥ संनिकृष्टमधीयानं ब्राह्मण यो व्यतिक्रमेत् । भोजने चैव दाने च दहत्यासप्तम कुलम् ॥ ७८ ॥ देवद्रव्यविनारोन ब्रह्मस्वहरणेन च । कुलान्यकुलतां यान्ति ब्राह्मणातिक्रमेण च ॥ ७९ ॥ देवद्रव्य द्विजयोक्तं ब्रह्मस्वं ब्राह्मणेन्द्रियम् । वियोन्यां क्रियते यच तेन नास्ति व्यतिक्रमः ॥ ८० ॥ मा दद-स्वेति यो ब्रुयाद्गोष्वभित्राह्मणेषु च । तिर्यग्योनिषु गत्वा वै चाण्डालेष्त्रभिजायते ।। ८१ ।। युनु वाचा प्रतिज्ञात कर्मणा नो (चो) पपादितम् । त्राणं तद्धर्मसंयुक्त-मिह लोके परत्र च ॥ ८२ ॥ वेदाविद्याव्रतस्नांते श्रोत्रिये गृहमागते । मोह (द) न्त्योषधयः सर्वा यास्यामः परमा गतिम् ॥ ८३ ॥ नचा (वा ) शौचे परिश्रष्टे विमे वेदाविवाजिते । दीयमानं रुदत्यनं । किं मया दुष्कृत कृतम् ॥ ८४ ॥ मन्नपूतं तु यस्वन्नममन्नाय च दीयते । इस्तं क्रन्तति दातुस्तु भोक्तुर्जिह्वां निक्रन्ति ॥८५॥ यावतो ग्रसते पिण्डान्हव्यकवैयेष्वमस्त्रवित् । तावतो ग्रसते प्रत्य दीप्तान्मशृलानयोगु-डान् ॥ ८६ ॥ मधुमांससुगसोयं लाक्षालवणमेव च । एतेषां विक्रयेणैव द्विजश्रा-न्द्रायणं चरेत् ॥ ८७ ॥ गवां श्वासोदकस्नाने महानद्याश्च संगमे । समुद्रदर्शने चैव शुना दष्टः शुचिर्भवेत् ॥ ८८ ॥ अव्रती सव्रती चापि शुना दष्टो द्विजोत्तमः । हिरण्योदकमिश्रं तु घृतं प्राज्य विशुध्यति ॥ ८९ ॥ यदा न हरयते गोमः प्राय-श्चित्तं कथं भवेत्। यां दिशं व्रजते सोमस्तां दिश त्ववलोकयेत्। सोममार्गेण सा पूता पञ्चगव्येन ग्रुप्यति ॥ ९० ॥ ब्राह्मणब्रह्मँण (णो) द्वारे पूयशोणितसभवे । क्रीमरुत्पद्यते यस्य प्रायश्चित्तं कथं भवेत् ॥ ९१ ॥ गवां मूत्रपुरीचेण त्र्यह स्नात्वा यशाक्रमम् । ततः क्षीरघृतं प्राध्य कृमिद्धो विशुध्यति ॥ ९२ ॥ वृथान्नपधुमांसानि यस्तु नाश्चाति स व्रती । त्रीण्यहानि उपवसेदेकाहमुदके वसेत् ।। ९३ ॥ रात्रौ श्राद्धे न कुर्वीत राहोरन्यत्र दर्शनात् । सध्ययोरुभयोश्चेव न कुर्वीत कदाचन ॥९४॥ अकृत्वा मातुलायां नु यः श्राद्ध पविवेशयेत् । तस्य क्रोधसमाविष्टा हिंसामिन्छन्ति मातरः ॥ ९५ ॥ सदैँवं भोजयोद्दिशाञ्श्राद्धमेव प्रवर्तते । अश्वान्ति चान्यथा धर्म सदैवासुरराक्ष्साः ॥ ९६ ॥ पूर्व प्रा (पा)णिषु यद्तं यच्चान्नसुपकल्पितम् । तेनैव सह मोक्तव्यं पृथवश्राद्धं न विद्यते ।। ९७ ॥ द्वी दैवे पार्वणे विपः ( मौ ) प्राङ्मुखा उपवेशयेत् । त्रीन्पित्र्ये च उदङ्ग्रुखान्पितृणां तृप्तिहेतवे ॥ ९८ ॥ यत्नेन भोजयेच्छ्रादे बह्वृचं वेदपारगम्। शास्त्रान्तगमथा वर्धुं छन्दोगं वा समाप्तिकम् ॥ ९९ ॥ छन्दोग भोजयेच्छाद्धे वैश्वदेवे तु बह्द्रचम् । शान्तिकर्माणि चाध्वर्धे खरं (र) कमण्यथर्वणम् ॥ १००॥

१ क. ख. ढ अश्रतो । २ क. ख °स्नाने श्रो े। २ क. ड °व्येषु म° । ४ ख °हारेषु प ५ घ. °रेषु प° । ६ इ. °दैव भो° । ७ ग. °र्युं छान्दो° । ८ ग, सबीमा°।

अतिथिरहितें श्राद्धे ये भुञ्जन्त्यविचक्षणाः । दृथा तेनामापकेन काकयोानं व्रजन्ति ते ॥ १०१ ॥ दूरादेव परीक्षेत ब्राह्मणं वेदपारगम् । तीर्थं तद्धव्यकव्यानां प्रदाने सोऽतिथिः स्मृतः ॥ १०२ ॥ यावदुष्णं पिवेदन्नं यावदश्चन्ति वाग्यताः । पितरस्ता-वदश्रन्ति यावन्नोक्ता इविर्गुणाः ॥ १०३ ॥ इविर्गुणा न वक्तन्या न यावत्पित-रोऽचिंताः । पितृभिस्तर्पिते स्त (त्व)स्य वक्तव्यं शोभनं इविः ॥ १०४॥ परदारेषु जायेते दी पुत्री कुण्डगोलको । प्त्यी जीवाति कुण्डस्तु मृते भर्तारे गोलकः ॥ १०५ ॥ तौ जातौ (येते) परक्षेत्रे भकत्य (त्या) चेष्ठते कृतिः । दत्तानि इच्यकच्यानि नाश्चान्ति सां (स) प्रदायिनः॥ १०६ ॥ त्रीणि श्राद्धे पवित्राणि दौहित्रं कुतुपितलाः । त्रीणि चात्र प्रशंसन्ति सत्यमक्रोधमार्जवम् ॥ १०७ ॥ दौहित्रं प्रोच्यते खड्गं ललाटे यस्य दृश्यते । तस्य सड्गस्य यत्पात्रं तद्दौहित्रमिति स्मृतम् ॥ १०८ ॥ दिवसस्याष्ट्रमे भागे मन्दी भवति भास्करः । स कालः कुतुपो होयः पितृणां दत्तमक्षयम् ॥ १०९ ॥ पवित्रकं करे कृत्वा गन्धेराणि पठे ( लेपये ). द्द्विजः (जान्)। पितृयज्ञस्य तिच्छद्रं निराशाः पितरो गताः ॥ ११० ॥ सच्या-दंसात्परिश्रष्टं नाभिदेशे धृताम्बरम् । एकवस्त्रं तु तं वि ( तद्वि ) द्यादैवे पित्रये च वर्जयेत् ॥ ११४ ॥ इस्तौ पक्षाल्य गण्डूषं यः पिवेदविचक्षणः । स हि देवं च पित्रयं च आत्मानं चापि घातयेत्।। ११२ ।। भो ( भा ) जनेपूपतिष्ठत्सु स्वस्ति कुर्वन्ति ये द्विजाः । आसुरं तद्भवेच्छाद्धं पितृणां नोपतिष्ठते ॥ ११३ ॥ गृहेषु तत्समा संध्या गोष्ठे दश्युणा स्मृता । नद्यां शत्युणा प्रोक्ता अनन्ता शिवसं-निधौ ।। ११४ ।। अनृतं मद्यगन्धं च दिवामैथुनमेव च । पुनाति मन्त्रतत्त्वं च तत्सं-ध्योपासनाद्द्विजः ॥ ११५॥ गणात्रं गणिकात्रं च यचात्रं बहुयाचितम् । नारी-प्रथमगर्भेषु भुक्तवा चान्द्रायणं चरेत् ॥ ११६ ॥ पुनर्भूः परिवेत्ता च रेतोधाः काम-चारिणी। आसां प्रथमगर्भेषु भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्।। ११७॥ \* कामचारिणी-रतस्य परपाकरतस्य च । लोलुपस्य च यचान्नं भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत् ॥ ११८ ॥ पश्चयज्ञानुपासित्वा परान्नं यस्तु भुञ्जाति । सततं ब्राह्मणो विद्वान्परपाकरतः स्मृतः ॥ ११९॥ गृहमेघे पवर्तन्ते वेदशास्त्रबाहिष्कृताः । ऋषिभिस्तत्र(स्ते तु) सर्वे वे श्वपचाः सम्रदाहृताः ॥ १२० ॥ अज्ञानाद्भुक्षते विमाः सृतके मृतकेऽपि च । गायच्यष्टसह-स्रेण शुध्यते (न्ते) प्रेतसूतके ॥ १२१ ॥ वैद्यस्य सूतके भुक्त्वा गायज्याः पश्चिभिः श्रुचिः । सूतके क्षञ्चियस्यैतिद्विंशतो जण उच्यते ॥ १२२ ॥ सत्रिणां दीक्षितानां च यंतीनां ब्रह्मचारिणाम् । एतेषां सूतकं नास्ति कर्म कुर्वन्ति ऋत्विजः ॥ १२३॥

<sup>\*</sup> एतद्रचनं न विद्यते घ. पुस्तके ।

१ ड "ते विशाये। २ क. ख. प्रत्ये । ३ क. इ. यतिना।

यज्ञ प्रकरणे चापि जायते स्वयमेव तु । अंथों(थो)पदापयेद सं भीज्यं तद्द्विजसत्तमेः ॥ १२४ ॥ चितिष्टक्षश्चितियूपअण्डालो वेदविकयी। एतान्वै ब्राह्मणः स्पृष्टा सचैलो जलमाविशेत् ॥ १२५ ॥ अग्नन्यगारे गवां गोष्ठे देवतानां च संनिधौ । आहारे जपकाले च पादुकां च विवर्जयेत् ॥ १२६ ॥ शिरः प्राष्ट्रत्य कण्टं वा अप्सु मुक्त-शिखोऽपि वा। अकृत्वा पादशौचं तु आचान्तोऽप्यग्रुचिर्भवेत् ॥ १२७ ॥ खलक्षेत्र-गतं धान्यं वापीकृपगतं जलम् । अभोज्यादिप तद्गाद्यं यच गोष्ठगतं पयः ॥ १२८॥ अनाम्नातेषु च कथं कथं चिदिति चेद्वदेत । यामाशिषं द्विजा ब्रयुः स धर्म परमः स्मृतः ॥ १२९ ॥ यो वेष्टितशिरा भुङ्क्ते यो भुङ्क्ते दक्षिणामुखः । सोपानत्कश्च यो ग्रुङ्क्ते तद्वै रक्षांसि भुञ्जते ॥ १३० ॥ यातुधानाः पिशाचाश्र राक्षसाः क्रूरक-र्मिणः । हर्रेन्ते रसमन्नस्य मण्डलेन विवर्णितम् ॥ १३१ ॥ ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च श्रीहुताश्चन एव च । मण्डलान्युपजीवन्ति तस्मात्कुर्वन्ति मण्डलम् ॥ १३२ ॥ ब्राह्म-णस्य चतुष्कोणं त्रिकोणं क्षियस्य च । वैश्यस्य मण्डलं प्रोक्तं शुद्रस्य प्रोक्षणं स्मृतम् ॥ १३३ ॥ दन्तलग्ने फले मूले भुक्तशेषानुलेपने । ताम्बूले चेक्षुखण्डे च नोच्छिष्टो भवति द्विजः ॥ १३४ ॥ न स्नानमाचरेद्धक्तवा नाऽऽतुरो न महानिशि । न वासोभिः सहाजसं नाविज्ञाते जलाशये ॥ १३५ ॥ नोत्सङ्गे भाजनं कृत्वा भुञ्जीत स्नातको द्विजः। न च पाणितले कृत्वा शयने न च माँ(आ)सने ॥ १३६॥ अञ्चि स्पृश्चते यस्तु एक एव स दुष्यति । तं स्पृष्टाऽन्यो न दुष्येत सर्वद्रव्येष्वयं विधि: ॥ १३७ ॥ बहुनामेकलग्नानां यद्येकोऽप्यशुचिर्भवेत । अश्लीचं तस्य मात्रस्य नेतरेषां कदाचन ॥ १३८ ॥ नाश्नीयादेकवस्त्रेण न नग्नः स्नानमाचरेत् । न विष्मूत्रं पथि क्रुपीन मस्मिनि न गोमये ॥ १३९ ॥ भद्रं भद्रमिति ब्र्याद्भद्रामित्येव वा पुनः। शुष्कवैरं विवादं च न कुर्यात्केनचित्सह ॥ १४० ॥ गवाघ्रातानि कांस्यानि शुद्रो-च्छिष्टानि यानि च । ब्राध्यन्ति दश्यिः क्षारैः श्वकाकोपहतानि च ॥ १४१ ॥ अयने दानमादौ स्याद्विषुवे मध्यवर्तिनि । षडशीतिमुखेऽतीते समन्ताचन्द्रसूर्ययोः ॥ १४२ ॥ क्रुर्याद्वाद्याणि कर्माणि स्वभार्यापोषणं परम् । ऋतुकालाभिगामी च प्रामोति परमां गतिम् ।। १४३ ॥ ऋतुमतीं तु यो भार्यो संनिधौ नोपगच्छति । तस्या रजास बन्यास पितरस्तस्य शेरते ॥ १४४ ॥ अयनादौ तदा दद्याद्द्रव्यिष्टं गृहे वसन् । षडशीतिमुखे चैव विमुक्ते चन्द्रसूर्ययोः ॥१४५॥ अवीक्षोडश विज्ञेया नाड्यः पश्चाच पोदया । काळः पुण्योऽर्कसंकान्त्यां विद्वद्भिः परिकीर्तितः ॥१४६॥

१ व अर्थाण्यदा ।२ क. ग. "वॉर्डदा" ।३ दा. न कोण्चे ।४ क "रन्तिर" ।५ क. न. "माकाने ।

संक्रान्त्यां यानि दत्ता च (नि) कव्यानि ब्राह्मणैः सह । तानि नित्यं ददात्यर्कः पुनर्जन्मान जन्मानि ॥ १४७॥ अधिगम्य तु यङ्ज्ञानं यच्च दानमुपार्जितम् । विद्यते सागरस्यान्तो दानस्यान्तो न विद्यते ॥ १४८ ॥ प्रत्यक्षाणि च दत्तानि ज्ञानं च निरहंकृतम् । तपांसि च सुगुप्ताानि तेषां फलमनन्तकम् ॥ १४९ ॥ शतामिन्दुक्षये दान सहस्रं तु दिनक्षये। विषुवे अशतसाहस्रमाका [शे] चैत्यनन्तकम् ?॥१५०॥ अयनेषु च यइत्तं पढशीतिमुखे तथा । चन्द्रसूर्योपरागे च दत्तं भवति चाक्षयम् ॥१५१॥ चन्द्र-सूर्यप्रहे नाद्याद्याचु प्रतिम्रक्तयोः। अमुक्तयोरस्तगयोः स्नात्वा दृष्टा परेऽहिन ॥१५२॥ नष्टं देवलके दत्तमप्रतिष्ठं वार्धुषिके । सोमविक्रायिणे विष्ठाऽभि(दत्तं) जायते पूयशोणितम् ॥१५३॥यत्र (च) देवलकेदत्तं ते (ने) इ ता (ना) मुत्र तद्भवेत्॥१५४॥ चण्डालान्त्य-स्त्रियो गत्वा भुक्त्वा च प्रतिगृह्य च । पतत्यज्ञानतो विप्रो ज्ञानात्साम्यं तु गच्छति ॥१५५॥ ब्रह्मकुर्चे प्रवक्ष्यामि सर्वपापमणाजनम् । अनादिष्ठेषु सर्वेषु ब्रह्मकूर्चे विधीयते ॥ १५६ ॥ नदीपस्रवणे तीर्थे हदे चान्तर्जलेऽपि वा । धौतवासा विशुद्धात्मा जपे-बैव जितेन्द्रिय: ।। १५७ ॥ गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दिध सर्पिः कुशोदकम् । निर्दिष्टं पश्चगव्य च पवित्रं कायशोधनम् ॥ १५८ ॥ गोमृत्रैकपलं दद्यादर्धाङ्गुष्टेन गोमः यम् । क्षीर सप्तपलं दद्यात्पलमेकं क्कशोदकम् × ॥ १५९ ॥ गायज्याऽऽगृह्यं गोमूत्रं गन्धद्वारेति गोमयम् । आप्यायस्वेति च क्षीरं दिधकाव्णेति वै दिध ॥ १६० ॥ तेषोऽसि ग्रुक्रमित्याज्यं देवस्य त्वा क्रुशोदकम् । ब्रह्मकूर्च भवेदेवमापो हि छेति ऋज्जपेत ।।१६१॥ मध्यमेन पलाज्ञेन पद्मपत्रेण वा पिबेत्। अथ वा ताम्रपात्रेण ब्रह्म-पात्रेण वा द्विजः ॥१६२॥ अग्रये स्वाहा। सोमाय स्वाहा। इरावती । इदं विष्णुः । मा नस्तोके । गायश्री च जुहुयात् ॥ १६३ ॥ श्रजापते न त्वदेतान्यन्य इत्यालोडच मुणवेन पिबेत् ॥ १६४ ॥ आहत्य प्रणवेनैव उद्भत्य प्रणवेन च । आलोडच प्रण-वेनैव पिवेच प्रणवेन च ॥ १६५ ॥ एतद्द्विजनिमित्तं हि सर्वपापमणाशनम् । मलं कोष्ठगतं सर्वे दहत्यिप्रिरिवेन्धनम् ॥ १६६ ॥ दुर्बछेऽनुग्रहः शोक्तस्तथा चैवानवृत्त-( थैव बालद्व )योः । अतोऽन्यथा भवेदोषस्तस्मान्माऽनुग्रहः समृतः ॥ १६७ ॥ स्रोहाद्वा यदि वा मोहाद्भयादक्षानतोऽपि वा । कुर्वन्त्यनुग्रहं ये तु तत्पापं तेषु गच्छति ॥ १६८ ॥ शरीरस्यात्यये कार्यः सदैव नियमो द्विजेः । महत्कार्योपचारे

<sup>\*</sup> अत्राऽऽदर्शपुस्तकेषु एवमेव पाठो व्यासवचने त्वत्र शतसाहसं व्यतीपाते त्वनन्तकमिति पाठो इत्यति । × अत्र दिशृतयोः प्रमाणादर्शनादपूर्ण वचनमिदं माति ।

१ ग संक्रान्त्या। २ ग. 'ह्यते मू'।

च न च स्वस्थैः कदाचन ॥ १६९॥ स्वस्थः सन्क्च( स्थो न कु? )रुते मुढो व्रत-नियमो यो द्विजः। तद्वशात्ते तु कर्तारः पतन्ति नरकेषु वै ॥ १७० ॥ धर्मशास्त्रं समारूढो वेदखड्गधरो द्विजः । विद्वान्स्वयं तु यद्ब्र्यात्स धर्मः परमः समृतः ॥ १७१ ॥ अच्छिद्रमिति यद्वानयं वदन्ति क्षितिदेवताः । प्रणम्य शिरसा ब्राह्ममाप्ति-ष्ट्रोमफलै: सह ॥ १७२ ॥ शातातपिमिति ख्यातं धर्मशास्त्रोत्तमोत्तमम् । एतज्ज्ञात्वा द्विजः सम्यग्याति ब्रह्म सनातनम् ॥ १७३ ॥

> इति श्रीशातातपमहर्षिप्रोक्त धर्मशास्त्र संपूर्णम् ॥ समाप्तेयं [ लघु ]शातातपस्मृतिः।

#### ॐ तत्सद्वह्मणे नमः।

### लघुहारीतस्मृतिः।

हारि(री)तेनैवमाख्यातं लोकानां हितकाम्यया । प्रायश्चित्तं चिकित्सार्थमेतत्प्राहुर्म-नीषिणः ॥ १ ॥ श्वविष्ठां काकविष्ठां वा कङ्कगृधनरस्य च । अधोच्छिष्ठं तु संस्पृत्रय सचैलो जलमाविशेत् ॥ २ ॥ ऊर्ध्वोच्छिष्टं तु संस्पृत्रय प्रायश्रित्तं विनिर्दि-शेत्। उपोष्य रजनीमेकां पश्चगव्येन शुध्याते ॥ ३ ॥ रजस्वला तु या नारी श्वानं काकमथ स्पृत्रोत् । मायश्चित्तं कथं तस्या येन शुद्धिमवाष्नुयात् ।। ४ ।। आतिकान्ते त्रिरात्रे तु स्नानं कृत्वाऽऽर्द्रवाससा । त्रिरात्रं क्षपयेदूध्वीमेकरात्रमवः क्षिपेत् ॥ ५ ॥ नियमस्था व्रतस्था स्त्री रजः पश्येत्कथंचन । त्रिरात्रं तु क्षिपेदूर्ध्व व्रतशेषं समाचरेत् ।।६।। उच्छिष्टस्तु द्विजातिश्वरजस्त्रीं यदि संस्पृशेत् । उपवासस्त्वधोच्छिष्ट उध्वीच्छिष्टे च्यहं क्षिपेत् ॥७॥ विष्मूत्रं यस्तु गृह्णाति वाचा वा दायको भवेत् । ग्रहणे तप्तकुच्छूं स्यादेकाइश्रेतरे स्पृशेत् ॥ ८ ॥ यद्रजः श्लेष्मणः स्वेदो गात्राणां च मलानि च । ममादान्मुखसंस्पृष्टे पश्चगव्येन शुध्याति ॥ ९ ॥ उच्छिष्टस्तु यदा स्पृष्टश्चण्डास्टाँदीः कथंचन । ऊर्ध्वोच्छिष्ट तु संस्पृश्य द्विजः सांतपन चरेत् ॥ १० ॥ = अधोच्छिष्टो यदा स्याचु मायश्चित्तं भवेदिदम् । त्रिरात्रमुपवासेन पश्चगव्येन शुध्यिक ॥ ११॥ जिछ्छः संस्पृशेद्यस्तु नटं रजर्कंमेदकान् । अघोच्छिष्टो यदा स स्यादेकरात्रमभोज-नम् ॥ १२ ॥ अध्वाँच्छिष्टो यदा तु स्यात्प्रायश्चित्तं भवेदिदम् । उपवासिस्त्ररात्रं स्याद्घृतं प्राज्य विशुध्याति ॥ १३ ॥ + अन्त्यजः पतितो बाऽपि निगृहो यत्र तिष्ठाते । विज्ञाते तु ततः पश्चात्रिभिः कुच्छ्रैर्विशोधनम् ॥ १४ ॥ उद्धतं दिधसंस्कारं जह्यात्स्पृष्टं च मृन्मयम् । कुच्छ्रं चान्द्रायण कुर्यात्पावनीयं पुनर्द्विजः ॥ १५॥ चाण्डालस्य तु पानीयं ब्राह्मणश्र यदा पिवेत् । षड्।त्रमुपमासेन पञ्चगव्येन बुध्याति ॥ १६ ॥ रजस्वला तु संस्पृष्टा ग्रामसूकरकुक्कुटैः । स्नानं कृत्वा क्षिपेत्ता-वद्यावचन्द्रस्य दर्शनम् ॥ १७॥

<sup>=</sup> इतः प्रभृति मेदकानित्यन्तं न ख. पुस्तके । + इत आरभ्य पश्चगन्येन ग्रुव्यतौत्यन्तं न विद्यते घ.

१ व. °तेम च ब्याष्ट्या, १ घ. °तं विद्युष्ययंत्रेषमाष्ट्र १ स. °त्रं क्षपक्षेष्ट् । ४ स. ग. °िक्के व वदा स्पर्शे चाण्डालाही क १ ५ क ेलाई क १ ६ घ °कमीचिका १ ७ क. अत्यन्तः ।

शिखां छिन्दन्ति ये केचिंद्वैराग्याद्वैरतोऽपि वा । पुनःसंस्कारमईन्ति त्रयो वर्णा द्वि-जातयः ॥ १८ ॥ मोहाच्छिन्दन्ति ये केचिद्द्विजातीनां शिखां नराः । चरेयुस्ते दुरात्मानः प्राजापत्यं विशुद्धये ॥ १९ ॥ स्त्रीशृद्धौ तु शिखां छित्त्वा क्रोधाद्दैराग्य-तोऽपि वा। प्राजापत्यं प्रकुर्यातां निष्कातिर्नान्यथा भवेत् ॥ २० ॥ विना यज्ञोपवी तेन द्विजातिर्यद्यपस्पृशेत् । अप्राजापत्य प्रकुर्वीत निष्कृतिर्नान्यथा भवेत् ॥ २१ ॥ नोपस्पृष्टं भवेत्तेन उच्छिष्टस्तु स उच्यते ॥२२॥ विना यज्ञोपवीतेन अङ्के तु ब्राह्म-णो यदि । स्नानं कृत्वा जैपं कुर्वसुपवासेन शुध्यति ।। २३ ॥ अगुरूच्छिष्टमश्नीया-द्वसचारी कथंचन । स्नात्वा मौनोपवासेन पञ्चगव्येन शुध्यति ॥ २४ ॥ ब्रह्मचारी यदा भुङ्क्ते शूद्रात्रं ज्ञानदुर्वछः। पराकेण विशुद्धिः स्यात्रिष्कृतिनीन्यथा भवेत्।।२५॥ **डाच्छिष्टं क्षञ्चियविशोः शूद्रस्यापि कथंचन** । ब्रह्मचारी यदाऽश्लीयात्तस्य शुद्धिः कथं भवेत् ॥ २६ ॥ उपवासं नरः कत्वा द्वादशाहं पृथक्पृथक् । कृत्वा शुद्धिमवामोति ब्रह्मचारी न संशय: ॥ २७ ॥ + औषधं स्नेहमाहारं ददद्गीब्राह्मणेषु च । दीयमाने विपत्तिः स्यात्पुण्यमेव न पातकम् ॥ २८ ॥ अस्थिभङ्गः गवां कृत्वा लाङ्गृलस्य च कर्तनम् । पातनं शृङ्गकर्णानां मासार्धे यावकं पिवेत् ॥ २९ ॥ वोढव्यस्तु पशुः स्तावद्यावहृदव्रणो भवेत् । तद्रूपां दक्षिणां दत्त्वा ततः पापाद्विमुच्यते ॥ ३० ॥ यत्र र्यंत्र स्थितो गोझः प्रायश्चित्तं प्रकल्पयत्। दशरात्रमनाहारः पञ्चगव्येन शुध्यति॥३१॥ ब्राह्मणानां स्पृशेत्पादान्गां च दद्यात्पयस्विनीम् । प्रायश्चित्तमिदं तस्य मुच्यते नात्र-संज्ञयः ॥ ३२ ॥ अज्ञीतिर्यस्य वर्षाणि बालो वाऽप्यूनषोडग्नः । प्रायश्चित्तार्थमहीन्त स्त्रियो रोगिण एव च ॥ ३३ ॥ असमर्थस्य बालस्य माता वा यदि वा पिता। तम्राह्म्य चरेत्कुच्छ्रं व्रतं तस्य न छुप्यते ॥ ३४ ॥ गर्भस्थः पश्चवर्षः स्यात्कामचाः रस्तु स स्मृतः। र्न भावयति तत्तस्मात्त्रायश्चित्तं न विद्यते।।३५।। अक्वत्वा पादशौचं तु तिष्ठन्युक्तिशिखोऽपि वा । विना यज्ञोपवीतेन आचान्तः पुनराचमेत् ॥ ३६ ॥ अन्ने भोजनसंपन्ने मिसकाकेशदूषिते । तदुद्धत्य स्पृशेचापस्तचात्रं भस्मना स्पृशेत् ॥३०॥ हस्तेऽश्नन्ती मृन्मये वा निश्चि स्यात्क्षितिशायिनी । रजस्वला चतुर्थेऽह्वि स्नाता शुद्धिमवाप्तुयात् ॥ ३८ ॥ ताम्बूले कटुंकेषाय भुक्तस्त्रहानुलेपने । मधुपर्के च सोमे

<sup>\*</sup> एतदर्भ न विद्यते ख ग पुस्तकयोः । + एतद्वचनं न कः पुस्तके ।

१ घ. ° वित्के विदेशायतो । २ क. जपेस्तर्वसुप° । ३ क. ख. ग. ° ति । स्वगु° । ४ क. घ. ° र्तने । पातने शृ° । ५ ख. ' वदूढ ° । ५ ख ग तत्र । ७ घ. विद्यते । ८ घ. न भवेत्पतितस्तस्मा ° । ९ घ. ° द्व ' खाचे च भु° । १० क. ये गुक्त ° । ख. ' थे च भु° । ग. ' ये मुक्त ° ।

च नोच्छिष्टं मनुरब्रवीत् ॥ ३९ ॥ आहारे मैथुने चैव प्रस्रवे दन्तधावने । स्नानें भोजनकाले च षट्सु मौनं समाचरेत् ॥ ४० ॥ स्नानं कृत्वा तु ये केचित्पुष्पं गृह्ण-न्ति वै द्विजा: । देवतास्तन्न गृह्णन्ति भस्मी भवति काष्ठवत् ॥ ४१ ॥ पृथवपानं पुँनःस्नानं सामिषं पयसा निश्चि । दन्तच्छेदनमुष्णं च समसक्तूपवर्जयेत् ॥ ४२ ॥ द्धिसर्थिः पयः भीद्रभाष्डे दोषो न विद्यते । मार्जारश्चेव दवी च मारुतश्च सदा श्रुचिः ॥ ४३ ॥ आमिषस्य तुँ यो भाण्डे पक्रमश्राति मोहितः । क्रुशमूलविपक्रेन उयहं क्षीरेण वर्तयेत् ॥ ४४ ॥ वर्धितं द्विगुणं यत्स्यात्पुनस्तेनैव वर्तते । या मातुः कुरुते द्रद्धिर्न सा द्रद्धिर्विधीयते ॥ ४५ ॥ मूले तु द्विगुणी भूते रिक्ते सिद्धे तथोदिते मूछतस्तु भवेद्दृद्धिश्रतुर्भागेण नान्यथा । १६ ॥ स्वादुको वित्तहीनः स्याह्मको विंत्तंवान्यादि । मूल तस्य भवेदेयं न दृद्धिर्दा(द्धिं दा)तुमहिति ॥ ४७ ॥ द्विगुणं त्रि-गुणं वाऽपि यः साधयति लयकम् । राजग्राह्यं च तद्द्रन्यं साधको दण्डमईति॥४८॥ उच्छिष्टमेव भोक्तव्यं \*स्त्रीपशुर्वापिनस्तथा (१)। अनुच्छिष्टं तु यो मुङ्के तं भोगं दापयेकृपः ॥ ४९ ॥ अनुच्छिष्टं तु यद्द्रव्यं दासक्षेत्रग्रहादिकम् । स्वबलेनैव भुझान श्रीरवदण्डमईति ॥ ५० ॥ अनद्वाहं च घेनुं च दासीदासं तथैव च । फुल्रभुक्यत्यहं दद्याद्धोगं पणचतुष्ट्रयम् ॥ ५१ ॥ एकाहमेव गोक्षीरं ब्रह्मस्वं ये तु भुद्धते । पच्यन्ते ते पुरीषे तु जन्तवो दर्श तानि ते (१) ॥ ५२ ॥ इलं वाहयते यस्तु गां चैव पाप-कुन्नरः । रौरवे द्वादशाब्दानि पितृभिः सह पच्यते ॥ ५३ ॥ उँभ[य]मुखीं तु यो गां वै =ब्राह्मणायोपपादयेत् । उद्दरेतु स आत्मानं सप्त सप्त कुलानि वै ॥ ५४ ॥ कालं देशं तथाऽऽत्मानं द्रव्यं द्रव्यप्रयोजनम् । उपपत्तिमवस्थां च ज्ञात्वा शौचं समाचरेत् ॥५५॥ त्रतोत्सवविवाहेषु तत्क्षणं सूतकं भवेत् । अम्बुपानं न कर्तव्यं कर्तव्यं सर्वेकर्म वै।। ५६ ॥ सूतके मृतके चैंव दिवा रात्री तथैव च। न वर्धते तथा पापं क्षेपणं सद्य उच्यते ॥ ॥ ५७ ॥ जातके मृतकं वा स्यान्मृतके सूतकं तथा । सूतकं मृतके मृतके गुद्धिमृते गुद्धिस्तु सूतके ॥ ५८ ॥ × प्रथमं पतितस्त्रीणां दशरात्रेण श्चध्यति । इतरेषु तु सर्वेषु प्राणत्यागेन शुध्यति ॥ ५९ ॥

<sup>\*</sup> अत्राऽऽदर्शपुस्तकेषु एवमेव पाठः प्रदृश्यते । = वैशब्दोऽधिकः । × एतदर्थस्थानेऽयं पाठः खः ग पुस्तकयो — " दहनादिमहोतृणा दशरात्रेण शुध्यति " इति ।

१ घ मानवा । २ क. देवास्तत्र न गुं। ३ क "थक्स्नानं पुं। ४ घ पुनर्दानं। ५ क ख. श्रीद्रं भा । ६ ख भाण्डदों । ५ क. तु यद्धाण्डं पं। घ तु यद्धाण्डं। ६ ख. मातुः कुं। घ. मानकुं। ९ ख. ग. ते। मुझते । भन्तु। १० ख. धा। श्वादको। ११ क ख. स्यान्नप्रं। १२ घ "तदो यदि। १३ घ. ते। भुझते स्वपुरीषं तु। १४ घ "शनानि। १५ क. ख. ग. उमेमुं। १६ क "वेमड्गछम्। स्ं। १७ ख. दं। १४ ख. व. दं ध्वारां। १८ ख. ग. केन मृते शुद्धिमुं।

अन्यगोत्रोऽपसंबन्धः पेतस्याप्तिं ददाति यः । पिण्डं चोदकदानं च स दशाहं समा-चरेत् ॥ ६० ॥ परिणीता यदा कन्या मृतयोनिः कथं भवेत् । पिनृगोत्रं परित्यज्य भर्तुः भविशते कुलम् ॥ ६१ ॥ विवाहादीनि कर्माणि स्मरणात्पितृगोत्रतः । संवत्सरे व्यतीते तु तहोत्रं नीयते पुनः ॥ ६२ ॥ त्रिः परिक्रमणादमेहिद्यार्लम्भनात्त्रथा । स्वामिगोत्रेण कर्तव्या पिण्डदानोदकक्रिया ॥ ६३ ॥ पुत्रिका तु हरेद्वित्तमपुत्रा सर्व-महिति । पत्नी दुहितरश्रैव पितँरी भ्रातरस्तथा ॥ ६४ ॥ तत्सुतो गोत्रजो बन्धुः शिष्यः सब्रह्मचारिणः ॥ ६५ ॥ भार्योऽव्यभिचारिणी यावद्यावच नियमे स्थिता । तावत्तस्या भवेद्द्रव्यमन्यथाऽस्या विलुप्यते ॥ ६६ ॥ विधवा यौवनस्था वा नारी भवति कर्कशा । आर्युषः क्षपणार्थे तु दातव्यं जीवनं सदा ॥ ६७ ॥ म्रियमाणोऽ भनाभावात्पतितो भुवि तिष्ठति । ब्रूयाद्यः साधु जीवामि सँवैरङ्गः इति स्प्रतः॥ ६८॥ **उद्धर्य यत्रतत्रस्थं रत्नं संवर्धयेतु यः । कार्षापणात्स( न्स ) पश्चाशदत्त्वा मुच्येत** दें(स्थेत: ॥ ६९ ॥ अष्टाङ्गुलानि खनित्वा उद्धृत्य च मृदं ततः । एव च मृन्मय प्राह्ममोध्यं त्वन्यथा भवेत् ॥ ७० ॥ अरण्ये वसुधा मेध्या ग्रामे मेध्या क्रचित्क-चित्। सर्वत्र वसुधा मेध्या यत्र लोको न देईयते ॥ ७१ ॥ अनुख( ष )गमसि-कतामनाद्री स्नेहवर्जिताम् । सैकङ्करां सर्वेल्मीकां दुर्दीन्तजलगामिनीम् ॥ ७२ ॥ अनातपामजुत्कीणी तथा वै कृष्णवर्णिकाम् । परशौचावशिष्टां च त्यजेयुर्दश मृतिकाः ॥ ७३ ॥ उदकं च तृणं भस्म द्वारः पन्थास्तथैव च । एभिरन्तरितं कृत्वा पङ्क्तिदोषो न विद्यते ॥ ७४ ॥ पुनर्भोजनमध्वानं भाराध्ययनमैथुनम् । दानं मित्रहो होमः श्राँद्धमुगष्ट वर्जयेत् ॥ ७९ ॥ अध्वनीनो भवेदश्वः पुनैभीका तु वायसः । कर्मकुज्जायते देशसो दरिद्रत्वं प्रतिग्रहे ॥ ७६ ॥ होमं कृत्वीं तु रोगी स्यात्सूकरो मैथुनी भवेत्। पाठादायुः क्षयं याति दानं निष्फळतामियात् ॥ ७७ ॥ एको दिष्टं तु योऽश्रीयाद्गन्धो लेपैनमेव च । विमस्य विदुषो देहे तावद्वह्मा न कीर्त-येत् ॥ ७८ ॥ एको द्विष्टं तु यच्छ्राद्धमदैवं तत्तु भोजयेत् । वामपदक्षिणं कृत्वा पिण्डमेकं तु निर्वपेत् ॥ ७९ ॥ शावाशीचे सम्रत्पन्ने सूत्याशीचं ततः पुनः । शावेन शुध्यते सूतिने सूतिः शावशोधिनी ॥ ८० ॥ मरणं मरणेनैव सूतकं सूतकेन तु ।

<sup>9</sup> ख. ग. शि मर १२ घ. "लम्बनानि च । ३ क "नादि च । स्वा । ४ क ख तरो आ । ५ क. ग. घ. "णः । अल्य । ६ क. "युषक्षेप । ७ ख. "सवैरन्वामिति । घ. सखेर इक इ । ८ कृ घ. "त्यपतितं भर्तुर इगं सं । ९ क. "येत्तथा । का । १० क दास्मृतः । ११ घ. "त । खनित्वा त्र्य इगुलान्य- धावुद्ध । १२ ख. "नि खानि । १३ ख. ग. विद्यते । १४ ख सक्तरेरा । १५ ख. ग "ल्मीकाम प्राह्मा मा । चुरव्रवीत् । अ । १६ घ. दुर्घान्तर्जल । १० ख. ग. "णी स्वक्षरा क । १८ ख. ग. आ छे भुत्क्वाऽष्ट । १९ ख. ग. "नर्भुक्त्वा तु । २० ख. ग. दासः प्रतिप्राही दरिद्रताम् । हो । २१ घ. "त्वाऽतिरो । ३२ ख. "एश्व तिष्ठति । वि । २३ क. ख. ग. सूला शुष्यते शवः । म ।

डभयोरिप यत्पूर्व तेनाशौचेन शुध्यति ॥ ८१ ॥ क्षत्रविद्शृद्रदायादा ये तु विमस्य बान्धवाः । तेषाभशीचे विमस्य दशाहाच्छुद्धिरिष्यते ॥ ८२ ॥ राजन्यवैक्यौ च तथा हीनयोनिषु बन्धुषु । स्वमाशीचं प्रकुर्यातां विशुद्धचर्थ न संशयः ॥ ८३ ॥ दशाहाच्छुध्यते विशो जन्महानौ स्वयोनिषु । षड्भिस्त्रिभिरथैकेन क्षत्रविद्शृद्वयो-नयः ॥ ८४ ॥ सर्वेषामेव वर्णानां त्रिभाँगात्स्पर्शनं भवेत् । यथोक्तेनात्र शुद्धिः स्यात्सूतके मृतके तथा ॥८५॥त्रिचतुष्पश्चदश्चिः स्पृत्या वर्णाः क्रमेण तु । भोज्याको दश्वभिर्विमः श्रेषा शुद्धिर्यथोत्तरैः ॥ ८६ ॥ दशाहं दापयोत्पिण्डं प्रत्यहं नात्र संशयः । अग्री हुत्वा ततो विपान्भोजयेदपरेऽहनि ॥ ८७ ॥ विद्युताऽभिहतानां च राज्ञा सिंहेन वा पुनः । मृते ग्राहगृहीते वा एकरात्रमशौचकम् ॥ ८८ ॥ ब्राह्मणार्थे विप-मानां दीनानां गोग्रहेषु च। एकरात्रमशौचं स्यादिति शातातपोऽब्रवीत ॥ ८९ ॥ दुर्भिक्षे राष्ट्रसंपाते आगतायां तथाऽऽपादि । उपसर्गमृतानां च सद्यः शौचं विधी-यते ॥९०॥ अहस्त्वदत्तकन्यासु भदत्तासु भवेडयहम् । पक्षिणी संस्कृतस्त्रीषु स्वस्नादिषु विधीयते ॥ ९१ ॥ आचार्य स्वस्रुपाध्यायं पितरं मातरं गुरुम् । निहृत्य तु व्रती मेतान वतेन वियुज्यते ॥ ९२ ॥ मातापित्रोस्तु यत्र्योक्तं ब्रह्मचारी तु पुत्रकः । व्रतस्थोऽपि हि कुर्वीत पिण्डदानोदकाक्रियाः ॥ ९३ ॥ भवेदशौचं नैतस्य न चाग्नि-स्तस्य छुप्यते । स्वाध्यायं च प्रकुर्वातं विधिवत्पूर्वचोदितम् ॥ ९४ ॥ एकादश्या त्रिपक्षे च मासे संवत्सरे तथा । अदैवं भोजयेच्छा छं पिण्डमेकं तु निर्वपेत ॥ ९५ ॥ पितृन्यजाति यः पूर्वे देवांस्त्यक्त्वा तमोधिकः । पितरस्तस्य तच्छ्राद्धं वर्जयन्त्यशुचिं यथा ॥ ९६ ॥ माता पितामही चैव तथैव प्रितामही । एतास्तिसः स्त्रियो योज्याः पितृवन्मातृकर्मणि ॥ ९७ ॥ ब्राह्मणाः कम्बला गावः सूर्योऽग्निरति-थिर्भुकः । तिला दर्भाश्च कालश्च दशैते क्रुतपाः स्मृताः ॥ ९८ ॥ दिवसस्याष्ट्रमे भागे मन्दी भवति भास्करः । सः कालः कुतपौ नाम पितृणां दत्तमक्षयम् ॥ ९९ ॥ श्राद्धं कृत्वी परश्राद्धे यो अञ्जीते स दुर्वलः । पतन्ति पितरस्तस्य छप्तपिण्डोदक-कियाः ॥ १०० ॥ यदेव दत्तं विभेभ्यः शूतं वा यदि वाऽशृतम् । तेनाग्नौकरणं क्रुर्यात्पिण्डांस्तेनैव निर्वपेत् ॥ १०१ ॥ रात्रौ श्राद्धं न कुर्वीत राक्षसी कीर्तिता हि सा । संध्ययोरुभयोश्चेव सूर्ये चैवाचिरोदिते ॥ १०२ ॥

१ क घ. "मभावे वि"। २ घ "जन्ये च तथा वैश्ये ही"। ३ ख. ग. "योनिषु। स"। घ. "भागं स्पर्शे"। ५ ग. "वा द्वित्रि षडुत्त"। ६ ख ग. वन्दीना। ७ ख ग. "गीविपनाना स"। ८ क "ते। पश्च यशं प्र"। ९ क "त पूर्ववद्विदेशकृत्। ए"। १० क. ख ग "च्छ्राद्धे पि"। १९ घ. तथा वृद्धिप"। १२ ख. ग. "पो क्षेय पि"। १३ क घ. दस्वा। १४ ख. घ. तस्रुदु।

सर्वस्वेनापि कर्तव्यमक्षय्यं राहुद्र्याने । दानं यज्ञस्तपः श्रौद्धं पाहुर्धमीवदो जनाः ॥ १०३ ॥ ऋतयज्ञविवाहेषु संक्रान्तिग्रहणेषु च । सर्वदानं तदस्तीर्ते सर्वत्रैव तदच्यते ॥ १०४ ॥ वर्षे वर्षे त कर्तव्या मातापित्रोस्त सास्क्रिया । अदैवं भोजये-च्छौद्धं पिण्डमेकं तु निर्वपेत् ॥ १०५ ॥ जनन्यां संस्थितायां तु सपिण्डीकर्णान्ति-कम् । पैतृकं तु भवेद्गोत्रमूर्ध्वे तु पितृपैतृकम् ॥ १०६ ॥ कृत्वा मातुः स(स्व)-गोत्रेण पिण्डानिर्वपणं सुतः। कुर्यान्मातामहा(ही नां च मातुलेन विधानवित् ॥ १०७॥ चतुर्थे पश्चमे चैव नवमैकादशेऽहान । यदकं दीयते जन्तोर्नवश्राद्धं तदुच्यते ॥ १०८॥ सप्तमात्परतो यस्तु नवमात्पूर्वतः स्थितः । उभयोरपि मध्यस्थः कुतपः प्रोच्यते बुधैः ॥ १०९ ॥ मध्याह्ने समये श्लीणे श्लीणशेषे दिवाकरे । आसुरं तद्भवेच्छ्राद्धं पितृणां नोपतिष्ठाति ॥ ११० ॥ पूर्वमधीङ्ग्रलच्छायामुद्द्वी रौहिणं स्मृतम् । तस्मात्सर्व-प्रयत्नेन रौहिणं तु न लङ्घयेत् ॥ १११ ॥ रौहिणं लङ्घयेज्ज्ञानाद्ज्ञानाद्वा विच-क्षणः । आसुरं तद्भवेच्छ्रादं पितृणां नोपतिष्ठाते ॥ ११२ ॥ कौलोत्सवविभक्तेऽपि न कश्चित्मभुतां व्रजेत् । भाग एव हि कर्तव्यो न दानं न च विक्रयः ॥ ११३॥ अविभन्य संगोत्राणामासईसाद्धनादि । \* यँ इं क्षेत्रं च पत्रं च कृत्वाऽन्नमुद्दकं स्नियः ॥ ११४ ॥ ये जाता येऽपि चाजाता ये च गर्भे व्यवस्थिताः । द्वर्त्ति तेऽपि हि काङ्-क्षन्ति वृत्तिदानं न सिंध्यति ॥ ११५ ॥ पितृप्रसादाञ्जञ्जन्ते धनानि विविधानि च । स्थावरं न तु भुज्येत मसादे साति पैतृके ॥ ११६ ॥ स्थावर द्विपदं चैव यद्यपि स्वर्यमर्जितम् । असंभूय सुतान्सर्वात्र दानं न च विक्रयः ॥ ११७॥

> इति हारीतप्रणीतं धर्मशास्त्रं समाप्तम् ॥ समाप्तेयं छघुहारीतस्मृतिः।

<sup>\*</sup> एतदर्धस्थानेऽयं पाठो घ पुस्तके—"प्राह्ये क्षेत्रे च पात्रे च मुत्वाऽत्रमुदकं श्रिय "इति।

१ ख. ग श्राद्धमक्षय्यं राहुदर्शने । ऋतु । २ क घ किन सर्वत्र त । ३ ख ग. किल्ला दे पि । ४ क. घ. कं जाय । ५ ख ग. कि। एको विभक्तोऽविभक्तोऽपि । ६ क. इंड धना । ७ क. आहां। ५ क. कृताक । ९ ख. विद्यते । १० ग. घ. यमार्जि ।

#### ॐ तत्सद्वसणे नमः।

### लघ्वाश्वलायनस्मृतिः ।

्तत्र प्रथममाचारप्रकरणम् ।

आश्वलायनर्भाचार्चे नत्वाऽपुच्छन्मुनीश्वराः । द्विजधमीन्वदास्माकं स्वर्गशाप्तिकरा-न्मुने । इति तद्वचनं श्रुत्वा सं धर्मान्मुनिरत्रवीत् ।। १ ॥ = धर्मान्तः पुरतो वक्ष्ये ध्यात्वाऽइं भो मुनिश्वराः। लोकस्य च हिताथीय ब्रह्ममार्गरतस्य च ॥२॥ स्नानं संध्या जपो होमः स्वाध्यायाभ्यसनं तथा । माध्याह्निकी क्रिया पश्चयज्ञाद्यतिथिपूजनम् ॥३॥ दानिशिष्टमतिब्राहौ पोष्यवर्गैः सहाश्चनम् । सत्कथाश्रवणं सायंसध्याहोमादिकं च हि ॥४॥ शयनं च यथाकाले धर्मपत्न्या सह गृही । ब्रह्मचारी स्वधर्मस्थो गुरुसेवा-परो वसेत ॥५॥ यजनं याजनं चैव वेदस्याध्ययनं च हि। अध्यापनं तथा दानं प्रति-ग्रहमि(इ)होच्यते ॥ ६ ॥ एतानि ब्राह्मणः कुर्यात्षट्कर्माणि दिने दिने। अतः मातः सम्रुत्थाय चिन्तयेदात्मनो हितम् ॥ ७ ॥ निर्गुणं निरहंकारं नारायणमनामयम् । सगुणं च श्रिया युक्तं देवं देवीं सरस्वतीम् ॥ ८॥ यथाविधि ततः कुर्यादुत्सर्ग मलमूत्रयोः । ब्रह्मचारी गृहस्थश्च शौचमज्जिर्मृदाऽऽचरेत् ॥ ९ ॥ एका लिङ्गे करे तिस्रः करयोधृद्द्यं गुदे । पञ्च वामे दश मोक्ताः करे सप्ताथ इस्तयोः ॥१०॥ एत-च्छोचं गृहस्थस्य द्विगुणं ब्रह्मचारिणः। वानपस्थस्य त्रिगुणं यतेश्रेव चतुर्गुणम्॥११॥ स्वपादं पाणिना विभो वामेन क्षालयेत्सदा । श्रीचे दक्षिणपादं तु पश्चात्सव्यकराः वुभौ ॥ १२ ॥ शौचं विना सदाऽन्यत्र सन्यं प्रक्षाल्य दक्षिणम् । एवमेवाऽऽत्मनः पादौ परस्याऽऽदौ तु दक्षिणम् ॥ १३ ॥ गण्ड्षैः शोधयेदास्यमाच(चा)मेइन्तधाव-नम् । काष्टैः पर्णेस्तृणेर्वाऽपि केचित्पर्णैः सदा तृणैः ॥ १४ ॥ नवमी द्वादशी नन्दा पर्व चार्कमुपोषणम् । श्राद्धांहं च परित्यज्य दन्तधावनमाचरेत्॥ १५ ॥ आचम्याथ द्विजः स्तायात्रयां वा देवनिर्मिते । तीर्थे सरोवरे चैव कूपे वा द्विजनिर्मिते ॥ १६ ॥ त्रिराष्ट्रत्य समाचम्य क्षिखाबन्ध समाचरेत् । प्राणानायम्य संकल्प्य त्रिवारं मक्जयेत्युनः ॥ १७ ॥ आचम्य वारुणं जाप्यं जपेत्सूक्तं च मार्जनम् । कुर्या-दापो हि सूक्तेन ऋतमित्यघमर्षणम् ॥ १८ ॥

<sup>=</sup> एतदर्धे न विद्यते क पुस्तके।

१ ख. दानं शिष्टप्रतिप्राह्ये पो°।

मार्जियेदथ चाङ्गानि गायच्या चाभिमन्त्रितम् । मस्तके च ग्रुखे बाह्वोईदये पृष्ठदेशके ॥ १९ ॥ ब्रह्माद्यश्च ये देवाः कृष्णद्वैपायनाद्यः । सोम इत्यादयः प्रोक्ताः पितरो जलतर्पणे ॥ २० ॥ यन्मया दूषितं तोयं शारीरमलसंभवम् । तस्य पापस्य शुद्धचर्थ यक्ष्माणं तर्पयाम्यहम् ॥ २१ ॥ स विषः स शुचिः स्नातो ह्यस्पर्शस्पर्शनं विना । कालत्रयेऽपि कर्मार्हः स्वाध्यायनिरतोऽपि च ॥ २२ ॥ अशक्तश्रेज्जलस्नाने मन्त्र-स्नानं समाचरेत् । आपोहिष्ठादिभिर्मन्त्रैस्त्रिभिश्चानुक्रमणे तु ॥ २३ ॥ पच्छः पाद-शिरोहृत्सु शिरोहृत्पत्सु चार्धतः । हृत्पादमस्तकेष्वेवं प्रत्यूचा मार्जियेदय ॥ २४ ॥ मस्तके मार्जनं कुर्यात्पादैः प्रणवसंधुतैः । बाह्यशुद्धिरनेन स्यादन्तःशुद्धिरथोच्यते ॥ २५ ॥ प्रणवेन पिवेत्तोयं गायत्र्या चाभिमन्त्रितम् । सद्यस्तेन भवेच्छुद्धः स्नातोऽपि हि सरित्सु च ॥ २६ ॥ समाहितमना भूत्वा ब्राह्मणः सर्वदाऽपि हि । स्मरेन्नारायणं शुद्धो धारयेद्म्बरं शुचि ॥ २७ ॥ परिधाने सितं शस्तं वासः प्राव-रणे तथा । पट्टकुलं तथा लाभे ब्राह्मणस्य विधीयते ॥ २८ ॥ आविकं त्रसरं चैव परिधाने परित्यजेत । शस्तं प्रावरणे शोक्तं स्पर्शदोषो न हि द्वयोः ॥२९॥ भोजनं च मलोत्सर्गे कुर्वते त्रसरावृताः। प्रक्षाल्य त्रसरं शुद्धं दुकूलं च सदा शुचि।।३०।।प्रावृ-त्य परिधायाथ पाङासीनः समाचरेत्। कुञ्चपाणिद्विराचान्तस्तीरे सिळळसंनिधौ॥३१॥ प्रणवेन दिराचामेह्सिणेन तु पाणिना । उभी हस्तौ च गङ्घौ द्वाबोष्ठौ पाणिद्वयं स्पृशेत् ॥ ३२ ॥ × पादद्वयं शिरश्चाऽऽस्यं नासारन्धे च चक्षूषि(षी) । श्रोत्रे नाभिं च हृदेशं शिरश्रांसौ रपृशेत्क्रमात् ॥ ३३ ॥ प्राणानायम्य संकल्प्य ततः संध्याम्रपा-स्महे( सयेत् ) ॥ ३४ ॥ आप इत्यादिभिः पादैर्नविभर्मार्जनं चरेत् । जलं यस्य क्षयायेति प्रक्षिपेत महीतले ॥ ३५ ॥ आपो जनयथानेन स्विशरः परिषेचयेत् । सूर्यश्रेत्यनुवाकेन पातःकाले पिवेदपः ॥ ३६ ॥ आपः पुनन्तु मध्याह्ने सायमिश्र मन्त्रतः । आचम्याय पुनश्चाप इत्येभिनविभिः ऋमात् ॥ ३७॥ ऋँगन्ते मार्जनं कुर्याद्विधिनाउनेन बह्द्रचः । ऋतं चेत्यभिमन्त्र्यापः समाद्राय क्षिपेद्धः॥ ३८॥ ऋतं चेति ज्यूचं वाऽपि जप्त्वा तदनवेक्षितः । समाचम्य ततस्तिष्ठेदिशश्राभिमुखो रवेः ॥ ३९ ॥ जलमञ्जलिनाऽऽदाय गायत्र्या चाभिमन्त्रयेत् । दद्यादर्धत्रयं तिष्ठं-स्त्रिषु कालेषु बह्द्रचः ॥४०॥ प्रातमध्याह्नयोरप्सु क्षिपेत्सायं महीतले। मध्याह्ने तु विशेषोऽयं पदद्याद्धंस इत्यूचा ॥४१॥ आकृष्णेन द्वितीयार्घ्यं गात्र्या च तृतीयकम् । जपतिष्ठन्समाचम्य तिष्ठेद्भिमुखो स्वेः ॥ ४२ ॥ उदु त्यं चित्रमित्येतज्जपेत्सूक्तद्वयं च

<sup>×</sup> नैतदर्ध क. पुस्तके।

१ ख. "युतः। बा"। २ ख. "वेनापि"। ३ क. अनेन।

हि। तुष्टुस्तेन भवेत्सूर्यः स आत्मा जगतो हि वै।। ४३॥ तेनैव सूक्तजाप्येन हरे-रचनकुद्भवेत् । आच(चा)मेदुपविश्याथ प्राणायामत्रयं चरेत् ॥ ४४ ॥ ध्यात्वा देवीं कुमारीं च तत्तत्कालानुरूपिणीम् । जपेत्प्रणवपूर्वाभिर्व्याहृतीभिः सहैव तु ॥ ४५ ॥ तिस्रिभिर्भूःप्रभृतिभिर्गायत्रीं ब्रह्मरूपिणीम् । ब्रह्मचारी गृहस्थश्र शतमष्टोत्तरं जपेत् ॥ ४६ ॥ कालत्रयेऽप्यक्तस्त्रेदष्टाविंशतिमेव वा । ततः कुर्यादुपस्थानं जातवेदस इत्युचा ॥ ४७ ॥ तच्छंथोरनुवाकेन शान्त्यर्थे जप ईरितः । प्रागादिं च दिशं नत्वा मन्त्रस्थाश्चैव देवताः॥४८॥स्तुत्वा नत्वा ततः संध्यां सा मां संध्याऽभिरक्षतु । ब्रह्माणं हरिमीशानं तत्तच्छिक्तं क्रमेण तु॥४९॥ नत्वा स्वयमथाऽऽत्मानं(मुक)गोत्रोऽहमिनवाद-येत् । अग्नेरुद्धरण कुर्यात्पूर्वमेवोदयाद्रवेः॥५०॥ आदित्यमुदितं पश्येत्रत्वा होमान्तिकं व्रजेत् । आदित्येऽभ्युदिते चैव प्रातहींमो विधीयते ॥ ५१ ॥ आहिताग्निस्तयैकाग्निः स्वस्वोक्तविधिना तथा। ध्यात्वा समिध्य चाभ्यच्ये स्वस्थानस्थं हुताशनम् ॥५२॥ संस्कुर्यात्सामिना हैंम्यं पय आदि कुशेन च। मन्त्रेणानेन सूर्याय स्वाहेति जुहुया-दथ ॥ ५३ ॥ द्वितीयामाहुति तद्दत्प्रजापतिपदं स्मरेत् । स्वाहीन्तां चाऽऽहुति हुत्वा तथेदं न ममोचरेत् । सर्वेत्रैवाग्निहोमोऽयं विधिः सक्रदुदाहृतः ।। ५४ ॥ उक्त्वेदं परिषिश्चामि तमग्निं परिषेचयेत् । जलेनैवाऽऽज्यहोमे तु यत्र चैतदुदीरितम् ॥५५॥ सूर्यो न इति सूक्तेन कुर्यात्मातरुपासनम् । उपासनं च सूर्यस्य प्रजापतिरतः परम् ॥५६॥अमे त्वं चाम आयुंषि सायममेरुपासनम्। क्रुयीत्तिष्टनुपस्थानं पूर्ववच मजापतेः ॥५७॥ प्रातः सायं जपेन्मन्त्रमों च मे स्वर इत्यथ । अभिवाद्य जपेदेवीं विभूतिं चैव धारयेत् ॥ ५८ ॥ विभूतिधारणे मा नस्तोकेऽयं मन्त्र उच्यते । बृहत्सामेति वा होमे नैत्यके च महामखे ॥ ५९ ॥ कर्मकाले तु सर्वत्र स्मरेद्विष्णुं हविर्धुजम् । तेन स्या-त्कर्म संपूर्ण तस्मै सर्व निवेदयेत् ॥ ६० ॥ अग्निसंरक्षणे शक्तिर्यस्य चैव न वर्तते । तदाऽरण्यामजस्त्राप्तिं स्थापयेद्विधिपूर्वकम् ॥ ६१ ॥ समित्यतपनेऽयं ते योनिर्मन्त्र उदीरितः । या ते अग्ने भवेन्मन्त्रः पाण्यारोपे स्मृतो बुधैः ॥६२॥ होमकालः प्रपद्येत पुनश्चैवं विधीयते । मन्त्रेणान्वाहिते वह्नावजस्नाप्ति क्षिपेदथ ॥ ६३ ॥ उपस्थाना-दिकं चैव सर्वं पूर्ववदाचरेत् ॥ ६४ ॥ कालद्वये यदा होमं द्विजः कर्तुं न शक्यते । सायमाज्याहुति चैव जुहुयात्प्रातराहुतिम् ॥ ६५ ॥ सायंकाले समस्तं स्यादाज्या-हुतिचतुष्ट्यम् । हुत्वा कुर्यादुपस्थानं समस्येत्यग्निसूर्ययोः ॥ ६६ ॥

१ ख. °योमिखतु° । २ ख. °मा । ३ ख. °भ्रैवामिः । ४ ख. होम्यं । ५ ख. °हान्ते । चा° । ६ ख. इपंस्थानं । ७ ख °मॅस्तेत्थ° ।

होमश्रेतपुरतः काले प्राप्तः स्यात्काल उत्तरः । हुत्वा व्याहृतिभिश्राऽऽज्यं कुर्याद्धोम-द्वयं च हि ॥ ६७ ॥ [क्षविच्छिन्नविद्वासंधानमपराह्ने विधीयते । सायमौपासनं कुर्या-ादस्तादुपरि भास्वतः] ॥ ६८ ॥ नैव गच्छेद्विना भार्यी सीमामुङ्खङ्घ्य योअग्रिमान् । यत्र तिष्ठति वै भार्या तत्र होमो विधीयते ॥ ६९ ॥ गत्वा भार्यी विना होमं सीमा-. मुझङ्घ्य यो द्विजः। कुरुते तत्र चेन्मोहाद्धतं तस्य तृथा भवेत् ॥७०॥ यथा जातोऽ-ग्रिमान्विशस्तित्रवासालये सदा । तस्या एवा<u>न</u>ुचारेण होमस्तत्र विधीयते ॥ ७१ ॥ धर्मातुचारिणी भार्या सवर्णा यत्र तिष्ठति । कुर्यात्तत्राग्निहोत्रादि प्रवदन्ति महर्षयः॥७२॥ ततश्चैवाभ्यसेद्वेदं शिष्यानध्यापयेदथ । पोष्यवर्गार्थमन्नादि याचयेत यथोचितम्॥७३॥ माता पिता गुरुभीयी पुत्रः शिष्यस्तथैव च । अभ्याश्रितोऽतिथिश्रैव पोष्यवर्ग इति स्मृतः ॥ ७४ ॥ मध्याह्ने च पुनः स्नायाद्धौतशुक्ताम्बराष्ट्रतः । श्रुत्युक्तविधिनाऽऽचम्य प्राङासीनः क्रशासने ॥ ७५ ॥ गायच्याऽपश्चतस्रणां पादे व्याहृतयः स्मृताः । सप्त मन्त्रिशिमन्त्राः षड्भिराचमनं समृतम्(१) ॥ ७६ ॥ गायत्र्याश्च पिवेत्पादैरापो हि नवभिः स्प्रशेत् । व्याहातिभिः शिरोमन्त्रैरङ्गानि ब्रह्मयज्ञके ॥ ७७ ॥ पौणिगण्डूष-कावोष्टौ पाणिपादौ शिरो मुखम् । + नासाबिलेऽक्षिणी श्रोत्रे नाभिहृन्मस्तर्केऽस-कौ ॥ ७८ ॥ आद्यन्तौ पणवौ मन्त्रौ पुरतः पृष्ठतो ह्युभौ । ब्रह्मको मध्यतो मन्त्रो गायच्या शिरसः स्मृतः ॥ ७९ ॥ कम्बल्ले वाऽजिने पीठे कुशासनिवनासने । न कुर्यादुपविष्टो वै ब्रह्मयज्ञं द्विजार्चनम् ॥ ८० ॥ न कुर्यात्तर्पणं श्राद्धं धृत्वा भास्रेंऽनु-लेपनम् । कदाचित्कुरुते मोहान्नरकं प्रतिपद्यते ॥ ८१ ॥ दक्षिणं चोपविक्योरं वाप-गुल्फोपरि न्यसेत् । वामोरौ दक्षिणं गुल्फं तच्चोपस्थमुदीरितम् ॥ ८२ ॥ प्राणानाय-म्य संकल्प्य कुश्रापाणिधरः करम्। क्रत्वा तु सन्यमुत्तानं न्यसेदुपरि दक्षिणम्। ८३॥ सन्यस्य पाणेरङ्गुष्ठमदेशिन्योस्तु मध्यतः । दक्षिणस्याङ्गुलीन्यस्य चतस्रोऽङ्गुष्ठवः र्जिताः ॥ ८४ ॥ तथा सन्यकराङ्गुष्ठं दक्षिणाङ्गुष्ठवेष्टितम् । संबद्धमेवं कुर्वीत न्यसे-इक्षिणसिवधानि ॥ ८५॥ प्रागग्रे हे पवित्रे तु घृत्वाडन्तःसंपुटौ करौ । संन्यसेइक्षिणे जानी ब्रह्मयक्षं समाचरेत् ॥ ८६ ॥ उँशूर्वी व्याहृतीस्तिस्नः स्वरतः सकुदुन्नरेत् । गायत्रीमुच्चरेत्सम्यक्पादमर्थमृचं क्रमात् ॥ ८७ ॥ ऋषिदैवतच्छन्दांसि मणवं ब्रह्मय-ज्ञके । मन्त्रादौ नोचरेच्छ्रादे यागकालेअपि चैव हि ॥ ८८ ॥ अग्निमील इपे त्वादि वेदांश्चेव स्वशक्तितः । अध्यायमनुवाकं वा पठेत्सूक्तमृच च वा ॥ ८९ ॥ उपवीतं

<sup>\*</sup> एतचिह्नान्तर्गतं वचनं न विद्यते क. पुस्तके । + अत्र संधिरार्षे. ।

<sup>🤊</sup> ख. °च्या च (पंबेदापो(चाप) आपो हीन १। २ क पाणी ग°। २ ख °पके चौष्ठी । ४ क. ° छे तु छे °।

यथा यस्मिन्धत्ते कर्मणि वैदिके । ब्रह्मचारी गृहस्थश्च तद्वद्वासोऽपि धारयेत् ॥ ९० ॥ सच्यांसे च स्थिते सूत्रे तत्सब्यं चाथ दक्षिणे। अपसब्यं भवेत्कण्ठे लम्बे सूत्रे निवी-'तकम् ॥ ९१ ॥ न्यग्जानु दक्षिणं कृत्वा देवान्संतर्पयेद्दषीन् । तद्वजानुदूरं चाय जानूर्ध्व दक्षिणं पितृन् ॥ ९२ ॥ सन्येन तर्पयेदेवातृषींश्चेव निवीतिना । पितृंश्चेवा-पसन्येन विधिरेष उदाहृतः ॥९३॥ तर्पयेद्विधिनाऽनेन देवांश्रेवाङ्गुळाग्रतः । ऋषींश्र वामभागेन पितृन्दक्षिणभागतः ॥ ९४ ॥ एकैकं चाथ द्वौ द्वौ वै त्रीस्त्रीनेकैकमञ्ज-छीन्। अईन्त्येते क्रमाश्चे(बै)व देवर्षिपितरस्तयः ॥ ९५ ॥ प्रत्यञ्जलि समुचार्य मन्त्रं 'दद्यादयाञ्जलिम् । देवार्षंपितृनामानि प्रोक्ता मन्त्रा महर्षिभिः ॥ ९६ ॥ पित्रादयस्त्रय-आऽऽदी तिस्रो मात्रादयस्ततः । सापत्नजननी मातामहादयस्त्रयस्तथा ॥ ९७ ॥ मातामहादयस्तिसः स्त्रीसुतस्रातरस्तथा । पितृन्यो मातुलश्रेव दुहिता भगिनी तथा ॥ ९८ ॥ दौहित्रो भागिनेयश्र पितुर्मातुश्र वै स्वसा । श्राशुरो गुरवश्रव मित्रं चैवेति केचन ॥ ९९ ॥ पुत्रादयः सपत्नीकाः स्त्रियश्चैवाह(थ) केवलाः । तर्पणेऽभि-हितास्तीर्थे गयायां च महालये ॥ १०० ॥ उक्त्वा पित्रादिसंबन्धं नामगोत्रं स्व-धानमः । बद्दृष्टचस्तु ऋमेणैव तर्पयामीति तर्पयेतु ॥ ५०१ ॥ संबन्धं नामगोत्रं च स्वधामुचारयेत्रतः । श्राद्धेऽपि विधिरेष स्यादाश्वलायनशाखिनाम् ॥ १०२ ॥ सन्य-इस्तानुछग्नेन दक्षिणेन तु पाणिना । कुर्योद्धदृष्ट्च एवं तु देव।विंपितृतर्पणम् ॥१०३॥ ्वदृष्टचस्तर्पणं कुर्याज्जले वाऽप्यथ बर्हिषि । तर्पयेदेवतादींश्र बर्हिष्येव तु याजुषः ॥ १०४ ॥ स्मृत्युक्तविधिनाऽऽचम्य ब्रह्मयज्ञं समाचरेत् । संतप्ये देवतादींश्च बहुद्व-चस्तत आचमेत् ॥ १०५ ॥ मध्याह्ने ब्रह्मयक्षो वै नानुबन्धवशाद्भवेत् । प्रातरीपा-सनादृष्ट्व कुर्यादस्तमयाविध ॥ १०६ ॥ नैत्यकं तर्पणं कुर्याद्ब्रह्मयइपुरःसरम् । तचैव देवतादीनां यदा वा स्नानपूर्वकम् ॥ १०७॥ स्नानं वारुणिकं चैव कचित्कर्ति न शक्यते । तत्राऽऽदी ब्रह्मयज्ञार्थं मन्त्रस्तानं विधीयते ॥ १०८ ॥ पुण्यकालनिमित्तं यत्तर्पणं क्रियते यदि। पितृणां केवलं तिद्ध प्रवदन्ति महर्षयः ॥१०९॥ निमित्तं चो-परागादे रात्रावपि तथैव च । तीर्थान्तरेऽपि तद्वत्स्यादेकाहेऽप्यसकुद्भवेत् ॥ ११० ॥ नैत्यकं तर्पणं कुर्यादहन्येव तु बहुद्रचः । तर्पणं च तथा सीरं नैव रात्री कदाचन ॥ १११ ॥ श्रादाङ्गं तर्पणं यामे मथमे मधुवद्भवेत । पयो नीरं च रुचिरं क्रमा-धामेषु च त्रिषु ॥ ११२ ॥ न कुर्याद्वस्यक्षं च श्राद्धात्पूर्वं मृतेऽहाने । पित्रोः श्राद्धं विधायाथ वैश्वदेवं च तर्पणम् ॥ ११३ ॥ ब्रह्मयक्षं च वै क्रुयित्संध्यां मध्यंदिनस्य च । उपस्थानं च सूर्यस्य पूर्वीक्तिमिह तद्भवेत ॥ ११४ ॥

कृत्वाऽऽदी तर्पणं संध्यां कुर्याद्वहृत्व एव हि । आवर्तने परे संध्यां कृत्वा कुर्याच तपर्णम् ॥ ११५ ॥ शुद्धचर्यं चाऽऽत्मनोऽन्नस्य वैश्वदेवं समाचरेत् ॥ सिद्धान्नेन च गृह्यामावन्यस्मित्रनलेऽपि च ॥ ११६ ॥ एकपाकाश्चिनः पुत्राः संसृष्टा भातरोऽपि च। वैश्वदेवं न ते कुर्युरेकं कुर्यात्पतेव हि ॥११७॥ वैश्वदेवं कचित्कर्तुं न शकोति पितैव हि । पिनुरेवाऽऽज्ञया कुर्यात्पुत्रो भ्राता परोऽपि हि ॥ ११८ ॥ एकान्नाशिषु पुत्रेषु भ्रातृष्वेकत्र सत्सु च । तत्रैको वैश्वदेवः स्याद्धह्वृचानामयं विधिः ॥ ११९ ॥ पुत्रः स्वार्जितमेकाशी स्याचेत्पितरि जीवति । वैश्वदेवं पृथकुर्याद्यत्र कुत्रापि वा वसन् ॥ १२० ॥ वैश्वदेवं द्विजः कुर्यात्सदा कालद्वयेऽपि च । आरम्भो वैश्वदेवस्य दिवा चैव विधीयते ॥ १२१ ॥ अलंकृत्यानलं चान्नमधिश्रित्यानले चरेत् । सिद्धः मादाय सूर्यीय घृताक्तं जुहुयाद्धविः ॥ १२२ ॥ प्रजापतय इत्युक्तवा सोमायेत्या-दितः क्रमात् । हुत्वा दशाऽऽहुतीः सायंकाले चाम्रय आदितः ॥ १२३ ॥ परिषि-च्यानलं चैव जुहुयान्चाहृतीरथ । एताभ्यो देवताभ्योऽग्नेः पृथग्दचाद्वलीन्भुवि ॥ १२४ ॥ माक्संस्थानन्तरालं स्यादद्भच इत्यादितः ऋमात् । एता देयास्त्येव स्युः सूत्रोक्ता देवता इह ॥ १२५ ॥ मागादिष्वाहुती दे दे इन्द्रायेत्यादितः क्रमात्। माक्संस्ये वाऽप्युदक्संस्ये चतुर्दिक्षु यथाक्रमम् ॥ १२६ ॥ अग्रभागेऽन्तरालस्य दक्षिणे मूल उत्तरे । दिग्देवताहुतीनां च सममायतनं स्मृतम् ॥ १२७ ॥ ब्रह्माद-योऽन्तरालस्य मध्ये शिष्टाश्च देवताः । प्राक्संस्थाश्चापि वै ताः स्यू रक्षोभ्य इति चोत्तरे ॥ १२८ ॥ स्वधा पितृभ्य इत्यन्नं दद्यान्मन्त्रेण भूतले । दक्षिणे चापसव्यं च पितृभ्योऽथ स्वधा नमः॥ १२९ ॥ वैवस्वतकुलोत्पन्नौ महावीरौ सुरोत्तमौ। शुनो हो शा( क्या )मशबली पितृभागार्थिनी सदा ॥ १३० ॥ ताभ्यां चापि बर्कि दद्याद्याम्ये चोदकपृथकपृथक् । सन्येनानेन मन्त्रेण शा( श्या )माय शबलाय च ॥ १३१ ॥ हविश्व जुहुयादमावुद्देशत्यागपूर्वकम् । स्वाहान्ते वैव सर्वत्र होमकर्मणि चात्र तु ॥ १३२ ॥ स्वाहा स्याद्भृतयज्ञेऽपि पितृयज्ञे स्वधा समृता । यज्ञे मानुषके चैव इन्तकारो विधीयते ॥ १३३ ॥ अतो मनुष्ययज्ञार्थं दद्याद्विमाय वाऽनले । सन-कादिभ्य इत्युक्तवा हन्तकारेण वै हविः ॥ १३४ ॥ कृत्वा मनुष्ययज्ञान्तम्रुपस्थार्यो-च मे स्वरः । इविर्भुजं नमस्कृत्य गोत्रनामपुरः सरम् ॥ १३५ ॥ जप्त्वा चैव तु गायश्री धारयेद्धोमभस्म च । स्मृत्वा यज्ञपति देवं हुतं तस्मै निवेदयेत् ॥ १३६ ॥ एवं चापि दिवा कृत्वा सायं चापि तथैव हि । दिवाचारिभ्य इत्यत्र नक्तंचारिभ्य इष्यते ॥ १३७ ॥ उक्तं कर्म यथाकाले यदि कर्तुं न शक्यते । अकाले वाऽपि तत्कुर्यादु छक्ष्य वाऽपकुष्य च ॥ १३८ ॥ वैश्वदेवे तथा ब्रह्मयहे चैव( ष ) विधिः

स्मृत: । संध्ययोक्तभयोश्चेव वाऽपक्षपणिष्यते ॥ १३९ ॥ देवादिपितृयज्ञान्तं सायं चापि यथाक्रमम् । भूतेभ्योऽपि बिलं रात्रौ दद्यात्पात्रेण वै भुवि ॥ १४० ॥ द्वारा-दिदेवताभ्योऽसं दद्यात्पितामहादितः । हुतशेषं च भूतेभ्यो ये भूता इति मन्त्रतः ॥ १४१ ॥ मझाल्य पाणिपाद च समाचम्य यथाविधि । शान्ता पृथिवीति मन्त्रेण गृह संप्रोक्षयेज्जलै: ॥ १४२ ॥ कुर्यात्पश्च महायज्ञान्तित्यशः सूतक निना । अर्घ्यान्ता सतके संध्या स्नानं स्यादि किंचन ॥ १४३ ॥ वैश्वदेवं पुरा कृत्वा नित्ये चाभ्यु-देये तथा । स्वाभीष्टदेवतादिभ्यो नैवेद्यं विनिवेद्येत् ॥ १४४ ॥ अकृत्वा देवयज्ञं च नैवेद्यं यो निवेदयेत् । तदन्नं नैव गृह्णन्ति देवताश्चापि सर्वथा ।। १४५ ॥ पाद-मक्षाळनं कुर्याद्विमाणां देवरूपिणाम् । स्वयं चापि समाचम्य विप्रांस्तानुपवेशयेत ॥ १४६ ॥ मधुपर्क विना रात्रौ द्विजपादाभिषेचनम् । न कुर्यात्पूजयेद्विपान्गन्धपुष्पा-क्षतादिभिः ॥ १४७ ॥ ततो विपान्समभ्यच्ये यथाविभवसारतः । दद्याद( देयम )-मं यथाशक्ति भिक्षाऽतिथिभ्य एव च ॥ १४८ ॥ अन्नमामं च वै भिक्षां द्यादह-रहर्द्विनः । स सर्वेव (वि )द्धतः पाकादकाद्य (द )पि च यद्भवेत् ॥ १४९ ॥ नित्यं ददाति या साधुरतं वेदाविदो मुखे । मुक्तः स्याद्वरितात्पापोद्रह्मसायुज्यम-श्रुते ॥ १५० ॥ पराम्नत्यागिनामेव दद्यादामं विशेषतः । अन्नाइश्रगुणं पुण्यं छभे-द्दाता न संशयः ॥ १५१ ॥ भिक्षां ददाति विपाय यतये ब्रह्मचारिणे । स सर्वा-हुँभते कामांस्ततो याति परां गतिम् ॥ १५२ ॥ दत्तं नैव पुनर्दद्यादपकं पक्रमेव वा । पुनश्च दीयते मोहान्नुरकं प्रतिपद्यते ॥ १५३ ॥ पोष्यवर्गसमोपेतो भुझीयात्सह बन्धांभेः । भोजने परिविष्टानं गायत्र्या चाभिमन्त्रयेत् ॥ १५४ ॥ सत्यं त्वर्तेन मन्त्रेण जलेन परिषेचयेत्। ततो बलित्रयं कुर्यान्मन्त्रेणापः पिवेदयः॥ १५५॥ थमायाथ च चित्राय भूतेभ्यो नम उच्चरेत् । दत्त्वाऽमृतोपस्तरणमसीत्युक्त्वा पिबे-दपः ॥ १५६ ॥ गृह्वीयादाहृतीः पञ्च सपवित्रेण पाणिना । त्यक्तवा पवित्रमश्री-याद्धृत्वा तत्पुनराचमेत् ॥ १५७ ॥ पुत्रवान्पितृमांश्रेव सुक्त्वा श्राद्धीयभोजनस् । न कुर्याद्वोजने मौनं पश्च प्राणाहुतीर्विना ॥१५८॥ पङ्क्तिभेदेन यो भुङ्क्ते ग्रासमा-त्रमपि द्विजः । अयं स केवल भुङ्क्ते इतश्रीजीयते ध्वयम्।१५९॥ उत्तराचमनं पीत्वा मुखं प्रक्षालयेच्छाचिः । भुक्षितैभ्यस्ततो दद्यात्ताम्बृङं मुख्युद्धये ॥ १६० ॥ भुक्त्वा चैव स्वयं विषः कुर्यात्ताम्बूलचर्वणम् । ततो नयेदहःशेषं श्रुत्यादिश्रवणादिभिः ॥ १६१ ॥ स्पृशेदुच्छिष्टमुच्छिष्टः श्वानं श्रुद्धमथापि च । उपोध्य रजनीमेकां पश्च-गन्यं पिबेच्छुचिः ॥ १६२ ॥ श्वानं शूद्रं तथोच्छिष्टमनुच्छिष्टो न संस्पृशेत् । मोहा-द्विपः स्पृत्रोद्यस्तु स्नानं तस्य विधीयते ॥ १६३ ॥ उच्छिष्टस्पर्शने स्नायोद्वाह्मणी विधिव्जितम् । ब्रह्मविद्रोजनोच्छिष्टपात्रचालं विनैव तु ॥ १६४ ॥ विप्रश्रैव स्वयं

९ स. °र्वबहुत । २ ख. "बिद्धावनोच्छिष्टं पात्रचालं व्यपोह्तु ।

कुयार्द्दिजभुक्पात्रचालनम् । प्रक्षाल्य पाणिपादं च द्विराचान्तः शुचिर्भवेत् ॥१६५॥ पात्राणि चालयेच्छाद्धे स्वयं शिष्योऽथ वा सुतः। असंस्कृतो न च स्त्री च न चान्य-श्रालयेत्कचित् ॥ १६६ ॥ परपाककचिन स्यादनिन्द्यामन्त्रणाद्दते । कदाचितस्यादाः पदि तु नैव नित्यं कदाचन ॥ १६७ ॥ उच्छिष्टस्पर्शने चैव भुद्धानश्र भवेदादि । पात्रस्थं चापि वाऽश्रीयाद्वं पात्रस्थितं च यत् ॥ १६८ ॥ गायञ्या संस्कृतं चात्रं न त्यजेदाभिमन्त्रितम् । गृहीतं चेत्पुनश्चाद्याद्रायत्रीं च शतं जपेत् ॥ १६९ ॥ असं पर्युषितं भोज्यं स्नेहाक्तं चिरसंचितम् । अस्नेहा अपि गोधूमा यवगोरसविक्रियाः ॥ १७० ॥ अपूपसक्तवो धानास्तऋं दिध घृतं मधु । एतत्पण्येषु भोक्तव्यं भाण्ड-लेपो न चेद्भवेत् ॥ १७१ ॥ अञ्चाक्तभाजनस्थानि दृष्यन्ते तानि चैव हि । शुद्ध-भाण्डस्थितानीह ग्राह्याण्याहुर्मनीषिणः ॥ १७२ ॥ ग्राह्यं क्षा(क्षी) रविकारं स्या-त्सर्वे चैवेक्षुसंभवम् । तैलक्षीराज्यपकं च जलसंमिश्रितं न । हि ।। १७३ ।। परान्नं नैव भुङ्जीयात्स्वकीयं चान्यपाचितम् । संस्काररहितं चैव नाश्रीयाद्वाह्मणः कचित् ॥ १७४ ॥ ब्राह्मणो नैव भुञ्जीयाद्वुहित्रश्चं कदाचन । अज्ञानाद्यदि भुञ्जीत रौरवं नरकं त्रजेत् ॥ १७५ ॥ पत्नी स्तुषा स्वयं पुत्रः शिष्योऽथ वा गुरुः सुतः । आचार्यो वा पचेदनं भुद्धीयात्तन दुष्यति ॥ १७६ ॥ शाकपाकादिकं निन्धं योऽ-न्नमद्यात्स्वकीयकम् । कचिच्छिष्टान्नमश्रीयाद्वत्सराभ्यन्तरे द्विजः ॥ १७७ ॥ यद्येकत्र पचेदाममात्मनश्चापरस्य च । यस्तद्त्रं द्विजो भुङ्क्ते प्राजापत्येन शुध्यति ॥ १७८ न चैकत्र पचेदामं बहूनामथ वा द्वयोः। निषेधोऽयं परेषां तु पुत्राठीनां न हि कचित् ॥ १७९ ॥ एवं भुक्त्वा द्विजश्रैव श्रुत्वा श्राद्धस्य वै कथाम् । श्रुतिस्मृतिपुराणोक्त-मितिहासं पुरातनम् ॥ १८० ॥ घटिकैकाऽविशष्टा स्याद्रवेरस्तमितस्य च । प्रक्षाल्य पाणिपादं च द्विराचान्तः शुचिभेवेत् ॥ १८१ ॥ प्राङासीनः समाचम्य प्राणायाम-पुरःसरम् । पूर्वोक्तविधिना चैत्र सायंसंध्यां समाचरेत् ॥ १८२ ॥ आदित्येऽस्त-मित यावत्तारकादर्शनं न हि। सायंहोमं तदा क्रुयीत्रो चेत्स्युर्नव नाडिकाः ॥१८३॥ वैश्वदेवं पुनः सायं कुर्याद्यज्ञत्रयं च हि । दैवं भूतं तथा पै(पि)व्यं भुक्त्वा स्वाध्या-यमभ्यसेत् ।। १८४ ।। ततः स्वपेद्यथाकामं न कदाचिदुद्विश्वराः । एतावन्नैत्यकं कर्म भवदन्ति मनीषिणः ॥ १८५ ॥ अनेन विधिना यस्तु नैत्यकं क्रुरुते द्विजः । स याति परमं स्थानं पुनरावृत्तिदुर्लभम् ॥ १८६ ॥ प्रत्यहं कर्मको(णो) योगः

१ ख. °पि नाश्री° । ृर ख. °क्शिरः। ए°।

स्वाध्यायाभ्यसनं तथा। मनःस्वस्थतया योगः स एवाऽऽत्मप्रकाश्चकः \*।। १८७॥ त्यक्त्वेन्द्रियसुखं लोके यस्तिष्ठेद्यत्र क्रुत्रचित्। स एव योगी मुक्तः स्यात्सर्वसङ्गविन्वितः॥ १८८॥ यः क्रचिन्मानवो लोके वाराणस्यां त्यजेद्वपुः। स चाप्येको मवेन्मुक्तो नान्यथा मनुयो विदुः॥ १८९॥

इत्याश्वलायनधर्मशास्त्रे ब्रह्ममार्गाचाराध्यायः (रप्रकरणम्) ॥ १ ॥

( अथ स्थालीपाकप्रकरणम् २ )

स्थालीपाकस्य चाऽऽरम्भः पौर्णमास्यां विवीयते । अग्निमान्त्रतिपद्येव त्रातरौपासनं चरेत् ॥ १ ॥ प्रातरौपासनं हुत्वा ततोऽन्वाधानमाचरेत् । स्थालीपाकं करिष्येऽहं होमः श्वः प्रातरेव हि ॥ २ ॥ सद्यस्कालो भवेद्यद्वा कुर्याद्यत्र द्वयं न हि । अन्वा-धानं ततः कुर्यात्स्थालीपाकं तथैव हि ॥ ३ ॥ प्राणानायम्य संकल्प विधाय स्थिण्डलं शुचिः । हस्तमात्रं चतुष्कोणं गोमयेन विलिप्य च ॥ ४ ॥ तण्डुलानप्रिक-रेद्रेखामुद्दक्संस्थां लिखेदथ । पार्वसस्थे पार्श्वयोर्मध्ये तिस्रश्चेवोदगायताः ॥ ५ ॥ निद्ध्याच्छकल तत्र मोक्ष्य माग्रं निरस्य च । संमोक्ष्य पुनरद्भिश्च तथा चानलमाः नयेत् ॥ ६ ॥ एहीत्यप्तिं समादाय स्थापयेद्भर्भवःस्वरोम् । अप्निनाडाग्ने-स्ततो जुष्टः पनूनं तिस्र एव च ॥ ७॥ ध्यानं चत्वारि शृङ्गेति कुर्योद-ग्नेर्यथाविधि । विज्योतिषेत्यनेनैव मन्त्रेणाग्नि समिन्धयेत् ॥ ८ ॥ ध्यात्वा रूपं ततो वह्नेदेशियदेष हीत्यथ । घृत्वा तु समिधौ चाग्निमग्नीषोमौ च देवते ॥ ९ ॥ प्रधानदेवते चोक्त्वा तथा चैवाङ्गन्देवताः । ऋमेण चरुणाऽऽज्येन सद्यो यस्य इति क्षिपेत् ॥ १० ॥ पर्यूहनं ततः कुर्याज्जलेन परिनेचयेत् । अनादेशे तु सर्वत्र दक्षिणः पाणिरुच्यते ॥ ११ ॥ पाणिना सोदकेनाग्नेः समन्तात्परिमार्जनम् । अनुलेपमुद्वसंस्थं कुर्यादीशानकोणतः ॥ १२ ॥ पर्युक्षणेऽ्युद्वसंस्थं पाणिनेशान-कोणतः । पुनरावर्तयेत्प्रत्यगीशानान्तं हविर्भुजम् ॥ १३ ॥ प्रसारयेदुद्वसंस्थान्पून र्वपश्चिमयोः कुशान् । दक्षिणोत्तरतश्चैव प्राक्संस्थान्पूर्वतः क्रमात् ॥ १४ ॥ मुष्टिमात्रैः कुशैरग्नैः समन्ताद्धोमकर्मसु । परिस्तृणीयात्त्रागग्नैश्रतुर्दिक्षु यथाक्रमम् ॥ १५॥ विनय-सेत्कुशमूलानां कुशाय्रानुपरि क्रमात्। दक्षिणोत्तरयोश्रैव चतुष्कोणेषु चैव हि॥१६॥

<sup>\*</sup> इत परं ख. पुस्तकेऽधिकमेतत्—" प्रत्यहं कर्मयोगेण स्वाध्यायाभ्यसनं तप । मनःस्वास्थ्यं तयोगीनः स एवाऽऽत्मप्रकाशक. " इति ।

१ ख, "क्संस्थं पा"।

आस्तीर्याग्रेरुदग्दभान्मागग्रान्सत्नसामितान् । द्वंद्वमासाद्येन्न्युब्जं यज्ञपात्राणि तत्र तु ।।१७॥ स्थाली च प्रोक्षणी दवीं सुवः पूर्णाज्यभाजने । इध्मं चैव तथा बर्हि चरहोमे विधीयते ॥१८॥ चौलोपनयनोद्वाहे पुनराधान एव च । प्रोक्षणी स्रुवपूर्णाज्यमिध्मा-बाहिंसुवाज्यके ॥१९॥ अष्टाङ्कालमितस्थालीं प्रोक्षणीं च षडङ्कालाम्। चमसं चाऽऽज्य-पात्रं च षडङ्गुलामिति स्मृतम् ॥२०॥ सुक्सुवी इस्तमात्री तु स्यातां तौ यज्ञकर्मणि । द्विपादेशो भवे दिध्मो वर्दिः पादेशसंमितः ॥२१॥ आदायाऽऽदौ कुशांस्रींस्रीन्मू छैर्मूछानि वेष्ट्येत् । सन्याद्यत्तान्कुशान्कुर्यादधस्तात्तात्रयेदुदक् ॥२२॥ वामस्थानितरांस्तद्वत्कुर्यान द्रज्जुं त्रिसंघिताम् । उपविष्टा नयेत्तद्वतृतीयावर्तनं च हि ॥ २३ ॥ रज्ज्वेध्मं सक्नु-दावेष्ट्य रज्जुमूलं तथैव च । वेष्टितायाश्च पूर्वीया रज्ज्वग्रं च नयेदघः ॥ २४ ॥ रज्जुत्रान्थिमधः कृत्वा प्रागग्रान्साध(द)येदथ । स्याचेत्ताम्रमयी स्थाली होमे कांस्य-मयी पि वा ॥ तथा स्यः प्रोक्षणादीनि यथास्त्राभानि वाऽपि वा ॥ २५ ॥ दण्डपा-(मा)त्रयुतौ शरतौ सुक्सुवौ यागदारुजौ । तदभावेऽथ वाऽश्वत्थपर्णकौ वाऽप्युदुम्बरौ ॥ २६ ॥ प्रोक्षणं न्यक्पवित्राभ्यां प्रोक्षयेत्सिष्ठिछं ततः। कृत्वोत्तानं पवित्रे ते निधा-यापः प्रपूजयेत् ॥ २७ ॥ सोदकाभ्यां पवित्राभ्यां त्रिः समुत्पूय चैव हि । कुर्याः देकैकमुत्तानं द्वंद्व च प्रोक्षयेत्पुनः ॥ २८ ॥ विस्नस्येष्मं तथा बर्हिनिंद्ध्याचमसे च ते । पवित्रे पूरयेद्वारि गन्धपुष्पाणि च क्षिपेत् ॥ २९ ॥ निरस्य नैर्ऋतान्दर्भानि-रस्त इति मन्त्रतः । कर्ताऽऽचरेदिमं मन्त्रमुक्त्वा विष्टः कुशासने ॥ ३० ॥ ब्रह्माणं वरयेदस्मिन्कर्मणि त्वं भवेरिति । ब्रूयाद्वह्माऽहमस्भीति ततः कर्ता तमर्चयेत ॥३१॥ भृत्वा पूर्ण करे सच्ये पिधायोपिर दक्षिणम् । ब्रह्मचित्युचरन्पन्त्रं नीत्वा तन्नासि-काग्रतः ॥ ३२ ॥ निदध्यादुदगग्रे तन्मन्त्रेणीं प्रणयेति च । कुत्रीराच्छादितं कुर्यात्पू-र्णपात्रं तदुच्यते ॥ ३३ ॥ दूर्पं पश्चात्रिधायाग्नेः पवित्रे स्थापयेच ते । निर्वपेचतुरो मुष्टींस्तानेव शोक्षयेदथ ॥ ३४ ॥ तण्डुलानवहंस्त्रींस्त्रीन्कृत्वा तांस्त्रिः फलीकृतान् । त्रिः प्रक्षारय पचेदग्नेरुदक्वैवाऽऽज्यभाजने ॥ ३५॥ सपवित्रे निषिच्याऽऽज्यं ततोऽङ्गारानपोह्य च । तत्राऽऽच्यभाजनं स्थाप्य संस्कुर्यादुल्प्रुकेन च ॥ ३६॥ निक्षिपत्कुशयोरमेः पर्यामिकरणं ततः । त्रिः कुर्योज्ज्वलता तेन तत्माक्परिहरेद्दथ ॥ ३७॥ कर्षित्रवोदगुद्वास्य माजनं घृतपूरितम् । कुशाग्रे निक्षिपेदग्नौ स्कन्द्रायेत्युच-रम्य ॥ ३८ ॥ धृत्वा तूत्तानपाणिभ्यां पवित्रे चोदगग्रके । सवितुद्वेति मन्त्रेण सकु-चूष्णीं द्विरिष्यते ॥ ३९ ॥ उत्पूयाऽऽज्यं पवित्रे ते मोक्ष्यामी महरेद्थ । मत्यमासा-

१ ख. "येत्पन्न य"। २ ख "णं च पवि"। ३ क "र्ऋतीन्द्"। ४ ख. "तः। क्रूतोत्तत्द्"।

द्येद्ग्नेर्बे[ह्स्तचाऽऽज्यभाजनम् ॥ ४० ॥ प्रताप्य सकुशौ दवीं सुवा दवीं निधाय च। सन्येन सुवमादाय कुशानितरपाणिना ॥ ४१ ॥ सुवस्य विलमारभ्य यावदग्रं भवे-द्थ । अग्रतो विलप्ष्यं तु तदारभ्य भवेद्विलम् ॥४२॥ निमृजेशिक्षिरेकं तु क्याग्रैः सन्यवच हि । कुश्रमूळैश्र वै दण्डं कुशैः मोक्ष्य प्रतापयेत् ॥ ४३ ॥ आसादयेत्सुवं चाऽऽदौ बहिष्युत्तरतो घृतात् । संस्कुर्यात्पूर्ववदवी निदध्यादुत्तरे सुवात् ॥ ४४ ॥ संमार्जितान्कुशान्त्रोक्ष्य प्रहरेदनले च तान्। सम्यगाज्य निरीक्ष्याथ चर्र पक्रमवेक्ष-येत् ॥ ४५ ॥ अभिधार्य सुवेणाऽऽज्यं चरुमुद्वासयेदुद्क् । हविर्भुगात्मनोश्चेर्वं मध्य-तश्रहमानयेत् ॥ ४६ ॥ निद्ध्यात्ता चरोः स्थालीं विहिध्याज्यं च दक्षिणे । अभि-घार्य चरुं चान्यत्पात्रं स्यादुत्तरे चरोः ॥ ४७॥ देवतायै हाविः स्थाप्य तत्र तद्वि भजेत्क्रमात् । अमुष्ये चेदमित्युक्त्वा यथालिङ्गः यथाकतु ॥ ४८॥ विश्वानीत्यष्टभिः पादैः पूर्व(र्वा)तो दिश्च चाष्ट्रमु। अर्चयेद्गन्धपुष्पाचैरिं स्तुयाद्द्र(ह)चाऽऽन्त्यया॥४९॥ "अलंकुत्याभिघार्येध्ममादायायं त इत्यथ । हुत्वेध्मं जुहुयादाज्यं तूष्णीं वायन्यकोणतः ॥५०॥ ततश्राऽऽग्नेयपर्यन्तं प्रजापितिमिदं स्मरेत् । स्वाहेत्युक्तवाऽथं निर्ऋतिमार्भ्येशाः नकोणतः ॥ ५१ ॥ गृह्यवद्भिरिमो मन्त्रावाघाराविति भाषितौ । होमे चैव तु सर्वत्र विधिरेष उदाहृतः ॥ ५२ ॥ अग्निश्चैव तथा सोमश्रश्चुषी जातवेदसः । भवेदुत्तर्मा-ग्नेयं सौम्यं चैवाक्षि दक्षिणम् ॥ ५३ ॥ सक्तुलाजानहोमे तु जुहुयादेव चक्षुषी । अनुप्रवचनीये च वर्जयेदाज्यहोमके ॥ ५४ ॥ अभिघार्य सुवेणेदमाग्नेयं मध्यतो हवि:। दवी च हविरादाय विधिना स्थापयेदिह ॥ ५५ ॥ तर्जनीमध्यमाङ्गुष्ठपर्व-मात्रं च वै सुचि । तत्पुरस्तात्तथाऽऽदाय निद्ध्यात्तत्तथैव हि ॥ ५६ ॥ पात्रस्थं चापि दर्शन्यं पुनरप्यभिघारयेत्। पश्चावत्ती तु पश्चार्घादादाय च हविस्तथा॥५७॥ जुहुयादग्रये स्वाहा दर्व्या मध्ये तु नेत्रयोः । आदाय चाग्नीषोमाभ्यामुत्तरस्यं च पूर्ववत् ॥ ५८ ॥ मन्त्रमुचार्य सर्वत्र स्वाहान्ते जुहुयाद्धविः । समुचार्य चतुथ्येन्तं नामेदं न ममेति च ॥ ५९ ॥ द्वयोश्वापि इतिःशेषं द्वयोश्वापि अवद्य च । दर्व्या सकृदवद्याच द्विस्ततो वाऽभिघारयेत् ॥ ६० ॥ यदस्येत्यनया द्वत्वा मागुदक्क हवि-र्श्वजः । रुद्राय जुहुयाद्रज्जुं विस्नंस्याचे ध्यवन्धिनीम् ॥ ६१ ॥ स्रुक्सुवाज्याहुतेः शेषं विश्वेभ्यो जुहुयादथ । सर्वत्र जुहुयाद्धोमे प्रायश्चित्ताहुतीरथ ॥ ६२ ॥ अयाः श्राप्त इदं विष्णुश्रतस्रो व्याहृतीश्र हिं। ब्रह्माऽपि जुहुवादेताः प्रायश्रित्ताहृतीरिमाः ॥ ६३ ॥ अनाज्ञातमिति दाभ्यां ज्ञाताज्ञातनिष्ठत्तये । सर्वत्रापि हि चैवं स्याद्विधिरेष खदाहुतः ॥ ६४ ॥ यत्पाकत्रेति मन्त्रेण न्युनाधिकनिवृत्तये । मन्त्रतन्त्राधिकन्युनिब-पर्याश्व(स)विकर्मणः ॥ ६५ ॥

१ ख. 'बेहिस्त' । २ ख खुक्पात्रे विनि । ३ ख. 'त्छुचं चा' । ४ ख. 'व पथादग्रेस्तमा'।

स्वरवर्णादिलोपोत्थपापनिईरणाय च । × यद्व इत्यनेनात्रैकामाहुर्ति जुहुयादथ॥६६॥ सम्यक्पूर्णफलनाप्तये होमस्येह कृतस्य चै। कर्तेव जुहुयादाज्यं व्याहृतीभिश्रतस्-भिः ॥ ६७ ॥ स्थाल्यादीनि च पात्राणि नीत्वा तूष्णीं निधाय च । चमसं पुरतः कृत्वा निधायाथ च बिहिषि ॥ ६८ ॥ पूर्णमसीत्यनेनैव तत्पूर्णमिमन्त्रयेत । दिशः प्रागायतो दभैः प्राच्यां मन्त्रेण मार्जयेत् ॥ ६९ ॥ आपो अस्मानिद्मापः सुमित्र्या न इति त्रिभिः । शिरसि स्वस्य पत्न्याश्च मार्जयेद्द्विष्म इत्यधः ॥ ७० ॥ स्वस्य वामेऽञ्जलो पत्न्या आसीनाया निषिश्चयेत्। माऽह प्रजामनेनैव चमसस्थं जलं च हि ॥ ७१ ॥ जलेन तेन वै होता प्रोक्षयेच्छिरसी तयोः । तत्रस्थानक्षतांश्रव क्षिपे-त्रणवमुचरेत् ॥ ७२ ॥ परिस्तरणदर्भाश्च विसृ नेदुत्तरे हि तान् । ओं च प इत्यने-नामि नत्वा पूर्ववदु चरेत् ॥ ७३ ॥ पर्यु (यु)ह्य परिषिच्याथ गन्धपुष्पाक्षतांश्र हि । भूपं दीपं च नैवेद्यं दद्यात्ताम्बूलदक्षिणाः ॥ ७४ ॥ तिष्ठन्नग्नेरूपस्थान कुर्यादो च म इत्यथ । अभिवाद्य जपेदेवीं कृतं कर्म निवेदयेत् ॥ ७५ ॥ शुभाशुभिक्रयार्थे च दत्तं विमाय यद्धनम् । तत्सर्वे जगदीश्वस्य मीतये निश्चितं भवेत् ॥ ७६ ॥ हुतश्चेष हाव-आऽऽज्यं होत्रे दद्याच दक्षिणाम् । सुवर्णे च यथाशक्ति होमसाद्गुण्यहेतवे ॥ ७७ ॥ होमान्ते ब्रह्मणे दद्याद्यक्रपात्राणि चैव हि । होमे चैव तु सर्वत्र पवदन्ति मनीषि-णः ॥७८॥ दर्शके पूर्ववत्सर्वे विशेषस्त्वथ कथ्यते । अग्नीषोमपदस्थान इन्द्राग्नी (ग्नि)-पद्मुचरेत् ॥ ७९ ॥ पालाभैखादिराश्वत्यभ्रम्युदुम्बरजास्तथा । समिधः खादिराः शस्ता होमकर्मसु चैव हि ॥ ८० ॥

इत्याश्वलायनधर्मशास्त्रे स्थःलीपाकप्रकरणम् ॥ २ ॥

( अथ गर्भाघानप्रकरणम् ३ )

गर्भाधानं द्विजःकुर्याद्दती मथम एव हि । चतुर्यदिवसाद्द्ध्वे पुत्रार्थी दिवसे समे॥१॥ चरं दारुणमं पौष्णं दस्रामी च द्विदेवतम् । श्राद्धाहं चैव रिक्ता च हित्वाऽन्यस्मिः न्विधीयते ॥ २ ॥ नान्दीश्राद्धं पतिः कुर्यात्स्यस्तिवाचनपूर्वकम् । उपलेपादिक कृत्वा मातरीपासनादितः ॥ ३ ॥ प्रजापतेश्वरोरेकां हुत्वा चाऽऽज्याहुतीरथ । विष्णुर्योनिं नेजमेष षदेका च प्रजापतेः ॥४॥ आसीनायाः शिरः स्पृष्ट्वा प्राङ्मुंख्याः पाणिना

<sup>×</sup> इत आरभ्य कृतस्य चेखन्तग्रन्थो न विद्यते ख. पुस्तके ।

९ ख.च। क्रुतेन जु°। २ ख. स्वयं। ३ ख. °शखिदि°। ४ ख पितुः। ५ ख. °ङ्मुखं पा°।

पतिः । तिष्ठञ्जपेदिमे सूक्ते त्वप नश्च वधेन च ॥ ५ ॥ अग्निस्तुविश्रवस्तममित्यूचौ द्दे तथैव च । सूर्यो नो दिव इत्येतैः स्तुत्वा सूर्ये च पश्चिभिः ॥ ६ ॥ अश्वर्गन्धारसं पत्न्या दक्षिणे नासिकापुटे । उदीव्वेंति पठन्मन्त्रं सिश्चेत्तदस्त्रशोधितम् ॥ ७॥ ततः स्विष्टकृदादि स्याद्वाससी च नवे तयोः । फलानि च पतिस्तस्यै प्रद्यात्फलमन्त्र-तः ॥ ८ ॥ मातुलिङ्गः नारिकेलं रम्भाखर्जूरपूरकम् । शस्तानि स्युरथान्यानि नारि-ङ्गादीनि वाऽपि च ॥ ९ ॥ दृषभं गां सुवर्णे च होत्रे दद्याच दक्षिणाम् । पुत्रवा-न्धनवांस्तेन भवेत्कर्ता न संशयः ॥ १० ॥ भोजयित्वा द्विजान्सम्यक्तोषयेदक्षिणा-दिभिः । संतुष्टा देवताः सर्वाः प्रयच्छन्तीप्सितं फलम् ॥११॥ स्थालीपाकं चाऽऽग्र-यणं गर्भसंस्कारकर्मसु । पातरौपासने कुर्यादयौकरणमेव च ॥ १२ ॥ प्रसन्नात्मा भवेत्कर्ता भुञ्जीत सह बन्धुभिः । तस्मिन्नेव दिने रात्री गर्भारोपणमिष्यते ॥ १३ ॥ पतिवत्या(त्न्या)श्च दुर्भेचं प्रथमं स्याद्रजो यदि । पत्युस्तस्या भवेनमृत्युः स्त्री(स्त्रि)-पूर्वीहियमेषु च ॥ १४ ॥ मघाशक्रशिवादित्यविह्निभेषु च वा भवेत् । तत्रापि स्या-न्महाशोको दरिद्रं चानपत्यता ॥ १५ ॥ तद्दोषपरिहारार्थं कुर्याच्छान्ति यथाविधि। तोषयेज्जपहोमाभ्यां तत्तदक्षादिदेवताः ॥ १६ ॥ आचार्यादीन्समभ्यच्ये भोजयेच्छ-क्तितो द्विजान् । तदुद्दिश्य कृतेनाऽऽशु सर्वारिष्टं प्रणश्याति ॥ १७ ॥ शान्तिकर्मावि-धानेन कुत्वाऽन्यस्मिन्दिने शुभे । गर्भाधान ततः कुर्यादित्याचार्योऽब्रवीद्वचः ॥१८॥ अकृत्वा शान्तिकं कर्म न कुर्योद्गर्भसाधनम् । सर्वेषां शाखिनामेव विधिरेष उदा हतः ॥ १९॥

इत्याश्वलायनधर्मशास्त्रे गर्भाधानप्रकरणम् ॥ ३ ॥

( अथ पुंसवनानवलोभनसीमन्तोन्नयनप्रकरणम् ४ )

कुर्यात्युंसवनं मासि तृतीयेऽनवलोभनम् । सीमन्तोक्यनं चैव चतुर्थे मासि तद्भः वेत् ॥ १ ॥ नो चेत्वष्ठेऽष्टमे वाऽपि कर्तव्यं तद्द्यं च हि । तावदेव भुवेत्केचिद्याव-रस्याद्वभिधारणम् ॥ २ ॥ पुष्यादित्यात्रिनीहस्तविधिमूलोत्तरामृगः । हरिपूषानुराधाश्र शस्तं पुंसवनादिकम् ॥ ३ ॥

<sup>9</sup> ख. °गन्धिरसं पत्न्या निाक्षेत्रेत्रासि । २ क. दित्यार्थि । ३ ख °रिपुज्यानि ।

कुत्वाऽऽभ्युदायिकं श्राद्धं चतुर्ध्यन्तं च पूर्ववत् । द्धिमाषौ यवं तस्या निधाय प्रमृतौ च तान् ।। ४ ।। त्रिः पिबोर्त्क पिबसीति पातिः पुंसवनं हि सा । प्रोक्ष्यापः पुनरेव स्यात्रिवारं पुनराचमेत् ॥ ५ ॥ सिश्चेद्द्वीरसं तस्या दक्षिणे नासिकापुटे । आ ते गर्भ इति द्वाभ्यां सूक्ताभ्यां तावदुच्यते ॥ ६ ॥ प्रजापतये स्वाहेति जुहुया-दाहुतिं चरोः । गुर्विण्या हृदयं स्पृष्टा यत्ते मन्त्रमुदीरयेत ॥ ७ ॥ धाता ददातु मन्त्रौ द्वौ तथा राकामहं च तौ । नेजमेषत्रयो मन्त्रा एको मन्त्रः प्रजापतेः ॥ ८॥ अष्टावाज्याहुतीहुँ त्वा त्रिशुक्कशललीकुशै:। औदुम्बरेण युग्मेन ग्लंप्स्थे (द्रप्से ) न सफलेन च (१) ॥ ९ ॥ पूर्णसूत्रावृतेनेह सहैवैकत्र मेव च । त्रिरुन्नयोति गर्भिण्याः सीमन्तेन समूछतः (१)।। १० कृतकेशविभागं स्याद्योषिद्धालाग्रभागतः । सीमन्तं सधवाचिह्नं सदा सौभाग्यदायकम् ॥ ११ ॥ तिष्ठन्पश्चात्प्राङ्ग्रुखोऽग्नेरुचरन् अर्धुवः स्वरोम् । चतुः थ्योंमूढतं कृत्वा विद्धायां तु निरुध्यते (!) ॥ १२ ॥ सामस्वरेण मन्त्रं च सोमं राजानमुचरेत् । समीपस्थनदीनाम समुचार्य नमेदथ ॥ १३ ॥ पति-पुत्रवती नारी गार्भिण्या(णी) मुपदेशयेत् । मा कुरु क्रेशूदं कर्म गर्भसंरक्षणं कुर ॥ १३ ॥ ततः स्विष्टकुदादि स्याद्धोमश्चेषं समापयेत् । पूर्ववत्फलदानानि कुत्वाऽऽ-चार्याय दक्षिणाम् ॥ १५ ॥ वृषभं धेनुसंयुक्तं दद्याद्विभवसारतः । भोजयेच्छक्तितो विमान्कर्मसाद्गुण्यहेतवे ॥ १६ ॥ प्राशनं यत्पुंसवनं होमश्चानवल्लोभनम् । प्रतिगर्भमिदं कुर्योदाचार्येणेह भाषितम् ॥ १७ ॥ आज्यहोमश्र शलुंशकुत्रत्यप्सु निमज्जनम् । सीमन्तोन्नयनं तच प्रतिगर्भे न हि स्मृतम् ॥ १८ ॥ प्रधानं पुसवनं न स्यादङ्गं चानवलोभनम् । सीमन्तं च तथैव स्यात्केचिद्वस्यनं तथा ॥ १९ ॥ इत्याश्वलायनधर्मशास्त्रे पुसवनानवलोभनसीमन्तोन्नयन [प्रकरण]म् ॥ ४ ॥

> \_\_\_\_\_\_\_\_ ( अथ जातकमेप्रकरणम् ५ )

जाते सुते पिता स्नायान्नान्दीश्राद्धं विधानतः । जातकर्म ततः कुर्यादैहिकामुष्मिकपदम् ॥ १ ॥ सौवर्णे राजते वाऽपि पात्रे कांस्यमयेऽपि वा । मधुसपिनिषच्याथ
हिरण्येनावधर्षयेत् ॥ २ ॥ माश्चयेत्तं हिरण्येन कुमारं मधुसपिषी । प्रतिमन्त्रं पठेत्कर्णे हिरण्यं स्थाप्य दक्षिणे ॥ ३ ॥ तथा वामे जपेन्मेधा स्पृशेदंसावतः परम् ।
अक्षमा भन्न जपेदिन्द्रः श्रेष्ठान्यस्मै प्रयन्धि च ॥ ४ ॥ एवं कुर्यात्सुतस्यैव तृष्णीमेव
च योषितः । केचिदिच्छन्त्यनादिष्ठहोममन्त्रादिना परे ॥ ५ ॥

इत्याश्वलायनधर्मशास्त्रे जातकर्मप्रकरणम् ॥ ९ ॥

१ ख, ग्लास्येन । २ ख. °तुर्थों मू° । ३ ख °ल्रीशल्यप्सुनिजम° ।

## ( अथ नामकरणप्रकरणम् ६ )

अहन्येकादशे कुर्यान्नामकर्म विधानतः। कृत्वाऽऽभ्युद्यिकं श्राद्धं द्वादशे षोडशेऽपि वा ॥१॥ मार्गशीर्षं समारभ्य मासानां नाम निर्दिशेत्। नक्षत्रपादतो जातजन्मनाम तदुच्यते ॥ २ ॥ यद्वा तातिपताना( तुर्ना )म भवेत्संन्यावहारिकम् । क्रमेणानेन संक्रिरच्य नामानि च समर्चयेत् ॥ ३ ॥ समाक्षरयुतं नाम भवेत्पुंसः सुखपदम् । विषमं यदिं तत्र श्रीः ( श्री ) समेतं च विनिर्दिशेत् ॥ ४ ॥ आचार्येणात्र मन्त्रोऽयं नामानि तु खदाहृतः । नमस्करोत्यसौ देवं ब्राह्मणेभ्यः पिता वदेत् ॥ ६ ॥ त्रिक्तः स्यात्म-तिनामैव ततः स्वस्तीति निर्दिशेत् । भवन्तोऽस्य ब्रुवन्त्येवं प्रतिब्रूयुस्तथा द्विजाः ॥ ६ ॥ तत्तन्नाम शिशोस्निस्त्रिक्रूयात्तत्र तथाऽऽशिषः । ब्राह्मणान्भोजयेच्छवत्या युज्ञीयात्सह बन्धुभिः ॥ ७ ॥

इत्याश्वलायनस्मृतौ नामकरण[प्रकरण]म् ॥ ६ ॥

( अथ निष्क्रमणप्रकरणम् ७ )

मासे चैवं चतुर्थे तु कुर्यानिष्कमण शिशोः । कृत्वाऽऽभ्युद्यिकं श्राद्धमादायाङ्के शिशुं पिता ॥ १ ॥ स्वस्ति नो मिमीतां स्कं जपन्देवादिकं नयेत् । आशुः शिशान इत्येतत्पठेत्तं श्वशुरालयम् ॥ २ ॥ नीत्वाऽन्यस्य गृहं वाऽपि माङ्गणे वाऽर्क-मक्षियेत् । तचक्षुरिति मन्त्रेण दृष्टाऽर्के प्रविशेष्ट्रहम् ॥ ३ ॥

इत्याश्वलायनस्प्रतौ निष्क्रमण[ प्रकरण ]म् ॥ ७ ॥

( अथानप्राशनप्रकरणम् ८ )

षष्ठेऽन्नप्राश्चनं सुर्यान्मासे पुंस्यष्टमेऽय वा । दशमे द्वादशे मासि केचिदेवं वदन्ति हि ॥ १ ॥ कृत्वाऽऽभ्युद्यिकं श्राद्धं शुभे चैव दिने पिता । सीवर्णे राजते पात्रे कांस्ये वाऽथ नवे शुभे ॥ २ ॥ शीराज्यमधुद्ध्यत्रं विधाय प्राश्चयेच्छिशून् । मन्त्रेणान्नपतेऽन्नस्य हिरण्येन सुवेण च ॥ ३ ॥ पाणिना सपवित्रेण जलं चापि हि पाययेत् । दस्वा विपाय तत्पात्रं तूष्णीमेव च योषितः ॥ ४ ॥ ततो विभवसारेण ब्राह्मणांश्वापि भोजयेत् । स्वयं चैव तु सुद्धीयात्समाहितमना भवेत् ॥ ५ ॥

इत्याश्वलायनस्मृतावन्नप्राशन[प्रकरण]म् ॥ ८ ॥

## ( अथ चौलकर्मप्रकरणम् ९)

तृतीये वत्सरे चौछं बाछकस्य विधीयते । शुभे चैव दिने मासि विदितं चोसरा-यणे ॥ १ ॥ कृत्वाऽऽभ्युद्यिकं श्राद्धं पूर्वेद्धरपरेऽहनि । मातःसंघ्यादिकं कृत्या नान्दीश्राद्धं परेऽहनि ॥ २ ॥ प्राणानायम्य संकल्प्य कुर्वीत स्थाण्डिल्लादिकम् । पात्रा-सादनपर्यन्तं कृत्वा धान्यानि पूरयेत् ॥ ३ ॥ उदगग्नेः श्वरावेषु पाक्संस्थेषु नवेषु च। तेषु वै कमतो ब्रीहियवमाषतिलांश्च हि ॥ ४ ॥ पुरतःस्थे करावे च विन्यसे दृष्टपगोमयम् । तदुत्तरे नवेऽन्यस्मिञ्जमीपणानि पूर्येत् ॥ ५ ॥ आधारान्तं ततः कुर्यात्कृत्वोत्तानानि पूरयेत् । ततश्च जुहुयादाज्यमाग्नेश्चोते चतस्रिः ॥ ६ ॥ अग्न आयांषि पवस इत्येका च मजापतेः । एता एवोपनयने गोदाने च विवाहिके ॥ ७ ॥ मातुरङ्कोपविष्टस्य कुमारस्य तु चैव हि । पश्चात्स्थित्वा पिता श्रीतं जक-मादाय पाणिना ॥ ८ ॥ दक्षिणेनाथ सन्येन पाणिनोष्णं जलं तथा । दक्षिणीस-रयोस्तत्र निनयेत्केशपक्षयोः ॥ ९ ॥ उष्णेन वायमन्त्रेण जलवारे तयोश्व ते । अना-मिकया चाऽऽदाय नवनीतं तथा द्धि ॥ १०॥ प्रदक्षिणप्रकारेण वामकर्णप्रदेशतः । सकेशान्धारयेद्वह्या त्रींस्त्रीन्त्रागग्रकान्कुशान् ॥ ११ ॥ आचार्यदेखेदयेदेतानीपधे मन्त्रमुचरेत । क्रेदयेद्वामकर्णान्तं त्रिश्चैवादितिरुचरेत ॥ १२ ॥ क्षुरेणेति च तीक्णेन ताम्रयुक्तेन चैव हि । छोदितान्सुत आदाय मातुईस्ते निवेदयेत् ॥ १३ ॥ विन्यसै-त्ताञ्चमीपणैः सहाऽऽनडुहगोमये। येनावपत्त्रथमं स्थाद्येन घाता द्वितीयकः ॥ १८ ॥ तृतीये येन भूयश्र सर्वेरेव चतुर्थकम् । एवं च दक्षिणे कृत्वा त्रिवारं तृतारे तथा ॥ १५ ॥ यत्क्षुरेणेति मन्त्रेण क्षुरधारां जलेन च । निमृज्येन्मर्भ तत्कृत्वा नापिताय प्रदापयेत् ॥ १६ ॥ यावन्तः प्रवरास्तस्य शिखामध्ये च पार्श्वयौः । प्रशास्त्रवे तथा पञ्चमवराणां शिखाः स्मृताः ॥ १७ ॥ अभ्यञ्जयेत्कुमारं तमामयेदाप्रेसंधी । ततः स्विष्टकृतं हुत्वा होमशेषं समापयेत् ॥ १८ ॥ यदुक्तं च यथाकाले कुर्यात्संस्कारकर्मे च। असामध्यीत्कृतं नो चेद्विधस्तस्य कथं भवेत्।।१९॥ पायश्चित्तं विधायाऽऽदावेकै-कस्य च कर्मणः। कृत्वाऽऽदी कृच्छ्मेकैकं लुप्तकर्माणि कारयेत् ॥२०॥ मन्त्रमेकं जपे-त्तत्र तत्तत्कर्भणि एव हि। विधिवचौलकर्भैवं कृत्वा स्यादुपनायनम् ॥ २१ ॥ चौकः कर्मादितश्रैवं यावद्वैवाहिकं भवेत्। तावत्स्याङ्गौकिको हामिरिति वेदविदो विदुः॥३३॥ इत्याश्वलायनस्मृतौ चौलकर्मप्रकरणम् ॥ ९ ॥

Sectional principal Section Section of Section Section

## (अथोपनयनप्रकरणम् १०)

ब्राह्मणस्याष्ट्रमे वर्षे विहितं चोपनायनम् । सप्तमे चाथ वा क्रुर्यात्सर्वाचार्यमतं भवेत्॥१॥ कुत्वाऽऽभ्युद्यिकं श्राद्धमावाह्य कुलदेवताः। मण्डपाद्यर्चनं कृत्वा भोजयेच द्विजान्स्व-यम् ॥ २ ॥ अथापरेद्युरभ्यज्ज्य क्रुमारं भोजयेत्ततः । वपेद्रुक्तवतः केशान्मात्रा सहैकभाजने ।। ३ ॥ चैलाङ्गस्थापिते ये च शिखे द्वे \* तेऽपि वापयेत् । सकेशेऽपि कुमारस्य हित्वैकां मध्यमस्थिताम् ॥ ४॥ आसीनस्यान्तिके स्नातं क्रमारम्रुपवेशयेत् । पितुश्च पाङ्गुखस्येद पत्यङ्गुखमलंकृतम् ॥ ५ ॥ घृत्वाऽङ्घालं कुमारस्य सुवर्णफ-लसंयुतम् । मुहूर्तकालपर्यन्तमसमीक्ष्य परस्पस्म् ॥ ६ ॥ व्यायन्देवानसुमुहूर्ते मुहूर्ते पितुरञ्जलौ । दत्त्वा फलमसौ तस्य निदध्यात्पादयोः शिरः ॥ ७ ॥ शिरः स्पृशे-त्पिता तस्य स्वाङ्के तमुपवेशयेत् । ये यज्ञेन पठेत्सूक्तमाचार्यो ब्राह्मणैः सह ॥ ८ ॥ आज्यसंस्कारपर्यन्तं पाणायाम।दिपूर्वकम् । कृत्वा नवं ततो दद्यात्कौपीनं कटिसू-त्रकम् ॥ ९ ॥ धारियत्वा ततो दद्याद्वाससी युविमत्यूचा । एकं स्यात्परिधानार्थ-मेकं प्रावरणाय हि ॥ १० ॥ इच्छन्ति केंचिदैणेयमृक्सामाभ्यां तथाऽजिनम् । उपवीतं ततो दद्याद्यक्षोपवीतमन्त्रतः ॥११॥ आचम्याय बटुर्गच्छेत्शुरतश्चोत्तरे गुरोः। हृष्ट्वा पात्रं तथाऽऽगत्य दिक्षणे तूपवेशयेत् ॥ १२ ॥ कृत्वाऽऽज्याहुतिपर्यन्त बर्हिरा-स्तरणादिकम् । कुमारः पूर्ववद्गच्छेददुदगग्रेगु(ग्रेर्गु)राश्च हि ॥ १३ ॥ आचार्यः माङ्गुखस्तिष्ठेद्धटुः प्रत्यङ्गुखस्तथा। आचार्यः पूरयेत्तत्र कुमारस्याञ्जलौ जर्लम्॥१४॥ सजले चाञ्जली तस्य गन्धपुष्पाणि चाँऽऽवपेत् । सुवर्णे च यथाशाक्ति फलैः ऋमु-कजैः सह ॥ १५ ॥ आचार्यस्याञ्जलौ ब्रह्मा पुरयेत्सालिलं च तत् । आचार्यो मन्त्रमुच्चार्य तत्सवितुर्द्वणीमहे ॥ १६ ॥ कुमारस्याञ्चलौ चैन निनयेत्स्वस्य चाञ्च-हिम् । ध्यायन्कुमार आदित्यमध्येपात्रे निवेद्येत् ॥ १७ ॥ देवस्य त्वेति गृहीया-त्साङ्गुष्ठं करमस्य च । असौ अर्मेति दीर्घायुर्भवत्विति नदेतिपता ॥ १८ ॥ अथ वाडसौ पदे नाम संबुद्ध्या वाडरय नामकम्। उचार्य शर्म दीर्घायुर्भवेत्येके वदन्ति हि ॥ १९ ॥ एवं त्रिः पूर्ववचैव मन्त्रोऽन्यः स्यात्करग्रहे । सविता तेऽयमेकः स्याद्रिशाचार्य एव च । २० ॥ ईक्षयेद्घटुरादित्यं देवं सवितृमन्त्रतः । आवर्तये-त्कुपारं तं पूर्वार्धर्चे न चैव हि ॥ २१ ॥ पाणिभ्यामुत्तरेणांसौ पाणी वाडस्य हृदि ंस्पृशेत्। एवं कृत्वा पुनश्रामं दक्षिणे बटुमानयेत् ॥२२॥ तूब्ली समिधमादाय निद-

<sup>\*</sup> अत्र संधिरार्ष ।

९ ख. °िन्तकस्यान्तं कु°। २ ख, जले । ३ ख, चाचयेत् । ४ ख. पाणिनाऽस्य ।

ध्यादनले च ताम् । मन्त्रेणाग्नय इत्यत्र वदन्त्येके महर्षयः ॥ २३ ॥ ओष्ठौ विलो मकौ कृत्वा पाणिद्वयतलेन च । त्रिवारं शितमन्त्रेण तेजसा मेति चैवहि ॥ २४ ॥ सूत्रोदितान्मर्यौत्यादीन्मन्त्रांस्तिष्ठञ्जपेदथ । मानस्तोकेऽनया भाले त्रिपुण्डुं घारयेत्क्र-मात् ॥ २५ ॥ हृदि नाभौ तथा बाह्वोर्भस्तके चापि केचन । ज्यायुषं ताञ्जपेन्मन्त्रा-जुपस्थायों च मे स्वरः ॥ २६ ॥ पुरतः पितुरासीनो ब्रह्मचारी क्रशासने । गायत्री-मनुगृह्णीयादुपांशु प्रत्यगाननः ॥ २७ ॥ पूर्ववदुपाविश्यासावन्वाच्य जानु दक्षिणम्। फलाक्षतसुवर्णे च गुरवे तिववेदयेत् ॥ २८ ॥ अधीहीत्यादिकं मन्त्रं समुचार्य यथा-विधि । नमस्कुर्याद्गुरोः पादौ धृत्वा हस्तद्वयेन च ॥ २९ ॥ ब्राह्मणोऽह भवानीह गुरोऽहं ते प्रसादतः । गायत्री(त्री )पामनुब्रूहि शुद्धात्मा सर्वदाऽस्मि हि ॥ ३०॥ संगृह्य पाणी पाणिभ्यां स्वस्य च ब्रह्मचारिणः । वाससाऽऽच्छादन कृत्वा गायत्री-मनुवाचयेत् ॥ ३१ ॥ उच्चार्य प्रणवं चाऽऽदौ सुर्भुवः स्वस्ततः परम् । पच्छ(पाद)-मर्धमृचं चैव तं यथाशक्ति वाचयेत् ॥ ३२ ॥ पाणिना हृद्यं तस्य स्पृष्टा मम व्रतं जपेत् । प्राणायामं ततः कृत्वा ब्रह्मचार्येव नेतरः ॥ ३३ ॥ आवध्य मेखेलां तस्य प्रावेपामेत्यूचं जपेत् । एषक्षेत्यनया दण्ड धारायित्वादिशेद्वतम् ॥ ३४ ॥ ब्रह्मचः र्यादिकं भिक्षां ददात्वित्यन्त एव च । ततः स्विष्टकृतं हुत्वा होमशेषं समाप्य च ॥३५॥ याचयेत्रथमा भिक्षां पितरं मातरं च वा । पितरं याद याचेत भवान्भिक्षां द्दात्विति ॥ ३६ ॥ भवतीति पदं चोक्त्वा भिक्षां देहीति याचयेत् । मातर चाग्र एवोति गत्वा पात्रं करान्तिके ॥ ३७ ॥ तण्डुलान्सफलान्द्याद्भिक्षार्थं जननी तु च। होमार्थ तण्डुलान्मात्रे दत्त्वा शेषं गुरोरथ ॥ ३८ ॥ याचिता तत्र या भिक्षा गुरवे तां निवेदयेत् । पितैव गुरुराचार्यो भवेत्साद्भिरुदाहृतः ॥ ३९ ॥ यस्मात्पुरोहितो ब्रह्मा होता च सह याज्ञिकम् । उक्त्वा वेदमधीष्वात्र यस्माहिशाति वै पिता ॥४०॥ तदाचार्यपद तत्र जायते ब्राह्मणेऽपि हि । पिता माता तथाऽऽचार्याह्मयो मान्याः सदैव हि ॥ ४१ ॥ अन्येऽपि श्रोत्रिया दृद्धा वेदविद्यापदास्तथा । दद्याद्विभवसारेण कर्माङ्गत्वेन दक्षिणाम् ॥ ४२ ॥ सुवर्णाम्बरवान्यानि सद्योऽनन्त कलं लभेत् । न ददाति द्विजो होत्रे छोभाचकाङ्गदक्षिणाय् ॥ ४३ ॥ वित्ते सति हृतं कर्म निष्फलं स्याद्धनक्षयः । धनिनोऽयं निषेधः रयाद्वतहीनस्य चैव हि ॥४४॥ असमर्थो नमे-त्सचो दस्वाऽक्षतफलादिकम् । विवेभ्यो दक्षिणां दस्वा गृह्वीयादाशिषः स्वयम्॥ ४५॥

१ क. °न्मियरयादि '। २ ख 'केति या । ३ ख. त्रं चरा ।

थथाविश्ववसारेण हेतवे यज्ञसाक्षिणः । आसाय न हि किंचितस्यास्नैत्यकं कर्म चैव हि ॥ ४६ ॥ ब्रह्मचारिण एवात्र सायं संध्या विधीयते । ब्रह्मचारी ततः क्रमित्सार्यसंघ्यां यथाविधि ॥ ४७ ॥ अग्निकार्य तथा हाम तस्मिन्नग्रौ विधीयते । मो चेत्स्यात्पूर्ववत्कुर्यादाचार्यः स्थण्डिलादिकम् ॥ ४८ ॥ पूर्णपात्रनिधानान्तमनल-स्थापनादिकम् । निर्वपेन्मातृतः प्राप्तांस्तण्डुलान्सँदसस्पतेः ॥ सवितुश्च ततस्तृष्णीमृ-षीणां मन्त्रतः क्रमात् ॥ ४९ ॥ श्रपयित्वौदन कुर्यादाघारान्तं 🔅 हुनेदथ । सदस-स्पतिसन्त्रेण गायव्यिष्य एव च ॥ ५० ॥ चर्वाहुतित्रयं दत्त्वा कुर्यात्स्वष्टकृदा-दिक्सू । मोजयित्वा द्विजान्वेदसमाप्तिरस्य चोत्तरे ॥ ५१ ॥ निविधन त्रिवारं तु पिताऽस्य ब्रह्मचारिणः। वसेदसौ त्रिरात्र तु क्षारादिव्रतमाचरेत् ॥५२॥ पातःसंध्या-मुपास्यामिकार्यं कृत्वा परेऽहनि। मध्याह्वे चाऽऽचरेत्संध्यां ब्रह्मयज्ञादनन्तरम् ॥५३॥ उपांकरणपर्यन्तं साविज्या ब्रह्मयज्ञकम् । ततोऽश्चिमीळ इत्यादि जपेद्वेदान्स्वशक्तितः ॥५४॥ चतुर्यदिवसे कुर्यान्मेधाजननकं च हि । संव्यादिकं विधायाय गच्छेत्पाला-शसंनिधौ ॥ ५५ ॥ कलशान्स्थापयेत्तत्र चतुष्कोणेषु चैव । हि । पलाशं पूजयेत्तत्र वसन्तं च यथाविधि ॥ ५६ ॥ श्रद्धां मेधां च वै प्रज्ञां पूजयेच्छ्रद्धयेत्यृचा । गन्ध-पुष्पाक्षतैश्रेव भूपदीपादिभिस्तथा ॥५७॥ प्रदक्षिणात्रयं कुर्यादाचार्यः सुश्रवं पैठन्। निसयेक्जलघाराथ सहैव ब्रह्मचारिणा ॥ ५८॥ मेखलामजिनं दण्डं वस्त्रं यज्ञोपवी-समा । एकैकं धारयेत्तत्र क्रमेणैवं त्यजेदथ ॥ ५९ ॥ आचार्याय च ते दद्याद्वाससी असम्बार्यथ । नम्नं चैवात्र कौपीनं धारयेत्युनरेव हि ॥ ६० ॥ विवेभ्यः कलज्ञान्द-थाद्र्युह्रीयादाशिषः शुभाः । यथाचार तथा कुर्याद्देवकोत्थापनं च हि ॥ ६१ ॥ इत्याश्वलायनस्मृतावुपनयनप्रकरणम् ॥ १०॥

( अथ महानाम्न्यादिवतत्रयप्रकरणम् ११)

महानाम्नीवृतं क्वर्यात्पूर्णाब्दे चोत्तरायणे। शुक्रपक्षे शुभेऽह्नि स्यादुपनायनवच हि॥१॥ महाव्वतं द्वितीये तु भवेत्तत्पूर्ववच हि। संपूर्णे च तृतीयेऽब्दे तथा चोपनिषद्वतम् ॥ २॥ मासे पूर्णे तथा कुर्यात्कमाचैतद्वतत्रयम् । कुर्यात्परिददौम्यात(म्यन्त)मुपः नायनहोमवत् ॥ ३॥ चर्वाहुतित्रयं हुत्वा जुहुयात्तिलिभित्रतम् । अनुपवचनीयोक्ता देवताश्च ततः समृताः ॥ ४॥ महानाम्नीभ्यः स्वाहेति साविज्यौ स्नानिम्यते । महानाम्नीभ्यः स्वाहेति साविज्यौ स्नानिम्यते । महावास्त्रीभ्यः स्वाहेति साविज्यौ स्नानिम्यते । महावास्त्रीभ्यः स्वाहेति साविज्यौ स्नानिम्यते ।

<sup>\*</sup> अस्याऽऽर्षत्वात्साधुत्वम् ।

<sup>े</sup> स. °म्सप्तसप्तते । २ ख °पठेत्° । ३ ख. °दामान्तुमु °। ४ क. ° ज्यास्थान °। ५ ख. तम °।

वस्नादीनि तथाऽन्यत्र दत्त्वा चाऽऽज्याहुतीरथ । चर्बाहुतित्रयं हुत्वा मौर्झी दण्डं च धारयेत् ॥ ६ ॥ ततः स्विष्टकृतं हुत्वा होमशेषं समापयेत् । विदामघवनाथान्त(?) इत्यारम्भे जपेदथ ॥ ७ ॥ नत्वा गुरुमथाऽऽदित्यमीक्षयेद्वस्चार्यथ । उक्त्वाऽऽ-चार्यमधीहीति भोजयेच्छक्तितो द्विजान् ॥ ८ ॥

इत्याश्वलायनस्मृतौ महानाम्नीवतत्रय[प्रकरण]म् ॥ ११ ॥

( अयोपाकमैत्रकरणम् १२ )

अविण स्यादुपाकर्म हस्ते वा श्रावणस्य तु । नो चेद्धाद्रपदे वाऽपि कुर्याच्छिष्यैर्गुरुः सह ॥ १ ॥ प्रहरोषादुपाकर्म प्रथमं न भवेद्यादि । उक्तकालेऽथ वाऽऽषाहे कुर्याच्छ-· रिंद वाऽपि वा ॥ २ ॥ अकाले नैव तत्कुर्यादुपाकर्म अथंचन । अकृत्वा नोह्रहेत्कः न्यां मोहाचेत्पातितो भवेत् ॥ ३ ॥ अनारभ्योक्तकाले च वेदान्कन्यां य उद्घहेत् । न्तनो ब्रह्मचारी स्यात्सर्वकर्मबहिष्कृतः ॥ ४ ॥ स्नात्वा नित्यिकयां कुर्यादर्षीश्चैव समर्चयेत्। जपाकर्मणि चोत्सर्गे गौतमादीश्च सप्त वै।। ५ ॥ आज्यसंस्कारपर्यन्त-मुपलेपादि पूर्ववत् । सक्तृंस्तेनाथ संक्रुयीत्स्थालीस्थान्दिधसंयुतान् ॥६॥ त्रिः प्रोक्ष्य स्थापयेत्स्थाली बर्हिज्याज्यस्य दक्षिणे । कुर्यादेशिमळंकृत्य चक्षुष्यन्तं च पूर्ववत्॥७॥ साविज्यादीन्द्शाऽऽज्येन जुहुयादाहुतीरथ । केचिद्यज्ञोपवीतस्य होममिच्छन्ति चात्र हिं ॥ ८ ॥ उत्सर्गेऽप्येवमेवं स्याद्धहृष्टचानामयं विधिः । ततः स्विष्टकृतं हुत्वा द्धि-सक्तुभिरेव च ॥ ९ ॥ पात्रशेष्ट्रधिसक्तृंश्व गुरुः शिष्यान्समात्रयेत् । दान यज्ञोपवी-तस्य धारणं च विशीयते ॥ १० ॥ ब्रह्मचारी च मौझीवद्धारयेदाजिनादिकम् । नि-षिच्यापः शरावे तु अभिमार्जनमुच्यते।।११॥ प्रणवेन च वै सर्वे कुर्युस्ते दर्भपाणयः। विधिनाऽनेन तां ब्रूयादादाघों भूभ्रेवः स्घरोम् ॥ १२ ॥ त्रिवारं चैव सावित्रीं पाद-मर्थम्चं क्रमात्। अग्निमीळ इदं सूक्तं वाचयेद्वह्यचारिणम् ॥ १३ ॥ क्रमेण संहिता-रण्यं ब्राह्मणं सूत्रमेव च। याजुवं साम चाथर्वमङ्गानि च यथाक्रमम्।। १४॥ अध्यापियत्वा रुद्रादिंहीमशेषं समापयेत् । ततथाभ्यासयेद्वेदं स्वाध्याये ब्रह्मचारि-णम् ॥१५॥ तत आरभ्य वण्मासं गुरुसेचान्तरं च हि (१)। उपनीतोऽभ्यसेद्वेदं चथा-

१ ख. "मंप्र"। २ ख. गेंगोत"। ३ ख. "न्समर्चये"। ४ क. "होमं शे"।

श्चत्युक्तमार्गतः ॥ १६ ॥ नियमेन च षण्मासमृग्वेदादिकमेव हि ॥ १७ ॥

इत्याश्वडायनस्मृतावुपाकर्म[प्रकरणम् ] ॥ १२ ॥

( अथोत्सर्जनप्रकरणम् । १३)

उत्सर्ग च द्विजः कुर्यात्षण्मास इदमादितः । दाँढचार्थं च हितं चैतद्धितानां च च्छन्द्-साम् ॥ १ ॥ पुष्पे चैवोपलेपादि कृत्वा चोत्पवनाविध । संस्कृत्य सक्तुवचानं चक्कु-ष्यन्तं च पूर्ववत्।।२॥ सप्त चाऽऽज्याहुतीर्हुत्वा सक्तुस्थाने हुनेच्चरुम् । हुत्वा स्विष्टकुतं चैव अभिघार्य यथाविधि ॥ ३ ॥ कर्मोत्सर्गे भवेत्सर्वमुपाकरणवच हि । प्रतिवर्ष द्विजैः कार्ये प्राज्ञनं मार्जनं विना ॥ ४ ॥ तर्पयेदेवताः सर्वाः साविच्यादि द(दीर्य)-थाक्रमम् । अत्र चैवापि सर्वेऽपि ब्रह्मयज्ञाङ्गदेवताः ॥ ५ ॥ जुहुयाद्वद्रभागादीन्होम-शेषं समापयेत् । विशेष चाऽऽहुराचार्याः केचिद्यज्ञविदो विदुः ॥ ६ ॥ उपाकर्मणि चोत्सर्गे पुनश्रापि यथाविधि । नैत्यकं तर्पणं कृत्वा ब्रह्मयज्ञपुरःसरम् ॥ ७ ॥

इत्याधलायनस्मृतावुत्सजन[प्रकरणम् ] ॥ १३ ॥

( अथ गोदानादित्रयम् १४ )

गोदानं षोडशे वर्षे कुर्यात्तदुदगायने। केचिद्विवाहकाले च शुभ मासि वदन्ति हि॥१॥ कृत्वाऽऽभ्युद्यिकं श्राद्धमुपलेपेन पूर्ववत्। विधायोपि समिधमन्वाधानादिकं च हि॥२॥ चौलोक्ताज्याहुतीहुत्वा चौलवच्छ्मश्रुवापनम् । स्नापयेद्वाससी दधाद्युणं वस्त्राणि मन्त्रतः॥ ३॥ अञ्जनं कुण्डलादीनि दण्डान्तानि च धारयेत्। श्रायुण्य-मिति वै सूक्तं पठन्गच्छेन्छिवालयम्॥ ४॥ पुनरागत्य संतिष्ठदाधाय समिधं च ताम्। स्मृतिमत्यादिकान्मन्त्राञ्जपित्वा पक्षिपेत्स्वयम् ॥ ५॥ कृत्वा तु स्नात्तपः पश्येत्समावर्तनकं भवेत्। ममाग्ने पत्यृचं हुत्वा सामिधश्च दश स्वयम्॥ ६॥ स्पृष्ना पादौ नमस्कुर्याद्गुरोर्दच्वोति तत्फलम् । न नक्तमिति चानुज्ञालब्धस्तेन यथोदिनतम् ॥ ७॥ ततः स्विष्टकृत कृत्वा होमशेषं समापयेत्। लभेदाज्ञां विवाहार्थे ग्रुक्ति-भूच्य मेखलाम्॥ ८॥

<sup>9</sup> ख. दीर्घार्थ । २ ख °त् । शेयं चाऽऽहुतिराचार्थ के । ३ ख °म् । कतुस्नातक परयेत सममा ।

समाष्टतस्य वै मौर्झीं होमान्ते चैव बह्हचः। उदुत्तमं मुमुग्धीति बन्त्रेणानेन मोचयेत्।।९।। इत्याश्वलायनस्मृतौ गोदानादित्रय[ प्रकरण ]म् ।। १४ ॥

( अथ विवाहप्रकरणम् १५ )

सर्वेषामाश्रमाणां च गृहस्थाश्रम उत्तमः । तमेवाऽऽश्रित्य जीवन्ति सर्वे चैवाऽऽश्रमा इह ॥ १ ॥ कुलजां सुपुर्खी स्वा( स्व )ङ्गी सुवासां च मनोहराम् । सुनेत्रां सुभगां कम्यां निरीक्ष्य वरयेद्बुधः ॥ २ ॥ स्नातकाय सुशीलाय कुलोत्तमभवाय च । दद्या-द्देदविदे कन्याम्रुचिताय वराय च ॥ ३ ॥ आचार्यः स्नातकादीनां मधुपर्कार्चनं चरेत्। स्वगृह्योक्तविधानेन विवाह च महामखे ॥ ४ ॥ मधुनाऽऽज्येन वा युक्तं मधुपर्का भिधं दिध । दध्यलाभे पयो ग्राह्मं मध्वलाभे तु वै गुडः ॥ ५ ॥ निदध्यात्तं नवे कांस्ये तस्योपिर पिधाय च । वेष्टयेद्विष्टरेणैव मधुपर्क तदुच्यते ॥ ६ ॥ प्राणानायम्य संकरण्य विष्टराद्यर्चनं भवेत् । त्रिस्त्रिक्र्यादहं वर्ष्मे मन्त्रेणानेन विष्टरम् ॥ ७ ॥ पाद्य-मध्ये तथा दस्वा दद्यादाचमनीयकम् । पिवेज्जलं चामृतोपस्तरणमसीति मन्त्रतः ॥ ८ ॥ आच( चा )मेन्मधुपर्कोऽयं मित्रस्येति निरीक्षयेत् । देवस्य त्वेति तद्दद्या-दक्क मितगृह्य च ॥ ९ ॥ तदवेक्ष्य करे सच्ये धृत्वा मन्त्रं जपेन्मधु । अङ्गुष्ठाना मिकाभ्यां त्रिस्तदेवाऽऽल्लोडयेद्वरः ॥ १० ॥ मधुपर्कं क्षिपेत्किचिद्वसवस्त्वोति पूर्वतः । भूतेभ्यस्त्वोत्क्षिपेश्चिस्तं निद्ध्याद्भवि भाजनम् ॥ ११ ॥ कर्ताऽऽदाय सकुद्धस्ते मधुपर्के वरस्य च । जपेदथ विराजोऽथ प्राश्च येत्पुनराचमेत् ॥ १२ ॥ पूर्ववच विधानं स्यान्मन्त्रोऽन्यः प्राज्ञने भवेत् । उंक्तं सूत्रे विजानीयात्तृतीये प्राज्ञने तथा ॥ १३ ॥ **उत्तराचमन पीत्वा** सत्यमित्युद्कं पिवेत् । द्विराचम्योत्स्जन्माता रुद्राणां मन्त्रतो वरः ॥ १४ ॥ ततः कर्ताऽर्चयदेनं गन्धपुष्पाक्षतादिभिः । वराय वाससी दद्यादुप. बीतादिकं च हि ॥ १५ ॥ वरयेचतुरो विमान्कन्यकावरणाय च । कन्यासमीपमा-गत्य विप्रगोत्रपुरःसरम् ॥ १६ ॥ नाम ब्रूयुर्वरस्याथ प्रितामहपूर्वकम् । प्रपीत्रपौत्रपुत्रेषु चतुर्ध्यन्तं वराय च ॥ १७ ॥ गोत्रे चैवाथ संबन्धे षष्ठी स्याद्ररकन्ययोः । वरे चतुर्थी कन्यायां विभक्तिर्द्वितीयैव हि॥ १८॥ श्रावयेयुः प्रसुग्मन्तासूक्तं कन्यां किनिकदत्। देवीमृचं पठन्तश्च नयेयुस्ते हि वै वरम् ॥ १९॥ प्राङ्मुखी कन्यका तिष्ठेद्दरः प्रत्यङ्ग्रुखस्तथा । वस्त्रान्तरं तयोः कृत्वा मध्ये तु व्रकन्ययोः ॥ २० ॥ परस्परमुखं पश्यन्मुहूर्ते चाक्षतान्क्षिपेत् । वरमूर्झीति कन्याऽऽदौ कन्यामुर्धिन वर् स्तथा ।। २१ ॥ गाथामिमां पठेयुस्ते ब्राह्मणा ऋक्च वा इदम् । क्षिपेयुस्तेऽक्षता-· न्विपाः शिरसोरुभयोरपि ।। २२ ॥ तिष्ठेत्प्रत्यङ्ग्रुखी कन्या पाङ्ग्रुखः स्याद्वरस्तथा <sub>।</sub>

मन्त्रेणानृक्षराश्चेव भवेतस्थानविपर्ययः॥ २३ ॥ अक्षतारोपणं क्रुचित्पूर्ववचैव कन्यकाः। श्रियो में कन्यका ब्रूयात्प्रजाये स्याद्वरस्तथा ॥ २४ ॥ त्रिवारमेवं कृत्वा तु कन्यां दद्यात्ततः पिता । शिष्टाचारानुसारेण वदन्त्येके सहर्षयः ॥ २५ ॥ रुक्षीरूपामिमां कन्यां पददेद्धि (वि ) ष्णुरूपिणे । तुभ्यं चोदकपूर्वी तां पितृणां तारणाय च ॥ २६ ॥ वरगोत्रं समुचार्य कन्यायाश्चेत्र पूर्ववत् । एषा धर्मार्थकामेषु न त्याज्या स्वीकृता हात: ॥ २७ ॥ दाता वदेदिमं मन्त्रं कन्या तारयतु स्वयम् । अक्षतारोपणं कार्य मन्त्र उक्तो महर्षिभिः ॥ २८ ॥ इहापि पूर्ववत्क्वरीदक्षतारोपणं सकृत् । यज्ञौ मे कम्पद्मामन्त्रः पश्चवो मे वरस्य च ॥ २९ ॥ ईशानकोणतः सूत्रे वेष्ट्येत्पश्चधा तयोः । परि त्वेत्यादिभिर्मन्त्रैः कुर्यात्तच चतुर्गुणम् ॥ ३० ॥ रक्षार्थे दक्षिणे हस्ते बध्नीयात्कङ्कणे त्योः । विश्वेत्ता साविकं (तेतिवै ) पुंसः कन्यायास्तँ द्वीतथा(१) ॥ ३१ ॥ कन्यायै वाससी दद्याद्यविमत्यनया वरः । तयोरुभे ते बध्नीयात्रीछछो-हितिमित्युचा ।। ३२ ।। बध्नीयात्कन्यकाकण्ठे सूत्रं मणिसमन्वितम् । माङ्गल्यतन्तुः नाउनेन मन्त्रेण स्यात्सदाँ सती ॥ ३३ ॥ पुण्याहं स्वस्ति दृद्धं च त्रिस्त्रिर्ध्रयाद्वरस्य च । अनाधृष्टमुभौ मन्त्रावापो ह्यानः प्रजां तथा ॥ ३४ ॥ नमस्कुर्यात्ततो गौरीं सदा मङ्गलदायिनीम् । तेन सा निर्मला लोके भवेत्सोभाग्यदायिनी ॥ ३५ ॥ दंपती तु त्रजेयातां होमार्थ चैव वेदिकाम् । वरस्य दक्षिणे भागे तां वधूमुपवेश-येत् ॥ ३६ ॥ आघारान्तं ततः क्रुर्यादुपछेपादि पूर्ववत् । सूत्रोक्तविधिना कर्म सर्वे कुर्यातु चैव हि ॥ ३७ ॥ अम्र आयूंषि तिस्रोऽत्र त्वमर्यमा प्रजापते । हुत्वा त्वाज्या-हुतीरेवं सूत्रोक्तं पाणिपीडनम् ॥ ३८ ॥ वरिह्नः शोक्षयेळ्ळाजाञ्जूर्पस्थानभिघारयेत्। अभिमार्योञ्जालं तस्याः पूरियत्वाऽभिघारयेत् ॥ ३९ ॥ अञ्जलीन्पूरयेद्धृत्वा लाजा-न्वध्वा विवाहिके । विच्छिन्नविह्नसंघाने पतिलीन्नान्द्ररावपेत् ॥ ४० ॥ हुत्वा लाजांस्तथा होमं हुत्वा कुर्यात्प्रदक्षिणम् । सोदकुम्भस्य वैवागेर्द्रमानमवरोहयेत् ॥ ४१ ॥ विधिरेव विवाहस्य प्रत्याहुतिषद्क्षिणम् । मन्त्रोऽर्थमणं वदणं पूषणं लाजहोमके ॥ ४२ ॥ अविश्वष्टान्वरो लाजाञ्ज्ञूर्षकोणेन चैव हि । अभ्यारमं ब्रहुया-त्तृणीमिति यज्ञविदां मतम् ॥ ४३॥ यदि वद्धे शिखे स्यातां कल्यकावरयोरपि। मत्यूचं च शिखे बद्धा तूष्णीं वरस्य मोचयेत्।।४४।। इष इत्यादिभिर्मन्त्रेरीश्चान्यां चालयेद्रभूद् । गत्वा पदानि सप्ताथ संयोज्य शिरसी च ते ॥ ४५ ॥ कुम्भस्य सक्षित्नं सिश्चेद्रभन्नेः शिरसोः स्वयम् । सौभाग्यजननीं देवीं स्मृत्वा दाक्षायणीं शिवाम् ॥ ४६ ॥ अतः स्विष्टकृदादि स्याद्धोमशेष समापयेत् । अहःशेषं च तिष्ठेतां मौनेनैव तु दंपती ॥४।॥।

१ ख. ° ज्या स्रीकृ ° । २ ख. "स्तइवीस्तमा । ३ ख. "दा छ्रवि । पु ° ।

धुषं चारुन्थतीं हङ्घा विसृजेतामुभौ वचः । पतिपुत्रवती चाऽऽश्वर्गास्तयोर्द्धाययोर चितम् ॥ ४८॥ अनेन विधिनोत्पन्नो विवाहाग्निरिति स्मृतः । स एव स्यादज्ञाल्य इति यज्ञविदो विदुः ॥ ४९ ॥ दिवा वा यदि वा रात्रो कन्यादानं विधीयते । तृद्धानीयेव होमं तु क्र्योद्वैवाहिकं च हि ॥ ५० ॥

( इति विवाहहोमः । )

वध्वा सह गृहं गच्छेदादायाप्तिं तमग्रतः । सूत्रोक्तविधिना चेह प्रियामुदां प्रवेशयेतु ॥ ५१ ॥ प्रतिष्ठाप्यानलं कुर्याचक्षुष्यन्तं च पूर्ववत् । ऋग्भिश्र जुहुयादाज्यमानः प्रजां चतसृभिः ॥ ५२ ॥ समज्जन्त्वेतया प्राह्य द्धि तस्यै प्रयच्छति । अनुक्ति हृद्ये तस्या दध्नाऽलाभे घृतं चं तत् ॥ ५३ ॥ मन्त्रलीपादि होमान्तं कृत्वा स्विष्ट-कुदादिकम् । हुत्वा व्याहातिभिश्रात्र पत्नीं वामे समानयेत् ॥ ५४ ॥ नवोडामानयै-त्पत्नीं बामं वामं त इत्यूचा । वाममद्येत्यूचा चैके ततः पूर्णमसीति च ॥ ५५॥ यदि कालवशात्कर्तुं पृथग्घोमद्वयं न चेत् । द्वयमप्येककाले वा कर्तव्यं कर्म केचन ॥ ५६ ॥ कुम्भस्य जलसिक्तान्तं कृत्वा सर्वे तदादितः । पत्यृचं जुकुवादाज्यमानः प्रजां चतस्रभिः ॥ ५७ ॥ समञ्जन्तिवति चाऽऽर्भ्य सर्वै पूर्ववदाचरेत् । स्वस्थानी-यवधूं वामे पूर्णमस्यादिकं चरेत् ॥ ५८ ॥ रात्रावहानि वा दानं कन्यायाः स्वीकृतं यदा । तदानीमेव होमः स्याद्विवाहस्य च सिद्धये ॥५९॥ यावत्सप्तपदीमध्ये विवाहो नैव\_सिध्यति । सद्योऽतो होममिच्छान्ति सन्तः सायमुपासनम् ॥ ६० ॥ विवाह-श्रेऋवेद्वात्रौ सार्थयामद्वयादधः । तदैवोपासनं कुर्यात्केचिद्वह्यविदो विदुः ॥ ६१ ॥ नित्यहोंमे तु कालः स्यादात्री नाडीनवात्मकः । द्विगुणः स्याद्विवाहे तु प्रवदन्ति महर्षयः !! ६२ ॥ दंपती नियमेनैव ब्रह्मचर्यव्रतेन तु । वैवाहिकगृहे तौ च निवसेतां चतुर्दिनम् ॥ ६३ ॥ चतुर्थी(र्थ)त्रिदिव(न)स्यान्ते यामे वा चैव दंपती । जमाम्रहे-श्वरी नत्वा वंशदानं पदापयेत् ॥ ६४ ॥ भोजनं शयनं स्नानं तथैकत्रीपवैशनम् । गृहप्रवेशपर्यन्तं दंपत्योमुनयो विदुः ॥ ६५ ॥ वध्वा सह वरो गच्छेत्स्बगृहं पश्चमै दिने । गृह्योक्तविधिना चैव देशधर्मेण वाऽपि च ॥ ६६ ॥ नान्दीश्राद्धं द्विजः क्यां-त्स्वास्तिव।चनपूर्वकम् । गृहमवेशमारभ्य पितर्थपि च जीवाति ॥ ६७ ॥ स जीवत्पि-तुको नान्दीश्राद्धं चेत्कुरुते द्विजः । पितुश्रेव पितृणां तु भवदन्ति मृहर्षयः ॥ ६८ ॥ प्रथमोद्दाहपर्यन्तं पुत्रस्यैव कियासु च । नान्दिशाखं पिता क्रुपीदत ऊर्घ्वं सुतः स्वयम् ।। ६९ ।। चत्वारो ब्राह्मणा दैवे पित्र्ये चाष्टादश स्मृताः । नान्दीश्रादं बदम्स्येके मुनयः पश्च वाडिप च ॥ ७० ॥

<sup>-</sup> आशोशब्दश्वात्र अप्त्रत्ययान्तो बोध्य ।

१ ख. चरेत्। म°। २ ख. ° संसोत च्।

विवाहे चोपनयने गर्भाधानादिके तथा। अन्वाधाने रातं विमान्भोजयेद्दक्षिणान्वितान् ॥ ७१ ॥ विवाहोत्सवयज्ञेषु दैवे पित्रये च कर्मणि । मारब्धे सूतकं नास्ति प्रवद्षित महर्षयः ॥ ७२ ॥ मारम्भकर्मणश्चेव क्रियापारम्भकस्य च । क्रियावसानपर्यन्तं न तस्याऽऽज्ञीचिम्ब्यते ॥ ७३ ॥ मारम्भो वरणं यज्ञे संकल्पो व्रत्सत्त्रयोः । नान्दीश्राद्धं विवाहादौ श्राद्धं पाकपरिक्रिया ॥ ७४ ॥ नान्दीश्राद्धं कृते चैव बिवाहे चोत्सवादिषु । न कुर्यादुपवासं च च्छन्दसां वै तपोव्रतम् ॥ ७५ ॥ अपस्यव्यं स्वधाश्राद्धं नदीस्नानं श्रवेक्षणम् । वर्जयेत्तर्पणं चैव देवकोत्थापनावि ॥ ७६ ॥ नान्दीश्राद्धं कृते मोहाच्छाद्धं प्रत्याब्दिकादिकम् । सिपण्डः कुरुते यश्रेदपमृत्युं व्रजेद्ध्रवम् ॥ ७७ ॥ अलाभे सुमुद्द्तस्य विघ्न यः कुरुते यदि । स्वधया तु विवाहस्य न स पश्येच्छुभं कचित् ॥ ७८ ॥ क्रवाम चरते यस्तु यज्ञस्योद्वाहकस्य च । यात्रा-याश्चेब धर्मस्य स याति नरकं ध्रुवम् ॥ ७९ ॥ ऊढाया दुहितुश्चानं नाद्याद्विमः कथंचन । अज्ञानाद्यदि सुद्धीत नरकं प्रतिपद्यते ॥ ८० ॥

इत्याश्वलायनस्मृतौ विवाहप्रकरणम् ॥ १९ ॥

( अथ पत्नीकुमारोपवेशनप्रकरणम् १६ )

संस्कार्यः पुरुषो वाऽपि स्त्री वा दक्षिणतो भवेत्। संस्कारकस्तु सर्वत्र तिष्ठेदुत्तरतः सदा।।१॥ धर्मकार्येषु सर्वेषु व्रतोद्यापनशान्तिषु । वामे स्त्री दक्षिणे कर्ता स्थालीपाके तथैव च ॥ २ ॥ मार्जने चाभिषेके च कन्यापुत्रविवाहके । आशीर्वचनकाले च पत्नी स्यादुत्तरे सदा ॥ ३ ॥ विच्छिन्नवाह्निसंधाने कन्यादाने वरार्चने । नवोदाप्र- वेशे पत्नी दक्षिणे स्वयम्रत्तरे ॥४॥ आरभ्याऽऽधानकं कर्म यावन्मौङ्जीनिबन्धनम् । कर्ता स्यादुत्तरे तावत्पत्नी पुत्रस्य दक्षिणे ॥ ५ ॥ पत्नीं विना न तत्कुर्यात्सं- स्कारं कर्म यच्छिशोः । पत्न्यां चैव त जीवन्त्यां विधिरेष उदाहृतः ॥ ६ ॥

इत्याश्वलायनस्मृतौ पत्नीकुमारोपवेशन[प्रकरण]म् ॥ १६ ॥

अथाधिकारिनियमप्रकरणम् १७)

सुतसंस्कारकर्माणि पिता कुर्यात्सभार्यकः । तदभावेऽधिकारी च कुर्यादेव स

<sup>\*</sup> एतद्वचनं न विद्यते ख पुस्तके।

१ क, "यामार"। २ ख "वासश्च च्छ"।

चापि हि ॥ १ ॥ पिता यस्य मृतश्रेत्स्याद्धिकारी पितामहः । तद्भावे तु वै भ्राता पितृव्यो गोत्रजो गुरुः ॥ २ ॥ त्रतबन्धे विवाहे च कन्यायाश्रापि वै तथा । सपत्नीको वाऽपत्नीकः सोऽधिकारी भवेदिह ॥ ३ ॥ संस्कार्यस्य च वै यस्य यदि माता विपद्यते । पर्तनीं विनेति नियमः सिद्धिश्रैवात्र नोच्यते ॥ ४ ॥ गृहस्थो ब्रह्म-चारी वा योऽधिकारी स एव हि । संस्कुर्यादथ वा तत्र बाह्मणो ब्रह्मसंभवम् ॥५॥

इत्याश्वलायनस्मृतावधिकाारैनियम[प्रकरण]म् ॥ १७ ॥

( अथ नान्दीश्राद्धे पितुप्रकरणम् १८ )

\* अथ नान्दीश्राद्धपूर्वककर्माण्याह। आधाने पुँसि सीमन्ते जातनामाने निष्क्रमे। अन्नप्राशनके चौले तथा चैवोपनायने ॥ १ ॥ ततश्चैव महामाम्नि तथैव च महावते । अथोपनिषद्गोदाने समावर्तनकेषु च ॥२॥ विवाहे नियतं नान्दीश्राद्धमेतेषु शस्यते । मवेशं च नवोढायाः स्वस्तिवाचनपूर्वकम् ॥ ३ ॥ अन्यान्यत्र वदन्त्येके नान्हीश्राद्धं महर्षयः । यागे च प्रथमे वेदस्वीकारे च महामखे ॥ ४ ॥ मातुवर्गादितः क्रुर्यात्पतु-र्मातामहस्य च । नवैते पितरो दृद्धिश्राद्धे सद्भिरुदीरितम् ॥ ५ ॥ कन्यादाने च द्वद्धौ च प्रितामहपूर्वकम् । नाम संकीर्तयेद्विद्वांस्तचावरोहणं(ण)क्रमात् ॥ ६ ॥

इति नान्दीश्राद्धे पितरः [ तृशकरणम् ] ॥ १८ ॥

( अथ विवाहहोमोपरिवर्ज्यप्रकरणम् १९ )

नान्दीश्राद्धे कृते यावदेवकोत्थापनं भवेत । ब्रह्मयज्ञश्च वै श्राद्धं वेदाध्ययनभेव च ॥ १ ॥ शवेक्षणं स्वधाकारं स्पश्चकेशनिक्वन्तनम् । सीमातिक्रमणं चैव श्राद्धभोजन-मेव च ।। २ ।। न कुर्याच्छ्रभकर्ता च सपिण्डा अपि चैव हि । यस्तु वै कुरुते मोहा-दशुभं स च वै लभेत् ॥ ३ ॥ विवाहे चोपनयने कृते चौले सुतस्य च । त्यजीत्प-ण्डांस्तिलाञ्श्राद्धे करकं चाब्दमध्यतः ॥ ४ ॥ मातापित्रोर्मृताहे च गयाश्राद्धे महा-लये । दद्यात्पिण्डान्कृतोद्वाहः श्राद्धेष्वन्येषु वर्जयेत् ॥ ५ ॥ नान्दीश्राद्धे कृते विम-स्तथा चैव तु पैतृके । प्रेतित्पण्डे पदत्ते तु नैव कुर्यादुपोषणम् ॥ ६ ॥

इति विवाह्होमोप्रिवर्ज्य[प्रकरण]म् ॥ १९ ॥

<sup>\*</sup> इंदं गर्धमधिकमिव भाति।

( अथ प्रेतकर्मविधिप्रकरणम् २० )

मेतकर्मीरसः प्रतः पित्रोः क्रुयीद्यथाविधि । तद्भावेऽधिकारी स्यात्सपिण्हो धांक्र्यगीत्रजः ॥ १ ॥ याम्ये चैव तु विषस्य शिरः कृत्वा मृतस्य च । प्राच्यां वाऽथ दहेदेष विधिः स्याद्बह्वृचस्य तु ॥ २ ॥ दहनादि सपिण्डान्तं कुर्याज्ज्ये-सह । ज्येष्ठश्रेत्संनिधौ न स्यात्कुर्यात्तदनुजोऽपि वा ॥३॥ ईषद्वस्तावृतं मेतं शिखासूत्रसमन्वितम् । दहेन्मन्त्रविधानेन नैव नग्नं कदाचन ॥ ४ ॥ श्रंपीं अहानि केसी स्थावी दद्यादिमिमीरसः । सर्व क्र्योत्सिपिण्डान्तं नान्योऽन्यं द्(न्य-इ)हॅर्न विना ॥ ५ ॥ स्वगोत्रो वाडन्यगोत्रो वा यदि स्त्री यदि वा पुमान् । प्रथमेड-हानै यी दद्यात्स दशाहं संमापयेत् ॥ ६ ॥ अपुत्रश्चेनमृतस्यै(श्वे)वं विधिकक्तो मह-षेया । दाहं पुत्रवतः कुर्यात्पुत्रः स्या(त्रश्रे)त्संनिधी भवेत् ॥ ७ ॥ पुत्रं विनाऽप्तिदीऽ-न्यश्रेदसगोत्रो यदा भवेत्। कुर्यादशाहमाश्रीचं स चापि हि सपिण्डवत्॥ ८॥ पुत्राभावेडिशदः क्र्योत्सक्छं पेतकर्भ चै । तस्मात्पुत्रवतोऽन्यश्चेद्विना दाहाग्निसंचयम् ॥ ९ ॥ अस्थिसंचयनाद्द्वीग्क्येष्ठश्चेदागतः सुतः । वासो धृत्वाऽऽदितः कर्म ज्येष्ठः कुर्याचथानिधि ॥ १० ॥ अस्थिसंयचानादुर्ध्व ज्येष्ठश्चेवाऽऽगतोऽपि चेत् । कुर्याद-मिनदः पुत्रो दशाहान्तं स कर्म च ॥ ११ ॥ संस्कृतस्यानुमन्त्रेण येन केनापि चैव हि। संस्कुर्याच पुनः भेतं तिलाङ्काँजा(झल्या)दिकं चरेत् ॥ १२ ॥ नवश्राद्धानि वै पश्च विषमाहेषु पश्चमु । दशाहाभ्यन्तरे कुर्युर्वहवृचाश्चेव याजुषाः ॥ १३ ॥ अती-सार्भक्किन्पिण्डान्दरवा चैव तदादितः। अथ वाऽऽचाह्निकं सर्व ज्येष्टः कुर्याद्यशाविभि भ १४। कियमाणे सुते पित्रोः मेतकमीणि तूरतः । दशाहाम्यन्तरे पुत्रस्तयाऽ-न्यत्र स्थितो यदि ॥१५॥ श्रुतस्थाने सुतः कुर्यात्सकल प्रेतकर्म च । पोडशं च सपिण्डं च दहनारिथिकियां विना ।।१६॥ नैच तत्र शवोत्पत्तिर्दर्भग्रन्थिविधीयते । तैस्याम-वाञ्जलि द्धारेशाहान्तं यथाविधि ॥ १७॥ दम्धस्य विधिना चान्तर्दशाहानि कृतानि चेतु । मेतकमीण्ययेकस्मिन्कुयीत्सर्वाणि वै दिने ॥ १८ ॥

१ ख. श्रीदाहधेर्रस्पुत्री । १ खं. घ । साम्यपुत्रवतो नधे । ३ ख. तत्स्यो यो वाडन्तरं दः।

समाप्य तु दशाहान्तं सकलं प्रेतकर्म च । अपरेद्युस्ततः कुर्यात्षोडशं च सापिण्ड-नम् ॥ १९ ॥ पुत्रः पौत्रः प्रपौत्रः स्त्री भ्राता तज्जश्च दत्तकः । मेतकार्येऽधिकारी स्यात्पूर्वाभावेऽय गोत्रजः ॥ २० ॥ कृत्वाऽऽदौ वपनं स्नानं शुद्धाम्बरधरः श्रुचिः । र्धृत्वा चैवाऽऽदिकं(मं)वासः पेतकार्यं समाचरेत् ॥ २१ ॥ पेतकर्म द्विजः कुर्याद्गोत्र-नामपुरःसरम् । बहृष्टचो विधिनाऽनेन तत्तन्मन्त्रेण चैव हि ॥ २२ ॥ मौञ्जीबन्धन-काले च वताचरणकर्मसु । यज्ञे च मरणे पित्रोर्गयायां क्षीरमिष्यते ॥ २३ ॥ सपि-ण्डमरणे चैव पुत्रजन्मनि वै तथा । स्नानं नैमित्तिकं शस्तं प्रवदन्ति महर्षयः ॥२४॥ सपिण्डमरणे स्नायादुदक्यां च प्रसूतिकाम् । इत्युक्तो मुनिभिश्वेव सर्ववर्णेष्वय विधिः ॥२५॥कस्यापि मुक्तिः पेतत्वाद्वषोत्सर्गे विना न हि। स्त्रीणां चैव दृषोत्सर्गे कुर्यादेका-दशेऽहनि ।। २६ ।। द्रषोत्सर्ग विना प्रेतः पिशाचत्वान मुच्यते । पुमांश्राप्यथ वा नारी विधवा सधवाऽपि वा ॥ २७ ॥ एकोहिष्टविधानेन कुर्योच्छाद्धानि षोडश । ततो रुद्रगणाख्यानि वस्वाख्यानि तथैव च॥२८॥ धर्माख्यं चैव षट्त्रिंशच्छ्राद्धान्येकाद-शेऽहानि । कुर्याद्विधिवदेतानि द्वादशाहे सपिण्डनम् ॥ २९ ॥ यावन्न कियते पित्रो-दीहादि प्रेतकर्म च । संध्यामात्रं विना कर्म नान्यत्क्र्यात्कदाचन ॥ ३० ॥ ऊर्ध्वे मेतइशाहाचेत्पितुः स्यादहनं यदि । दहनाहस्तदारभ्य पुत्राणां दशरात्रकम् ॥ ३१ ॥ विना पुत्रवतोऽन्येषामाशौचं त्रिदिनं भवेत् । पाग्न्यादीनां तु नैव स्यात्कर्तुः स्याद्भा-हिणोऽपि च ।। ३२ ॥ पितृत्व च प्रयातस्य श्रूयते मरणं पितुः । श्रवणादिदशाह र क्षान्त्रेचं मुनरो विदुः ॥ ३३ ॥ सपिण्डीकरणं पित्रोर्भवेत्कालान्तरेऽपि चेत् । म अन्यपि वै कुर्यान्मासिका।ने यथाविधि ॥ ३४ ॥ कालप्राप्तानि चान्यानि कु-त्थ अवत्सरे । न कुर्योद्धत्सरादूर्ध्व पवदन्ति महर्षयः ॥ ३५ ॥ प्रपितामहपर्यनुतं नकरदेव सुतादयः । सपिण्डीकरणं कुर्युस्तदूर्ध्वं न हि सर्वथा ॥ ३६ ॥ पितुः सिन-ण्डनं कुर्याचिभिः ।पतामहादिभिः । तदेव हि भवेच्छस्तं प्रवदन्ति मनीषिणः॥३७॥ पिता विपद्यते चैव विद्यमाने पितामहे। तत्र देयास्त्रयः पिण्डाः प्रपितामहपूर्वकाः॥३८ पिण्डौ दत्त्वा तु द्वावेव पितुः पितामहस्य च। ततस्तु तित्पतुश्चेकं पेतस्यैकं विधीयते॥३९॥ त्रयाणामापे पिण्डानामेकेनापि सपिण्डने । पितृत्वमश्चते त्रेत इति धर्मी व्यवस्थि-तः ॥ ४० ॥ पितामहस्तथा वाऽपि विद्यते प्रपितामहः । तृतीयस्थव ते देयास्त्रयः पिण्डाः सपिण्डने ॥ ४१ ॥ मेतश्र पितरश्रैव विद्यन्तेऽपि त्रयो यदि । षोडशश्राद्धपः र्यन्तं कुर्वात्सर्वे यथाविधि ॥ ४२ ॥ पितृंणां मध्य एकश्रेन्म्रियते चेत्सपिण्डनम्(१)।

९ ख कृत्सा। २ ख. °र्गड्गाया। ३ क °र्ध्वमन्तर्दशा°। ४ स °ित्पताचैव प्रे°।।

सेह कुर्यात्तदाऽने(न्ये)न नान्यथा मुनयो विदुः ॥ ४३ ॥ सिष्डीकरणं न स्याद्या-वन्नोपनयादिकम् । अब्दादूर्ध्वं न दुष्येत केचिदाहुर्ऋतुत्रयात् ॥ ४४ ॥ निषेधो सु-निभिः प्रोक्तः सिपण्डानयन च हि। चौलोपनयनादौ चेन्नाधिकारः सुतस्य च॥४५॥ यथा पितुस्तथा मातुः सपिण्डीकरणे विधिः । स यथा स्यादपुत्रायाः पत्या सह स-पिण्डने ॥ ४६ ॥ पुत्रेषु विद्यमानेषु दूरतः शेतसारिक्रयाम् । असपिण्डः सपिण्डो वा न कुर्याद्दहन विना ॥ ४७ ॥ जीवत्स्वेव हि पुत्रेषु प्रेतश्राद्धानि यानि च । स्तेहेन वाऽर्थलाभेन कुरुतेऽन्यो दृथा भवेत् ॥४८॥ येन केनापि पुत्रेण कृतं चेदौरसं(सो)न चेत् । सपिण्डीकरणे चैव शरतं स्यान्मुनयो विदुः ॥ ४९ ॥ पितुः पुत्रेण चैकेन पि-ण्डसंयोजने कृते। पनः संयोजनं तस्य न कुर्योद्दरगः सुतः ॥ ५० ॥ येन केन विना पुत्रं मेतकर्म कृत यदि । पुत्रः कुर्यात्पुनः सर्वे विना दाहास्थिसंचयम् ॥५१॥ चाण्डालेन हतो विमः षडब्देनैव क्रुध्मित। यदि तेन शवं स्पृष्टं तद्धेनैव शुध्यति ॥५२॥ शवं चैव स्पृशेच्छ्द्रो यदि चापि प्रमादतः । आप्नुयाच्छु द्धिमब्देन वहम(म)ब्दत्रयेण च ॥ ५३ ॥ प्रायश्चित्तं विधायाऽऽदी दहेल्थेतं यथावि।धि । अन्यथा कुरुते यस्तु स च गच्छेदघोगतिम् ॥५४॥ खट्टोपर्यन्तिरक्षे वा विश्रश्चेन्मृत्युमाप्नुयात्।तस्याब्दमाच-रेदेकं तेन पूतो भवेत्तथा ॥ ५५ ॥ भायश्चित्तं विना यग्तु क्रिय(कुरु)ते दहनाकि-याम् । निष्फलं पेतकार्य स्याद्ववन्त्येत्रं महर्षयः ॥ ५६ ॥ कर्त्ते चेदस्थिसंस्कारं ममाः दाम हि शक्यते। अस्थिशुद्धिकरान्मन्त्रान्धृत्वा दर्भानुदीरयेत् ॥ ५७ ॥ दग्धस्य वि-धिनाऽशीति(स्थीनि) भावयित्वा जलं क्षिपेत्। तिलाञ्जल्यादिकं सर्वे कुर्यात्मेतस्य कर्म च ॥ ५८ ॥ साग्निकं सथवां चैय दहेदीपासनाग्निना । विधुरं विधवां अधाचा-रिणं च कुशाग्रिना ॥ ५९ ॥ पत्नी वाऽथ पतिर्घा स्यानमृत्युकाले न संनिधौ । प्रायश्चित्तेन सद्योऽग्रिमुल्पाद्य तेन संदहेतु ॥ ६० ॥ प्रायाश्च-त्तविधिनींक्तो यत्र स्याद्रश्चकर्मणि । चतुर्गृहीतेनाऽऽज्येन होमन्याह्रतिभिश्च हि ॥ ६१ ॥ दर्शमारभ्य शुक्के स्यान्मृतश्रोपासनाहुतीः । चतुश्रतुस्तिलैः सद्यो जुहुया-त्तिदिनाविध ।। ६२ ॥ कृष्णे मृताहमारभ्य दर्शाविध तदाहुतीः । हुत्वा स्यात्पूर्वव-त्कर्ती दहेदौपासनाभिना ॥ ६३ ॥ निधनं च सहात्मेनं दंपत्योधितयोश्च हि । बास-नामिशिलाचित्तिचतुश्रैकेन मन्त्रणम् ( ? ) ॥ ६४ ॥ तिलोदकं तथा पिण्डाभवश्राद्धं पृथवपृथक् । अस्थिशुद्धिविनात्सर्ग एक एव भवेदद्वयोः ॥ ६५ ॥ षोडशं च सिपण्डं च तथा मासानुमासिकम् । एकस्मिनेव काले तु तयोः कार्य पृथवपृथक् ॥ ६६ ॥

१ ख. स तत्कृतुकदा° । २ ख. °ण्डानाय° । ३ ख. अथान्यत्क्रह° ।

भत्री सह मृता नारी सह तेन सिपण्डनम् । द्विधा कृत्वा त्रिधा चैकं द्वितीयं च त्रिया तथा ।। ६७ ॥ भागांस्त्रीन्मथमे पिण्डे पितृणां सह योजयेत् । संयोजयेत्तथा भागान्मातृपिण्डैः सहान्तरान् ॥ ६८ ॥ सपिण्डीकरणाद्ध्वै क्रमात्पित्रादयस्त्रयः । मात्रादयस्तथा तिस्रः श्राद्धकर्मसु चैव हि ॥ ६९ ॥ सहानुमृतयोः पित्रोः श्राद्धे चैव क्षयाहके । शाकपाकादिकं चानं तयोः क्रुर्यात्पृथकपृथक् ॥ ७० ॥ यदि कर्तुं न शक्येत कालातीतभयादि । अन्नपात्रं पृथक्कुर्यादिति वेदविदो विदुः ॥ ७१ ॥ एकमेव भवेदत्र प्रायश्चित्तं तिलोदकम् । एकस्मिन्नेव काले तु द्विजः स्तुतिप्रदक्षि-णम् ॥ ७२ ॥ विश्वदेवादिकं सर्वमर्चयन्तु पृथकपृथक् । पितुरादौ ततो मातुः कुर्यात्संकल्पपूर्वकम् ॥ ७३ ॥ अमा चाप्यष्टकापे ( प ) क्षमनुक्रान्तियुगादयः । वैधुः तिश्र व्यतीपातः श्राद्धकालाः प्रकीर्तिताः ॥ ७४ ॥ गजच्छायोपरागादि श्रोत्रिया-गमनं च हि। नवधान्यफलोत्पत्तिरन्यश्रालभ्ययोगता ॥ ७५ ॥ नैमित्तिका इमे शोक्ताः श्राद्धकाला महर्षिभिः। शक्तितः कुरुते श्राद्धं स याति परमां गतिम् ॥ ७६॥ महानदीषु सर्वासु पुण्यतीर्थासु ( र्थेषु ) चैव हि । श्राद्धं विधीयते तच नैमित्तिकसु-दाइतम् ॥ ७७ ॥ पुत्रवर्गादिकामेष्टिस्तत्तत्काले विधीयते । पश्चम्यां प्रोष्टपद्यादि वर्षतीं चैव वार्षिकम् ॥ ७८ ॥ नित्यं नैमित्तिकं काम्यं यत्र कामप्रचोदितम् । स्तके मृतके चैव नैव कुर्यात्कथंचन ॥ ७९ ॥ सूतकं मृतकं चैव पुत्रादीनां च संनिधी। त्रिदिनं पक्षिणी चाथ सद्य इत्यनुवर्तते ॥ ८० ॥ स्मृतितस्तु न जानी यादितरेषां महर्षिणाम् । दशाहं तावदाशींचं सापिण्डचमनुवर्तते ॥ ८१ ॥ भवेत्त-दृध्वेमेकाइं तत्पश्चात्रनानतः शुचिः । पित्रादयस्त्रयश्चैवं तथा तत्पूर्वजास्त्रयः ॥ ८२ ॥ सप्तमः स्यात्स्वयं चैव तत्सापिडचं बुधैः स्मृतम् । सापिण्डचं चो( सो )दकं चैव सगोत्रं तच वै कमात् ॥ ८३ ॥ एकैकं सप्तकं चैकं साविण्डचकग्रदाहतम् ॥ ८४ ॥ सपिण्डानां तथाऽऽशौचं संनिधौ स्याद्यथोदितम् । दूरतस्थाद्विजानीयादेशकालान्त-रादिष ॥ ८५ ॥ मासत्रये त्रिरात्रं स्यात्वण्मासं पक्षिणी भवेत । अहस्तु नवमादर्वी-गृध्वे स्नानेन शुध्यति ॥ ८६ ॥ पर्वतश्च (स्य) महानद्या व्यवधानं भवेद्यादि । त्रिश्वद्योजनदूरं वा सद्यः स्नानेन शुध्यति ॥ ८७ ॥ यत्र वाऽपि श्रुतं पित्रोर्भरणं दुरतोऽथ वा । भवेदशाहमाशौचं पुत्राणामेव निश्चितम् ॥ ८८ ॥ संनिधौ सोदका-भीचं भवेश स्यादसंनिधी। अतश्राजुपनीतस्य मृत (ता) शीचं न हि क्रचित्।। ८९॥

दीक्षितश्चा (स्याऽऽ)ऽऽहिताग्नि (ग्ने) श्र स्वाध्यायनिरतस्य च । वृतस्याऽऽमन्त्रि-तस्येह नाशौच विद्यते कचित् ॥ ९० ॥ संप्रक्षालितपादस्य श्राद्धे विषस्य चैव हि । गृहानुत्रजपर्यन्तं न तस्याशौचिमिष्याति (ते)॥९१॥ बन्धं त (ग) तस्य विषस्य नित्य-शौर (च) पद (र) स्य च। सदा चैवाऽऽत्मानिष्ठस्य नाशौच विद्यते कचित् ॥ ९२ ॥

इत्याश्वलायनस्मृतौ प्रेतकर्मानिधिप्रकरणम् ॥ २० ॥

( अथ लोके निन्धप्रकरणम् २१ )

क्रियाहीनस्य पूर्वस्य पराधीनस्य नित्यशः। नीचसेवारतस्यैतस्त (वं स) दाऽ-शौचं तदोच्यते ॥ १ ॥ सदाचारपरिश्वष्टो विमस्यै ( श्रे ) व भवेद्यदि । कर्मश्रष्टः स विज्ञेयो निन्चकर्मरतः सदा ॥ २ ॥ माहिषेयश्च वैकुण्ठो वृषलेयश्च गोलकः । निन्दाश्च ते हि लोके स्युः कथं जातीस्तदो (तिरथो) च्यते ॥ ३ ॥ महिषी सोच्यते भार्या भगेनार्जीत या धनम् । तस्यां यो जायते पुत्रो माहिषेयः सुतः स्मृतः ॥ ४ ॥ रजस्वला च या कन्या यदि स्यादिववाहिता । वृषली वार्षलेयः स्याज्ञातस्तस्यां स्य ( स ) चैव हि ॥ ५ ॥ विवाहितामसंयोगां मोहाचेदुद्वहेद्द्विजः । भूयन्तीमुद्वतीं चाभिगोमयेनानुलेपयेत् (१)॥ ६॥ सूत्रमशंवरादीनि परिहृत्याभि-वेचयेत्। पह्नवैः पश्चिमिर्गव्यैः पावमानीभिरेव च (१)॥ ७॥ पायश्चित्तं विधा-तन्यं क्रश्मा ( प्मा ) ण्डं होममाचरेत् । पुनस्तामुद्रहेत्योक्तां विधिवत्पूर्वजः पतिः ॥८॥ सभोगात्पूर्व एव स्यादुक्तोऽयं मुनिभिविधिः । त्रात्यस्तोमं जपेद्न्यः प्रायश्चित्तपुरः-सरम् ॥९॥ अर्ध्व चेत्पतिसंयोगो जायते तां परित्यजेत् । संतानश्रेद्भवेत्तस्यां निन्धः स्यात्पतितः पतिः ॥१०॥ अज्ञातश्र द्विजो यस्त विधवासद्वहेद्यदि । परित्यज्य च वै तां चं प्रायश्चित्तं समाचरेत् ॥ ११ ॥ अब्दमेकं विधायाऽऽदाववकीर्ण(णि) व्रतं चरेत् । पुत्रश्चेज्ञायते तस्यामेको गोलक उच्यते ॥ १३ ॥ विधवायाः सुतस्यै(श्रे)व गोलकः कुण्ड इत्यथ। त्रयश्चेव हि निन्द्याः स्युः सर्वधर्मबहिष्कुताः॥ १३ ॥ संस्कार्य(यौ)विधिः वचोक्तं(को)मुानाभः कुण्डगोलको । युगान्तरे समर्थः(धर्मः) स्यात्कली निन्छ इति स्मृतः ॥ १४ ॥

परिव(वि) त्यां सुतः कुण्डो व्यभिचारसमुद्भवः । गोलको विधवायां च निषिद्धः स्यात्कलौ समृतः ॥ ११५ ॥ वार्षलेयश्च वै कुण्डो गोलकः शूद्रयोनिजः । तज्जश्वापि हि निन्धः स्युर्माहिषेयश्च विप्रजः ॥ ११६ ॥ एभिः सह वसेदेषां याजनं कुरुतेऽथ वा । वित्तमेषां द्विजो यस्तु भुङ्क्ते सोऽपि हि तत्समः ॥ ११७ ॥ एतेषां याजनं यस्तु ब्राह्मणः कुरुते यदि । स याति नरकं घोरं यावदिन्द्राश्चतुर्दश्च ॥ ११८ ॥ अदिजानां चाध्ययन याजनं च प्रतिग्रहम् । ब्राह्मणो नैव गृह्णीयादिति प्राहुर्मुनीन्थराः ॥ ११९ ॥

इति[आश्वलायनस्मृतौ]लोके निन्द्यप्रकरणम् ॥ २१ ॥

( अथ वर्णधर्मप्रकरणम् २२ )

सर्वेषां चैव वर्णानामुत्तमो ब्राह्मणो यतः । क्षेत्रस्य(क्षस्त्रतु) पालयोद्विनं वित्राज्ञान प्रतिपालकः ॥ १ ॥ सेवां चैव तु विषस्य शृद्धः कुर्याद्यथोदितम् । सर्वेषां चापि वै मान्यो वेदविद्द्विज एव हि ।। २ ।। यजनादीनि कर्माणि कुर्यादहरहर्द्विजः । धर्मोऽयं द्विजवर्यस्य परमानन्ददायकः ॥ ३ ॥ रणे धीरो भवेत्स्रची(च्रो)जयाद्राज्यं च वैरिणः पालयेद्वाह्मणान्सम्यक्परं तेनैव जेष्याति ॥ ४ ॥ शूद्रः कुर्याद्द्विजस्यैव सेवामेव कुर्षि तथा । सुखं तेन लभेशूनं पवदन्ति महर्षयः ॥ ५॥ ब्राह्मणः क्षञ्चियो वाडपि स्वध-र्मेणानुवर्तयेत् । नाऽऽचरेत्परधर्मे च धर्मनाशाय चाऽऽत्मनः ॥ ६॥ स्नानेन च बहिः शुद्धिरात्मज्ञानेन चान्तरा । सत्कर्मणा द्विजः शुद्धः सर्वकर्मसु चैव हि ॥ ७॥ स्वधर्मनियतो विमः कुरुते पातकं यदि । स्वधर्मेणैव शुद्धेन(ध्येत) नान्यथा शुचिता-मियात ॥ ८ ॥ न स्पृशन्तीह पापानि ब्राह्मणं वेदपारगम् । कदाचित्कुरुते मोहा-त्पद्मपत्रे यथा जलम् ॥ ९ ॥ अशुचि वै स्पृशेतस्त्रातः कर्मकाले कविद्द्विजः । प्रक्षा-लिताङ् घ्रिराचम्य कर्म कर्तुमथाईति ॥ १० ॥ जूम्भकारविकारः स्यात्क्षुत्वाऽधो-वातनिर्मितः । श्लेष्मोत्सारो भवेत्कर्मकाळे चाभ्यज्य शुध्यति (!) ॥ ११ ॥ न च तस्या(स्मा)दधोवायुः कर्मकाले द्विजस्य यत् । कृत्वा शौचं द्विराचम्य शिष्टं कर्म समापयेत ॥ १२ ॥ उदक्यां सृतिकां चैव पतितं शवमन्त्यजम् । श्वकाकरासभान्स्पृष्टा सवासा जलमाविशेत :॥ १३ ॥ तत्स्पृष्टिनः स्पृशेद्यस्तु स्नानं तस्य विधीयते । तदृध्वी तु समाचम्य व्यवहारे शुचिः स्मृतः ॥ १४ ॥ उच्छिष्टस्पर्शनं चेत्स्यादश्रतो याजकस्य च । अस्रं पात्रस्थमश्रीयान्नान्यदद्यात्कथंचन ॥ १५ ॥

कुरुते व्रतमङ्गं यो द्विजंश्रेव विशेषतः। स गच्छेष्मरकं चाऽऽग्रु मवदन्ति महर्षयः ।। १६ ॥ वेदाविद्द्विजहस्तेन सेवां (वा)संगृह (ह्य)ते यदि । न तस्य वर्धते धर्मः श्रीरायुः क्षीयते ध्रुवम् ॥ १७ ॥ यस्य कस्य नरो यस्तु व्रते निष्ठुरभाषणम् । द्विजस्येह विशेषं च स च गच्छेदधोगतिम् ॥१८॥ कुरुते योऽपमानं च ब्राह्मणस्य विशेषतः । तस्याऽऽयुः क्षीयते नूनमायुर्छक्ष्मीश्र संततिः ॥ १९ ॥ उच्चालयोपविष्ठस्य मा(ष्टः स्यान्मा)न्यानां पुरतो यदि । गच्छेत्स विपदं नूनामिह चामुत्र चैव हि ॥ २० ॥ पर्वेवार्चको विशस्तदधीनो भवेद्यदि । मासत्रयं तदकाशी जीवञ्जूदत्वमाप्नुयात्॥२१॥ यश्र कर्मपिरित्यागी पराधीनस्तथेव च । अधीतोऽपि द्विजश्रेव स च शूद्रसमो भवेत् ॥ २२ ॥ अनधीत्य द्विजो वेदानन्यत्र कुरुते श्रमम् । स जीवन्नेव शूद्रत्वमाश्रु गच्छिति सान्वयः ॥२३॥ संतुष्टो येन केनाह (पि)सदाचारपरायणः। पराधीनो द्विजो न स्यात्स तरेद्भवसागरम् ॥ २४ ॥

इत्याश्वरुायनधर्मशास्त्रे वर्णधर्मप्रकरणम् ॥ २२ ॥

(श्राद्धप्रकरणम् २३)

अथ चैव द्विजः कुर्याच्छ्रादं पित्रोमृते इहिन । तत्पार्वणविधानेन पितृयद्गः स जच्यते ॥ १ ॥ होमं कृत्वाऽथ पूर्वेद्यः सायं विपानिमन्त्रयेत् । प्रातश्रेत्तान्परेद्युर्वी श्राद्धाहे वेदपारगान् ॥ २ ॥ प्रातरौपासनाग्रेस्तु श्राद्धपाकार्थमुल्मुकम् । नीत्वाऽत्रं सकलं कृत्वा पुनः संमीलयेदुभौ ।। ३ ॥ ततो म(मा) ध्याह्मिकं स्नानं कृत्वा संध्यामुपास्य च निमन्त्रितान्समाहूय क्रमादेविपतृद्निद्ध तृदि )जान् ॥ ४ ॥ प्राणानायम्य संकरूप श्राद्धार्थमनुवेदयेत । कुशाक्षतातिलैर्युक्तं जलपात्रे प्रपूर्य च ॥ ५ ॥ आत्मनश्रीव शुद्धर्थर्थे द्रव्यस्य गृहशुद्धये । द्विजैः सह पठेत्सूक्तं प्रायश्चित्तार्थमेव हि ॥ ६ ॥ नतं सूक्तं शुचीवोऽग्निः शुचित्रततमश्च हि । अ उदम इत्यथैतोनु त्रयो मन्त्राः क्रमेण तु ॥ ७ ॥ केचिद्यज्ञविदो ज्ञात्वा सूक्तानि कथयन्ति हि । पुरुषं चास्य वामस्य ममाग्ने वर्च इत्यथ ॥ ८ ॥ सौम्यं च वैष्णवं रुद्रं पावमान्यमथापि वा । ऋग्मिश्र पावमानीभिर्जलं चैवाभिमन्त्रयेत् ॥ ९ ॥ श्राद्धोपयोगिक द्रव्यमप्रकं पक्रमेव वा । सर्व चैव स्मरेद्धि( रान्वि )ष्णुं जलेन प्रोक्षयेचरम् ॥ १०॥ ततः संस्तूय तान्विमान्समस्तेतिपठन्ययेत् । पुरतश्चार्पयेत्तेषां हिरण्यं सक्कृशं च हि ॥११॥ लब्धा(ब्ध्वा८८)ज्ञामपसन्येन श्राद्धं कर्तुं पितुर्भम। आचम्यासून्नियम्याथ द्धात्संकल्प्य वै क्षणम् ॥ १२ ॥ देवानां क्षालयंत्पादौ मण्डले चतुरस्रके । पितृणां वर्तुकं( ले )चैव माङ्गणे रविदीपके ॥ १३ ॥ ईशान्यां त्वाचमेत्कर्ता देवाः प्राच्यामधोत्तरे । पित्तरश्च पिनत्राणि स्वस्वस्थाने स्यजेदथ ॥ १४ ॥ आचम्य गृहमागत्य ब्राह्मणानुपवेद्ययेत् ।

इत आरभ्य कथयन्ति हीत्यन्तप्रन्यो न विद्यते ख. पुस्तके ।

१ क. ° युद्यते । २ ख. ° स्तेसूक्तपाठयेत् । पु ° ।

पाङ्गुखौ द्वा उदवैसंस्थौ पानसंस्थांस्तीनुदङ्गुखान् ॥१५॥ निरुध्य प्रकिरेद्वायुं तिलाः त्रिर्ऋतिकोणतः । पठनपहतामन्त्रमसन्येन चाष्ट्सु ॥१६॥ पितृणां पुरतः सिश्चे<del>जा</del>लं पटसुदीरताम् । सन्येन पुरतो देवे गायत्र्या चैवमेव हि ॥ १७॥ श्राद्धकाले गर्या ध्यात्वा ध्यात्वा देवं गदाधरम् । वस्वादींश्च पितृन्ध्यात्वा ततः श्राद्धं समाचरेत् ॥१८॥ देवानामासनं दद्यातक्षणे चाऽऽवाहयेदथ । क्रुशाञ्शिरासि देवानां विश्वे देवास इत्यृचा ॥ १९ ॥ विश्वे देवाः सक्तन्मन्त्रमुचार्य प्रोक्षयेद्भवम् । अर्घ्यार्थे चाऽऽसाद्येद्द्रे पात्रे दैवे कुशान्विते ॥ २०॥ आगच्छन्तु महाभागा विश्वे देवा महाबलाः । ये चात्र विहिताः श्राद्धे सावधाना भवन्तु ते ॥ २१ ॥ पूर्वाग्रैः( ग्र )दैविके पात्रे दक्षि णाग्रं तु पैतृके( कम् )। अधश्रोपरि पात्राणां क्वशान्दैवे च पैतृके ॥२२॥ गायत्र्यां प्रोक्षयेरपात्रे कृत्वा तान्निक्षिपेद्यवान् ॥ २३ ॥ यवोऽसि धान्यराजो वा वाहणी मधुसंयुतः । निर्णोदः सर्वेपापानां पवित्रमृषिभिः समृतम् ॥ २४ ॥ गन्धाक्षतकुवां-श्रेव क्षिपेदर्घ्य निवेदयेत् । या दिव्या इति मन्त्रेण हस्ते हस्तं पिघापयेत् ॥ २५ ॥ निद्ध्यादर्घ्यात्रेषु देवानामॅभिसंमुखे । पितृणामर्घ्यात्राणि तानि वै पै(पि)तृसंमुखे ॥ २६ ॥ देवाची दक्षिणाँदि स्यात्पादजान्वंसमूर्धनि । शिरौंसजानुपादेषु वामाङ्गा-दिषु पैतुके ॥ २७ ॥ अर्चतानेन मन्त्रेण गन्धादिभिरथार्चयेत । युवासुवासामन्त्रेण दद्यादाच्छादनं ततः ॥ २८ ॥ यथोक्तिविधिना देवान्समभ्यच्यं तदाज्ञया । पितृणा-मर्चनं कुर्याद्पसन्येन चैव हि ॥ २९ ॥ आसनं च क्षणं दत्त्वा पितृनावाहयेदथ । जज्ञन्तस्त्वेति मन्त्रेण प्रति पितर्गमण्यथ (ते ) ॥ ३०॥ आयन्तु न इमं मन्त्रमुचन रेत्सकृदेव हि । सब्येन प्रोक्ष्य गायञ्या पात्रान्यु( ण्यु )त्तानि कारयेत् ॥ ३१ ॥ क्षिप्त्वा तिळानपः पूर्य शं नो देवीं समुचरेत् । पुनस्तेषु च पात्रेषु तिळोऽसीत्यावपे-त्तिलान् ॥ ३२ ॥ गन्धपुष्पकुशादीनि क्षिप्त्वा चैव तु पूर्ववत् । स्वधाऽध्ये इति ब्याचिः सन्येन तु निवेदयेत् ॥ ३३ ॥ सन्यं कृत्वा गृहीतेन पाणिना दक्षिणेन तु । दद्यात्पितरिदं तेऽर्घ्यं या दिन्यामन्त्रमुचरेत् ॥ ३४ ॥ एवं पितामहे चैव तथैष प्रापितामहे । दत्त्वाऽर्घ्ये सैछिलं दद्यात्पुनिस्तिषु करेषु च ॥ ३५ ॥ पात्रद्वयं( य )-कृतं तोयं पितृपात्रे प्रसिच्य च।पात्रस्थं पुत्रकामी चेन्मुखं तद् (तेना )नुलेपयेत्॥३६॥

१ स. 'क्सस्थास्रीक्षोदइमुसान्द्रिजान्। नि । २ स. 'येरपक्षी स्नुत्वा तानि क्षि'। ३ स. 'स्तं व मार्चये'। ४ स. 'मिर्सं'। ५ स. 'णादेर्था पाद'। ६ स. सतिलं'।

पितृभ्यः स्थानमसीति न्युब्जं वोत्तानमेत्र वा । तृतीयं पिहितं क्रुयोदुत्ता-नोपरि भाजनम् ॥ ३७ ॥ स्थापितं प्रथमं षात्रं तत्स्थानं न हि चालयेत् । जलसे-चनपर्यन्तं पिण्डदानं पुनश्र हि ॥ ३८ ॥ पितृपाणिष्वपो दद्यादपसन्येन वै ततः । नमी व इति मन्त्रेण पितृंश्रैवार्चयेत्तिछै: ॥ ३९ ॥ गन्धादिभिः समभ्यच्ये पितृपूजां समापयेत् । मण्डलानि समानानि कारयेद्देवपूर्वकम् ॥ ४० ॥ दैवे तु चतुरस्रे तु ततो दृत्तानि पैतृके । प्रमाणं मण्डलस्याक्तं यावत्पात्रमितं भवेत् ॥ ४१॥ अन्तर्धाय कुशांस्तेषु प्रक्षिपेच यवांस्तिलान् । पात्राण्यासादयेत्तेषु हेमरोप्यमयानि च ॥ ४२ ॥ तदभावे तु पर्णानि कद्रयानि शुभानि च। परिस्तरेत्कुशाद्येश्व पात्राणि पितृपूर्वकष्॥४३॥ पितृयज्ञचरोरन्नमादायाक्तं घृतेन तु । अअग्नौ करिष्य इत्येतान्पृष्ट्वोक्तः क्रियतामिति॥४४॥ न भवेत्पितृयज्ञश्रेदृह्यामी पचनं भवेत् । अम्रीकरणहोमं तु कुर्यादै।पासनानले ॥४५॥ गृह्यामी पचनं पिण्डं पितृयज्ञो न चैव हि । अमीकरणं गृह्यामी न कुर्यादिति केचन॥४६॥ कालद्वयेऽपि कुरुते नित्यहोमं द्विजो यदि । स चाप्रौकरणं कुर्यात्पातहींमो विधी-यते ॥ ४७ ॥ गृह्याग्निर्यस्य चेन स्यात्तस्याग्नौकरणं कथम् । श्राद्धार्थमन्नमादाय जुहु-यात्पितृपाणिषु ॥४८॥ संगृह्याऽऽहुतिमेकां च घृताभ्यक्तां विगृह्य च।सोमायेति तु म-न्त्राभ्यां जुहुयात्कुश्वपाणिना ॥ ४९ ॥ स्त्रुवेण चाऽऽज्यमादाय तदभावेऽथ वा कुशैः। पितृणामेव पात्राणि तूष्णीमेवाभिघारयेत्.॥ ५०॥ अत्रं पाणिहुतं यच निद्ध्यात्तत्स भाजने । गत्वाउन्यत्र समाचम्य पुनश्चोपविशेदथ ॥ ५१ ॥ देवपात्रादितश्चाऽऽज्यं सन्येनैवाभिघारयेत् । मूर्घीनमिति मन्त्रेण सर्वपात्राणि चैव हि ॥ ५२ ॥ आमास्वि त्यादिकान्मन्त्रान्ध्वयमेव जपन्न हि (पेद्य)। पत्नी चाष्यय वा पुत्रः शिष्यो वा परिवेषयेत् ।। ५३ ॥ असं च पायसं मक्ष्यमाज्यं च न्यञ्जन।दिकम् । दद्यादेवाऽऽ-दितः सर्वे सूपमन्ते च पैतृके ॥ ५४ ॥ पात्रस्थं प्रोक्षयेदन्नं गायत्र्या चाभिमन्त्र्य च । पाणिभ्यां भाजनं घृत्वा पृथ्वी ते पात्रमुचरेत् ॥५५॥ इदं विष्णुरनेनात्रे द्विजाङ्गुष्ठं निवेद(श)यत्। स्वाहादितः समुचार्य गयाया दत्तमस्त्विति ॥५६॥ ये देवास इमं मनत्र-मुचार्याथ च पैतृके । संपोक्ष्य पूर्ववचानं प्राचीनावीत्यतः परम् ॥ ५७ ॥ परिविष्टेषु चाकेषु हुतकेषं निधाय च । दद्यादकं पितृभ्योअपि पूर्ववित्पतृनामभिः ॥ ५८ ॥ ये चेहोति च वै मन्त्रं समुच्चार्य ततः परम्। देवांस्तुत्वा पितृंश्चेव ब्रह्मानेष्ठानमुनीश्वरान्॥५९॥ परिवेषे च(षेचन)पर्यन्तं कारियत्वा यथाविधि । स्मृत्वा इरिहरौ चैव पितृणां मुक्तिहेतवे

<sup>\*</sup> इत आरम्य भनेदित्यन्तं न ख. पुस्तके।

देवान्पितृन्समुद्दिश्य ऋियमाणं हि कर्म यत् । पितृणां मुक्तये सर्वे ब्रह्मणे विनिवेद-येत् ॥ ६० ॥ न्यूनं चैवातिरिक्तं च मन्त्रादीनां भवेद्यदि । तद्दोषपरिहारार्थं गायत्रीं समुदीरयेत् ॥ ६१ ॥ तत्तश्रैवापसव्येन मधु वाता जपेदथ । आपोश्चनार्थमुदकं पितृ-पूर्व निवेदयेत् ॥ ६२ ॥ ईशानादिपदं स्तुत्वा तिष्ठस्नुदङ्मुखश्च हि । दैवे पिच्ये समु चार्य तत्सचामृतमस्त्विति ॥ ६३ ॥ निनयेत्सिछिछं चैव द्विजानां पुरतो जलम् । मीयतामिति मन्त्रेण पितृरूपी जनार्दनः ॥ ६४ ॥ अमृतोपस्तरणमसीत्युक्त्वा मन्त्रं पिबेज्जलम् । प्राणाहुतिं च गृह्णीयात्क्रमान्मन्त्रेश्च पश्चभिः ॥ ६५ ॥ नासदासीति सूक्तानि भुञ्जानाञ्श्रावयद्द्जान् । कुणुष्वेत्यादिसूक्तानि राक्षोघ्नानि च पश्च वै ।। ६६ ।। अग्निमीळेऽनुवाकश्च पितृस्तुतिग्रुदीरताम् । पवित्राणि च सूक्तानि याबद्वाह्मणभोजनम् ॥६७॥ इच्छातृप्तेषु विषेषु गायत्रीं समुदीरयेत्। तृप्ताः स्थ इति तान्पृष्टा ह्यपसन्येन पतुके ॥६८॥ मध्वक्षिति मन्त्रं वै मधुसंपन्नमित्यय । पृथग्भुक्त-वतो विप्रानन्नं पिण्डार्थेमुद्धरेत्॥६९॥ तान्पृच्छेदन्न(थ) संपन्नं शेषं किं क्रियतामिति। लब्ध्वा चैषामनुज्ञां च सहेष्टेर्भुञ्ज(ज्य)तामिति +।। ७० ॥ उच्छिष्टपुरतो भूमो जल-दर्भीस्तिल्लान्क्षिपेत् । \*ये अग्निद्ग्धामन्त्रेण सर्वामं किंचिद्वत्क्षिपेत् ॥ ७१ ॥ उत्तरा-चमनात्पूर्व पिण्डदानं विधीयते । ऊर्ध्व वा केचिदिच्छन्ति तच संकल्पपूर्वकम् ॥७२॥ आग्नेयमवणे रेखां छिखेदपहता इति । तामभ्युक्ष्य जलेनाथ क्रशानास्तीर्य तच तु ॥ ७३ ॥ अपस्तत्रापसन्येन शुन्धतामिति सेचयेत् । तत्र पिण्डत्रयं दद्याद्ये च त्वा पितृपूर्वकम् ॥ ७४ ॥ अत्रेति चानुमन्डयाथ यैथोव(थावद्व)र्तयेदुदक् । आमदक्षिणमा-वर्त्ये कुर्याद्वायुनिरोधनम् ॥ ७५ ॥ पुनश्चाऽऽवर्तयेत्तद्वदमी मदन्त चैव हि । भक्षयेच चरोः श्रेषमाघ्रायेदिति केचन ॥ ७६ ॥ उपवीती समाचम्य प्राचीनावीत्यतः परम् । पिण्डोपरि जलं सिश्चेच्छुन्धन्तामिति पूर्ववत् ॥ ७७ ॥ अभ्यङ्क्ष्वेति च वै तैलं दद्याद-ङ्क्षेति चाञ्चनम् । नामसंबन्धगोत्रादि समुचार्य यथाक्रमम् ॥ ७८ ॥ एतद्र इति मन्त्रेण प्रतिपिण्डं वरं शुभम् । सन्येन चार्चयेत्पिण्डान्गन्धपुष्पाक्षतादिभिः ॥ ७९॥ धूपं दीपं च नैवेद्यं ताम्बूछं चैव दक्षिणाम् । दत्त्वा तिष्ठन्नुपस्तुयात्त्राचीनावीतिना ततः ॥ ८० ॥ नमो व इति मन्त्रो वै मनश्रेव पठेदिति । मनोन्विति त्रिभिर्मन्त्रैः किंचित्पिडान्प्रवाहथेत् ॥ ८१ ॥ परेतनेति मन्त्रं वै जपेत्पिण्डान्तिके ततः । औपा-

<sup>+</sup> इतः परमेतद्धे ख पुस्तके-"तामभ्युक्य नलेनाय कुशानास्तीर्थ तच तु " इति । \* एतद्धे न विद्यते ख. पुस्तके ।

सनान्तिके गत्वा जपेदग्रेतमित्युचम् ॥ ८२ ॥ पिण्डं तं प्राश्च येत्पत्नीं पुत्रार्थी मध्यमं हि चेत्। आधत्तोति च मन्त्रेण धत्ते गर्भ कुमारकम् ॥ ८३ ॥ नो चेदतिप्रणीतेऽमावप्सु वा तान्सिपद्य । पिण्डमाज्ञनपक्षे तु विश्लेषः कथ्यतेऽधुना ॥ ८४ ॥ तार्वेश्न माज्ञयेत्पिण्डं न हि श्राद्धविसर्जनम् । पिण्डपक्षेपणं चाग्रावप्सु चापि तथैव हि ॥ ८५ ॥ पिण्डदानं च वे श्राद्धे यत्र कुत्रापे वा भवेत्। गयायां च कृतं मन्वा ह्यात्मैनिति निवेदयेत्।।८६॥ मक्षास्त्रितकरान्विमानाचान्तानुपवेशयत्। जलदर्भाक्षतान्दस्वा तथैव पैतृके तिलान् ॥ ८७ ॥ तत्पाणिष्वक्षतान्द्रचाँ ततो विमाशिषो भवेत् । स्वस्तीत्युक्त्वा मया दत्तं आद्धमक्षयमस्त्विति ॥ ८८ ॥ दक्षिणां च ततो द्द्याद्यथाविभवसारतः । दक्षिणारः हितं यश तच्छाद्धं निष्फलं भवेत् ॥८९॥ चालयित्वा तु पात्राणि स्वस्तीत्युक्तवाऽ-क्षतांस्तिलान् । तत्तत्स्थाने क्षिपेदेषु पिकरेदन्नमप्यथ ॥ ९० ॥ असंस्कृतेति वै पिच्ये दैवे चासोमपा इति । दक्षिणां च ततो दत्त्वा पितृसंतुष्टिहतवे ॥ ९१ ॥ विस्रजेत्पि-तृपात्रस्यं पिण्डानां पुरतो जलम् । स्वधोच्यतामनेनैव ततः पिण्डान्समुखरेत् ॥९२॥ वाजे वाजेऽथ मन्त्रेण क्रुयीच्छ्राद्धविसर्जनम् । सन्यमंसं पितृणां च देवानां दक्षिणं स्पृशेत् ॥ ९३ ॥ पठेदु बैरिमं मन्त्रमामा वाजस्य वैव हि । पद्क्षिणत्रयं कुर्वनभुक्ततः पितृसेवितान् ॥ ९४ ॥ जलमर्चनपात्रस्थान्विसृजेदक्षतादिकान् । पुरतस्तेन पुत्राः स्थु-र्याति ब्रह्मपदं च हि ॥ ९५ ॥ ब्रह्मत्वं च प्रयातेभ्यो गृह्णीयादाशिषः शुभाः। भवत्मसादतो भूयाद्धनधान्यादिक मम ॥ ९६ ॥ दातारो नोऽभिवर्धन्तां वेदाः संत-तिरेव नः । श्रद्धा च नो मा व्यममद्भा धे( दे )यं च नोऽस्त्वित ॥ ९७॥ अनं च नो बहु भवेदातिथींश्र लभेगां, । राचितारश्र नः सन्तु मा च याचिष्म कंचन ॥ ९८ ॥ ततो विपास्तथैवेति पतिवचनमादराद् । घ पदं निर्दिशेयुस्ते ब्राह्म-्णाश्चेव नःपदे । ९९ ॥ स्वादुवं सदं इत्युनत्वा मन्त्रानुन्धः पठेदथ । दक्षिणाभिमु-खस्तिष्ठेद्विमाणां पुरतश्च हि ॥ १०० ॥ इहैवेति पठेन्मन्त्रं भुक्तवद्भिद्विजैः सह। संतुष्टा आशिषो दशुर्शक्तिमुक्तिमदाः शुभाः ॥ १०१ ॥ आयुः मजां धनं विद्यां स्वर्ग मोलं सुखानि च । प्रयच्छन्तु तथा राज्यं भीता नृणां पितामहाः ॥ १०२ ॥ तेभ्यश्रेवाऽऽशिषो लब्ध्वा नमस्कुर्योद्विजांस्तथा । अभ्यज्याऽऽज्य द्विजानां च पादा-न्मक्षाळयेत्क्रमात् ॥ १०३ ॥ अद्य मे सफलं जन्म भवत्पादाञ्जवन्दनात् । अद्य मे वंश्वजाः सर्वे याता वोऽनुग्रहादिवम् ॥ १०४ ॥

१ ख "बन्तं प्रा"। २ ख "पि भावयंत्। ग"। ३ ख "त्मिनि निवे"। ४ ख, "स्वा यथा"। ५ ख. केष्वम"। ६ ख. "क्षतान्पितृ"। ७ ख, "इक्षिणादि"।

ताम्बूछं च ततो द्याद्यथाविभवसारतः । कुलाङ्कालिपुटो भूत्वा प्रार्थयेत्ताननेन च\*
॥ १०५ ॥ पत्रशाकादिदानेन क्रेशिता यूपमीहशाः । तत्क्रेशजातं चित्तानु विस्मृत्य सन्तुमईथ ॥ १०६ ॥ विसष्टसहशा यूपं सूर्यपर्वसमा तिथिः । आसनादि नमस्कारो भंवत्सत्कार एव हि ॥१०७॥ यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयक्षक्रियादिषु । न्यूनं संपूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम् ॥ १०८ ॥ मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं द्विजोत्तमाः । श्राद्धं भवति संपूर्ण प्रसादाद्भवता मम ॥१०९॥ अनेन पितृयक्षेन प्रीयतां भगवानिह । सया भक्त्या कृतं सर्व तत्सद्भक्षार्पणं भवेत् ॥ ११० ॥ विसष्टासस्ततो देवा विसष्टश्च जपेदिमौ । पितृस्तुतिकरां गाथामिद पितृभ्य एव च ॥ १११ ॥ मन्त्राक्र्याच्यात् । ११२ ॥ इत्येतान्संतुष्टाः पितरो गृहे । दत्त्वाऽभीष्टफलं कर्तुं (तुः ) प्रयान्तीदमनुत्तमम् ॥ ११२ ॥ अनेन विधिना चैव यः श्राद्धं कुरुते द्विजः । भुक्त्वेह सकलान्कामान्सोऽपि सायुज्यमायुयात् ॥ ११३ ॥

इस्याधलायनधर्मशास्त्रे श्राद्धप्रकरणम् ॥ २३ ॥

(अब श्राद्धोपयोगिप्रकरणम् २४)

पितृपद्ममकृत्वा तु पित्रोरेकाब्दिकं यदि। यज्ञान्यः कुरुते पश्च स याति नरकं ध्रुवम् ॥ १ ॥ कुरुते ब्रह्मयज्ञं च श्राद्धात्पूर्वं मृतेऽहानि। निराज्ञाः पितरस्तस्य श्राद्धान्नं न लभन्ति ते ॥ २ ॥ तर्पणं कुरुते पित्रोः श्राद्धात्पूर्वं मृतेऽहानि। निराज्ञाः पितरस्तस्य स च गच्छेदधोगतिम् ॥ ३ ॥ कुर्यात्पश्च महायज्ञात्रिष्टत्ते श्राद्धकर्मणि। पित्रोराब्दिक एवाऽऽहुराचार्याः ज्ञौनकादयः ॥ ४ ॥ अनिप्रको यदा ज्येष्टः कानिष्टः साग्निको यदि । अग्नौकरणहोमं तु ज्येष्टः कुर्यात्कथंचन ॥ ५ ॥ कानिष्टस्य च गृष्धा- ग्रावमाकरणहोमकम् । तदाज्ञयाऽग्रजः कुर्यादिति केचिद्ददन्ति हि ॥ ६ ॥ संख्ष्टा भ्रातरो यत्र श्राद्धे स्युर्यदि चैव हि । तत्रायं मुनिभिः शोक्तो विधिर्नेवान्यथा भवेत् ॥ ७ ॥ बह्द्रचो ब्रह्मचारी वा तथैवानिभकोऽपि वा । अग्नौकरणहोमारूपं कुर्या-चैव पितुः परे ॥ ८ ॥

अइत उत्तरमेतदर्थ ख. पुस्तके—" ततो विप्रास्तथैवेति प्रतिवचनमादरात् " इति ।

पञ्चै( अ ) वा स्युर्द्विजाः शस्ता द्वौ च पित्रोर्मृतेऽहनि । द्वौ दैवेऽथ त्रयः पित्र्य एकैको वोभयत्र तु ॥९॥ चत्वारश्चेद्द्विजाः श्राद्धे दैवे चैको भवेत्तदा । त्रयः पित्र्ये भवन्त्येके बदन्त्येव हि संकटे ॥ १० ॥ अथ वाऽपि त्रयो वाऽपि एकः स्यात्पि तुषु त्रिषु । द्वौ दैवे चैव तु स्यातां विमावेके वदन्ति हि ॥ ११ ॥ द्वितीयाऽऽ-वाहने षष्ठी संकल्पे चाऽऽसने क्षणे। चतुर्थ्याच्छादने चान्ने शेषाः संबुद्धयः स्मृताः ॥ १२ ॥ अन्नदाने विशेषः स्यात्संबुद्धिः प्रथमाऽथ वा । अन्ते( न्ये ) चैव चतुर्थी तु वदन्त्येके महर्षयः ॥ १३ ॥ देवानामासनं दद्याद्दक्षिणे चाऽऽविकं कुशान । कुत्वा द्विगुणभुग्नांस्तान्वितृणां वाम एव हि ॥ १४ ॥ वित्रान्निमन्त्रयेच्छ्रादे वह्द-चान्वेदपारगान् । तदभावे तु चैवान्यशाखिनो वाऽपि चैव हि ॥ १५ ॥ मन्त्रेश्वेव स्वशाखोक्तैः कर्म कुर्याद्यशाविधि । अन्यथा कर्महानिः स्याद्धहृवृचानामयं विधिः ॥ १६ ॥ कर्मणां याजुषादीनां स्वस्वशाखा न विद्यते । ऋक्शाखाविहितं कर्म समानं सर्वज्ञाखिनाम् ॥ १७ बद्दृचानां तु यत्कर्म यदि स्यादन्यज्ञाखया । पुनश्रैवापि तत्कर्म क्रुयौद्धद्वचशाखया ॥ १८ ॥ हित्वा स्वस्य द्विजो वेदं यस्त्वधीते परस्य तु । शाखारण्डः स विज्ञेयः सर्वकर्मबहिष्क्रतः ॥ १९ ॥ रोगादिरहितो विमो धर्मज्ञो वेदपारगः । भुङ्जीयादमलं श्राद्धे साग्निकः पुत्रवानिष ॥ २० ॥ पितृंमानेव भुर्ज्जीयास्त्राद्धिमन्दुक्षये द्विजः । तृप्ताः स्युः पितरस्तेन दाता स्वर्गमवाप्नुयात् ॥ २१॥ श्राद्धकर्ता न भुज्जीयात्परश्राद्धे विधुक्षये । भुङ्के चेत्पितरो यान्ति दाता भोक्ताऽ-प्यथोगतिम् ॥ २२ ॥ दर्शेष्टि(शीष्ट)कान्यतीपातो(ता) वैधृतिश्र महालयः । युगाश्र मनवः श्राद्धकालाः संक्रान्तयस्तथा ॥ २३ ॥ गजच्छायोपरागश्च षष्टी या किपिला तथा । अर्थोदयादयश्रेव श्राद्धकालाः स्मृता बुधैः ॥ २४ ॥ संभूते च नवे धान्ये श्रोत्रिये गृहमागते। आचार्याः केचिदिच्छन्ति श्राद्धं तीर्थे च सर्वदा।। २५॥ श्राद्ध-कालेषु सर्वेषु कुर्याच्छ्राछं च शक्तितः । विशेषतो मृताहे तु पित्रोश्चैव विधीयते ॥ २६ ॥ मोहान कुरुते श्राद्धं मातापित्रोर्मृतेऽहनि । निराज्ञाः पितरो यान्ति दुर्गति चापि वै सुतः ॥ २७ ॥ अज्ञानाद्वा प्रमादाद्वा यो मृताहमतिक्रमेत् । स याति नरकं घोर यावदाभूतसंष्ठवम् ॥ २८ ॥ अतिक्रमं(मो) मृताहस्य दोषः स्यात्सूतकं विना । न कुर्याच्छ्राद्धमाशीचे पवदन्ति महर्षः ॥ २९ ॥ आचरेद्विधिव-

च्छाद्धं मातापित्रोर्भृतेऽहिन । पितरस्तेन तृष्यान्त गच्छन्ति पद्युत्तमम्। ३०॥सदाचार-परो विन्नः कृपाद्धः श्राद्धकृत्तथा । आत्मिनिष्ठोऽर्थकोकेषु तारयेत्तरित स्वयम्॥३१॥॥ इत्याश्वलायनधर्मशास्त्रे श्राद्धोपयोगित्रकरणम् ॥ २४॥

समोप्तयं लघ्वाश्वलायनस्मृतिः।

<sup>\*</sup> इत उत्तरं कानिविद्वचनानि ख. पुस्तक उपलभ्यन्ते—" श्राद्धभृष्ट्विजपक्षा च यो सुक्षे श्राद्धकृद्द्विजः । स याति नरकं घोर पितरो यान्त्यधोगितम् । निर्वर्त्य विधिवष्क्राद्धं दर्शादिषु सुगादिषु । रहेः
सह द्विजो सुक्षे स याति परमा गतिम् । ब्राह्मणः कुरुते कर्म श्रुतिस्मृत्युपपादितम् । स तदेत्तारयत्यन्यान्यवदन्ति महर्षयः । न कुर्योत्कर्मणो लोप न न्यूनं नैत्यकस्य च । उपर(इ)वं विद्या विप्रः कर्मकृत्स्यात्सुरमती ।
कर्म कर्तुमशक्तवेद्यया लोके तु वैदिकम् । कुर्योद्धर्मान्पुराणोक्तानसमर्थोऽभि वैदिके । अनम्यस्तु ये विमान्
स्तेषां श्रेयोऽभिधीयते । व्रतोपवासनियमैर्नानादानैस्तया नृप " इति ।

## ॐ तत्सद्वह्मणे नमः।

# लिखितस्मृतिः।

इष्टापूर्ते तु कर्तव्ये ब्राह्मणेन पयत्नतः। इष्टेन लभते स्वर्गे पूर्ते मोक्षमवाप्तुयात् ॥ १॥ एकाइमपि कर्तव्यं भूमिष्ठमुदक शुभम् । कुलानि तारयेत्सप्त यत्र गौविंतृषी(षा) भवेत् ॥ २ ॥ भूमिदानेन ये छोका गोदानेन च कीर्तिताः । ताछोकान्प्राप्तुया-न्मर्त्यः पादपानां प्ररोपणे ॥ ३ ॥ वापीकृपतडागानि देवतायतनानि च । पतिता-न्युद्धरेद्यस्तु स पूर्तफलमश्चते ॥ ४ ॥ अप्रिहोत्रं तपः सत्यं वेदानां चैव पालनम्। आतिथ्यं वैश्वदेवं च इष्टामित्यभिधीयते ॥ ५ ॥ इष्टापूर्ते द्विजातीनां सामान्यो धर्म उच्यते । अधिकारी भवेच्छूद्रः पूर्ते धर्मे न वैदिके ॥ ६ ॥ यावदस्थि मनुष्यस्य गङ्गातोयेषु तिष्ठति । ताबद्वर्षसहस्राणि स्वर्गछोके महीयते ॥ ७ ॥ देवतानां पितृणां च जले दद्याज्जलाईलीन् । असंस्कृतमृतानां च स्थले द्याज्जलाङ्गलिम् ॥८॥ एका-दशाहे मेतस्य यस्य चोत्सृज्यते दृषः। मुच्यते मेतलोकाचु पितृलोकं स गच्छति॥९॥ एष्टच्या बहवः पुत्रा यद्येकोऽपि गयां व्रजेत् । यजेत चाऽश्वमेधेन नीलं वा दृषमु-त्सृजेत् ॥ १० ॥ वाराणस्यां पविष्टस्तु कदाचित्रिष्कमेद्यदि । इसन्ति तस्य भूतानि अन्योन्यं करताडनैः ॥ ११ ॥ गयाशिरे तु यर्तिकचित्राम्ना पिण्डं तु निर्वपेत् । नर-कस्था दिवं यान्ति स्वर्गस्था मोक्षमाप्नुयुः ॥ १२ ॥ आत्मनो वा परस्यापि गयौक्षे यतस्ततः । यन्नाम्ना पातर्येत्पिण्डं तं नयेह्रहा शाश्वतम् ॥ १३॥ लोहितो यस्तु वर्णेन शङ्कवर्णेखुरः स्मृतः । लाङ्गूलिश्रेंसोश्रेव स वै नीलवृर्षः स्मृतः ॥ १४॥ नवश्रादं त्रिपैक्षं च द्वार्दिशैव तु मासिकम् । पण्मासौ(से) चाऽऽब्दिकं चैव श्राद्धान्येतानि षोडश ॥ १५ ॥ यस्यैतानि न कुर्वीत एको दिष्टानि षोडश । पिशाचत्वं स्थिरं तस्य दत्तैः श्राद्धशतैरपि ।: १६ ।। सपिण्डीकरणाद्ध्वे प्रतिसंव-त्सरं द्विजः । मातापित्रोः पृथक्कुर्यादेकोि इष्टं मृतेऽहनि ॥ १७ ॥ वर्षे वर्षे तु कर्तव्यं मात्रापित्रोस्तु संततम् । अदैवं भोजयेच्छ्राद्धं पिण्डमेकं तु निर्वपेत् ॥ १८ ॥ संका-न्ताबुषरामे ःच संबोत्सवग्रहालये 🕸 निर्वाच्यास्तु त्रयः पिण्डा एकतस्तु क्षयेऽहनि ॥ १९ ६ जा मु को दिष्टं परित्यन्यं यार्वणं कुरुते द्विजः । अकृतं तद्विजानीयात्स मातु-

<sup>, &#</sup>x27; १-क- , तैन-मोक्समाप्तु । १ ख. मू. 'बालिम् । अ' । ३ ख. ग 'याक्षेत्रे य' । ४ ख. म. 'खूर-स्तथा (ल्लू १९५५ ख. , रख्ये '। ६ क. 'वृषस्तु स. । न' । ७ क. ख. ग. त्रिपक्षे । ८ ख. ग. 'दशस्तेव मा'। ९ क. व. 'ण्मासथाऽऽविद'। १० खु. ग्, पर्वण्यपि म' । ११ क. निर्विपत्त यः पिण्डानेक'।

(ता )पितृचातकः ॥ २० ॥ अमावास्या(यां तु ) क्षयो यस्य प्रेतपक्षेऽथ वा यादे। सिपण्डीकरणादुर्ध्व तस्योक्तः पार्वणो विधिः ॥ २१ ॥ त्रिदण्डग्रहणादेव प्रेतंत्वं नैव जायते । अहन्येकादशे प्राप्ते पार्वणं तु विधीयते ॥ २२ ॥ यम्य संवेतस रादवीक्सिपण्डीकरणं ६मृतम् । \* प्रत्यहं तत्सोदकुम्भं दद्यात्संवत्सरं द्विजः पत्या चैकेन कर्तव्यं सपिण्डीकरणं स्त्रियाः ॥ २३ ॥ × पितामहााऽपि तत्त्रस्मिन्सत्येव तु क्षयेऽहनि । तस्यां सत्यां प्रकर्तन्यं तस्याः श्वत्रव्रेति निश्चि तम् ॥ २४ ॥ विवाहे चैव निर्टचे चतुर्थेऽहनि रात्रिषु । एकत्वं सा गता भर्तुः पिण्डे गोत्रे च सूतके ॥ २५ ॥ स्वगोत्राद्भवयते नारी उद्वाहात्सप्तमे पदे । भर्तुगोत्रेण कर्तव्यं (व्या) दानं पिण्डोदकार्कयाः ॥ २६ ॥ द्विमातुः पिण्डदानं तु पिण्डे पिण्डे द्विता-मतः। षण्णां देयास्त्रयः पिण्डा एवं दाता न मुह्यति ॥ २७ ॥ अथ चेन्मन्त्रविद्युक्तः शारीरैः पङ्क्तिदृषणैः । अदृष्यं तं यमः प्राह पङ्क्तिपावन एव सः ॥ २८ ॥ अम्री-करणशेषं तु[ =िवेश्वेदेवादि हूयते । अग्न्यभावे तु विवस्य पाणावेवीपपादयेत् स्रेर्शा यो हामिः स द्विजो विभैर्मन्त्रदर्शिभिरुच्यते ॥ ३०॥ अजस्य दक्षिणे कर्णे पाणी -विमस्य दक्षिणे । रजते च सुवर्णे च नित्यं वसति पावकः ॥ ३१ ॥ ] यत्र यून भदात्रच्यं श्राद्धं कुर्वीत पार्वणम् । तत्र मातामहानां च कर्तव्यमुभयं 'सुदा ॥ दें र ॥ अपुत्रा ये स्मृताः केचित्पुरुषा वा स्त्रियोऽपि वा। एभ्य एव पदात्व्यमेकोहिष्टं न "पार्वणम् ॥ ३३ ॥ यस्मिन्राशिगते सूर्ये विपत्तिः स्याद्विजन्मनः । तस्मिन्नहान कर्तव्यं दानं पिण्डोदकाक्रिया ॥ ३४ ॥ वर्षेष्टद्ध्यभिषेकादि कर्तव्यंमधिके न तुं। अधिमासे तु पूर्व स्याच्छा दुं संवत्सरादिष ॥ ३५ ॥ स एवँ हेर्योदिष्ट स्थ येन क्रेन तु कीमणा। अभिघातान्तरं कार्य तत्रैवाहः कृतं भवेत्(१)।। ३६ ॥ ज्ञालाशी पद्धते शक्षं छौकिके वाथ संशयः । यस्मिकेव पचेदकं तस्मिन्होमो विधीयर्ते ॥ ३७०॥

<sup>\*</sup> एतदर्धे न क घ पुस्तकयोः । × एतद्वचनस्थाने ऽयं पाठः क. घ पुस्तकयोः — 'पितृम्ह्यादि परस्ति-नैन प्रिपतामही " इति । = धनुश्चिह्नान्तर्गतप्रन्यस्थाने ख. ग पुस्तकयोरंथं पाठ — " पिर्तृपात्रे प्रदीप-येत् । प्रतिपाद्ये पितृणा च न दद्याद्वैश्वदेविके । अनिमको यदा विप्रः श्राद्धं क्रोति पार्वणम् " इति ।

<sup>े</sup> ख. ग. °िक्रया। द्वि° । २ क ° नं स्थाप्तिण्डेऽपि° । जि. ैनं मेंतिपण्डेऽपि° । ३ सा. ग. ें खहोसी । ४ ख. ग. ° व्यमभ° । ५ क. व्यमपि तिह्नें। अ° । ६ घ. एवाहोत्तिवृष्ट° । ७ क. ें खहोसी देखा। ५ ख. पचते । ९ ख. °के नापि निल्लाः। य° ।

वैदिके स्रोकिके वाऽपि नित्यं हुत्वा श्वतिन्द्रतः । वैदिके स्वर्गमाप्नोति लौकिके हान्त किलिवपम् ॥ ३८ ॥ अग्री व्याहृतिभिः पूर्वे हुत्वा मन्त्रेस्तु शाकलैः । संवि-भागं तु भूतेभ्यस्ततोऽश्रीयादनप्रिमान् ॥ ३९ ॥ उच्छेषणं तु नोत्तिष्ठेद्यावद्विपविसर्ज-मध् । ततो गृहवलि कुर्यादिति धर्मी व्यवस्थितः ॥ ४० ॥ दभीः कृष्णाजिनं मन्त्रा बाह्यणार्थं विशेषतः। नैते निर्मालयतां यान्ति नियोक्तव्याः पुनः पुनः ॥४१॥पानमाचमनं कुर्योत्कुश्रवाणिः सदा द्विजः। भ्रेक्त्वाऽप्युच्छिष्टतां याति एष एव विधिः स्मृतः॥४२॥ पान आचमने चैव तर्पणे दैविके सदा । कुशहस्तो न दुष्येत यथा पाणिस्तथा कुशः ।। ध्रे ।। धामपाणी कुँ र्व कृत्वा दक्षिणेन उपस्पृशेत् । आच(चा)मन्ति च ये मृहा र्वीधरेणांऽऽचमानित ते ।। ४४ ॥ नीवीमध्येषु ये दभी ब्रह्मसूत्रेषु ये कृताः । पवि-श्रीस्तान्विजानीयाद्यथा कायस्तथा कुशाः ॥ ४५ ॥ पिण्डे कृतास्तु ये दर्भा यैः कृतं पितृतर्पणम् । मुत्रोच्छिष्टपुरीषं च तेषां त्यागो विधीयते ॥ ४६ ॥ दैवपूर्वे तु यच्छ्रा-द्धपर्दैवं चापि यद्भवेत् । ब्रह्मचारी भवेत्तत्र क्रुयीच्छादं तु पैतृकम् ॥ ४७ ॥ मातुः श्राद्धं तु पूर्वं स्यात्पितृणां तदनन्तरम् । ततो मातामहानां च हृद्धौ श्राद्धत्रयं स्मृतम् ॥ ४८ ॥ ऋतुर्देश्रो वसुः सत्यः कोलकामौ धुरिलोचनौ । पुरूरवीर्द्रवाश्रेव विश्वे देवाः मकीर्तिताः ॥ ४९ ॥ आगच्छन्तु महाभागा विश्वे देवा महाबलाः । ये यत्र विहिताः श्राद्धे सावधाना भवन्तु ते ॥ ५० ॥ इष्टिश्राद्धे ऋतुर्दक्षो वसुः सत्यश्र बैदिके। कालैं: कामोऽप्तिकार्येषु काम्येषु धुरिलोचनौ ॥ ५१ ॥ पुरूरवैद्रिवंश्चेव पार्वणेषु नियोजयेत् ॥ ५२ ॥ यस्यास्तु न भवेद्भाता न विज्ञायेत वा पिता । नोपपच्छेत तां प्राज्ञः पुत्रिकींधर्मशङ्करया ॥ ५३ ॥ अस्त्रातुकां प्रदास्यामि तुभ्यं कम्यामळं कृताम् । अस्यां यो जायते पुत्रः स मे पुत्रो भविष्यति ॥ ५४ ॥ मातः भथनतः पिण्डं निर्वपेत्पुत्रिकासुतः । द्वितीयं तु पितुस्तस्यास्तृतीयं तु पितुः पितुः ॥ ५५ ॥ मृत्मयेषु च पात्रेषु श्राद्धे यो भोजयेत्पितृन् । अन्नदाता पुरोधाश्च भोक्ता च नरकं अजेत्॥ ५६॥

१ थं. नोहिंदेशं । २ खं. गं. कैस्ता मोच्छि । ३ ध. तैदिके । ४ ख. ग. कुधान्कृत्वा । ५ ख. ग. कै. शिंदानाव । ५ ख. ग. कै. शिंदानाव । ५ क. स्थिताः । ८ क दीवे च । ९ क. कामकाली । १० फ. बाइपक्षे । ख. ग. बांमाहवा । ११ क. कामकालोऽप्ति । १२ ख. वु अध्वरे धु । १३ ख. ग. बामाहवाक्ष पा । १४ म. काकभे ।

अलाभे मृन्मयं दद्यादतुज्ञातस्तु तैद्धिजैः । घृतेन मोक्षणं कुर्यानमृदः पात्रं पवित्रकम् ॥ ५७ ।। आदं कत्वा परश्राद्धे यस्तु भुद्धीत विह्वलः । पतन्ति पितरस्तस्य छप्त-पिण्डोदकक्रियाः ॥ ५८ ॥ श्राद्धं दस्या च भ्रुक्त्वा च अध्वानं योऽधिगच्छति । भवन्ति पितरस्तस्य तन्मासं पांसुभोजनाः ॥ ५९ ॥ पुनर्भोजनमध्वानं भाराध्ययन-मैथुनम् । दानं प्रतिग्रहं होमं श्राद्धभुक्त्वष्ट वर्जयेत् ॥ ६० ॥ अर्ध्वगामी भवेदन्धः पुर्नभिक्ता च वायसः। कर्मकृष्णायते दासः स्त्रीसङ्गेन च सुकरः॥ ६१॥ दश-कृत्वः पिवेदा( चा )पः सावित्रया चाभिमन्त्रिताः। ततः संध्याम्रपासीत शुध्येत तदनन्तरम् ॥ ६२ ॥ आर्द्रवासास्तु यत्कुर्याद्वहिजीनु च यत्कृतर्भे । तत्सर्वे निष्फर्ल क्वरीज्जपहोमप्रतिग्रहम् ॥ ६३ ॥ चान्द्रायणं नवश्राद्धे पराको मासिके तथा । पक्षत्रये तु कुच्छ्रं स्यात्षण्यासे कुच्छ्रमेव च ॥ ६४ ॥ ऊनाब्दिके त्रिरात्रं स्यादेकाँहः पुनरा-ब्दिके । शावे मासस्तु भुक्तवा वा पादकुच्छ्रो विधीयते ॥ ६५ ॥ सपिविमहतानां च श्रृङ्गिदंष्ट्रिसरीस्रपैः । आत्मनस्त्यागिना चैव श्राद्धभेषा न कारयेत् ॥ ६६ ॥ गोभि-हैतं तथोद्धदं ब्राह्मणेन तु घातितम् । तं स्पर्शयन्ति ये विशा गोजाश्वाश्च भवन्ति ते ॥ ६७ ॥ अग्निदाता तथा चान्ये पाश्चछेदकराश्च ये। तप्तकुच्छ्रेण शुध्यन्ति मनुराह प्रजापाबिः ॥ ६८ ॥ ज्यहमुम्णं षिबेदा( चा )पक्रयहमुम्णं पयः पिबेत् । ज्यहमुम्ण घृतं पीत्वा वायुभक्षो दिनत्रयम् ॥ ६९ ॥ गोभूहिरण्यहरणे स्त्रीणां क्षेत्रगृहस्य च । यमुद्दिश्य त्यजेत्प्राणांस्तमाहुर्श्वह्मघातकम् ॥ ७०॥ उद्यताः सह घावन्ते सर्वे ये शस्त्रपाणयः । यद्ये-होऽपि हनेत्तत्र सर्वे ते त्रह्मघातकाः । ७१ । बहुना कल्वघानानां यद्येको मर्भघातकः । सर्वे ते शुद्धि म(मृ)च्छन्ति स प्रको इक्षयातकः ॥ ०२ ॥ प्रितानं यदा अङ्क्ते अङ्क्त चण्डा अवेक नि। स मालार्ध चरेद्वारे मासं कामकृतन तु ॥ ७३ ॥ यो येन पिततेनैर्व संसर्भ याति मानवः । स तस्येव त्रत कुर्यात्तत्तत (त्संस) गिविद्युद्धये ॥ ७४ ॥ ब्रह्महा( ह) भातिकस्पर्शे रनानं येन विश्रीयते । तेनैवोच्छिष्टसंस्पृष्टः पाजापत्यं समाचरेत् ॥ ७५ ॥ ब्रह्महा च सुरापायी तथैव गुरु-तल्पगः । महान्ति पातकान्याहुस्तत्संसर्गी च पश्चभः ॥ ७६ ॥ स्नेहाद्वा यदि वी स्रोभाद्भयादज्ञानतोऽपि वा । कुर्वन्त्यनुग्रह ये तु तत्पापं ेषु गच्छति ॥७७॥ उच्छि-ष्टोरिछष्टसंस्पृष्टो बन्ह्मणम्तु कटाचन । नन्धणाःकुर्यने मा न विच्येन श्चांचर्मवेत्॥७८॥

१ ख ग 'ण कार्थ मूर्ं। २ क घ 'ध्वना च भ"। ३ क । नभुक्तेन वा । ४ ख. ग घ. "म्। सर्वे तिन्निष्फ"। १ घ. इ. "काहं पु"। ६ ख. ग. तं स्पृशन्ति च य। ७ ख. ग "न्ते यधेको धर्भ-घातकः। ८ ख. ग "व स्पर्शे स्नानं विधी"। ९ क घ. "त्तंराणी च । १० क वा मोहाद्भ"। १९ क-"माचामेन विद्याष्यति । कु"।

कुञ्जवामनष् प )ण्डेषु गद्गदेषु जडेषु च । जात्यन्धे विधरे मूके न दोषः परिवेदने ॥ ७९ ॥ क्लीबे देशान्तरस्थे पतिते पत्रजितेऽपि वा । योगशास्त्राभि-युक्ते च न दोषः परिवेदने ॥ ८० ॥ पूरणे क्रपवापीनां वृक्षच्छेदनपातने । विक्री-णीते अपि हाथं गोवध तस्य निर्दिशेत् ।। ८१ ।। पादेऽङ्गरोमवपनं द्विपादे स्मश्च केवलम् । तृतीये तु शिखावर्ज शिखाछेदश्रतुर्थके ॥ ८२ ॥ चण्डालोदकसंस्पर्शे स्नानं येन विधीयते । तेनैवोच्छिष्टसंस्पृष्टः प्राजापत्यं समाचरेत् ॥ ८३ ॥ चण्डालघटभा-ण्डस्थं यत्तोयं पिवते द्विजः । तत्क्षणात्क्षिपते यस्तु प्राजायत्यं समाचरेत् ॥ ८४ ॥ यदि न क्षिपते तोयं शरीरे तस्य जीवीति । पाजापत्यं न दातव्यं कृच्छूं सांतपनं चरेत् ॥ ८५ ॥ चरेत्सांतपनं विभः भाजापत्यं तु क्षित्रयः । तदर्भे तु चरेद्दैश्यः पादं श्रद्धे तु दापयेत् ॥ ८६ ॥ रजस्वळा यदा स्पृष्टा श्वानसूकरवायसैः । उपोष्य रजनी-मेकां पश्चगव्येन शुध्यार्ते ॥ ८७ ॥ आजानुतः रनानमात्रमानाभेस्तु विशेषतः । अत ऊर्ध्व त्रिरात्रं स्यॉन्मदिरास्पर्शने गर्तम् ॥ ८८ ॥ बालश्रीत दशाहे तु पश्चत्वं यदि गच्छति । सद्य एव विशुध्येत नाधीचं नोदकितया ॥ ८९ ॥ शावसूतक उत्पने सूतकं तु यदा भवेत्। शावेन शुध्यते सूतिर्न सूतिः शावशोधिनी ॥ ९०॥ षष्ठेन शुँध्येतैकाहं पश्चर्म त्व ( इय ) हमेव हु । चतुर्थे अप्तरात्रं स्यात्रिपुरुषं दश्चमेऽहनि ॥९१॥ मरणारब्धमाशीच संयोगो यस्य नाशिभिः । आदाहात्तस्य विश्वेयं यस्य वैतानिको विधिः ॥ ९२ ॥ आममासं घृतं क्षीद्रं स्तेहाश फल्समचाः । अन्त्यभाण्डस्थिता क्षेते निष्क्रान्ताः शुचवः स्मृताः ॥ ९३ । मार्जनी करी (पा ) स्नान इघटोदैकम् । नवाम्भासि तथा चैव हन्ति पुण्यं दिव हत्तः '४ अ अ क पन्यच्छायायां रात्री दर्धिश्रमीषु च । धात्रीफलेषु सर्वित्र अ १६६ तस्ते र मा ९५॥ यत्र यत्र च संकीर्णमात्मानं मन्यते द्विजः । तत्र तत्र तिलैहींमो गायब- क्षतं जपेत ॥ ९६ ॥

> इति लिखितिर्षित्रोक्त वर्मशास्त्रं तमाप्तम् ॥ समाप्तेय लिखितस्मृतिः।

<sup>ी</sup> ख. ग. 'णीत गर्ज चार्श्व । २ क 'र्ज चतुर्थे तु धिखा छिदेत्। च'। ख. ग. 'र्ज चतुर्थे तु शिखावपः। च'। ३ ख. ग. 'दि नोत्धिप्यते। ४ ख ग 'ति। अज्ञानतः। ५ ख. ग. 'स्यातदाथस्य'। ६ ख. मत । ७ क छुध्यत्येका'। ८ ख. 'रे. व्यहंगे'। ९ ख. ग 'रुने दे'। ९० क. 'नि। अदाहार- भ्यमा'। १९ ग 'जसा सक्ते स्ना'। १२ क 'मेषाण्डास्ना'। १३ ख. ग 'दक। न'। १४ ख. ग. 'विषु सक्तु । घा'। १५ इ. सप्तम्यामक'।

## ॐ तत्सद्वह्मणे नमः।

# वसिष्ठस्मृतिः।

(तत्र प्रथमोऽध्याय ।)

अथातः पुरुषनिःश्रेयसार्थे भर्मा नहीता । १ ॥ ज्ञात्वा चानुतिष्ठन्धार्मिकः प्रश्न-स्यतमो भवति लोके, मेत्यँ चँ म्वर्ग लोकं सम जुते ॥ २ ॥ श्रुतिस्मृतिविहितो धर्मः ॥ ३ ॥ तदछामे शिष्टाचारः भवाषासुँ ॥ ४ ॥ शिष्टः धुनरकामातमा ॥ ५ ॥ अगृह्य-माणकारणो धर्मः ॥ ६ ॥ अार्यावर्तः पागार्दै शीत्मत्यकालकवनादुदक्पारियात्राइ-र्सर्वत्र प्रत्येतन्याः ॥ ८ ॥ नं त्वन्ये प्रतिलोमकैत्पर्धर्माणः ॥ ९ ॥ एतदार्यावर्ताम-त्याचक्षते ॥ १० ॥ गङ्गायमुनयोरन्तैरेऽप्येके ॥ ११ ॥ यावद्वां कृष्णमृगो विचरति ताबद्वधैवर्चसमित्यन्ये ॥ १२ ॥ अथापि भार्लात्रेनो निदाने गाथामुदाहरन्ति॥१३॥ पश्चात्सिन्धुर्विहरिणी सूर्यस्योदयनं धुँगः । यावलकृष्णोऽभिघावति तावद्वै ब्रह्मवर्चसम् ॥ १४ ॥ त्रैविद्यद्वद्धा यं ब्रुयुधर्मं धर्मविदो जर्नीः । पवने पावने चैव स धर्मो नात्र संग्रय इति ॥ १५ ॥ देशधर्मजातिधर्मकुलधर्माञ्श्रुत्यभावादब्रवीन्मनुः ॥ १६ ॥ सूर्याभ्युदितः सूर्याभिनिर्ध्वक्तः कुनखी क्यावँदैन्तः परिवित्तिः परिवेत्ताः प्रविविधिषूप-तिर्वीरहा अँद्योज्झ इत्येनस्विनः ॥ १७ ॥ पश्च महापातकान्याचक्षते ॥ १८ ॥ गुरुतर्षं सुरापानं भ्रूणहत्या ब्राह्मणसुवर्णापहरणं पतितसंयोगश्च ॥ १९ ॥ ब्राह्मण वा यौनेन वा ॥ २० ॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ २१ ॥ संवत्सरेण पतित पतितेन सहाऽऽचरन् । याजनाध्यापर्दे हो ं व त यानासना[ज्ञना] दिति ॥ २२ ॥

१ घ. ड छ "सार्थध"। २ ड. छ "ज्ञासा ज्ञा"। ३ ग. "त्यवावि"। ४ ख घ. इ. छ. घ वि"। ५ ख. ग. घ. ड. "म् दिक्षि"। ६ क "दर्शनात्प्रकालचना"। ७ ख. ग. "स्य ये घ"। घ. ड. "स्य च ये घ"। घ. ड. "स्य च ये घ"। ८ ख. ग ड. छ. सर्वे प्र"। ९ ख घ छ नहान्ये। १० च. "कघर्माणाम्। ग"। १९ ग. "धर्माः। ए"। १२ ख. ग. घ ड "न्तराप्ये"। १३ क. "इह्मावर्तामे"। १४ ख ग. घ ड छ. "मिति। अ"। १५ क. "विमोनि"। १६ घ. ड "नो गा"। १० च "विधारणी। १८ ख पुनः। ग. पुराः। छ. मुवः। १९ क. "वैसः। क्रे"। २० क. "नाः। यजने पावने चे"। २१ ड "मोनभा"। २२ ग "दण्डः। परिवि"। २३ ख. प्रकाम स इत्येत एन"। ग. ज्रह्मझ इत्येत एन"। २४ ख. ग. घ ड "संप्रयो"। २५ क, ख, "योगं च झा"। १६ क. "नादानाम । २५ ख. ग, "नादशपानासदिप। १० इ. छ, "नात्।

+ योऽप्रीनपविध्येद्गुरुं च यः प्रतिजघ्तुयान्नास्तिको नास्तिकवृत्तिः सोमं च विक्रीणीयादिन्युपपातकााने ॥ २३ ॥ तिस्रो आह्मणस्य भायी वर्णानुपूर्व्येण, द्वे राजन्यस्य, एकेका वैश्यभूद्रयोः ॥२४॥ शूद्रामध्येके, मन्त्रवर्ज तद्वत् ॥ २५ ॥ तथा न कुर्यात् ॥ २६ ॥ अतो हि ध्रुवः कुलापकैषेः पेत्य चास्वर्गः ॥ २७ ॥ षड्विवाहाः ॥ २८॥ ब्राह्मो दैव आर्षो गान्धर्वः क्षाच्चो मानुषश्चेति ॥ २९ ॥ इच्छत उदकपूर्व यां दद्यात्स ब्राह्मः ॥ ३० ॥ यज्ञतन्त्रे वितत ऋत्विजे कर्म कुर्वते कन्यां दद्यादलं-कृत्य यें दैविमत्याचक्षते ॥ ३१ ॥ गोमिथुनेन चाऽऽर्षः ॥ ३२ ॥ सकामां कामय-मानः सह्यों यो निमु(क)ह्यात्स गान्धर्वः ॥३३॥ यां बलेन सहसा ममध्य हरन्ति स क्षाचाः ॥ ३४ ॥ पैणित्वा धनक्रीतां स मानुषः ॥ ३५ ॥ तस्माद्युहितृषतेऽधिर्थं शतं देयमितीह ऋयो विज्ञायते ॥ ३६ ॥ या पत्युः क्रीता सत्यथान्यैश्वरतीति इ चातुमार्रयेषु ॥ ३७॥ अथाप्युदाहरन्ति-।। ३८ ॥ विद्या प्रनष्टा पुनरभ्युवैति जातिप्रणाशे त्विह सर्वनाशः । कुलापदेशेन हयोऽपि पुज्यस्तस्मात्कुलीमां स्त्रियसुद्ध-हन्ति । इति ॥ ३९ ॥ त्रयो वर्णा ब्राह्मणस्य वर्शे वर्तेरी ॥ ४० ॥ तेषां ब्राह्मणो भर्मान्त्रब्र्यार्त् ॥ ४२ ॥ तं राजा चार्चेश्चिष्यात् ॥ ४२ ॥ राजा तु धर्मेणानुशास-त्पर्धे षष्ठं धनस्य हरेत् ॥ ४३ ॥ अन्यत्र ब्राह्मणात् ॥ ४४ ॥ इष्टापूर्तस्य तु पष्ठः मंशं भजतीति ह ब्राह्मणो वेदर्भांचं करोति, ब्राह्मण आपद उद्धरात तस्ता-द्वाह्मणीऽनाद्यः ॥ ४५ ॥ सोमोऽस्य राजा भवतीति ह पेस्य चाउउभ्युद्धिकमिति ह विज्ञायते॥ ४६॥

इति वासिष्ठे धर्मशास्त्रे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

( अथ द्वितीयोऽध्यायः । )

चत्वारो वर्णा ब्राह्मणक्षस्त्रियवैद्यगूदाः ॥ १ ॥ त्रयो वर्णा द्विजातयो ब्राह्मणक्ष-त्रियवैद्याः ॥ २ ॥ तेषां मातुरग्रेऽधिजननं द्वितीयं मौक्षीवन्धेने ॥ ३ ॥

<sup>+</sup> इत आरभ्य चातुर्मास्येष्वत्यन्तमन्थो न विश्वते सः ग. घ. छ. छ. पुस्तकेषु ।

१ न. "पूर्वेण। २ क. "प्येकमन्त्रघर्जे तदु सथा। ३ क. "कर्षाः प्रे"। ४ क. से। ५ क शो क सुंख्यास्स । ६ क. पाणित्वा। ७ क. "तीं चातुर्मास्ये। अ"। ४ ग. "था विचारो पु"। ९ ग. "तिङ्गाति" । १० न. "तिङ्गळप्र"। १५ च. निर्देशेनं। १२ च. "न्। आ"। १६ ख. घ. क क. "मीन्यद्व्या"। १४ क. ग. तत्। १५ ख. ग "चुतिष्ठेत्। १६ च "ष्टे ध"। १७ क. "मीं इएति भ"। १८ च. "मांवर्ष के । १९ क. "णो रायः सो"। २० च. "ते इ विज्ञायत इति। वा"। २१ च. "में विचा"। २१ गः "में विचा"। २१ गः "में विचा"। ११ गः "में विचारा इति। वा"। २१ व. "में विचारा ११ व. "में विचारा इति। वा"। २१ व. "में विचारा इति। वा"। २३ व. "में । अत्रा"।

तत्रास्य माता सावित्री पिता त्वाचार्य उच्यते।। ४ ॥ वेदमदानात्पितेत्याचार्यमाः चक्षते ॥ ५ ॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ ६ ॥ द्वयमुं वे ह पुरुषस्य रेतो आक्षणस्योधन नाभेरैं वीचीनमॅन्यँ द्यद्ध्वं नाभेस्तेनास्यानीरसी प्रजा जायते ॥ ७ ॥ यहुपनयात जनन्यां जनयति यत्साधू करोति ॥ ८ ॥ अंथ यदवीचीनं नामेस्तेनेहाँस्वीरकी प्रजा जायते ।। ९ ॥ तस्माच्छ्रोत्रियमनूचानमैत्रजोऽसीति न वदन्तीति ॥ १० ॥ हारीतोऽप्युदाहरति ॥ ११ ॥ नै हैं। स्य विद्यते कर्म किंचिदामौ खिवन्धनात् । इस्या श्रुद्रसमी ज्ञेयो याबद्देदे न जायत इति ॥ १२ ॥ अन्येत्रोदककर्मस्वधापितृसंयुक्तेभ्यः ॥ १३ ॥ विद्या ह वै ब्राह्मणमाजगाम गोपाय मां शेवधिस्ते इसिम । असूबका-यानुजवेऽधैताय न मां ब्रूया वीर्यवती तथा स्याम् ॥ १४ ॥ \* यमैवं विधाः शुचिमप्रमत्तं मेधाविनं ब्रह्मचर्योपपन्नम् । यस्तेन द्वहोत्कतमच नाइ तस्मै मां व्र्याः निधिपाय ब्रह्मन् ॥ १५ ॥ य आतृणस्यवितथेन कर्मणा बहुदुः सं कुर्वे कामृतं सेमः यचछन् । तं मन्येत पितरं मातरं च तस्मै न दुश्चेत्कतमच नार्हे ।। १६ ॥ अध्यामिताः ये गुरुं नाऽऽद्रियन्ते विपा वाचा मनसा कर्मणा वा । यथैव ते न गुरोभींजनी। यास्तथैव तात्र भ्रुनक्ति श्रुतं तत् ॥ १७ ॥ दहत्यग्निर्यया कक्षं ब्रह्मैपृष्टमनाइतम् । न ब्रह्म तस्मै प्रब्रुयाच्छेक्यं मानमकुर्वत इति ।। १८ ।। पर्कर्माण ब्राह्मणस्य ॥१६॥ स्वाध्यायाध्ययनमध्यापनं यैजनं याजनं दानं प्रतिग्रहश्चेति ॥ २० ॥ श्रीणि राजन्यस्य ॥ २१ ॥

<sup>\*</sup> इत आरभ्य ब्रह्मित्यन्तग्रन्थ श्रुतं तिदत्यस्मात्परं विद्यते खः गः घ हः छः प्रस्तकेष्ठ ।

अध्ययनं येजनं दानं च शस्त्रेण च प्रजापालनं स्वधर्मस्तेन जीवेत् ॥ २२ ॥ एता-न्येव त्रीणि वैदयस्य, कृषिवीणिज्यं पाञ्चपाल्यं कुसीद चै ॥ २३ ॥ एतेषां परि-चर्या शूद्रस्य ॥ २८ ॥ अनियतां वृत्तिः ॥ २५ ॥ अनियतके ववाः सर्वेषां मुक्त-शिखावर्जम् ॥ २६ ॥ अजीवन्तः स्वधर्मेणांनन्तरां पापीयसीं वृत्तिमातिष्ठेरन् ॥२७॥ न तु कदाचिज्ज्यायसीम् ॥ २८ ॥ वैश्यजीविकामास्थाय पण्येन जीवतोऽश्मस्रवण मेंणिशाणकौशेयक्षौमाजिनानि च तानैतैवं रक्तं सर्वे च कृतानं पुष्पफलम्लानि च गन्धरसा उदकं चौषधीनां रसः सोमश्र शस्त्रं च क्षीरं च सविकारमयस्त्रपु जतु सीसं च ॥ २९ ॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ ३० ॥ सद्यः पति मांसेन लाक्षया लवणेन च । च्यहेण शूद्रो भवति ब्राह्मणः क्षीरविक्रयात् । इति ॥ ३१ ॥ ग्राम्यपशूनामेकशफाः केशिनश्र सर्वे चाऽऽरण्याः पश्चवो वयांसि दंष्ट्रिणश्र ॥ ३२ ॥ धान्यानां तिलानाहुः ॥ ३३ ॥ अथाप्युदाहरान्ति ॥ ३४ ॥ भोजनाभ्यञ्जनादानाद्यदन्यत्कुरुते तिलै:। कुमिभूतः स विष्ठायां पितृभिः सह मञ्जति । इति ॥ ३५ ॥ कामं वा स्वयं कृष्यो-स्पाद्य तिलान्विकीणीरन् ॥ ३६ ॥ \* तर्रमात्साण्डाभ्यां सनस्योताभ्यां पाक्पातर्राः भीत्कर्षी स्यात् ॥ ३७ ॥ निदांघेऽपः प्रछच्छेर्त् ॥ ३८ ॥ नातिपीर्डयेखाँङ्गरुं प्रवी-र्वत्सुक्षेत्वं सोमिपत्सरु तदुद्वपति गामिवे चाजानश्वानश्वतरस्वरोष्ट्रांश्व प्रफर्व्य च **पीवरीं** प्रम्थावद्रथवाहनमिति ॥ ३९ ॥ लाङ्गलं प्रवीरवद्वीरवैत्सुमनुष्यवदनहुँद्वैत्सु-शैवं कल्याणनासिक कल्याणी शस्य । नासिका नासिकयोद्वपति दूरेऽपविध्यति, सोमिपित्सक सोमो ह्यस्य प्राप्नोति, सत्सक तदुद्वति, गां चाविं चाजानश्वानश्वतर्ख-रोष्ट्रांश्च प्रफर्व्य च पीवरीं दर्शनीयां कल्याणीं च प्रथमयुवतीम् ॥ ४० ॥ कथं हि लाङ्कलसुद्रपेदन्यत्र धान्यविक्रयात् ॥ ४१ ॥

## \* इत आरभ्य लाङ्गलमुद्रपेदित्यन्तप्रन्यो न विद्यते ग. पुस्तके ।

१ च यहा । २ च. व व व े । ३ च. ते । ४ च ेस्य नि । ५ क च. ता च ह े । ६ क. च. लि: । नि । ७ च. वेवा सर्वे या मुक्तकेशा शि । ८ क. वें वामुक्तकेश.(शा)शि । ९ ख ेणान्यतरां । ग. गान्यतरामपा । १० च. यवीयसीम् । ११ ग. चित्पापीय । ३२ ख. ग. मपण्यं पाषाणकीपसी । छ. मपण्यपाषाणकी । १३ ख. घ. इ. छ. नतवस्य र । १४ क स्यामाण्डारयामनं स्फोतास्यां प्रा । स्मात्यास्यामनं स्फोतास्यां प्रा । स्मात्यास्यामनं स्फोतास्यां प्रा । स्मात्यास्यामनं । च. स्मात्सण्डाभ्यामनस्यता । छ स्मात्साहभ्यां । १५ क. राशो केशी स्या । १६ ख. छ शाकेशिस्या । १० क. ख. घ. इ. छ. ये य. प्रयच्छेत ना । १८ च. त् । छाङ्गछं पवी । १९ ख. इ. इ. इ. इन्युखेकस्याण ।

पक्षा रैसेमहतो हीनतो वां निमातव्या न त्वेव छवणं रसेः ॥ ४२ ॥ तिछतण्डुछपक्षा निर्धा मनुष्याभ विहिताः परिवर्तकेन ॥ ४३ ॥ ब्राह्मणराजन्यौ वार्षुषा निर्मा नाद्याताम् ॥ ४४ ॥ अथाप्युदाहरान्त ॥ ४५ ॥ संमर्घ धान्यमुद्धृत्य महार्घ यः प्रयच्छिति । स वै वार्धुषिको नाम ब्रह्मवादिषु गहिँतः ॥ ब्रह्महत्यां च वृद्धि च तुष्ठया समतो छयत् । अतिष्ठद्भूणहा कोट्यां वार्धुषिः समकम्पत । इति ॥ ४६ ॥ कामं वा परिद्धित्वहत्याय पापीयसे दर्धाताम् ॥ ४७ ॥ द्विगुणं हिरण्यं त्रिगुणं धान्यम् ॥ ४८ ॥ धान्येव रसा व्याख्याताः ॥ ४९ ॥ पुष्पमूलफलानि च ॥ ५० ॥ तुलाघृतमष्टगुणम् ॥ ५१ ॥ अथाप्युदाहरान्त ॥ ५२ ॥ राजां निर्मा विवासयेत् ॥ ५२ ॥ पुष्पमूलफलानि च ॥ ५० ॥ तुलाघृतमष्टगुणम् ॥ ५१ ॥ अथाप्युदाहरान्त ॥ ५२ ॥ राजां निर्मा विवासयेत् ॥ ५२ ॥ पुष्पमूलक्षा विवासयेत् ॥ ५३ ॥ पुष्पम् विवासयेत् । इति ॥ ५० ॥ विष्ठवचनमोक्तां दृद्धि वार्धुषिके भृष्ण । पञ्च माषास्तु विवास्या एवं धर्मो न हीयते । इति ॥ ५५ ॥

इति वासिष्ठे धर्मशास्त्रे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

( अय तृतीयोऽध्याय । )

अश्रीत्रियौ अनतुवाक्या अनग्नयो वा श्रुद्रसधर्माणो भवन्ति + ॥ १ ॥ मानवं चात्र श्लोकप्रदाहरन्ति ॥ २ ॥ योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम् । स जीवन्नेव श्रुद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥ ३ ॥ नानृग्त्राह्मणो भवति न वणिङ्न कुँशीलवः। न श्रुद्रप्रेषणं कुर्वत्र स्तेनो न चिकित्सकः ॥ ४ ॥ अत्रता ह्यनधीयाना यत्र भैक्षचरा द्विजाः। तं ग्रामं दण्डयेद्राजा चोरभक्तपदो हि सः ॥ ५ ॥ चत्वारोऽपि त्रयो वाऽपि यद्व्युर्वेदपारगाः। स धर्म इति विक्षेयो नेतरेषां सहस्रकाः ॥६॥ अत्रतानाममन्त्राणां

<sup>\*</sup> च. पुस्तके प्रनथव्यत्यासो वर्तते । + इत उत्तरं 'नानुग्नाह्मणो भवति ' इत्यधिकं क. ग. घ. इ. पुस्तकेषु ।

१ ख. ग. घ ह छ. रसे समतो हान । २ क. मा । ३ ख. ग. ह. छ धान्मजु । ४ क. घ. धिया न दशा । धियांन्न नाद । ५ ख क्समधं धनसु । छ समार्ध । ६ ख. घ. ड. ड. लि । वार्षुर्विन्न नाद है। ५ ख क्समधं धनसु । ए छ समार्ध । ६ ख. घ. ड. ड. लि । वार्षुर्विन्न नाद है। १० च विसा । १ ग घ व धात । दि । १० च आतुमृत । फ जानमृत । ११ क, विसा गये । १२ क क्यमू छं तु वर्धते । दि । च व्यमू छ च वर्धते । व । १३ ख. घ ड. धान । या. ध्यान्त वार्ष । १४ ख. घ ड. छ. इसांद कि । ग. इसांद कि । १५ च क मि से क्यू वे ।

जािकास्त्रोपजीवित्राम् । सहस्रवाः समेतानां पैरिषत्त्वं न विद्यते ।। ७ ।। यद्वदंन्ति द्यांगुदा मुद्धी धर्मपतिन्द्रियम्। तत्पापं शतधा भूत्वा तद्वैकतृनधिगच्छति ॥८॥ श्रोतिया-युव देयानि हृव्यक्कव्यानि नित्यशः । अश्रीत्रियाय देतं हि पितृत्रीति न देवताः ॥ ६ ॥ यस्य चैव गृहे पूर्वी दूरे चैव बहुश्रुतः । बहुश्रुताय दातन्यं नास्ति पूर्वी व्यतिक्रमः ॥ १० ॥ ब्राह्मणातिक्रमो नास्ति विषे वेदविवर्जिते । ज्वलन्तमाग्रमुत्सु-ष्यं न हि भस्मिनि हुयते।। ११ ॥ यत्र काष्ट्रमयो हस्ती यश्च चर्ममयो मृगः। यश्च विशेष्ट्रमधीयानस्त्रयस्ते नामधारकाः ॥ १२ ॥ विद्वज्ञोज्यान्यविद्वासो येषु राष्ट्रेषु मुझ्ते । सात्यनाष्ट्राष्ट्रमञ्छन्ति महद्वा जायते भयम् । इति ॥ १३ ॥ अपज्ञायमानं वित्तं योऽधिगव्रकेद्वाला तद्धरेद्वधिगन्त्रे पष्टमंशं प्रदाय १४ ॥ ब्राह्मणश्चेदाधिगव्छे-इष्ट्यूर्भुमु वर्तपानो न राजा इरेत् ॥ १५ ॥ आततायिनं इत्वा नात्र प्राणच्छेतुः किंचित्किस्विषमाहुः ॥१६॥ षड्विधा ह्याततायिनः ॥१७॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥१८॥ अग्निदो गरदश्रेव शस्त्रपाणिर्धनापदः । क्षेत्रदारहरश्रेव षडेते आततायिनः ॥ १९ ॥ आततायिनमायान्तमपि वेदान्तपारगम् । जिघासन्तं जिघांसीयात्र तेन ब्रह्महा भवेत् ॥२०॥स्वाध्यायिनं कुले जातं ये। हन्यादाततायिनम्। न तेन भ्रूणहा स स्यान्मन्युस्तं मृत्युमृच्छाति ॥ २१ ॥ त्रिणाचिकेतः पश्चामित्रिसुपर्णेवांश्रतुर्मेधा वाजसनेयी षड-क्रुविद्रहादेयातुसंतानश्छन्दोगो ज्येष्ठसामगो मन्त्रज्ञाह्मणविद्यः स्वधर्मानधीते यस्य द्शपुरुषं मातृपितृवंशः श्रात्रंयी विज्ञायते विद्रांसः स्नातकाश्चेते पङ्क्तिपावना मंत्रस्ति गररा। वातु वैद्यं विकल्पी च अङ्गविद्यभेपाठकः । आश्रमस्यास्त्रयो गुरुयाः **पैरिपत्-याद्यावरा ॥ ५३॥ उ**पनीय तु यः क्षेत्स्नं वेदमध्यापमेत्स आचार्यः॥२४॥ सस्तेकदेशं स जपाध्यायो यश्च वेदाङ्गानि ॥ २५॥ आत्मत्राणे वर्णसंकरे वा आक्रमनेत्यो अक्रमाददीयाताम् ॥ २६ ॥ क्षत्रियस्य तु तन्नित्यमेव श्रिणाधिका-रात् ॥ २७ ॥ शाग्वोदग्वाऽऽसीनः प्रक्षाल्य पादौ पाणी चाऽऽमणिबन्धनात् म २८ ॥ अङ्गुष्टमूळस्योत्तरतो रेखा ब्राह्म तीर्थ तेन त्रिराचामेदशबद्धिः ( दोषावद्भिः ) परिमृज्यात् ॥ २९ ॥ खान्यद्भिः संस्पृशेत् ॥ ३० ॥

१ स. द. इ. प्रेक्ट नैन नि । २ स. घ. क छ. वन्त्यन्यया स्ता मूर्या धर्ममतदिदः । त क छ. वन्त्यन्यया स्ता धर्ममतदिदः । त क क इत्तानि तृप्ति नाऽऽयान्ति दे । ५ स. झ. इ. छ. स्कें। क का प. क इतानि तृप्ति नाऽऽयान्ति दे । ५ स. झ. इ. छ. स्कें। क का प. क का का का का कि नाधामायाति महावापि भयं भावत् । क के क के कि कि के । ९ स. क के कि कि । १० स. पर्वदेशां दशा । ११ स. पर्वदेशां दशा ।

मूर्चन्यपो निनयेत् ॥ ३१ ॥ सन्ये च प्राणी, व्रजास्तिष्ठक्र्ययानः प्रणतो वा नाऽऽ-चामेत् ॥ ३२ ॥ दृदयंगमाभिरद्भिरबुद्बुदाभिरफेनाभिक्रीह्मणः कण्ठगाभिः क्षत्रियः श्विः॥ ३३॥ वैश्योऽद्भिः माशितांभिस्तु स्त्रीश्चेंद्रं स्पृष्टाभिरेव च ॥ ३४॥ पुर्ते-दारादयोऽपि गोस्तर्पणाः स्युः॥ ३५॥ न वर्णगन्धरसदुष्टाभियीश्व स्युरश्चभागमाः ॥ ३६॥ न मुख्या विमुष उच्छिष्टं कुर्वन्त्यनङ्गैश्लिष्टाः ॥ ३७॥ सुप्त्वा सुक्त्वा पीर्त्वा श्रुत्वा रुदित्वा स्नात्वा चाऽऽचान्तः प्रनराचामेत् ॥३८॥ वासश्च परिधायौष्टौ च संस्पृदय यत्रालोमको न दमश्रुमतो लेपः ॥ ३९ ॥ दन्तवद्दन्तसक्तेषु यचा [प्य]न्त-र्भुसे भवेत्। आचान्तस्याविश्वष्टं स्याभिगिरभेव तच्छुचिः ॥४०॥ परानथाऽऽचामयतः पादौ या विमुषो गताः। \* भूम्याँस्तास्तु समाः प्रोक्तास्ताभिर्नोच्छिष्टभाग्भवेत्॥४१॥ - प्रचरक्षभ्यवहार्येषु च्छिष्टं यदि संस्पृशेत्। भूमी निक्षिप्य तद्द्व्यमाचान्तः प्रचरेत्युनः ॥४२॥ यद्यन्मीमांस्यं स्यात्तत्तद्भिः संस्पृत्तेत् ॥४३॥ श्वहताश्च मृगा वन्याः पातितं च खगैः फलम् । बालैरनुपैरिक्रान्तं स्त्रीभिराचरितं च यत्॥४४॥ प्रसारितं च यत्पण्यं ये दोषाः स्त्रीमुखेषु च । मशकैर्माक्षकाभिश्च निर्छीयोनो(यैवो)पहन्यते ॥४५॥ क्षितिस्थाश्चैव या आपो गैंबी तृप्तिकराश्च याः । परिसंख्याय तान्सर्वाञ्छचीनाइ प्रजापतिः । इति ॥४६॥ केपमन्धीपकर्षणे शौचममेध्यिक्षप्तस्याद्भिर्मृदा च ॥४७॥ तैजसमृन्मयदारवतान्त-वानां भस्मपरिमार्जनमदाहतक्षणनिर्णेजनानि ॥ ४८ ॥ तैजसबदुपलमणीनां माणिवच्छ-क्षशुक्तीनां दारुवद्स्थनां रज्जुविद्रस्चर्मणां चेलवच्छीचम्।।४९॥गोवालैः फौर्रुपयाना गौरसर्षपकल्केन क्षौमजानाम् ॥ ५० ॥ भूम्यास्तु संमार्जनत्रोक्षणोपलेपनोक्षेखनैर्यथाः स्थानं दोषविशेषात्त्रायत्यमुपैति ॥ ५१ ॥ अथाष्युदाहरन्ति ॥ ५२ ॥ खननाइहना-

<sup>\*</sup> एतदर्धस्थानेऽयं पाठखः पुस्तके---" ताभिनाँच्छिष्ठतां यान्ति भूभ्यास्तास्तु समाः स्पृताः " इति । - चरक्रभ्यवहारेज्विति पाठखः पुस्तके ।

१ सं. °ताभिः। ह्याँ । १ सं. ग. धं. छं. °तूदी स्पृ । १ क. च प्रदरादिषयोगयीस्तिष्याणास्युः। च. च प्रदरादिष या गोस्तर्पणसमर्थाः स्युः। ४ सं. ग. °त्रद्वारापियागास्तर्पणानि स्युः। ५ च. °ङ्गस्पृष्ठाः। ६ ख. ग. धं. १ स्यातास्तासे । ८ ख. समा ह्येयास्ता । ९ च. निघायं। १० छ. °त्। छुनाऽऽह्ता सु । १९ ख. ग °पविद्धान्तः स्वी । १२ क. °लीनिनीप । गः कीनोनोप । १३ ख. ग. छ 'वां प्रीतिक । १४ क. °म्घातुक । १५ ख. ग. घ इ॰ विंणं शी । १६ स. ग. ९ स्व मसानों। १७ स. ग. धं. १स्थाने दी ।

द्वर्षाद्वोभिराक्रमणाद्वि। चतुर्भिः शुध्यते भूमिः पश्चमाच्चोपलेपनात्। इति ॥५३॥ रजसा शुध्यते नारी नदी नेगेन शुध्यति। भरमना शुध्यते कांस्यं ताम्रमम्लेन शुध्यति ॥५४॥ मद्येर्षूत्रेः पुरीपैर्वा श्लेष्ठेष्मपूयाश्रुशोणितैः। संस्पृष्टं नैव शुध्यते पुनः पाँकेन मृन्मयम् ॥ ५५॥ अद्भिर्गत्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति। विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिर्द्यानेन शुध्यति ॥ ५६॥ अद्भिरेव काञ्चन पूयते, तथा राजतम् ॥५७॥ अङ्गुलिकानिष्ठिकामूले देवं तीर्थम् ॥ ५८॥ अङ्गुल्यग्रे मानुषम् ॥ ५९॥ पाणिमध्य आग्नेयम् ॥ ६०॥ मदोशिन्यङ्गुष्ठयोरन्तरा विश्वयम् ॥६१॥ रोचत इति सायं मात्रगत्रीन्य्(न)भिपूजयेत् ॥ ६२॥ स्वदितमिति पित्रयेषु ॥ ६३॥ 'संप्रमित्याभ्यु-दियेषु ॥ ६४॥

इति वासिष्ठे धर्मशास्त्रे। तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

(अथ चतुर्थोऽध्यायः।

प्रकृतिविशिष्टं चातुर्वण्यं संस्कारविशेषाच ॥ १ ॥ ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्वाहू राजन्यः कृतः। ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां ग्रुद्धो अजायत, इति निगमो भवति॥२॥ गायत्र्या छन्दसा ब्राह्मणमस्जिबिष्टुमा राजन्यं, जगत्या वैश्यं, न केनचिच्छन्दसा ग्रुद्धमित्यसंस्कार्यो विज्ञायते ॥ ३ ॥ सर्वेषां सत्यमकोधो दानमिहसा प्रजन्नं च ॥ ४ ॥ पितृदेवतातिथिपूर्जायां पशुं हिंस्यात् ॥ ५ ॥ मधुपकेंच यज्ञे च पितृदेवताकमिण । अत्रैव च पशुं हिंस्याकान्यथेत्यव्यवीनमनुः ॥ ६ ॥ नाकृत्वा प्राणिना हिंसां मांसमुत्पद्यते कचित् । न प्राणिवधः रवर्णस्तस्माद्यागे वधोऽवधः ॥ ७ ॥ अथापि ब्राह्मणाय वा राजन्याय वाऽभ्यागताय वा महोसं वा महाजं वे पचेदेवभैस्याऽऽनिध्यं कुर्वन्तीति ॥८॥ उदकित्रयामशौचं च द्विवर्णत्प्रभृति मृत उभयं कुर्यात् ॥९॥

<sup>े</sup> च. °स्यं पुनः पाकेन सुन्मयम् । म° । २ ख. घ. छ. °पाकान्महीमय° । ३ घ. छ. छ. पूरेत्। स° । ४ ख. ग रोचन्त इ° । ५ ख. ग, घ. ड. च. छ रशानान्य° । ६ च. °केष्नाम्युदायेकेष्निति । इ° । ७ ख. ग. घ. छ. °ते । त्रिष्वेव निवासः स्यास्तर्वे । ८ च ° जायामप्येच पद्यं हिस्यादिति मानवम् । म° । ५ क. घ. ड. छ °होक्षाणं वा म° । १० क. वा यजेदे । ११ च °मस्मा आति । १२ क. च. °ति । द°

दन्तजननादित्येके ॥१०॥ शरीरमभिना संयोज्ञ्यानवेद्श्यमाणा अपोऽभ्यवयान्त्री।११॥ सैन्येतराभ्यां पाणिभ्यामुदकक्रियां कुँविन्ति ॥ १२ ॥ अयुग्मा दक्षिणामुखाः॥१३॥ पितृणां वा एषा दिक्, या दक्षिणा ॥ १८८ ॥ ग्रहान्त्रजित्वा प्रस्तारे व्यहमनश्चनत आसीरन् ।।१५॥ अशक्तौं क्रीतौत्पन्नेन वर्तेरन्दशाहं शावमाशौवं सपिण्डेषु विधीयते ॥१६॥मरणात्मभृति, दिवसगणना सिप्टता तु सप्तपुरुषं विज्ञायते॥१०॥ अमत्तानां स्वीणां त्रिपुरुषं त्रिदिनं विज्ञायते ॥ १८ ॥ मत्तानामितरे कुर्वीरंस्तांश्र(१) तेषां जन-ने अथाप्युदा-इरन्ति ॥ २० ॥ नाशीचं सूतके पुंसः संसर्ग चेन्न गच्छाति। रजस्तत्राशुचि क्रेयं तच पुंसि न विद्यते, इति ॥ २१ ॥ ऋतचेदन्तः पुनरापतेच्छेषेण ग्रुध्येरन् ॥ २२ ॥ रा-त्रिंशींचे द्वाभ्यां, प्रभाते तिसृभिक्रीह्मणो दश्वरात्रेण पश्चदश्वरात्रेण भूँमिपो विश्वतिरा-त्रेण वैत्रयः ज्रुद्दो मासेन ,शुध्याति ॥ २३ ॥ अत्राप्युदाहरन्ति ॥ २४ ॥ आज्ञीचे यस्तु श्रद्धस्य सूतके वाऽपि भुक्तवान् । स गच्छेन्नरकं घोरं तिर्थीयोनिषु जायते । इति ॥ २५ ॥ अँनिर्दशाहे पैकान ।नियोगाद्यस्तु भक्तवान् । कृमिर्भूत्वां स देहाँन्ते तहिद्या मुप्जीवति ॥ २६ ॥ द्वादश मासान्द्वादशार्थमासान्वाऽनश्चनसंहितीं मधीयानः पूतो अवतीति विज्ञायते ॥ २७ ॥ ऊनद्विवर्षे मेते गर्भवतने वा सिपण्डानां त्रिरात्रमाशीचं सद्यः शौचिमिति गौतमः ॥ २८ ॥ देशान्तरंस्थे भेत अर्ध्व दशाहाच्छूत्वैकरात्रमा-भीचम् ॥२९ ॥ आहिताप्रिश्चेन्शवसन्त्रियेत पुनः संस्कारं कृत्वा शववच्छीचिमिति मौतमः ॥ ३० ॥ यूपचितिक्रमञ्चानरजस्वलासूतिकार्श्वचीनुपस्पृक्य सिशरा अभ्युपेया-दंप इंति ॥ ३१ ॥

इति वासिष्ठे धर्मशास्त्रे चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

\* इत आरभ्य तिसृभिरित्यन्तश्रन्थः ख. ग. घ ह. छ. पुस्तकेषु न विद्यते।

१ ख. ग. घ. च छ. वेक्षमा । २ क 'पो नय' । ३ ख ग इ. छ. 'न्ति । ततस्तत्रस्था एव । सं । ४ क. सन्योक्षरा । ख. ग. इ छ. सन्योक्तरा । ५ च. कुर्वीर त्रयु । ६ क. 'त्वाऽघ प्रस्तारे । ख. ग. घ. इ. छ. 'त्वा स्वस्ता । ७ च. 'ते । सिपण्डलं साप्त । ८ च. 'ते । प्रतानां । ९ क. च. 'वं वि । १० च. 'ते । प्रतानां । ९ क. च. 'वं वि । १० च. 'ते । प्रतानां । ९ क. च. 'वं वि । १० च. परशवे । अ' । १२ च राजन्यः । १३ च. 'योन्यां च. जा' । १४ क. अन्तर्द्शाहे पररात्रे नि । १० च परशवे नियोगाद्धक्तवान्द्रिजः । कृ । १६ च. 'न्ते ता विष्ठां समुपाद्यत इति । १० क. तदिष्टामु । १८ क. च. 'ताध्ययनम । १९ च. 'श्रुचांश्व स्पृष्ट्वाः सिर्वारक्तेऽस्यु । २० च. इत्यप इति ।

#### अय पश्चमोऽष्यायः।

अस्वतन्त्रा स्त्री पुरुषप्रधाना ॥ १ ॥ अनिप्रीकाऽनुदुष्या वा अनृतमिति विज्ञायते ॥ २ ॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ ३ ॥ पिता रक्षति कीमारे भर्ता रक्षति यौवने । धुत्रस स्थाँविरे भावे न स्त्री स्वातन्त्र्यमईति ॥ ४ ॥ तस्या भर्तुरभिचार उक्तः शायश्रिक-रहस्येषु ॥ ५ ॥ मासि मासि रजो ह्यासां दुष्कृतान्यपकर्षति ॥ ६ ॥ त्रिरात्रं रज-स्वलाऽशुचिभेवति, सा नाञ्ज्याकाभ्यञ्ज्याकाप्स स्नायात्, अधः श्रयीत, दिवा न स्वप्यात्, नाग्नि स्पृशेत्, न रज्जुं छजेत्, न दन्तान्धावयेत्, न भांसमश्रीयात्, न ग्रहाभिरीक्षेत, न इसेम किंचिदाचरेतुँ, अखर्वेण पात्रेण पिवेत्, अखिला वा विवेत्, छोहितायसेन वा ॥ ७ ॥ विज्ञायते दीन्द्रिक्षिशीणं त्वाष्ट्रं हत्वा पार्पागृहीली महत्तमाधर्मसंबद्धोऽहमित्येवमात्मानममन्यत, तं सर्वाणि भृतान्यभ्याक्रोश्चन्, भूणह-न्भूणहन्भूणहनिति, स स्त्रिय उपाधावत्, अस्यै मे ब्रह्महत्याये तृतीयं भागं प्रति-गृहीतिति गत्वैवमुवाच, ता अब्रुवन्, किं नोऽभूदिति, सोऽब्रवीद्वरं वृणीध्विमिति, ता अञ्चदमृतौ भजां विन्दामहा इति, काममा विजनितोः संभवाम इति, अत्योति ताः प्रतिजगृहुस्तृतीयं भूणइत्यायाः ॥ ८ ॥ सेषा भूणइत्या मासि मास्याविर्धन वति ॥ ९ ॥ तस्माद्रजस्वलैंशं नाश्रीयार्त्ते ॥ १० ॥ अतश्र भ्रूणहत्याया एवेषा रूपं प्रतिग्रुच्याऽऽस्ते कञ्चुकमिव ॥ ११ ॥ तदाहुर्बग्रवादिनः ॥ १२ ॥ अञ्जना-भ्यञ्जनमेवास्या न पतिग्राह्मध् । तद्धि स्त्रिया अमिति ॥ १३ ॥ तस्मान्तस्यार्स्तत्र न च मन्यन्ते ॥ १४ ॥ आचारायाश्च योषित इति सेयमुपयाति ॥ १५ ॥

\*इत उत्तरमधिकं " यथेच्छयाऽऽप्रसवकालात्पुरुषेण सह मैथुनभावेन संभवाम इति एषोऽस्माकं वरस्तथेन्द्रेणोक्तास्ताः प्रतिजगृहुरिति " ख. ग. घ. छ. पुस्तकेषु ।

१ ख. ग 'मिरले'। घ. ड. छ. 'मिनमतु'। २ च. क्षमत'। ३ क. ख. ग. पुत्राक्ष। ४ क. ख. घ. इ. च. स्थिते। ५ क. उक्तप्रा'। च. उक्तं प्रायिक्षक्षं र'। ६ घ. छ. 'क्षिक्षं र'। ७ चं. 'त्। नघा-वेदख'। ख. ग. घ. छ. 'त्। च खवेंण पिनेत्राञ्जिलना वा न को'। ८ ख. ग. 'मना गृष्टीतोऽमन्यत इति। तं। ९ च. भूणहत्याये। १० क. च. 'ति ता अ'। ११ च. भूयादि'। १२ ख. ग. विज्ञानीमोऽछं म'। १३ क. च. 'लो त'। १४ क. च. 'ते। भू'। १५ ख. ग 'वैतद्वं । १६ क. च. 'ते त'। १७ च. 'तत्ये चं तंत्र च वीमत्सन्ते मेथमुपागादिति। उ'। छ. 'तस्य तंत्र चं वा मरसैन्ते। १८ क. त्रं च वीमत्सन्ते मेथमुपागादिति। उ'। छ. 'तस्य तंत्र चं वा मरसैन्ते। १८ क. त्रं च वीमत्सन्ते मेथमुपागादिति। उ'। छ. 'तस्य तंत्र चं वा मरसैन्ते। १८ क. त्रं च वीमत्सन्ते मेथ उपागादिति। उद् । १९ छ. योऽधिक...मेथमु'।

जद्वयास्त्वासते येषां ये च केचिदनप्रयः । कुछं चाभोत्रियं येषां सर्वे ते बृह्यपिंज इति ॥ १६ ॥

## इति वासिष्ठे धर्मशास्त्रे पश्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

#### अथ षष्ठोऽभ्यायः ।

आचारैं। परमो धर्मः सर्वेषामिति निश्चयः। हीनाचारपरीतास्ता भैस्य चेह विक् ग्वति ॥ १ ॥ नैनं तपांसि न ब्रह्म नाग्निहोत्रं न दक्षिणाः। हीनाचारमिती आहं। तारयन्ति कथंचन ॥ २ ॥ आचारहीनं न पुनन्ति चेदा मद्यप्यधिताः सह पहिष् रङ्गेः। छन्दांस्येनं मृत्युकाले त्यजन्ति नीढं शकुन्ता हव जातपक्षाः॥ ३ ॥ अ आचारहीनस्य तु ब्राह्मणस्य चेदाः पहङ्गास्यिक्तिःः संयद्वाः। का श्रीतिमृत्पादियतुं समर्था अन्धस्य दारा इव दर्शनीयाः॥ ४ ॥ नैनि कन्दांकि हिजनाचारयन्ति मायाविनं मायया वर्तमानम् । हेप्य (अ) सरे सञ्चाधीयमाने पुनाति तहस्य यर्थावदिष्टम् ॥ ५ ॥ दुराचारो हि पुन्नो कोके भन्दि निन्दितः। तुःसभागी च सततं व्याधितोऽस्याद्यरेव च ॥ ६ ॥ आचारात्काकते भन्नमानारात्काः। कते धनम् । आचाराच्छियमामोति आचारो हन्त्यकक्षणम् ॥ ७ ॥ सर्वकक्षणहिः नोऽपि यः सदाचारवान्तरः। श्रद्धानोऽनस्यश्च शतं वर्षाण जीवति ॥ द ॥ आहार्रानिहीरविहारयोगाः सुसंद्यता धर्मविदा तु कार्याः। वाम्बुद्धिकार्याणि सपस्यः शैव धनाद्यपी गुप्ततमे तु कार्ये॥ ९ ॥ उमे मूत्रपुरीचे तु दिवा क्र्यादुक्षमाः। रात्री कुर्यादक्षणास्य एवं ह्यादुनि हीयते ॥ १० ॥

## \* इत आरभ्य यथाविष्टिमिखन्तमन्थी न विश्वते थ. इ. छ. पुस्तकेषु ।

१ ख. ग तेवा। २ ख. ग घ. क. "यः। गृहस्थाः श्रोत्रिया से" १ दे ख. "ति। सर्वे ते शृहस्थितं व्राहितं व्याते । व्राहितं व्याते । व्याते व्याते ।

प्रस्पंधि माति स्केश्न हाति गां शति च दिजम् । पति सोमोदकं संध्यां पत्रा नक्यति मेहतः, ॥११॥ न नद्यां मेहनं कार्य न भस्मिन न गोमये। न वा कृष्टे न मार्गे च नोसे क्षेत्रे न ग्राड्वले॥१२॥छायायामन्यकारे वा रात्रावहनि वा द्विजः। यथासुखमुखः क्रुरी-त्माणवीधाभयेषु च । ११ है॥ उद्धताभिरद्धिः कार्ये कुर्योत्स्नानमनुद्धताभिरपि ।।१४॥ आहरेन्मृत्तिकां विप्रः कुलात्ससिकाँतां तथा । अन्तर्जले देवगृहे वर्णीके मूँपकस्थले कृतशीचाविश्वष्टा च न प्राह्याः पश्च मृत्तिकाः ॥ १५॥ एका छिङ्गे करे तिस्र र्जभाभ्यां द्वे तु मृत्तिके । पंश्रापाने दशैकस्मिन्नुभयोः सप्त मृत्तिकाः ॥ १६ ॥ एत-क्कींचे गृहर्रथस्य दिगुणं ब्रह्मचारिणः । वानपस्थस्य त्रिगुणं यतीनां च चतुर्गुणम् ाः १७ ाँ अष्टी ग्रास्त र्धुनेर्भक्तं वानवस्थस्य षोडश । द्वात्रिशतु गृहस्थस्य अमितं ब्रह्मेंचारिणः ॥ १८ ॥ अनड्वान्ब्रह्मचारी च आहिताग्निश्च ते त्रयः । श्रेञ्जाना एव ' सिंध्वैन्ति नेषां 'सिद्धिरवश्नतार्षे + ॥ १९ ॥ योगस्तपो दमो दानं सत्यं शीचं दयाः क्रुंतंम् । विद्या विज्ञानमास्तिक्यमेतद्वाह्मणलक्षणभ् ॥ २०॥ ये शान्तदान्ताः श्रुति-पूर्णकाणी जित्तेन्द्रियाः प्राणिवधाश्रिष्टत्ताः । प्रतिग्रहे संकुचिताग्रहस्तास्ते बाह्मणाः स्तारं चिंतुः समर्थाः ॥ २१ ॥ नैास्तिकः विश्वनश्चेव कृतन्नो दीर्घरोषकः । चत्वारः कर्मभार्ण्डाला जन्मतश्रापि पश्चमः ॥ २२ ॥ दीर्घवैरमसूया च असत्यं ब्रह्मदूषणम् । पेशुरुधं निर्दयत्वं च जानीयाच्छूद्रलक्षणम् ॥ २३ ॥ किंचिद्देदमयं पात्रं किंचित्पात्रं तपौमयम् । पात्राणामपि तत्पात्रं शृदाशं यस्य नोदरे ॥ २४ ॥ शृदान्नरसपुष्टाङ्गने क्षांभीषासोडिक नित्यशः । जुह्वस्वाऽपि जपन्वाऽपि गतिमूर्ध्वा न विन्द्ति ॥ २५ ॥ श्रुहाक्रेमोद्दर्स्थेने ये क्रुह्मश्रिन्मियते द्विजः। स भवेत्सूकरो ग्राम्यस्तस्य वा जायते कुछे ॥ अविश्वा श्रृद्धा श्रेन तु अक्तेन मैथुनं योऽधिगच्छति । यस्यानं तस्य ते पुत्रा न च

<sup>+</sup> इत् उत्तरमेतद्भवनमधिकं ख. ग पुस्तकयोः—"तपोदानोपहरिषु व्रतेषु नियमेषु च। इज्याष्ययनध-मेंषु यो नाऽऽसक्तः स निष्क्रियः " इति ।

१ च छ. चेव । २ च. "नं कुर्यात्र पथि न च भस्मिन । न गोमथे न छ्छे नोसे न शाड्वलोपजीन्थकार्यासु । छा । २ क. "छे नोसे न शाड्वलोपजीन्यन्छायासु । छा । ४ ख. ग. घ. छ. "बाधम" । ५ ग"यौंत कार्न" । ६ क. ख. चः "कताते" । च कता तु या । थ । ५ क. ख. ग. मृषिक । ८, च. छमयोमृदुद्वे स्पृतिम् निप्" । ५ घः पश्चे वादे द । १० चं छुछ. सुनेर्भुकं १०१ च अश्चता । १ च. मृ । व्रतेषु
नियमिष्ठ चिल्योच्येनकार्मेषु । धो । १३ खा ग. मृ । प्रकंताहा" । १४ ख. ग. छ स्प्यकः । १५ ख. व्र

स्वर्गाहिको भवेत् ॥ २७ ॥ स्वाध्यायोत्थं योनिमन्तं प्रशान्त वैतिन्धं पापभी र बहुत्रम् । स्त्रीषु क्षान्तं धार्मिकं गोशरण्यं व्रतेः क्षान्तं ताहशं पात्रमाहुः ॥ २८ ॥ आसपात्रे यथा न्यस्तं क्षीर दिध छतं मधु । विन्हिन्दे त्यात्रदोविर्देशत्त्व पार्त्रं रसाक्षेते ॥ २९ ॥ एवं गां च हिरण्यं च वस्त्रमण्यं महीं तिलान् । आविद्वान्मितिगृह्णानो भसी भविति दाख्वत् ॥ ३० ॥ नाङ्गनस्ववादनं कुर्यात्रस्त्रेश्व भोजनादौ ॥ ३१ ॥ न चापोऽख्वालिना पिवेत् ॥ ३२ ॥ न पादेन् पाणिना वा जलमिमहन्यात्र जलेन जलम् ॥ ३२ ॥ नेष्टकाभिः फलानि पातयेत् ॥ ३४ ॥ न फलेन फलं ने कल्को न कुहको भवेत् ॥ ३५ ॥ न मलेच्छभाषां शिक्षेत् ॥ ३६ ॥ अश्रां खुद्दि हर्षत्रि। ३०॥ न पाणिपादचपलो न नेत्रचपलो भवेत् । भ चत्रु चपलो विष्र हर्षि शिष्टस्य गोचरः ॥३८॥ पारम्पर्यागतो येषां वेदः सपरिवृंहणः। ते शिष्टा ब्राह्मणा क्षेत्राप्त्र श्रुतिप्रत्यक्षिहतवः ॥ ३९ ॥ यं न सन्तं न चासन्तं नाश्रुतः न बहुश्रुतम् ॥ । न सुदृत्तं न दुर्द्र्मं वेद कश्चित्स ब्राह्मण इति ॥ ४० ॥

इति वासिष्ठे धर्मशास्त्रे षष्ठोऽध्यायः' । दे

## अथ सप्तमोईच्यार्थः

चत्वार आश्रमा ब्रह्मचारी(रि) गृहस्थवानंपस्थपरिव्राजकाः ॥ १ ॥ तेषा वृद्धः मधीत्य वेदौ वा वेदान्वाऽविशीर्णब्रह्मचर्यो यमिच्छेत्तमावसेत् ॥ २ ॥ ब्रह्मचार्थाः चार्य परिचरेत् ॥ ३ ॥ आ शरीरविमोक्षात् ॥ ४ ॥ ब्राचार्यः प्रभितेऽिष्ठे परिचरेत् ॥ ५ ॥ विज्ञायते हि तवाग्निराचार्य इति ॥ ६ ॥ संयतवाक्ष्वत्थेषष्ठाष्ट्रमकालभीजी मेक्षमाचरेत् ॥ ७ ॥ गुर्वधीनो जटी(दि) छः शिखाजदो वा गुरुं गच्छन्तमनुगैच्छेत् ॥ ८ ॥ आसीनं च तिष्ठञ्शयान चाऽऽसीन विपासीत ॥ ९ ॥ आह्ताध्यायी सर्व

<sup>\*</sup> एतदनन्तरं सकलादर्शपुस्तकेषु 'न वृत्तं नं च हुर्मृतम्'" इति वाक्यमधिकम्।

१ च °गाँउहो भ°। २ क ख °ध्यायाढचं योनिमित्र प्र° । ३ ख ग. चैतन्यस्थ । ४ ख. ग. छी-युक्तामं धा°। ५ क झातं। च छ झानं । ६ च °स्यात्त च पा°। ७ ख. घ छ. नाहगं, नृवखं वादित्रं कुर्यां म चा°। ८ ख. ग ँन न पाणिना वां राजानम । ९ ख ग नल्कपुटको ्। १० च, नृज्, वाग्रह्ग-चपछ इ°। ११ क योंऽध्याय । ख ग घ छ "थांऽपनिक्षेण्तुमा । १२ क. च देवहानया । १३ व. विक्षेपात्। आ । १४ च मोक्षणात्। आ । १५ च. थें च प्रेतेऽभिं। १६ च भक्तकात्तीनं, वेतिष्ठक्रा । १० ख. ग घ. "नं चात्रतिष्ठत शया । १८ ग घ. छ. उपवसेत्। १९ ख, क्रांकात्रकीकुर्यं, मि ॥। ॥

सम्भं निवेद तद्शुक्तया सञ्जीत ॥ १० ॥ खट्वाश्यनदन्तेप्रक्षालनाञ्चनौभ्यञ्जनोपाः नव्यववर्षी तिष्ठेदहिन रात्रावासीतं ॥ ११ ॥ त्रिःकृत्वोऽभ्युपेयादपोऽभ्युपेयादप इति ॥ १२ ॥

इति वासिष्ठ धर्मशास्त्रे सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

#### अधाष्ट्रमोऽध्यायः ।

गृहस्यो निनीतकोषह्यों गुड्णाऽनुद्वातः स्नात्वाऽसमानां वीमस्पृष्टमेथुनां यवीयसी सक्षीं भार्यो विन्देत ॥ १ ॥ [न] पश्चमां मातृबन्धुभ्यः सप्तमां पितृबन्धुभ्यः ॥२॥ वेशासविधिकवित ॥ ३ ॥ सायमागतमतिथि नावरुन्ध्यात् ॥ ४ ॥ नास्यानश्ननगृहे मसेत् ॥ ५ ॥ यस्य नाश्चाति वासार्था बाह्याणो गृहमागतः । सुकृतं तस्य यिकि चित्सविमादाय गच्छति ॥ ६ ॥ एकरात्रं तु निवसन्नतिथिक्रीह्मणः स्मृतः । अनित्यं हि स्थितो यस्मानस्माहतिथिक्रच्यते ॥७॥ नैकेग्रामीणमतिथि विमं सांगतिकं तथा । कास्ये मात्रे अकास्रे वा नास्यानश्चनगृहे वसेत् ॥ ८ ॥ अद्धावीस्रोऽस्पृह्यासुरस्यम्यायीयाय नानाहिताधिः स्यात् ॥ ९ ॥ अस्तं च सोमपानाय नासोमयाजी स्यात् ॥ १० ॥ श्वकः स्वाध्याये प्रजनने यत्ने च ॥ ११ ॥ गृहेष्वभ्यागतं प्रत्युत्त्यानास- मश्चयमवानस्मृत्तानस्याभिर्मानयेत् ॥ १२ ॥ यथावकि चान्नेन सैवैभूतानि ॥१३॥ गृहस्थ एव यजते गृहस्थस्तव्यते तपः । चतुर्णामाश्रमाणां तु गृहस्थस्तु विविष्यते ॥ १४ ॥ यथा नदीनदाः सर्वे समुद्रे यान्ति संस्थितिम् ॥ १५ ॥ यथा मातरमा- श्वित्य सर्वे जीवन्ति जन्तवः । एवं गृहस्थमाश्वित्य सर्वे जीवन्ति मिक्षवैः ॥ १६ ॥ वित्यवित्य सर्वे जीवन्ति मित्यवानि क्रित्यवानि मिक्षवैः ॥ १६ ॥ वित्यवानवर्णा पितताक्षवर्णा । ऋतौ च गच्छन्विधि- वर्षः क्रुह्वस्य आक्षास्त्रवर्णा अक्षस्रकोकार्ते । इति ॥ १७ ॥

इति वासिष्ठे धर्मशास्त्रेऽष्टमोऽध्यायः ॥ ८॥

#### अथ नवमोऽध्याय ।

वानभस्थो जिटळश्चीराजिनवांसा ग्रामं च न प्रविश्चेत् ॥ १ ॥ न फालकृष्टमिषतिष्ठेत् ॥ २ ॥ अकृष्टं मूलफलं सिचन्वीत, अर्ध्वरेताः क्षमाश्चयः ॥ ३ ॥ मूलफलभैक्षेणाऽऽश्रमागतमिषिमभ्चर्ययेत् ॥ ४ ॥ दद्यादेव न प्रतिगृह्णीयात् ॥ ५ ॥ त्रिषवणमुद्दंकमुपस्पृश्चेत् ॥ ६ ॥ श्रावंणकेनाग्निमाधायाऽऽहिताग्निः स्याद्व्ञक्षमूँलिकः ॥७॥
अर्ध्वे षद्भयो मासेभ्योऽनिश्चरिनकेतः ॥ ८ ॥ दद्यादेविषतृमनुष्येभ्यः स गच्छेत्स्वर्गपानन्त्यमानन्त्यम् ॥ ९ ॥

इति वासिष्ठे धर्मशास्त्रे नवनोऽध्यायः ॥ ९ ॥

#### अथ दशमोऽध्यायः।

परित्राजकः सर्वभूताभयदक्षिणां दस्वा प्रतिष्ठेत ॥ १ ॥ अथाप्युदाहरिन्त ॥ २ ॥ अभयं सर्वभूतेभ्यो दस्वा चरित यो मुँनिः। तस्यापि सर्वभूतेभ्यो न भयं जातु विद्यते ॥ ३ ॥ अभयं सर्वभूतेभ्यो दस्वा यस्तु निवर्तते । इन्ति जातानजातां इत्याणि प्रतिगृह्य च ॥ ४ ॥ संन्यसेत्सर्वकर्माणि वेदमेकं न संन्यसेत् । वेदसंन्यसनाच्छूद्रस्तस्माद्देदं न सन्यसेत् ॥ ५ ॥ एकाक्षरं परं ब्रह्म प्राणायामः पर तपः । उपवासात्पर भैक्षं दया दानाद्विशिष्यते ॥ ६ ॥ मुण्डोऽभेमोऽपरिग्रहः सप्तागाराण्यसंकल्पितान् चरेद्रैक्ष्यं (क्षं) विधूमे सन्तमुसले ॥ ७ ॥ एकशाटीपरिवृतोऽजिनेन वा गोपल्र्नैस्तृणे विष्टितश्ररीरः स्थिष्डिलशाय्यनित्यां वसितं वसेत्, ग्रामान्ते देवगृहे श्रून्यागारे दृक्षमूले वा मनसा ज्ञानमधीयानः ॥ ८ ॥ अरण्यनित्यो न ग्राम्यप्रशूनां संदर्शने विहरेत्॥९॥ अथाप्युदाहरित ॥ १० ॥ अरण्यनित्यस्य जितेन्द्रियस्य सर्वेन्द्रियमीतिनिवर्तकः स्य । अध्यात्मिचन्तागतमानसस्य ध्रुवा ह्यनादृत्तिरुपक्षकस्य, इति ॥११॥ अव्यक्तः विङ्को व्यक्तावारः, अनुन्मत्त उन्मत्तवेषः ॥ १२ ॥ अथाप्युदाहरित ॥ १३ ॥

१ च. "वासी प्रा"। २ च "दकोपस्पर्शी। श्रामण"। ३ छ. "वणिके"। ४ च. "मूळिनिकेतन उ"। ५ स. ग घ. द्विजः। ६ ग. यद्भिष व"। ७ स. छ. विवर्तते। ८ ख ग. घ. "श्र प्रतिण्ह्वाति यस्य सा. ५ स. ग "ममस्वप"। १० च "रेद्धिक्षाम्। वि"। ११ च. "रिहितो"। १२ च. "णैरवस्तृत"। १३ च. विवरित्।

न शब्दशास्त्राभिरतस्य मोक्षो न चापि लोकग्रहणे रतस्य । न भोजनाच्छादनतत्परस्य न चापि रम्यावसथानियस्य ॥ १४ ॥ न चोत्पातिनामित्ताभ्यां न नक्षत्राङ्गिवद्य-यां । अनुशासनवादाभ्यां भिक्षां लिप्सेत किहिंचित् ॥ १५ ॥ अलाभे न विषादी स्याल्लांभश्चेनं न हर्षयेत्। प्राणयात्रिकमात्रः स्यान्मात्रासङ्गाद्विनिर्गतः॥१६॥ न कुट्यां नोदके सङ्गो न चैले न त्रिपुष्करे। नागारे नाऽऽसने नान्ने यस्य वै मोन् श्रावत्तमः । इति ॥ १७ ॥ ब्राह्मणकुले वा यल्लभेत तद्धञ्जीत, सायं प्रातमिधुमांसपिर्विकर्षम् ॥ १८ ॥ यतीन्साधून्वा गृहंस्थान्साय प्रातश्च तृष्येत् ॥ १९ ॥ ग्राभे वा वसेत् ॥ २० ॥ अजिक्षाेऽशरणोऽसंकुसुको न चिन्द्रयसंयोगं कुर्वीत केनचित् ॥ २१॥ वपेक्षकः सर्वभूतानां हिंसानुग्रहपिरहारेण ॥ २२ ॥ पेश्चन्यमत्सराभिमानाहंकाराश्र द्यानार्जवात्मस्तवपरगहादम्भलोभमोहकोधासूयाविवर्जनं सर्वाश्रमिणां धर्म इष्टः॥ २॥ यज्ञोपवीत्युदककमण्डल्लहस्तः श्चाचित्रांह्मणो वृषलाक्षवर्जां न हीयते ब्रह्मलोक्षांह्मस्लोकादिति ॥ २४ ॥

इति वासिष्ठे धर्मशास्त्रे दशमोऽध्यायः ॥ १०॥

### अयैकादशोऽध्याय ।

षेदेंही भवन्ति, ऋत्विग्विवाह्यराजा(ज)पितृष्यस्तातकमातुल्लाश्च ॥ १ ॥ वैश्व-देवस्य सिद्धस्य सायं प्रातर्शृह्यायो छहुयात् ॥ २ ॥ ग्रहदेवताभ्यो बल्लि हरेत्॥ ३ ॥ श्रोत्रियाँचाऽऽगताय भागं दस्वा ब्रह्मचारिणे वाऽनन्तरं पितृभ्यो दद्यात् ॥ ४ ॥ ततोऽतिथि भोजयेत्, श्रेयांसं श्रेयांसमानुपूर्व्यंण, स्वगृह्याणा क्रुभारबालवृद्धतरूण-प्रभूतींस्ततोऽपरान्गृह्यान् ॥ ५ ॥ श्वचण्डालपतितवायसेभ्यो भूमो निर्वपत् ॥ ६ ॥

भूदायोच्छिष्टमनुच्छिष्टं वा दद्यात् ॥ ७ ॥ शेषं दंपती अञ्जीयाताम् ॥ ८ ॥ सर्वोप-योगेन पुनः पाकः ॥ ९ ॥ यदि निरुप्ते वैश्वदेवेऽतिथिरागच्छेद्विशेषेणास्मा असं का-रयेत् ॥ १० ॥ विज्ञायते हि ॥ ११ ॥ वैश्वानरः प्रविश्वत्यतिथिक्रीह्मणो गृहं तस्मा-द्प आनयन्त्यमं वर्षाभ्यस्तां हि शान्ति जना विदुरिति ॥ १२ ॥ तं भोजयित्वो-पासीताऽऽसीपान्तमनुत्रजेत् , अ(आऽ)नुज्ञानाद्वा ॥ १३ ॥ अपरक्ष ऊर्घ्व चतुर्थ्याः पितृभ्यो दद्यात्पूर्वेद्युत्रीह्मणान्संनिपात्य यतीनगृहस्थान्साधून्वा परिणतवयसोऽविकर्म-स्थाञ्श्रोत्रियानशिष्याननन्तेवासी(सि)नः शिष्यानपि गुणवतो भोजयेत्।। १४।। विलग्नशुक्रुं स्रोवान्धस्यावदन्तकुष्टिकुनिखवर्जम् ॥ १५ ॥ अथाप्युदहर्रान्त ॥ १६ ॥ अथ चेन्मन्त्रविद्युक्तः शारीरैः पङ्क्तिदूषणैः । अदूष्यं तं यमः प्राह पङ्क्तिपावन एव सः ॥ १७ ॥ श्राद्धे नोद्वासनीयानि उच्छिष्टान्या दिनक्षयार्त् । श्रोतन्ते हि सुघाधारास्ताः पिबन्त्यकृतोदकाः ॥ १८ ॥ उच्छिष्टं न प्रमृज्यानु यावन्नीस्तमितो रविः । श्रीरधारास्ततो थान्ति अक्षय्याः पङ्क्तिभागिनः ॥ १९ ॥ पाक्संरैकारमन मीतानी स्ववंश्यानामिति श्रुँतिः । भागधेयं मनुः पाह उँच्छिष्टोच्छेषणे उभे ॥२०॥ **उच्छेषणं भूमिगतं** विकिरं लेपनोदकम्। अन्नं प्रेतेषु विस्रजेदप्रजानामनायुष<sup>ा</sup>म्॥२१॥ षर्भंधीः शाखयोर्भुक्तं पितृभ्योऽत्रं निवेदितम् । तदन्तर प्रतीक्षन्ते ह्यसुरा दुष्ट्रचेतसः ।। २२ ।। तस्पादशून्यहस्तेन कुर्योदन्नमुपागतम् । भो(भा)जनं वा समालभ्य तिष्ठतो-च्छेषणे छभे ॥ २३ ॥ द्वौ दैवे पितुकृत्ये त्रीनेकैकमुभयत्र वा । भोजयेत्सुसमृद्धोऽपि न प्रसन्नेत विस्तरे ॥ २४ ॥ सित्क्रियां देशकाली च शीचं ब्राह्मणसंपर्देम् । पश्चि-तान्विस्तरो हन्ति तस्मात्तं परिवर्णयेत् ॥ २५ ॥ अपि वा भोजयेदेकं ब्राह्मणं वेद-पारगम् । श्रुतश्चीलोपसंपत्नं सैंवीलक्षणवार्जितम् ॥ २६ ॥ यद्येकं भोजयेच्छ्राद्धे दैवं तत्र कथं भवेत् । अन्नं पात्रे समुद्धृत्य सर्वस्य प्रकृतस्य तु ॥ २७ ॥ देवतायतने कृत्वा ततः श्राद्धं पवर्तयेत् । पास्येद्ग्री तद्त्रं तु द्द्याद्वा ब्रह्मचारिणे ॥ २८ ॥ यावदुष्णं भवत्यमं यावदश्वन्ति वाग्यताः। तावद्धि पितरोऽश्वन्ति यावन्नोक्ता इविर्प्रुणाः ॥२९॥

१ स. ग. शूद्रेभ्य उच्छिष्टं वा।२ स. ग. वं यती भुझीत। स°।३ स. ग विजायतेऽहि वै°। ४ क. ते वे°।५ ग. 'झाताद्वा°।६ क. त्। द्विनेमग्छु'। च. 'त्। नम°।७ स. ग. 'क्रविग्रिधिश्या°। ८ स. ग. त्। से पत्तन्ति हि या धारा°।५ स. ग. 'चिछ्छेन प्रपुष्टास्ते या°। १० क 'वचास्त°। ११ स. ग. यान्यक्षयाः संचरभा°। १२ स. 'स्काराल्प्रमी°। १३ स. ग 'ना प्रवेशनमि°। १४ स. स्थितिः। १५ क. उच्छेषोच्छे । १६ स. ग. 'क्रिरेक्षेपसोद् । १७ स. अनुप्रे । १८ स. भयोईस्तयोः। १९ क. 'योः पार्श्वयो । २० क. 'यांदर्भमु'। २१ स. ग. 'पदः। प'। २२ स. ग, 'सर्वेछ'।

इविर्गुणा न वक्तन्याः पितरी यावद्तपिताः । पितृभिस्तपितैः पश्चाद्वक्तन्यं शोभनं हवि:॥३०॥ नियुक्तस्तु यदा श्राद्धे दैवे वा मांसम्रुत्सृजेत्। यावन्ति पशुरोमाणि ताव-न्नरकमृच्छति।।३१।। त्रीणि श्राद्धे पवित्राणि दौहित्रः कृतपस्तिलाः । त्रीणि चात्र प्रशं-सन्ति शौचमकोधमत्वराम् ॥ ३२ ॥दिवसस्याष्ट्रमे भागे मन्दी भवति भास्करः । स कालः कुतपो क्वेर्यः पितृणां दत्तमक्षयम् ॥ ३३ ॥ श्राद्धं दत्त्वा च भुक्त्वा च मैथुनं योऽधिगच्छति । भवन्ति पितरस्तस्य तन्मासं रेतसो भ्रजः ॥ ३४ ॥ यस्ततो जायते गर्भो दत्त्वा भुक्त्वा च पैतृकम् । न स विद्यां समाप्तोति क्षीणायुश्रेव जायते ॥३५॥ पिता पितामहश्चेव तथैव प्रपितामहः । उपासते सुतं जातं शक्कन्ता इव पिप्पल्छ ।।३६॥ मधुमांसैश्र शाकेश्र पयसा पायसेन वाँ। एष नो दास्यति श्राद्धं वर्षासु च मधासु च ॥ ३७ ॥ संतानवर्धनं पुत्रमुद्यतं पितुकर्मणि । देवज्ञाह्मणसंपन्नमभिनन्दन्ति पूर्वजाः ॥ ३८ ॥ र्तन्वन्ति पितरस्तस्य सुंकृष्टैरिव कर्षकाः । यद्गयास्यो ददात्यन् प्रितर-स्तेन पुत्रिणः ॥ ३९ ॥ श्रावण्याग्रहायण्योश्रान्वष्टक्यां च पितृभ्यो दद्यात्, द्रव्य-देशब्राह्मणसंनिधाने वें। न कालनियमः ॥ ४० ॥ अवस्यं च ब्राह्मणोऽप्रीनादधीत, द्र्शपूर्णमासाग्रयणेष्टिचातुर्मास्यपशुसोमैश्र थैंजेत नैयामिकं ह्येतदृणसंस्तुतं च ॥ ४१ ॥ विज्ञायते हि त्रिभिर्ऋणैर्ऋणवान्त्राह्मणो जायैत इति ॥ ४२ ॥ यज्ञेन देवेभ्य:, प्रजया पितृभ्यो, ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्य इत्येष वाऽनुणो यज्वा यः पुत्री ब्रह्मचर्यवा-निति ॥ ४३ ॥ गर्भाष्ट्रमेषु ब्राह्मणमुपनयीत, गर्भादेकादशेषु राजन्यं, गर्भादद्वादशेषु वैश्यम् ॥४४॥ पालाशो बैल्वो वा दण्डो ब्राह्मणस्य, नैयग्रोधः क्षक्रियस्य वा औदुम्बरो वा वैश्यस्य ॥ ४५ ॥ [ \*केशसंमितो ब्राह्मणस्य, छछाटसंमितः क्षित्रयस्य, घ्राणसंमितो वैश्यस्य ॥ ४६ ॥ मौझी ब्राह्मणस्य, धनुज्यी क्षत्रियस्य, शणतान्तवी वैश्यस्य ] ॥ ४७ ॥ कृष्णाजिनमुत्तरीयं ब्राह्मणस्य, रौरवं क्षित्रयस्य, गव्यं वैं ( ब )स्ता-

<sup>\*</sup> एति बह्नान्तर्गत्यन्यः क. स. ग. पुस्तकेषु न नियते ।

१ ख. °रोऽभ्यवत °। ग. "रो भावत °। २ क. च. यतिः । ३ क. थ. वेतं तु स °। भ ख. ग. नाम । ५ क. यस्तु तस्य भवेद्रभों । ख. ग. यतस्ततो । ६ ख. ग. ना । अभनो । ५ क. पुत्रं भुक्तन्तं पि । ६ ख. ग. नन्दित । ९ ख. ग. सुकृष्टे । १० ख. ग. च. वा का १ । १९ क. यजेत् । १२ ख. ग. पंते । १३ ख. ग. पंते । १४ क "पिभ्यो दस्तेष । १५ ख. ग. वज्ञानि ।

ļ

जिनं वा वैश्यस्य॥ ४८ ॥ शुक्कमहतं वासो ब्राह्मणस्य, माञ्चिष्ठं क्षित्रयस्यं, हारिद्रं कोशेय वैश्यस्य, सर्वेषां वा तान्तवमरक्तम् ॥ ४९ ॥ भवत्य्वी ब्राह्मणो भिक्षां याचेत, भवन्मध्यां राजन्यो, भवदन्त्यां वैश्यः ॥ ५० ॥ आ षोदशाद्वाह्मणस्य नातीतः कालः ॥ ५१ ॥ आ द्वाविंशात्क्षित्रयस्य ॥ ५२ ॥ आ चतुर्विंशाद्वेश्यस्य ॥ ५३ ॥ अत अध्वै पतितसावित्रीका भवन्ति ॥ ५४ ॥ नैतानुपनयेन्नाध्यापयेन याजयेनेभिविंवाहयेयुः ॥ ५५ ॥ पतितसावित्रीक उद्दालकन्नतं चरेत् ॥ ५६ ॥ द्वी मासौ यावकेन वर्तयेत्, मासं पयसा, अर्धमासमामिक्षयाऽष्ट्ररात्रं द्वतेन, षद्वात्रम्याचितेन, त्रिरात्रमञ्चक्षोऽहोरात्रम्रपवसेत्।। ५७ ॥ अश्वमेधावभृथं गच्छेत् ॥ ५८॥ व्रात्यस्तोमेन वा यजेद्वा यजोदिति ॥ ५९ ॥

इति वासिष्ठे धर्मशास्त्र एकादशोऽध्याय. ॥ ११॥

अथ द्वादशोऽध्याय.।

अथातः स्नातकत्रतानि ॥ १ ॥ स न कंचिद्याचेतान्यंत्र राजान्तेवासिभ्यः ॥ २ ॥ श्रुधा परीतस्तु किंचिदेव याचेत, कृतमकृतं वा क्षेत्रं गामजाविकमन्ततो हिरण्यं धान्य- मन्नं वा, न तु स्नातकः क्षुधाऽवसीदेदित्युपदेशः ॥ ३ ॥ नं मिल्लनवाससा सह संवसेत, न रजस्वलया, नायोग्यया, न कुलं कुलं स्यात् ॥ ४ ॥ वत्सन्तीं विक्रां नातिकामेत् ॥ ५ ॥ नोद्यन्तमादित्यं पर्वयेत् ॥ ६ नांस्तमयन्तम् ॥ ७ ॥ नास्सु मूत्रपुरीचे कुर्यात् ॥ ८ ॥ न निष्ठीवेत् ॥ ९ ॥ परिवेष्टितिश्वरा भूमिमयिक्वयेस्तृणेदः न्तर्धाय मूत्रपुरीचे कुर्यात् ॥ १० ॥ जदङ्मुखश्चाहनि, नक्तं दक्षिणामुखः । संध्या- मासीतोत्तरामुदाहरन्ति ॥ ११ ॥ स्नातकानां तु नित्यं स्यादन्तवीसस्तयोत्तरम् । यज्ञोपविते दे यष्टिः सोदकश्च कमण्डलुः ॥ १२ ॥ अप्सु पाणौ च काष्ठे च कथितं पावके श्वाचः । तस्मादुदकपाणिभ्यां परिमृज्यात्कमण्डलुम् ॥ १३ ॥ पर्याक्वरणं त्वेतन्मनुराह प्रजापितः । कृत्वा चार्ववैयकर्माणि आचामेच्छौचिवित्तंमः । इति ॥ १४ ॥ त्वेतन्मनुराह प्रजापितः । कृत्वा चार्ववैयकर्माणि आचामेच्छौचिवित्तंमः । इति ॥ १४ ॥

१ च. °यं वा वै° । २ ख ग °त्। ब्राह्मस्तो ° । ३ क. ख. °जेत् ॥ ५९ ॥ ४ ख ग. °न्यस्तं रा ° । ५ ख. ग. °विंकं संततो । ६ ख. ग न नद्या स सहसा संविशेष्ठ रजस्वळायामयोग्याया न ° । ७ क. कुळ्ः स्यात् । वत्सन्तितिवि ° । च. कुळ. स्यात् । वत्सतन्त्रीं °वि । ८ ख. ग पश्येष्ठाऽऽदिस्यं तपन्तं नहतं स्र १ ९ च. नास्तं य ° । १० क. °सीनोत्तरम् । च. °सीनोत्तरम् याप्युदाह । ११ ख. ग. 'वर्ष श्राम् । १२ ख. ग. 'वर्ष श्राम् । १२ ख. ग. 'इयकार्योण । १३ ख. ग °त्त ह °।

प्राङ्गुखोऽमानि भुज्जीत ॥ १५ ॥ तृष्णीं साङ्गुष्ठं कुँत्स्नग्रासं ग्रसेत् ॥ १६ न च मुखन्नब्दं कुर्यात् ॥ १७ ॥ ऋतुकालगामी स्यात्पर्ववर्ज स्वदारेषु ॥ १८ ॥ अति-र्थगुपेयात ॥ १९ ॥ अथाप्यदाहरन्ति ॥ २० ॥ यस्तु पाणिगृहीताया आस्ये कुर्वीत मैथुनम् । भवन्ति पितरस्तस्य तन्मासं रेतसो भ्रुजः ॥ २१ ॥ या स्यादानित्यचा-रेण रतिः साऽधैर्मसंश्रिता ॥ २२ ॥ अपि च काठके विज्ञायते ॥ २३ ॥ अपि नः श्वो विजनिष्यमाणाः पतिभिः सहँ शयीरात्रिति स्त्रीणामिन्द्रदत्तो वैर इति ॥ २४ ॥ न दृक्षमारोहेत् ॥ २५ ॥ न कूपमवरोहेत् ॥ २६ ॥ नाग्निं मुखेनोपधमेत् ॥ २७ ॥ नामि ब्राह्मणं चान्तरेण व्यपेयात् ॥ २८ ॥ नाग्न्योर्न ब्राह्मणयोर [ न ] नुजाप्य वा, भार्यया सह नाश्रीयाद्वीयवद्पत्यं भवतीति वाजसनेयके विज्ञायते ॥ २९ ॥ नेन्द्रधनुर्नाम्ना निर्दिशेत् ॥ ३० मणिधनुरिति ब्रुयात् ॥ ३१ ॥ पालाश्रमासनं पादुके दन्तधावनमिति वर्जयेत् ॥ ३२ ॥ नोत्सङ्गे भक्षयेत्र संध्या [ यां ] सुङ्जीत ॥३३॥ वैणवं दण्डं धार्येद्वमकुण्डले च ॥ ३४ ॥ न बाहिमीलां धार्येदन्यत्र रुक्ममय्याः ॥ ३५ ॥ सभाः समवायांश्चै वर्जयेत् ॥ ३६ ॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ ३७ ॥ अप्रा-माण्यं च वेदानामार्षाणां चैव र्क्वेत्सनम् । अव्यवस्था च सर्वत्र एतन्नाशनमात्मनः । इति ॥ ३८ ॥ नैर्वेष्टतो यज्ञं गच्छेत् ॥ ३९ ॥ यदि वर्जेत्मदक्षिणं पुनरावजेत् ॥ ४० ॥ अधिवृक्षसूर्यमध्वानं न प्रतिपद्येत ॥ ४१ ॥ नावं च सांशयिकीं नाधि-रोहेत (त्) ॥ ४२ ॥ बाहुभ्यां न नदीं तरेत् ॥ ४३ ॥ उत्थायापररात्रमधीत्य न पुनः प्रति संविशेत् ॥ ४४ ॥ पाजापत्ये मुहुर्ते ब्राह्मणैः कांश्रिक्रियमानत्तिष्ठेदत्र-तिष्ठेदितिं॥ ४५॥

इति वासिष्ठे धर्मशास्त्रे द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥

अय त्रयोशोऽध्यास.।

# अथातः स्वाध्यायोपाकर्म श्रावण्यां पौर्णमास्यां पोष्ठपद्यां वाजिम्रमुपसमाधाय कृता-

१ ख. ग. कृशया । २ क "षु । स्त्रियसुपे । ख ग "पु वा तीर्थसुपे । ३ ख. ग. "दनितचा । ४ ख. ग. "धर्म्यंसं । ५ ख. ग. च पावकोऽपि वि । ६ ख. ग. अय श्रो वा वि । ७ ख. ग. "ह दर्श- यन्तं इति । ८ ख वर । तम ह । ग. वर । उन्नव । ९ ख ग "येदघ(ग) न्धो न भु । च. येत् । नाऽऽ सन्या भु । १० च "र्माल्यं धा । ११ च "श्र ना व । १२ ख, ग. दर्शनम् । १३ ग. "ति । दानाहतो । १५ ख. ग. "तेदि । १५ ख ग "ण स्वनिय । १७ ख. ग. "श्रायश्चोपा । १८ च. "भ्रायश्चापा चु ।

धानो जुहोति देवेभ्यं ऋषिभ्यव्छन्दोभ्यश्रेति ॥१॥ ब्राह्मणान्स्वस्तिवाच्य दिधे पाइय तैतोऽध्यायानुपाकुर्वारन् ॥ २ ॥ अर्धपर्श्वममासानर्धषष्टान्वाऽत अर्ध्व शुक्कपर्केष्वधी-थीत, कामं तु वेदाङ्गानि ॥ ३ ॥ तस्यानध्यायाः ॥ ४ ॥ संध्यास्तॅमिते संध्यास्वं-न्तःश्रवदिवाकीत्र्येषु नगरेषु कामं गोमयपर्युषिते परिल्लिखिते वा दमशानान्ते श्रयानस्य श्राद्धिकस्य ॥ ५ ॥ मानवं चात्र क्ष्ठोकमुदाहरन्ति ॥ ६ ॥ फर्ळान्यपस्तिलानर्भक्षा-न्यचान्यच्छाद्धिकं भवेत् । प्रतिगृह्याप्यनध्यायः पाण्यास्या ब्राह्मणाः स्मृताः, इति ॥ ७ ॥ धावतः पूर्तिगन्धपर्भैतावीरिणे, द्वश्रमारूढस्य नावि सेनायां च भुक्त्वा चींऽऽर्द्रपाणेवीणशब्दे चतुर्देश्याममावास्यायामष्ट्रम्यामष्टकासु प्रसारितपादोपैरेथैर्क्वतस्थो-पाश्रितस्य च गुरूसभीपे मैथुनव्यपेतायां वासर्सः मैथुनव्यपेतेन्।निर्णिक्तेन् ग्रामान्ते छर्दितस्य मृत्रितसँयोचारितस्य ऋण्यजुषां च सामशब्दे वाऽजीणें निर्धाते भूमिचलने चन्द्रसूर्योपरामे दिङ्नादपर्वर्तन।द्कम्पप्रपातेषुपलरुधिरपांशुवर्षेष्वाकालिकम् ॥ ८॥ **उल्काविद्युत्सँ**मासे त्रिरात्रम् ॥ ९ ॥ उल्काविद्युत्सज्योतिषम् ॥ १० ॥ अपर्तावाका-क्रिकमाचार्ये भेते त्रिरात्रमाचार्यपुत्रशिष्यभार्योस्वहोरात्रम् ॥ ११ ॥ [ \*ऋत्विग्यो• निसंबन्धेषु च गुरोः पादोपसग्रहणं कार्थम् ॥ १२ ॥ ऋत्विक्थशुरिषतृव्यमातुलाननः बर्वयसः प्रत्युत्थायाभिवदेत् ॥ १३ ॥ ये चैव पादग्राह्यास्तेषां भार्या गुरोश्च मातापि-तरों यो विद्यादिभवन्दितुमहमयं भो इति ब्रुयाद्यश्च न विद्यात्प्रत्यभिवादमामन्त्रिते स्वरोऽन्त्यः प्रवते संध्यक्षरमप्रग्रह्ममायावभावं चाऽऽपद्यते यथा भो भाविति ॥१४॥ पतितः पिता परित्याज्यो माता तु धुँत्रे न पतित ॥ १५ ॥ अत्राप्युदाहरन्ति ॥ १६॥ खपाध्यायादशाऽऽचार्य आचार्याणा शतं पिता । पितुर्दशक्ततं मातागौरवेणातिरिच्यते

<sup>\*</sup> एतिबहनान्तर्गतं न ख. च. पुस्तकयोः ।

१ ख. ग. °भ्यर्छ° । २ ख ग तत उपाद्यं कुर्वीत । अ° ।३ क. 'श्रमान्मासानमासान' । च. 'श्रम'। ४ क. 'क्षेडप्यधी' । ५ च. स्तनिते । ६ ख. ग. 'ते स्युस्तत्र शने दिनाकीर्से न' । ७ ख. ग. च. 'छान्या-पस्ति । ८ ख. ग. "न्भक्ष्यमथान्यच्छा"। ९ ख. ग. "गन्धिप्रसतेरितवु । १० क. भतितृणवृ । ११ क. चारीयाणशाणश । ख. ग चार्धव्राणे बाण । १२ ख "पस्येस्योपा" । १३ ग. "स्थस्योपा" । १४ च. कृतीपा° । १५ क. ख. ग °पे मिथुनव्यपेता । १६ क. ख. ग °सामिथु । १७ ख. ग. °स्योचरितस्य युनु । १८ ख. ग. सायंश । १९ ख. ग धातम्मी च न चन्द्रसूर्योपरागेषु दि । २० च. तप्र । २९ ख. ग. °स्तज्योतिषमपत्र्वाका छिकं वा । आचार्य । २२ च. °री च. यो । २३ ख. ग. °वादं नाभिवदेत् । पति । २४ क. च. पत्र । २५ ख. ग. अथायु ।

मार्थाः पुत्राश्च शिष्याश्च संतुष्टाः पापकर्माभिः । परिभाष्य परित्याज्याः पतितो मोऽन्यथा र्रयजेत् ॥ १८ ॥ ऋत्विगाचार्यावयाजकानध्यापको हेयावन्यत्र हानौत्य-ति ॥ १९ ॥ पतितोत्पन्नः पतितो भवतीत्याहुरन्यत्र स्त्रियाः ॥ २० ॥ सा हि परगामिनी तामरिक्थामुपेयात् ॥ २१ ॥ गुरोर्गुरौ संनिद्दिते गुरुवद्वृत्तिरिष्यते । गुरु-यहुरुपुत्रस्य वर्तित्व्यामिति श्रुतिः ॥२२॥ शस्त्रं विषं सुरा चाप्रतिग्राह्याणि त्राह्मणस्य ॥ २३ ॥ विद्यावित्तवयः संवँन्धकर्म च मान्यम् ॥ २४ ॥ पूर्वः पूर्वो गरीयानस्थाविर्मालातुरमारिकस्त्रीचकीवतां पन्थाः समागमे परस्मै देयः ॥२५॥ राजकस्नातकयोः समागमे राज्ञा स्नातकाय देयः ॥२६॥ सर्वैरेवं च वध्वा ऊह्ममानाये ॥२७॥ तृण- भूम्यन्न्युद्दकवाक्स्नृत्वनास्याः सेतां गृहे नोच्छिचन्ते कदाचन कदाचनेति ॥ २८ ॥

इति वासिष्ठे धर्मशास्त्रे त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥

अथ चतुर्दशोऽध्याय ।

अथातो भोज्याभोज्यं च वर्णायिष्यामः ॥ १ ॥ चिकित्सकमृगयुपुंश्रलीदण्डिक स्तेनाभिश्वस्तवण्ढपतितानामन्नमभोज्यम् । २ ॥ कर्द्यदीक्षितवद्धातुरसोमविक्रायि- तिक्षिक्षक्ष्मौण्डिकसूँ चकवाधुषिकचर्मावक्रत्तानां, शूद्रस्य चौस्तभृतश्रोपपत्ते(ते) यश्री- पपत्ति (ति) मम्यते, यश्र शृँहान्दहेत्, यश्र वर्धाह नोपहन्यौतको भक्ष्यत इति ॥३॥ बाचाऽभिष्ठुष्टं गणात्रं गणिकाकं चेति ॥४॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥५॥ नाश्रान्ति व्वतो देवा नाश्रान्ति वृष्टीपतेः । भार्याजितस्य नाश्रान्ति यस्य चोपपतिर्गृहे, इति ॥ ६ ॥ प्रभोदंकयवसकुश्रहाजाभ्युद्यतयानावसथश्रफरीियक्षुँस्त्रग्गन्धमधुमांसानीत्येतेषां मित्रिकृतियात् ॥ ७ ॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ ८ ॥

१ क स. भार्या । २ ख. ग. भवेत् । ३ ख. ग. °नातु पतितो नान्यत्र पतितो भ° । ४ ख. च. "रमिता तद्भित्रामञ्जूणामु" । ५ ख. ग. °तिः । शास्त्रं वस्त्रं तथाऽन्नानि प्र" । ६ ख. ग. °विजयनः संबन्धः क" । ७ ख. वन्धाः क" । ८ ख. ग. "कचकव" । ९ च "स्मै परस्मे दे" । १० ख. ग. "वं वोचतमाय तु । ११ ख ग. सम्पू" । १२ ख. ग. "दर्योक्ष" । १३ क "तस्करर" । १४ क. "स्चिक्ष" । १५ क ग. साय- इस्योपयहेयस्रोपप" । १६ क. ग. पृष्ठीततदेतुर्यं । १७ ख. ग. "न्यात्को बन्धमोक्षाविति चामिकुर्येत, शणा" । १८ ख. ग. श्रपतेर्देवा। १९ ख ग. "कसवंत्सकुश्लान्यु" । १० च. ग. "न्युस्तरजमधुमासानि नै ते"।

गुर्वेथे दारमुज्जिहीर्षन्नर्चिष्यन्देवतातिथीन् । सर्वतः प्रतिगृह्णीयात्र तु तृष्येत्स्वयं ततः, इति ॥ ९ ॥ न मृगयोरिषुचारिण परिवर्जमन्तम् ॥ १० ॥ विज्ञायते ह्यानस्त्यो वर्ष-साहस्तिके सत्रे मृगयां चैकार, तस्याऽऽसंस्तु रसमयाः पुरोडाशा मृगपक्षिणां **प्रशस्तानाम् ॥ ११ ॥ अपि स्वत्र प्राजापत्याञ्श्लोकानुदाहरान्ति ॥ १२ ॥ उद्यतामा**-हतां भिक्षां पुरस्तादमचोदिताम् । भोज्यां प्रजापतिर्मेने आपे दुष्कृतकारिणैः ॥१३॥ श्रद्धांनस्य भोक्तव्यं चोरस्यापि विशेषतः। न त्वेव बहुँयाज्यस्य यश्चोपनयते बहुन् ॥ १४ ॥ न तस्य पितरोऽश्नन्ति दश वर्षाणि पश्च च । न च हव्यं वहत्यग्नि-र्थस्तामभ्यवमन्यते ॥ १५ ॥ चिकित्सकस्य मृगयोः श्रत्यहँस्तस्य पापिनः । प(प)ण्ड-स्य कुलटायाश्च उद्यताऽपि न गृह्यते, इति ॥१६ ॥ उच्छिष्टमगरोरभोज्यं, स्वमुच्छिः ष्टोपहर्तं च ।। १७ ।। यदशनं केशकीटोपहतं च ।। १८ ।। कामं तु केशकीटानुःद्र-त्याद्भिः शोक्ष्य भस्मनाऽवकीर्य वाचौ प्रशस्त्रीभुपभुङ्जीत ॥ १९ ॥ अपि ह्यैत्र प्राजा-पत्याञ्क्ष्रोकानुदाहरन्ति ॥ २० ॥ त्रीणि देवाः पवित्राणि ब्राह्मणानामकल्पयन्। अदृष्टमाद्भि निर्णिक्तं यचै वाचा प्रशस्यते ॥ २१॥ देवद्रोण्यां विवाहेषु यज्ञेषु प्रकृ-तेषु च। काकैः श्वभिश्व संस्पृष्टमभं सन्न विंसर्जयेत्॥ २२ ॥ तस्मीदन्नमपोद्धत्य शेषं संस्कारमहीति । द्रवाणां छावनेनैव घनानां श्रोक्षेणिन तुँ । मार्जारमुखसंस्पृष्टं श्चि एव हि तद्भवेत् ॥ २३ ॥ अशं पर्शेषितं भावदुर्धं सकुळेखं पुनःसिद्धमाँभमांसं पकं च कामं तु देधना घृतेन वाऽभिघारितमुपर्युक्तीत ॥ २४ ॥ अपि हात्र प्राजाय-त्याङश्लोकानुदाहरन्ति ॥ २५ ॥ हस्तदत्तास्तु ये स्नेहा लवणव्यञ्जनानि च। दातारं नोपतिष्ठन्ति भोक्ता भुज्जीत किल्बिषम् ॥ २६ ॥ + प्रद्यात्र तु हस्तेन

<sup>\*</sup> इत परमेतद्वचनमधिकं च पुस्तके— " वृतं वा यदि वा तैलं विश्रो नाचान्नखरूज्यु (च्यु)तम् । यमस्तद्शुम्चि प्राह् तुरुयं गोमांसभक्षणैः " इति । + एतद्धे न क. ख. ग पुस्तकेषु ।

१ क ख. वैर्थदा १२ च चचार । ३ क. पाः । अश्रद्द्धानमक्त । ४ ख ग धानेर्न भी । ५ क ह्वे व व । ६ ख. ग धुनि भी । ५ क च ह्वे ख । ६ ख. ग धुनि भी । ५ क ग धुनि क । ६ ख. ग धुनि मा । ५ क च हुर्तु स्तु पा । ८ ख. ग धुनि । ९ क ग धुनि मा । १३ क ग धुनि मा । १४ क । व व ज प । ११ क च . ९ धुनि । ११ ख. ग हुने पा । १४ क । व व ज । १४ क । व व ज । १४ क । १४ क । व व ज । १४ क । १४ क

नाऽऽयासेन कदाचन, इति ॥ २७ ॥ लशुनपलाण्डुंकेमुकगृङ्खनश्रुंण्मातकद्वसानिर्यास्त्रोहंतत्रश्रनश्वकाकावलीढशुद्रांचिछष्टभोजनेषु कुच्छातिकुच्छ् इतरेऽप्यन्यत्र मधुमांसफलिकर्षंच्यप्राम्यपश्चव(श्च)विषयः ॥ २८ ॥ संधिनीक्षीरमवत्साक्षीरं गोमहिष्यंजानामनिर्दशाहानामन्तर्नाच्युदकमपूपधानाकरम्भसंकुवटकतेल्लपायसश्चाकार्मि शुक्तानि वर्जयत्, अन्यांश्र क्षीरयविष्ठिविकारान् ॥२९॥ श्वाविच्छंळकश्चशकच्छण्गोष्याः पश्चनर्थंना भक्ष्याः ॥ ३० ॥ अनुष्ठा पश्चनामन्यतोदन्ताश्च मत्स्याना वी चेट-गवपशिश्चमारनककुलीरा विकृतरूपाः ॥ ३१ ॥ कर्पशिषिश्च ॥ ३२ ॥ गौरगवयग्रं-रभाश्चानुदिष्टाः ॥ ३३ ॥ तथा धेन्वनर्दुंही मेध्यी वाजसनेयके विक्वायेते ॥ ३४ ॥ खढ्गे तु विवदन्त्य(न्तेऽ)ग्राम्यस्करे च ॥ ३५ ॥ शक्नुनानां च विष्ठुविष्करजाल-पाँदाः ॥ ३६ ॥ कलविङ्कानुवदंसचक्रवाकभार्सवायसपारावतर्कुक्कुटसारङ्कापाण्डुकपो-तक्रीश्चक्रकरकङ्कागुध्वस्येनवकष्ठाक्रमह्निर्दिभँमान्धालनक्तंचरदार्वाधाटचर्टकरैरेलात-हारीतसञ्जरीटग्राम्यकुक्कुटशुकसारिकाकोकिलक्रच्यादौं ग्रामचारिणश्चाप्रामचारिण-श्चेति ॥ ३७ ॥

इति वासिष्ठे धर्मशास्त्रे चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥

भय पश्चद्शोऽध्यायः।

शोणितशुक्रसंभवः पुर्वेषो मातापितृनिमित्तकः ॥ १ ॥ तस्य प्रदानविक्रयत्यागेषु मातापितरौ प्रभवतः ॥ २ ॥ न त्वेकं पुत्रं दद्यात्प्रतिगृह्शीयाद्वा ॥ ३ ॥ स हि संता-

१ क च. °ण्डुकपातलगु॰। च. °ण्डुक्याकुगु॰। २ ख. ग. °हितानश्वनाश्वश्वकाकाव॰। २ क. "तजारयंनाश्व॰। ४ क. दोच्छेषण भोजने चातिकुच्छूर कुच्छू इतरेश्वान्य॰। च दोच्छेषणभोजनेष्यतिकुच्छूर।
संधि॰। ५ क. वैदेश आ॰। ६ ख ग. ॰जातरोमानिर्दशाहामनामन्त्र्यं ना॰। ७ ख. ग. ॰जुब्रक॰। ८ ख.
ग. ॰निल्ह्यु॰। ९ च. ॰च्छल्यक। १० क ग थ्याना भ॰। ११ क बा वेष्टग॰। ख. ग बाहेहुग॰। १२ ख ग शलमा॰। १२ च इहावपनदन्ताश्व भक्ष्यो च धेन्वडुह्ये। १४ क. बिद्याविवश्वकर॰। १५ ख.
ग विविविकर॰। १६ च थादक॰। १० ख ग सम॰। १८ च. कुररसा॰। १९ व्य ग. विमातवान

नाय पूर्वेषाम् ॥ ४ ॥ न स्त्री पुत्रं द्यात्प्रतिगृह्णीयाद्वाऽन्यत्रानुज्ञानाद्भर्तुः ॥ ५ ॥ पुत्रं प्रतिग्रहीष्यन्वन्ध्वन्त्रम् राजिनं चाऽऽवेद्य निवेशनस्य मध्ये व्याहृतिभिर्द्धत्वा दूरेबान्धवं बन्धुसंनिकृष्ट्रमेषं प्रतिगृह्णीयात् ॥ ६ ॥ संदेहे चोत्पन्ने दूरेबान्धवं शुद्धन्मि स्थापयेत् ॥ ७ विज्ञायते ह्येकेन वहूंस्वायत इति ॥ ८ ॥ तस्मिश्चेत्प्रतिगृह्णीत श्रोरसः पुत्र उत्पयेत, चतुर्थभागभागी स्याद्यत्तकः ॥ ९ ॥ यदि नाऽऽभ्युद्यिकेषु युक्तः स्याद्वेदविष्ठविनः सव्येन पादेन प्रवृत्ताग्रान्दर्भाञ्जोहितान्वोपस्तीर्थ पूर्णपात्रम्समे निनयेत् ॥ १० ॥ निनेतारं चास्य प्रकृषिणकेशा ज्ञातयोऽन्वालभेरक्षपसव्यं कृत्वा ग्रहेषु स्वैरमापयेरकात कर्ध्वं ते ने धर्मयेयुस्तद्धर्माणस्तं धर्मयन्तः ॥ ११ ॥ पतितानां तु चरितव्रतानां प्रत्युद्धारः ॥ १२ ॥ अथाप्युद्वाहरन्ति ॥ १२ ॥ अर्थेग्रेऽभ्युद्धरतां गच्छेत्क्रीहिकाव हसिक्तव । पश्चात्पातयतां गच्छेच्छोचिकाव रुदिकाव, इति ॥ १४ ॥ आचार्यमातृपितृहन्तारस्तत्मसादौद्धयाद्वा, एषौ तेषां प्रत्यापितिः ॥ १५ ॥ पूर्णाव्दात्प्रवृत्ताद्वा काञ्चनं पात्रं माहेयं वा पूर्यित्वाऽऽपोहिष्ठेति मन्त्रेणानिः प्रदेशिष्टित ॥ १६ ॥ सर्व एवाभिषिक्तस्य प्रत्युद्धारः पुत्रजन्मना व्यार्व्यातो व्याख्यात इति ॥ १७ ॥

इति वासिष्ठे धर्मशास्त्रे पश्चद्शोऽध्यायः ॥ १९ ॥

( अथ षोडशोऽध्यायः । )

अथ व्यवहाराः ॥ १ ॥ रैांजमन्त्री सदःकार्याणि कुर्यात् ॥ २ ॥ द्वयोविंवदमा-नयोर्न पक्षान्तरं गच्छेत् ॥ ३ ॥ यथासनमपराघो श्वन्ते नापराघः (१) ॥ ४ ॥ समः सैंवेंषु भूतेषु यथासनमपराघो (१) ह्याद्यवर्णयोविंद्यान्ततः ॥ ५ ॥ संपन्नं च रक्ष-येद्राजबालधनान्यशप्तव्यवहाराणां प्राप्तकाले तु तैद्यत् ॥ ६ ॥

१ च. नि च निवे° । २ क. घ. दूरबान्धवससं° । ३ ख ग °व सं° । ४ ख ग. बहु जाय° । ५ ख. ग. स्यात्। य° । ६ ख. ग. °के यु° । ७ च °विष्ठावकः शूद्रयाजक उत्तमवर्णवर्गपतितास्तेषा पात्रनिन्यनम् । अपात्रसंकरादकृत्सं पात्रमादाय दासोऽसवर्णापुत्रो वा बन्धुरसदृशो वा गुणहीनः। ८ क °प्छव-हृतः। ९ ख. ग. °कीर्य केशाञ्ज्ञात । १० च. °र्ध्व न तं धर्मये । ११ च. ग °न सह धर्ममीयुस्त-द्रमीणसाद्रमीपनाः प । १२ क. ग. अग्न्यभ्यु । १३ ख दादपयाण्याद्रा । १४ ख. ग. व्या प । १५ व. क. विद्यास्त्रद्रमीपनाः प । १२ क. ग. अग्न्यभ्यु । १३ ख दादपयाण्याद्रा । १४ ख. ग. व्या प । १५ व. क. विद्यासित्रद्रमीपनाः प व्याप्तर्थाद्रा । १६ क व्याप्तः । १० ख. ग. हिष्ठाभिरेन धर्माम्ब्रिंगमः सर्वत्र वाभिरिक्तस्य प्रत्युद्वीरपु । च. हिष्ठाभिरेनमद्भि । १८ क ख. स्थातः ।। १७ ॥ १९ च. राजा व । २० क. सर्वकृत्येषु य । २१ ख गः विघानतः संपन्नतामाचरेत् । राजाबाह्रानामञ्चामन्य । २२ ख. ग. तद्वत् । स्वि ।

लिखितं साक्षिणो भुक्तिः प्रमाणं त्रिविधं स्मृतम् । धनस्वीकरणं पूर्वे धनी धनमवा-प्तुयात्, इति ॥ ७ ॥ मार्गक्षेत्रयोविंसर्गे तथा परिवर्तनेन तरुणगृहेष्वर्थान्तरेषु त्रिपा-द्मात्रम् ॥ ८ गृहक्षेत्राविरोधे सामन्तप्रत्ययः ॥ ९ ॥ सामन्तविरोधे लेख्यप्रत्ययः ॥ १० ॥ मत्यभिलेख्यविरोधे ग्रामनगरद्वद्वश्रेणीमत्ययः ॥ ११ ॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ १२ ॥ पैतुकं क्रीतमाधेयमन्वाधेयं प्रतिग्रहम् । यज्ञादुपगर्भी वेणिस्तथा धूमशिखाँड-ष्ट्रमी, इति ॥ १३ ॥ तत्र भुक्तानुभुक्तदशवर्षम् ॥ १४ ॥ अन्यथाऽप्युदाहरान्ति ॥१५॥ आधिः सीमा बालधनो निक्षेपोपनिधिः स्त्रियः । राजस्वं श्रोत्रियद्रव्यं नै संभोगेन हीयते ॥ १६ ॥ महीणद्रव्याणि राजगामीनि भवन्ति ॥ १७ ॥ [अतैतोऽन्यथा राजा मन्त्रिभिः सह नागरैश्व कार्याणि दुंर्थीत् ॥१८॥ वेधसो वा राजा श्रेयान्युश्रपरिवारं स्यात् ॥ १९ ॥ गृध्रपरिवारं वा राजा श्रेयान् ॥ २० ॥ गृथ्र ] परिवारं स्या**ज गृ**ध्रो गृधपरिवारं स्यात्परिवाराद्धि दोषाः पादुर्भवन्ति स्तेयहारविनाशनं तस्मात्पूर्वपेव परिवारं पृच्छेत् ॥ २१ ॥ अथ साक्षिणः ॥ २२ ॥ श्रोत्रियो रूपवाञ्जीलवान्पुण्य-वान्सत्यवान्साक्षिणः सैर्वेषु सर्व एव वा ॥२३॥ स्त्रीणां तु साक्षिणः स्त्रियः कुर्याद्-द्विजानां सहशा द्विजाः। शूद्राणां सन्तः शूद्राश्च, अन्त्यानींगन्त्ययोनयः॥ २४॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ २५॥ पतिभाव्यं दृथादानमाक्षिकं सौरिकं च यत् । दण्डशुल्का-विशिष्टं च न पुत्रो दातुमहीते, इति ॥२६॥ ब्राहि साक्षिन्यथातस्वं लम्बन्ते पितरस्तव। तव वाक्यमुदीकाणा उत्पतिनत पतान्त च ॥२७॥ नयो मुण्डः कपाली च भिक्षीर्थी श्चात्पिपासितः । अन्धः शत्रुकुले गर्ध्छैद्यः साक्ष्यमनृतं वदेत् ॥ २८॥ पश्च कन्यानृते

### \* धन्नश्चिहान्तर्गतप्रन्थः क. पुस्तके न विद्यते ।

१ व क्षेत्रभ्यो विसर्गस्तथा परिवर्तनं तरु । २ ख. न । ऋणाप्रहेष्व । ग. न ऋणप्रहेष्व । ३ ख. ग. धेऽपि छे । ४ ख. ग. नित—य एकं । ५ ख. ग. मो वोणस्त । ६ ख. ग. खा हामी इ । ७ ख. ग. मुक्ते दशवर्षमेवोदाह । ८ ख. ग. सीमाधिकं वैव नि । ९ ख. ग. न राजा दातुमहंतीति । तब संभो ने महातन्यम् । गृहिणा द्रव्या । १० ख. ग. तथा । ११ ख. ग. धांद्रो वा राजा श्रेयान् । वसुपरि वार स्थायमं परिवार वा राजा श्रेयान् । गृम्रपरिवार स्थान गृम्रो गृम्नपरिवारः स्थात् । परिवारादि । १२ ख. ग. सर्व ए । १२ ख. ग. मन्त्याः। ख । १४ ख. ग. दीर्थन्तमुत्प । १५ ख. ग. क्षार्थे क्षु । १६ ख. ग.

हन्ति दश हन्ति गवानृते । शतमश्वानृते हन्ति सहस्रं पुरुषानृते ॥ २९ ॥ व्यवहारे मृते दारे प्रायिश्वेत कुलिख्याः । तेषां पूर्वपरिच्छेदाँच्छिद्यन्तेऽत्रापकादिभिः ॥ ३०॥ छद्वाहकाले रितसंप्रयोगे प्राणात्यये सर्वधनापहारे । विषस्य चार्थे ह्यनृतं वदेयुः पञ्चानृतान्याहुरपातकानि ॥ ३१॥ स्वजनस्यार्थे यदि बाऽर्थहेतोः पक्षाश्रयेणैव वदन्ति कार्यम् । ते शब्दवंशस्य कुलस्य पूर्वान्स्वर्गस्थितांस्तानि पातयंन्ति, अपि पातयँन्ति ॥ ३२॥

इति वासिष्ठे धर्मशास्त्रे षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥

(अथ सप्तद्शोऽध्यायः।)

ऋणमास्मिन्संनयति अमृतत्वं च गच्छति । पिता पुत्रस्य जातस्य पृश्येषेण्जीवतो मुख्य ॥ १ ॥ अनन्ताः पुत्रिणां लोका नापुत्रस्य लोकोऽस्तीति श्रूयते ॥ २ ॥ प्रणाः सन्त्वपुत्रिण इत्यभिशापः ॥ ३ ॥ प्रणाभिरशे अमृतत्वमश्यामित्यपि निगमो भवति ॥ ४ ॥ पुत्रेण लोकाञ्जयति पौत्रेणाऽऽनन्त्यमञ्जते । अथ पुत्रस्य पौत्रेण अध्नस्याऽऽभ्मोति विष्टपम् । इति ॥ ५ ॥ क्षेत्रिणः पुत्रो जनयितुः पुत्र इति विवदन्ते ॥ ६ ॥ तत्रोभयथाऽप्युदाहरान्ति ॥ ७ ॥ यद्यन्यो गोषु दृषमो वत्सानां जनयेच्छतम् । गोमिनामेव ते वत्सा मोघं स्थान्दतमार्षभम्, इति ॥ ८ ॥ अपमत्ता रक्षत तन्तुमेतं मा वः क्षेत्रे पर(रे)बीजानि वाप्सुः । न जनयितुः पुत्रो भवति स्वं(सं) परीये मोघं वेत्ता कुरुते तन्तुमेति॥ ९ ॥ वह्यानोकजातानामेकश्रेत्पुश्रवात्तरः । सर्वे ते तेन पुत्रेण पुत्रवन्त इति श्रुतिः ॥ १० ॥ वह्यानामेकपत्नीनामेका पुत्रवती यादे । सर्वास्तास्तेन पुत्रेण पुत्रवत्य इति श्रुतिः ॥ ११ ॥ द्वादश इत्येव पुत्राः पुराणदृष्टाः ॥ १२ ॥ स्वयमुत्पादितः स्वक्षेत्रे संस्कृतायां प्रथमः ।

१ ख. ग. °श्चित्ते कुछे खिय । ते ° । २ ख ग °दाच्छे यन्ते वाडप ° । ३ च. "तस्वार्षे । ४ ख. ग. °म्। वै शब्दवादं स्वकुछा तुप ॰ । ५ ख ग ॰ यन्त्यि । इ ॰ । ६ क. च. °ते । अप्रजाः सम्स्वात्रि । ७ ख. ग. "त्यि शा ॰ । ८ ख. ग. वत्साञ्जनयते सुतान् । गो ॰ । ९ ख. ॰ वं स्पन्दन मोक्षणम् । इ ॰ । १० थ. ॰ स्यन्दन मोक्षणम् । इ ॰ । १० क ॰ ति । स्वंपराणे मो ॰ । च. ॰ ति । मप ॰ । १२ ख. ग. ॰ रायो मोधं से ते इ कित तन्तु ॰ । १३ क. बहूना मेकप ॰ । १४ ख. ग. ॰ ह्वीनां द्वादश स्रोव पु ॰ ।

॥ १३ ॥ तद्ष्ठाभे नियुक्तायां क्षेत्रजो द्वितीयः ॥ १४ ॥ तृतीयः पुत्रिका विक्रैा-यते ॥ १५॥ अभ्रातृका पुंसः पितृनभ्येति प्रतीचीनं गैच्छति पुत्रत्वम् ॥ १६॥ तत्र श्लोकः ॥ १७॥ अभ्रातुकां प्रदास्यामि तुभ्यं कन्यामलंकृताम् । अस्यां यो ज़ायते पुत्रः स मे पुत्रो भवेदिति ॥ १८ ॥ पौनर्भवश्रतुर्थः ॥ १९ ॥ या कौमारं अतीरमुत्सृज्यात्यैः सह चरित्वा तस्यैव कुटुम्बमाश्रयति सा पुनर्भूर्भवति ॥ २० ॥ या च क्लीबं पतितमुन्मत्तं वा भर्तारमुत्सृज्यान्यं पतिं विन्दते मृते वा सा पुनर्भूभेवति ॥ २१ ॥ कानीनः प्रश्रमः ॥ २२ ॥ या पितृगृहेऽसंस्कृता कामादुत्पादयेत् , माता-महस्य पुत्रो भवतीत्याहुः ॥ २३ ॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ २४ ॥ अपत्ता दुहिता यस्य पुत्रं विन्देत तुल्यतः । पुत्री मातामहस्तेन दद्यात्पिण्ड हरेद्धनम् , इति ॥ २५ ॥ गुँहे च गूढोत्पन्नः षष्ठः ॥ २६ ॥ इत्येते दायादा बान्धवास्त्रातारो महतो भया-दित्याहु: ॥ २७ ॥ अथादायादबन्धूनां सहोढ एव प्रथमो, या गर्भिणी संस्क्रियते सस्यां जातः सहोढः पुत्रो भवति ॥ २८ ॥ दत्तको द्वितीयो, यं मातापितरौ द्या-ताम् ॥ २९ ॥ क्रीतस्तृतीयस्तच्छुनःशेपेन व्याख्यातम् ॥ ३० ॥ इतिश्रन्द्रो ह वै राजा सोऽजीगर्तस्य सौयवसेः पुत्रं चिक्राय ॥ ३१ ॥ स्वयमुपागतश्रतुर्थः, तच्छुन:-वैष्वेन व्याक्यातम् ॥ ३२ ॥ शुनःशैषो वै यूपेन नियुक्तो देवतास्तुष्टाव , तस्येह देवंबाः पार्शं विमुमुचुः, तमृत्विज ऊचुर्भमैवायं पुत्रोऽस्त्वित, तान्ह न संपेदे, ते संपाद्यामासुरेष एव यं कामयेत तस्य पुत्रोऽस्त्वित, तस्य इ विश्वामित्रो होताऽऽ-सीत्तस्य पुत्रत्विमयाय ॥ ३३ ॥ अपविद्धः पञ्चमो यं मातापितुभ्यामपास्तं प्रति-मुहीयात् ॥ ३४ ॥ शूद्रापुत्र एव षष्ठो भवतीत्याहुः ॥ ३५ ॥ इत्येतेऽदायादा ब्रान्धवाः ॥ ३६ ॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ ३७ ॥ यस्य पूर्वेधां पण्णां न कश्चिदायादः स्यादेते तैस्य दायं हरेरामाति ॥ ३८ ॥ अथ भातृणां दायविभागः ॥ ३९ ॥ द्वयंशं ज्येष्ठौं हरेत्, गवाश्वस्य चार्नुदशमम् ॥ ४० ॥ अजावयो गृहं च कनिष्ठस्य

१ क. बाञ्छति । २ ख. ग. गू । ३ ख. ग. धादायादास्तत्र सं । ४ ख. ग. स्य सोपवरसेः पुत्रं विकाय्य स्वयं कीतवान् । स्व । ५ ख. ग शेफन । ६ ख. ग. शेफन । ७ ख. ग. शेफो ह वै यूपे वि । ५ क. कामयते । ९ ख. ग. तस्यह । १० ख. ग. धां वर्णाना न । ११ ख. ग तस्यापहरन्ति । सं । १२ व. भागः । याध्यानपत्यास्तासामा पुत्रकाभात् । द्वर्षं । १३ ख. ग. दुसददाम्बा ।

॥ ४१ ॥ कैार्ष्णीयसं गृहोपकरणानिं च मध्यमस्य ॥ ४२ ॥ मातुः पारिणेयं स्तियो विभनेरन् ॥ ४३ ॥ यदि ब्राह्मणस्य ब्राह्मणीक्षित्रयावैश्यासु पुत्राः स्युक्यंशं आसाण्याः पुत्रो हरेद्वचरां राजन्यायाः पुत्रः समितरे विभजेरैन् ॥ ४४ ॥ येन चैषां स्वयमुत्पादितं स्यादद्वचंश्रमेव हरेत ॥ ४५ ॥ अनंशास्त्वाश्रमान्तरगताः ॥ ४६ ॥ क्रीबोन्मत्तपतिताश्च ॥ ४७ ॥ भरणं क्रीबोन्मत्तानाम् ॥ ४८ ॥ मेतपत्नी पण्मासान्त्रत चारिण्यक्षारलवणं भुञ्जानाऽधः शयीतोध्वं षड्भ्यो मासेभ्यः स्नात्वा श्राद्धं च पत्ये दत्त्वा विद्याकर्मगुरुयोनिसंबन्धान्संनिपात्य पिता म्राता वै। नियोगं कारयैत्तपसे ॥ ४९ ॥ न सोन्मत्तामवशां व्याधितां वा नियुञ्ज्यात् ॥ ५० ॥ ज्यायसीमपि षीडश वैषाणि, न चेदामयावी स्यात् ॥ ५१ ॥ प्राजापत्ये मुहुते पाणि-श्राहवद्वपचरेत् ॥ ५२ ॥ अन्यत्र सप्रहास्यवाक्षाक्ष्यदण्डपाक्ष्याच ॥ ५३ ॥ प्रासाच्छादनस्नानानुलेपनेर्षु प्राग्गामिनी स्यात् ॥ ५४ ॥ अनियुक्तायामुत्पन उत्पाद्यितुः पुत्रो भववीत्यादुः ॥ ५५ ॥ स्याचेन्नियोगिनो रिक्थप्र ॥ ५६ ॥ लोभान्नास्ति नियोगः ॥ ५७ ॥ प्रायश्चित्तं वाऽप्युपादिश्य नियु-क्रवादित्येके ॥ ५८ ॥ कुमार्यृतुमती त्रीणि वर्षाण्युपासीतोध्वी त्रिभ्यो वर्षेभ्यः पति विन्देत्तुल्यम् ॥ ५९ ॥ अथाष्युदाहरन्ति ॥ ६० ॥ पितुः भैमादान्त्र यदौह कन्या वयःप्रमाणं समतीत्य दीयते । सा इन्ति दातारमुदीक्षमाणा काळातिरिक्ता सुरुद्क्षि-णेव ॥ ६१ ॥ प्रयच्छेन्नसिका कन्यामृतुकालभयात्पिता । ऋतुमत्यां हि तिष्ठन्त्यां दोषः पितरमृच्छाते ॥ ६२ ॥ यावच कन्यामृतवः स्पृशन्ति तुल्यैः सकामामभिया-च्यमानाम् । भ्रूणानि तावन्ति इतानि ताभ्यां मातापितृभ्यामिति वर्भवादः ॥ ६३:॥ शक्रिवीचा च दत्तायां श्रियेताँऽऽदौ वरे। यदि । न च मन्त्रोपनीता स्यातक्रमारी पितुरेव सीँ ॥ ६४ ॥ बलाचेत्प्रहृता कन्या मन्त्रैयोदि न संस्कृता । अन्यस्मै विधिन-देया यथा कन्या तथैव सा ॥ ६५ ॥ प्राणिग्रहे मृते बाला केवलं मन्त्रसंस्कृता । सा चेदक्षतयोनिः स्यात्पुनः संस्कारमहिति, इति ॥ ६६ ॥ मोषितवत्नी पश्च

९ खा. कार्ष्ठगां गां थवर्सः २ ख. °रमन्थेन । ३ क. वा विनि ° । ४ क °थेस । सा। च. पीते। न सोम्मादाम"। ५ ख. ग सेवीन्म"। ६ ख ग. "वर्षी न चेदामधाविनी स्या" । ७ ख. ग. "जिप्रहणवद्द-षचारीऽन्यम् संस्थाप्य वा° । ८ ख. ग. प्राग्यामि° । ९ ख. ग. "गिनी इष्टाली" । च. "गिनी' । रिक्थली । ९० ख. ग. "पनि" । ९९ ख. ग. प्रदानातु यदा हि पूर्व कन्या वयो य. स"। १२ ख. ग. "रमपीक्ष"। १३ ख, ग. "तायोष" । १४ ख, ग. सा । यावचेदाहता । १५ च. "णिमाहे । ' ' ' ' ' ' '

वर्षाण्युपासीतोध्वे पश्चभ्यो वर्षेभ्यो भृतृसकाशं गच्छेत् ॥६७॥ यदि धर्माधीभ्यां भ्रयासं भृत्यज्ञुकामा न स्याद्यथा भेत एवं वर्तितव्यं स्यात् ॥ ६८ ॥ एवं ब्राह्मणी पश्च भृजाताऽभृजाता चत्वारि, राजन्या भृजाता पश्चाभृजाता त्रीणि, वैश्या भृजाता चत्वायभृजाता द्वे, शूद्रा भृजाता श्रीण्यभृजातेकम् ॥ ६९ ॥ अत उद्ध्वं समानीदकिष्णिकजन्मिधिगोत्राणां पूर्वः पूर्वो गरीयान् ॥ ७० ॥ न तु खळु कुळीने विद्यमाने पर. गामिनी स्यात् ॥ ७१ ॥ यस्य पूर्वेषां पृण्णां न कश्चिद्दायादः स्यात्सिपण्डाः पुत्रस्थानीया वा तस्य धनं विभजेरन् ॥ ७२ ॥ त्रेषामळाभ आचार्यान्तेवासिनौ हरेयानताम् ॥ ७३ ॥ तयोरळाभे राजा हरेत् ॥ ७२ ॥ त्रेषामळाभ आचार्यान्तेवासिनौ हरेयानताम् ॥ ७३ ॥ तयोरळाभे राजा हरेत् ॥ ७४॥ न तु ब्राह्मणस्य राजा हरेत् ॥ ७५॥ ब्राह्मणं तु विष्मुच्यते ॥ विषम्-काक्ष्मं तु विष् घोरम् ॥ ७६ ॥ न विष्मे विषमित्याई ब्राह्मस्यं विषमुच्यते । विषम-काकिनं हन्ति ब्रह्मस्यं पुत्रपौत्रकम्, इति ॥ ७७ ॥ त्रेविद्यसाधुभ्यः संमयच्छेत्संप्रभक्कोदिति ॥ ७८ ॥

इति वासिष्ठे धर्मशास्त्रे सप्तदशोऽध्यायः ॥ १०॥

( अथाद्यादशोऽध्याय.।)

सूद्रेण ब्राह्मण्यामुत्पस्रश्रण्डालों भवतीत्याह् राजन्यायों वैणो वैश्यायामन्त्याव-सावी ॥ १ ॥ वैश्येन ब्राह्मण्यामुत्पन्नो रामको भवतीत्याहुः, राजन्यायां पुल्कसः ॥ २ ॥ राजन्येन ब्राह्मण्यामुत्पन्नः स्तो भवतीत्याहुः ॥ ३ ॥ अथाप्युदाहरन्तिं ॥ ४ ॥ छन्नोत्पन्नास्तु ये केवित्पातिलोम्यगुणाश्रिताः । गुणाचारपरिभ्रंशात्कर्मभि-स्तान्यिजानीयुः, इति ॥५॥ एकान्तरद्व्यन्तरच्यन्तरानुजाता ब्राह्मणक्षत्रियवैश्येरम्ब-ष्ठोग्रनिषादा भवन्ति ॥६॥ श्रद्धायां पारशवः पारयन्नेव जीवन्नेव शवो भवतीत्याहुः॥७॥ भव इति स्ताख्यां ॥ ८ ॥ एके वै तच्छ्मशानं ये श्रद्धास्तस्माच्छूद्रसमीपे नाध्ये-स्वयम् ॥ ९ ॥ अथापि यमगीताञ्क्षोकानुदाहरन्ति ॥ १० ॥ श्मशानमेतत्प्रत्यक्षं ये स्वाद्धाः पापचारिणः । तस्माच्छूद्रसमीपे ता नाध्येत्वयं कदाचन ॥ ११ ॥

१ ख. ग. °र्षा प्रवसेदाद्यकामा यथा प्रेतस्थैवं च वर्ति । २ ख ग. °वं पश्च ब्राह्मणी प्रकाला चत्वारि राजन्या प्रकाला श्रीणि वैश्या प्रकाला हे शूद्धा प्रकाला अ । ३ च. °मानार्थकन्मिण्डोदकगो । ४ ख. ग. °मि स्था । ५ ख. ग. °था वैश्या । ८ ख ग °न्ति छिन्नो । ७ क च. °न्तराद्वयन्तराद्ययन्तरासु जा । ६ क. च. देशणा पारशवः । पारशवंने । ६ ख. ग. °ख्यां । एतच्छावं यच्छूदस्त ।

न शूद्राय मितं दद्याश्लोच्छिष्टं न हिनक्कृतम् । न चास्योपिदिशेद्धमै न चास्य व्रतमा-दिशेद् ॥ १२ ॥ यश्चास्योपिदिशेद्धभै यश्चास्य व्रतमादिशेत् । सोऽसंद्वतं तमो घोरं सह तेन प्रपद्यते, इति ॥ १३ ॥ व्रणद्वारे कृमिर्यस्य संभवेत कदाचन । प्राजापत्येन शुध्यत हिरण्यं गौर्वासो दक्षिणा, इति ॥ १४ ॥ नाप्तिं चित्वा रामामुपेयात् ॥१५॥ कृष्णवणी या रामा रमणायैव न धर्माय न धर्मायेति ॥ १६ ॥

इति वासिष्ठे धर्मशास्त्रेऽष्टादशोऽध्यायः ॥ १८॥

( अथैकोनविंशोऽध्याय ।)

स्वधमी राज्ञः पालनं भूतानां तस्यानुष्ठानात्सिद्धः ॥ १॥ भयकाँकण्यहानं जरामयं(र्ध) वै तत्सत्रमाहुर्विद्दांस्तस्माद्गीहरूण्यानैयिमकेषु पुरोहितं दृष्यात्॥ २॥ विज्ञायते॥ ३॥ ब्रह्मपुरोहितं राष्ट्रमुध्नोतीति ॥४॥ जभयस्य पालनादसामध्याचि देशधर्मजातिकुलधर्मान्सर्वानेवैदाननुत्रविश्य राजा चतुरो वर्णान्स्वधमें स्थापयेत्॥ ५॥
तेष्वपचरत्स दृण्डं धारयेत्॥ ६॥ दृण्डस्तु देशकालध्मिवयोविद्यास्थानविशेषेहिँसाक्रोशयोः कल्प्य आगर्भाहृष्टान्ताच ॥ ७॥ पुष्पफलोपगान्पादपान्न हिंस्यात्कर्षणैकरणार्थ चोपहन्यात्॥ ८॥ गार्हस्थ्याङ्कानां च मानोन्माने रक्षिते स्याताम्॥ ९॥
अधिष्ठानीन्ननीहारः स्वार्थानां, मानमूल्यमात्रं नेहारिकं स्यात्॥ १०॥ महामहेँयोः
स्थानात्पथः स्यात्(१)॥११॥ संयाने दशवाहवाहिनी द्विगुणकारिणी स्यात्॥१२॥
प्रत्येकं प्रयास्यः पुमान्(१)॥ १३॥ पुंसां र्थतावराध्ये चाऽऽहवयेदन्यर्थाः स्त्रियः
स्युः॥ १४॥ कर्राष्ट्रीलामषः श्रमध्यापः पादः कार्षापणाः स्युनिरुदकस्तरोमोध्योऽकरः श्रोत्रियो राजपुमानैनाथपत्रजितचालद्यद्भत्रणभैजाताः प्रागामिकाः कुमायाँ भृतपतन्यश्च ॥ १५॥ वाहुभ्यामुत्तरञ्चतगुणं दद्यात्॥ १६॥ नदीकक्षव-

१ क °त । सुसंदृतं त° । २ ख. ग. नामिनित्परामु °। ३ ख. ग. णीय सरमाया इव । ४ ख ग कारणं ह्यापालनं वे एतरसुत्रमा °। ५ ख. ग °हिते द्याद्विज्ञायते ब्राह्मण पुरोहितो राष्ट्रं द्धातीति तस्य भयमपा °। ६ ख. ग. विधमेकु °। ७ ख. ग. ध्वधमेपरेपु °। दण्डं तु दे °। ८ ख. ग धमांधमेव °। ९ ख. ग धींदिशेत् । आ ॰। १० ख. ग. भादष्ट्यभाषात् । पु °। ९१ च. णकार ॰। १२ ख. ग. हस्थ गा च। १३ फ. नान्मानी ॰। ख. ग. नामो नीहारसार्थानामस्मान्नम् । १४ ख. ग. हस्थ स्थात् । संमानयेद- चाहवाहनीयद्वि । १५ फ. स्थानमन्यया स्था । १६ फ. ने देश । १० फ च प्रपा स्यु पुं ॰। १८ ख. ग. शतं वाराध्यं वा तदेतद्य्यर्थाः । १९ ख. ग. राष्ट्री मानाधारमध्यमाः पादः कार्षीपणस्य निरुक्तोऽन्तरो मानाक ॰। २० ख. नथ ॰। २१ स. ग. प्रदातप्रामामि । २२ च. थीं भृत ॰। १३ ग, मृतापत्याश्च ।

नैदाहशैलोपभोगा निष्कराः स्युस्तद्वपजीविनो वा दद्युः ।। १७ ।। प्र<mark>तिमासंपुद्वाहर्केर</mark>ै त्वागमयेद्राजिन च मेते दद्यात्मासिङ्गकम् ॥ १८ ॥ एतेन मातृष्टातिन्यींक्या-ता ॥ १९ ॥ राजमहिष्याः पितृच्यमातुँ छ। न्राजा विभ्रयात्त्रह्मध्यान्यांश्च ॥ २० ॥ राजपत्न्यो ग्रासाच्छ।दनं लभेरन् !' २१ ॥ अनिच्छन्त्यो वा प्रविज्ञा । २२ ॥ स्रीवोन्मेत्तानराजा विभृयात् , तहामित्वादिकथस्य ॥ २३ ॥ शुल्के चापि मानवि श्लोकमुदाहरन्ति ॥ २४ ॥ न भिन्नकार्षापणमस्ति श्रुं एके न शिल्पवृत्ती न शिश्तो न दूते । न भैक्षलब्धे न हतावशेषे न श्रोत्रिये पत्रिजिते न यहे, इति ॥२५॥ स्तैनोऽनु-भवेशाश्व दुष्यते शस्त्रधारी सहोढो व्रणसंपन्नो व्यपदिष्ठस्त्वेकेषां देण्डयोत्सर्गे राजैकः रात्रमुपवसेश्विरात्रं पुरोहित: ॥ २६ ॥ कृच्छमदण्डचदण्डने पुरोहितस्त्रिरात्रे राजा ॥ २७ ॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ २८ ॥ अन्नादे भ्रूणहा माष्ट्रि पत्यी भार्याऽपनारि-णी। गुरी शिष्यश्च याज्यश्च स्तेनो राजनि किल्विषम् ॥ २९ ॥ राजभिर्धतंदण्डांस्त क्रत्वा पापानि मानवाः । निर्मेलाः स्वर्गमायान्ति सन्तः सुक्रुतिनो अथा ॥३०॥ एको राजानमुच्छति उत्स्रजन्तं सिकल्बिषम्। तं चेद्धातयते राजा हन्ति धर्मण दुष्कृतम्, इति ।।३१।।रीँज्ञाभात्ययिके कार्ये सद्यः शीचं विधीयते । तथौँ उनात्यायिके नित्यं की छ एवा अ कारणम्, इति ॥ ३२ ॥ यमगीतं चात्र श्लोकमुदाहरान्ति ॥ ३३ ॥ नैति दोषोऽस्ति राज्ञां वै व्रती (ति ) नां न च सैंत्रिणाम् । ऐन्द्रस्थानमुपासीना व्रक्रभूता हि ते सदा, इति हि ते सदा, इति ॥ ३४ ॥

इति वासिष्ठे धर्मशास्त्र एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥

१ ख. ग. °नशैलोपमाङ्गानि । २ ख ग. °करैस्त्वाग । ३ ख. ग. 'तुलांशजापितृव्यासामा । ४ ख. ग. "तद्गमित्वादंशस्य स्युस्तद्व । ५ ख. ग "न्मत्ताशं वाऽपि । मा । ६ ख. ग. न रिक्का । ७ ख. ग. श्रुक्क । ८ क. ग. धर्मे । ९ क. ग. 'क्षवृत्ती न ह । १० ख. ग. स्तेनाभिशस्तदुष्टशुक्कधारिसहोद कंणसंपंत्रव्यपविष्टव्वेक । ११ ख. ग. दण्डोत्स । १२ ख. ग. 'त्रं वा । अ । १३ ख. ग. वेत्र धातयेशजा राजधर्मेण दुष्यतीति । १४ क. च. राजामा । १५ ख. ग. 'श्रा तान्यपि नित्यानि का । १६ क. च. साद्यक्ते । १० ख. ग. मिन्नणाम् । १८ क. 'ति ॥ ३४ ॥

( अथ विंशोऽध्याय । )

अनिसंधिकृते प्रायश्चित्तमपराघे ॥१॥ अभिसंधिकृतेऽप्येके ॥ २ ॥ गुरुरात्मवतां शास्ता बास्ता राजा दुरात्मनाम् । ईह प्रच्छन्नपापानां शास्ता वैवस्वतो यमः, इति ॥३॥ तत्र च सूर्याभ्यादितः सन्नहस्तिष्ठेत् ॥४॥ सावित्रीं च जपेत् ॥५॥ एवं सूर्या-भिनिर्धुको रात्रावासीत ॥ ६ कुनस्वी व्यावदन्तस्तु कुच्छ्रं द्वादशरात्रं चैरेत् ॥ ७ ॥ परिवित्तिः कुच्छ्रं द्वादशरात्रं चरित्वा निविशेत, तां चैवोपयच्छेत् ॥ ८ ॥ अथ परि-विविदानः कुच्छ्रातिकुच्छ्रौ चरित्वा तस्मै दत्त्वा पुनर्निविं(वि)श्रेत, तामेबोप-पयच्छेत् ॥ ९ ॥ अग्रेदिधिषूपतिः कृच्छ्रं द्वादश्वरात्रं चरित्वा निविश्वेत तां चैवोपः यच्छेत् ॥ १० ॥ दिधिषूपतिः कुच्छ्रातिकुच्छ्रौ चरित्वौ तस्मै दत्त्वा पुनानिविशेत् (त) ॥ ११ ॥ वीरहणं परस्ताद्वक्ष्यामः ॥ १२ ॥ ब्रह्मन्नः कच्छ्रं द्वादश्वरात्रं चित्रत्वा पुनरुपंयुक्तीत वेदमाचार्यात् ॥ १३ ॥ गुरुतल्पगः सष्ट्रषणं शिश्रसुँत्कृत्या-अस्त्रामाधार दक्षिणामुखो गच्छेत् ॥ १४॥ यत्रैव प्रतिहन्यात्तत्र तिष्ठेदाप्रस्यम् ॥ १५ ॥ निष्कारुको वा घृताभ्यक्तस्तमां भूमी परिष्वजेन्मरणाँत्पूतो भवतीति विकासने ॥ १६ ॥ आचार्यपुत्रशिष्यभाषीसु चैवम् ॥ १७ ॥ योनिषु च गुनी ससी गुरुसंखीमपपात्रां पतितां च गत्वा कुच्छ्रौब्दपादं चरेत् ॥ १८ ॥ एतदेव नाण्डारूपातितात्रभोजनेषु, ततः पुनरूपनयनं, वपनादीनां तु निष्टत्तिः ॥ १९ ॥ मानुवं चात्र श्लोकमुदाइरान्ति ॥ २०॥ वपनं मेखला दण्डो मैक्षचर्या व्रतानि वं। एकानि तु निवर्तन्ते पुनःसंस्कारकर्भणि, इति ॥ २१ ॥ भैत्या मद्यपाने त्वसुरायाः हुराश्रीकाताने कुच्छातिकुच्छ्री घृतं पादय पुनः संस्कारश्च ॥ २२ ॥ मूत्रशकुच्छु-काभ्यवद्वारेषु चैवम् ॥ २३ ॥ मद्यभाण्डे स्थिता आ(अ)पो यदि कथिदिँजः पिवेत् पक्कोदुम्बरविल्वपद्धाशानामुदकं पीत्वा त्रिरात्रेणैव शुध्यति ॥ २४ ॥ अभ्यासे तु सुराया अग्निवर्णी तां द्विजः यिवेन्मरणात्पृतो भवतीति ॥ २५ ॥ भ्रूणहत्रं वक्ष्यामो

१ स. च. अथ । २ ख. ग. चिरता पुनिनिर्विशेत् । अथ दिधिषूपतिः कृच्छं । ३ ख. ग. शता निर्वि-श्रेत् । बर्णमहरहस्तद्व । ४ ख. ग. पिनीतो वे । ५ क. च. भुद्धत्या । ६ ख. ग. सूर्मि । ७ ख. ग "गान्मुको भू" । ८ ख. ग. रेसखीं च पति । ९ ख. ग. च्छाब्दं च । १० ख. ग. च । निवर्तन्ते द्विषाः तीनां पु" । ११ ख. ग. मध्याने क्रीबब्यवहा । १२ क. थाथ झा । १३ ख ग. दूद्विगोऽपंवित् ।

ब्राह्मणं इत्वा श्रूणहा भवत्यविज्ञातं गर्भमविज्ञाता हि गर्भाः पुमांसो भवन्ति ॥२६॥ तस्मात्युंस्कृतयाऽऽजुह्वतीति, भ्रूणहाऽशिमुपसमाधाय जुहुर्यादेताः ॥ २७ ॥ लोमानि मृत्योर्जुहोमि लोमिर्मृत्युं वासय, इति प्रथमाम् ॥ २८ ॥ त्वचं मृत्योर्जुहोमि त्वचा मृत्युं वासय, इति द्वितीयाम् ॥ २९ ॥ लोहितं मृत्योर्जुहोमि लोहितेन मृत्युं वासय, इति तृतीयाम् ॥ ३० ॥ मांसं मृत्योर्जुहेशि मांसेन मृत्युं वासय, इति चतुर्थीम् ॥ ३१ ॥ स्नावानि मृत्योर्जुहोपि स्नावाभिर्मृत्युं वासय, इति पश्चमीम् ॥ ३२ ॥ मेदो मृत्योर्जुहोमि मेदसा मृत्युं वासय, इति षष्ठीम् !। ३३ ।। अस्थीनि मृत्यो-र्जुहोमि अस्थिभिर्मृत्युं वासय, इति सप्तमीम् ॥ ३४ ॥ मज्जानं मृत्योर्जुहोमि मज्जा(ज्ज)भिर्मृत्युं वासय, इत्यष्टमीमिति ॥ ३५ ॥ राजार्थे ब्राह्मणार्थे वा सङ्ग्रामेऽभिमुखमात्मानं घातये चिरैजितो वाऽपराद्धः पूतो भवतीति , ३६॥ विज्ञायते हि ॥ ३७ ॥ निरुक्तं होनः कनीयो भवतीति ॥ ३८ ॥ तथाऽप्युदा-हरन्ति ॥ ३९ ॥ पतितं पतितेत्युक्त्वा चौरं चौरंति वा पुनः । वर्चेनात्तुल्यदोषः स्या-न्मिथ्यों द्विदीषता त्रजेत, इति ॥ ४०॥ एवं राजन्यं हत्वाऽष्टी वर्षाण चरेत्, षड्वैक्यं, त्रीणि शूद्रं, ब्राह्मणीं चांssत्रेथीं इत्वा सवनगतौ च राजन्यवैक्यौ ॥ ४१ ॥ आत्रेचीं वक्ष्यामो रजस्वलामृतुस्नातामात्रेयीमाहुः ॥ ४२ ॥ अत्र होष्यदपत्यं भवतीति ॥ ४३॥ नात्रेथीं राजन्यहिंसायां राजन्यां वैश्याहिंसायां वेश्यां शुद्रहिंसायां शूद्रां इत्वा संवत्सरम् ॥ ४४ ॥ ब्राह्मणसुवर्णहरणे प्रकीर्य केशान्राजानमभिधावेतस्तेनोऽस्मि भोः शास्तु मां भवानिति। तस्मै राजौदुम्बरं श्रस्नं दद्यात्तेनाऽऽत्मानं प्रमापयेन्मरणा-त्पूतो भवतीतिविज्ञायते ॥ ४५ ॥ निष्कालको वा घृताक्तो गोमयाग्निना पादमभृत्या-त्मानमिदाइयेन्मरणात्पूतो भवतीति विज्ञायते ॥ ४६ ॥ अथाप्युदाइरन्ति ॥ ४७ ॥ पुराकालात्प्रमीतिनां पापाद्विविधकर्मणाम् । पुनरापस्रदेहानामङ्गः भवति तच्छृणु॥४८॥ रतेनः कुनस्वी भवति श्वित्री भवति ब्रह्महा। सुरापः स्यावदन्तस्तु दुश्रमी गुरुतल्पगः, इति ॥४८॥ पतितसंत्रयोगं च बाह्मेण वा यौनेन वा यास्तेभ्यः सकाश्चान्मात्रा उपछ-ब्धास्तासां परित्यागस्तैश्र न संवसेदुदीची दिशं गत्वाऽनश्चन्संहिताध्ययनमधीयानः पूर्वो भवतीति विज्ञायते ॥ ५० ॥ तथाऽप्युदाहरान्ति ॥ ५१ ॥

१ ख. ग. °स्कृत्य जुहु° । २ क ख. ग. °यात् । छोमा । ३ ख. ग. °रिञ्जितो । ४ ख. ग. "वसा के तुल्य । ५ ख. ग. 'थ्यादिदोष' । ६ ख. ग. अत्रेत्येषामपत्यं भवतीति चात्रेगी राजन्यहिं । ७ ख. ग. थ्या वैत्यहिंसाया शूद्रं ह । ८ ख. ग. °तानामानाकविधिक ।

शरीरैंपरितापेन तपसाऽध्ययनेन च । ग्रुच्यते पापकृत्पापादानाचापि प्रमुच्यते, इति विज्ञायते विज्ञायत इति ॥ ५२ ॥

इति वासिष्ठे धर्मशास्त्रे विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥

(अथैकविंशोऽध्याय ।)

ज्ञूद्रश्रेद्राह्मणीमभिगच्छेद्वीरणैर्वेष्टियत्वा जूदमग्नौ प्रास्येत् ॥ १ ॥ त्राह्मण्याः जिरासि वपन कार्यित्वा सर्पिषा समभ्यज्य नग्नां कृष्णं खरमारोप्य महापथमनुसंत्राजये-त्पूता भवतिति विज्ञायते ॥ २ ॥ वैश्यश्रेद्वाह्मणीमधिगच्छेछो।हितद्भैवेष्टियित्वा वैश्य-मग्नी प्रास्येत् ॥ ३ ॥ ब्राह्मण्याः शिरसि वपनं कारयित्वा सर्पिषाऽभ्यज्य नैशां गौरं खरमारोप्य महापथमनुसत्राजयेत्पूता भवतीति विज्ञायते ॥ ४ ॥ राजन्यश्रेद्वाह्मणी-मभिगच्छेच्छरपत्रैर्वेष्टियत्वा राजन्यमग्नौ मास्येत्, ब्राह्मण्याः शिरसि वपनं कार-यित्वा सर्पिषा समभ्यज्य नयां श्वेत स्वरमारोप्य महापथमनुसंव्राजयेतपूता भवतीति विज्ञायते ॥ ५ ॥ एवं वैक्यो राजन्यायां श्रुद्ध राजन्यावैक्ययोः ॥ ६ ॥ मनसा भर्तुरितचारे त्रिरात्रं यावकं क्षीरौदनं वा भुद्धानाऽधः ग्रंथीतोर्ध्वं त्रिरात्रादप्सु निर्मे-शायाः साविज्यष्ट्यतेन शिरोभिर्जुहुयात्पूता भवतीति विज्ञायते ॥ ७ ॥ अवाक्सं-बन्ध एतदेव मासं चरित्दोध्र्वं मासादप्सु निमन्नायाः सावित्र्याश्रतुर्भिरष्टशतैः शिरोभिर्जुयात्पूता भवतीति विज्ञायते ॥ ८ ॥ व्यवाये तु संवत्सरं घृतपटं धारयेत् ॥ ९ ॥ गोमयगर्ते कुश्वत्रस्तरे वा श्रयीतोध्व संवत्सराद्ष्सु निमग्नायाः सावित्र्यष्ट-शतेन शिरोभिर्जुहुयात्पूता भवतीति विज्ञायते॥ १०॥ व्यवाये तीर्थमपने धर्मेभ्यस्तु निवर्तते । चतस्त्रस्तु परित्याज्याः शिष्यगा गुरुगा च या ॥ ११ ।: पतिन्नी च विश्वे-भेण जुङ्गितोपगता च या॥ १२ ॥ या ब्राह्मणी सुरापी न तां देवाः पतिछोकं नयन्ति । इहैव सा चरति क्षीणऽ्ण्याऽप्सु लुग्भवति शुक्तिका वा॥ १३॥ ब्राह्मणक्षञ्चिय।विशां स्त्रियः शूद्रेण संगताः। अप्रजाता विशुध्यन्ति प्रायश्चित्तेन नेतराः। प्रतिलोमं चरेयुस्ताः कृच्छ्रं चान्द्रायणोत्तरम् ॥ १४ ॥ पतिव्रतानां गृहमेथिनीनां

अत्रैतद्ध्यायसमाप्ति य. ग पुस्तकयोः । इत उत्तरप्रन्यः खः ग. पुस्तकयोर्ने विद्यते ।

१ ख. ग. °रपातनाचैव त° । २ क ख °यते इ° । ३ ख. ग. नम्नां गोरथमारो । ४ ख. ग. क्ष्याना त्रिरात्रसम्सु । ५ क. ख. निम्नगायाः ।

मृत्यृत्रतानां च श्रुचित्रतानाम् । तासां तु लोकाः पतिभिः समाना गोमायुक्षोका व्यभिचारिणीनाम् ॥ १५ ॥ पतत्यर्धे अरीरस्य यस्य भार्या सुरां पिबेत् । पतितार्धः शरीरस्य निष्कृतिर्न विधीयते ॥ १६॥ ब्राह्मणश्रेदनेक्षापूर्व ब्राह्मणदारानभिगच्छेद-निवृत्तधर्मकर्मणः कुच्छ्रो निवृत्तधर्मकर्मणोऽतिकुच्छः ॥ १७ ॥ एवं राजन्यवैदययोः ॥ १८ ॥ गां चेद्धन्यात्तस्याश्चर्मणाऽऽद्वेंण परिवेष्टितः षण्मासान्कुच्छ्र(च्छ्रं) तप्तकुच्छ्रं बा तिष्ठेत् ॥ १९॥ तयोर्विधिः ॥ २०॥ त्रयहं दिवा सङ्क्ते नक्तमश्चाति वै इयहम् । इयहमयाचितव्रतस्त्रयहं न भुङ्क्त इति क्रुच्छः ॥ २१ ॥ इयहमुख्णं पिवेदा-(चा) पस्त्रयहमुख्णं पयः पिवेत् । त्रयहमुख्ण घृत पीत्वा वायुभक्षः परं त्रयहम् ॥२२॥ इति तप्तकुच्छः ॥२३॥ ऋषभवेहतौ च दद्यात् ॥२४॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥२५॥ त्रय पुर पुरा रोगा ईर्ष्या अनशनं जरा। पृषद्धस्तनथं(१) इत्वा अष्टानवतिमाहरेत्॥२६॥ डूति श्वमाजीरनकुलसर्पदर्दुरमूषकान्हत्वा कुच्छ्रं द्वादशरात्रं चरेत्किश्विद्यात् ॥ २७॥ अनिस्थिमतां तु सत्त्वानां गोमात्रं राशि इत्वा कुच्छ्रं द्वादशरात्रं चरेर्तिंशचिद्यात् ॥ २८ ॥ आस्थमतां त्वेकैकम् ॥ २९ ॥ योऽप्रीनपविष्येत्कुच्छ्रं द्वादशरात्रं चरित्वा पुनराधानं कारयेत्।। ३०॥ गुरोश्वालीकनिर्वन्धः सचैलं स्नातो गुरुं मसादये-दें सादात्पूर्तो भवतीति विज्ञायते ॥ ३१ ॥ नास्तिकः कुच्छं द्वादशरात्रं चरित्वा विरमेनास्तिक्यात् ॥ ३२ ॥ नास्तिकद्वत्तिस्त्वतिक्वच्छ्म् ॥ ३३ ॥ एतेन सोम-विक्रयी व्याख्यातः ॥ ३४ ॥ वानशस्यो दीक्षाभेदे कृच्छ्रं द्वादश्चरात्रं चरित्वा महाः कुसें (सं) वर्धयेत् ॥ ३५ ॥ भिक्षुकैर्वा(को वा)नप्रस्थवल्लो महिद्धवर्ज स्वश्रास्त्र-संस्कार्श्व स्वशास्त्रसंस्कारश्रेति॥ ३६॥

इति वासिष्ठे धर्मशास्त्र एकविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥

( अय द्वाविशोऽध्याय. ।)

अशु खुल्व्यं पुरुषो मिथ्या न्याकरोत्ययाज्यं वा याजयाते अमतिग्राह्मं वा मति। गृह्णाति अर्नमं वार्डभाति अनाचरणीयभेवाऽऽचरातितत्र प्रायश्चित्तं कुर्योम कुर्यादिति मीमांसन्ते, ज क्र्युद्धित्याहुर्ने हि कर्ष श्रीयत इति, क्र्योदित्येव तस्माच्छ्रतिनिदर्शनात्त-

<sup>ी</sup> के. 'शोश्रेक्षा' 1.3. च. 'मुख्याः मि' ३ क 'त्वा विरमेत् । नास्तिक्यात्पुनराधानुं न का' । ४ व. "स्थवात्सामेवृद्धिवर्धनं स्व" । ५ क. ख. "रखे" । ६ क. "नश्नन्वाऽश्वा ।

रति सर्व पाप्मानं तरित ब्रह्महत्यां योऽश्वमेघेन यजत, इति ॥ १॥ वाचांऽभिर्यस्तों गोसवेनाग्निष्ठुता यजेत ॥ २॥ तस्य निष्क्रयणानि जपस्तपों होम उपवासी दानंग्रुपं-निषदों वेदादयों वेदान्ताः सर्वच्छन्द.संहिता मधून्यधमर्षणमथर्विशरों रुद्राः पुरुष्-सूत्तं राजनि(न)रीहिणे सामनी कृष्माण्डानि पावमान्यः सावित्री चेति पावनानि ॥ रे ॥ अथाप्युदाहरित ॥ ४॥ वैश्वानरीं व्रातपतीं पवित्रेष्टिं तथेव च । सकुहृतौ मधुञ्जानः पुनाति दशपूरुषम्, इति ॥ ५ ॥ उपवासन्यायेन पयोव्रतेता फरूभक्षता मस्तयावको हिरण्यमाशनं सोमपानिमिति मेध्यानि ॥ ६ ॥ सर्वे शिलोचयाः सर्वाः सवन्त्यः पुण्यौ हदास्तीर्थान्यृपिनिवासगे। छपिरष्कन्धा इति देशाः ॥ ७ ॥ संवत्सरी मासश्रत्विश्वत्यहो द्वादशाहः १९ हस्त्रयहोऽहोरात्र इति कालाः ॥ ८ ॥ एतान्येवाना-देशे विकल्पेन क्रियेरन, एनःसु गुरुषु गुरूषि लघुषु लघुषु लघुनि ॥ ९ ॥ कुच्छ्राति-कृच्छ्री चान्द्रायणिमिति सर्वप्रायश्चितिः सर्वप्रायश्चित्ति ॥ १० ॥

इति वासिष्ठे धर्मशास्त्रे द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २२ ॥

(अय त्रयोविंशोऽध्याय ।)

ब्रह्मचारी चेत्स्त्रयमुपेयादरण्ये चतुष्पथे लोकिकेऽमा रक्षोदैवतं गर्दमं पंज्ञमालेभेत, नैर्ऋतं वा चरुं निर्वपेत, तस्य जुहुयात्कामायं स्वाहा, कामकामायं स्वाहां,
निर्ऋत्ये स्वाहा, रक्षोदेयताभ्यः स्वाहेति ॥ १ ॥ एतदेव रेतंसः प्रयत्नीत्सीं दिवा स्वाहाति ॥ १ ॥ एतदेव रेतंसः प्रयत्नीत्सीं दिवा स्वाहाते ॥ १ ॥ श्रेक्कम्पभं दिवातं ॥ १ ॥ श्रेक्कम्पभं द्वातं ॥ १ ॥ स्वाह्मचाताः ॥ ४ ॥ ब्रह्मचार्तिणः भ्रवेकिमीणो त्रतातिवृत्तं मित्रावातं ॥ ५ ॥ स्वाह्मचार्ति स्वाह्मचार्ति स्वाह्मचार्ति । १ ॥ ग्रह्मधुक्तश्चेत्मच्यते त्रीन्त्रच्छात्रश्चेत्वात्रवातं चरित्वा व्यवस्वते समापयेत् ॥ ६ ॥ श्राह्मचार्ति विद्वायते ॥ १ ॥ अकामतोपनतं मधु वाजसनयके न द्वातिविद्वायते । १० ॥ व आत्मत्याग्यभिश्वस्तो भवति सपिण्डानां भेतकर्भच्छेदः॥११॥

१ क. °ित सप्तपीर । २ क °ण्या नदास्ती । ३ च. °रात्रा हे । ४ च. नैर्क्स्टी । ५ के. °श्चलह-प्रभ दचात् । शुक्लिक्स् गांदस्वा शूदव ।

काष्ट्रजललोष्ट्रजलपाषाणशस्त्रविषरज्जुभिर्य आत्मानमवसादयति, स आत्महा भवति ॥ १२ ॥ अथाप्युदाहरान्ति ॥१३॥ य आत्मत्यागिनः कुर्यात्स्त्रेहात्वेतिक्रयां द्विजः । स तप्तकुच्छुसहितं चरेचान्द्रायणव्रतम्, इति ॥१४॥ चान्द्रायणं परस्ताद्वक्ष्यामः॥१५॥ आत्महननाध्यवसाये त्रिरात्रम् ॥ १६ ॥ जीवन्नात्मत्यागी कुच्छूं द्वादशरात्रं चरेत्, त्रिरात्रं सुपवसेत्रित्यं स्तिग्धेन वाससा प्राणानात्मनि चाऽऽयम्य त्रिः पठेदघभर्षणः मिति ॥ १७ ॥ अपि वैतेन कल्पेन गायत्रीं परिवर्तयेत् । अपि वाऽग्निमुपसमाधाय कूष्माण्डेर्जुहुयाद्वतम् ॥ १८ ॥ यचान्यन्महापातकेभ्यः सर्वमेतेन पूयत इत्यथाप्या-चामेत् ॥ १९ ॥ अग्निश्च मा मन्युश्चेति प्रातमनसा पापं ध्यात्वोंपूर्वाः सत्यान्ता व्याहृतीर्जिपेदघमर्पणं वा पठेत् ॥ २० ॥ मानुषास्थि स्निग्धं स्पृष्टा त्रिरात्रमाशीचमः स्निग्धे त्वहोरात्रम् ॥ २१ ॥ श्रवानुगमने चैवम् ॥ २२ ॥ अधीयानानामन्तरा गमने त्वहोरात्रमभोजनम्, त्रिरात्रमभोजनम्, त्रिरात्रमभिषेको विवासश्चान्योन्येन ॥ २३ ॥ अमार्जारनकुळशीघ्रगाणामहोरात्रम् ॥ २४ ॥ श्वकुक्कुटग्राम्यंसूकरकङ्कः युध्रभासँपारावतमानुषँकाको लुकमांसादने सप्तरात्रमुपवासो निष्पुरीषभावो घृतपाशः पुनःसंस्कारश्र ॥ २५ ॥ ब्राह्मणस्तु श्रुना दृष्टो नदीं गत्वा समुद्रगाम् । प्राणायाम-शतं कृत्वा घृतं पाश्य ततः शुचिः, इति ॥ २६ ॥ कालोऽशिमेनसः शुद्धिरुद्कार्काः षळोकनम् । अविद्वानं च भूतानां षड्विघा शुद्धिरिष्यते, इति ॥ २० ॥ श्वचाण्डा-स्वपतितोपस्पर्शने सचैलं स्नातः सद्यः पूतो भवतीति विज्ञायते ॥ २८ ॥ पतितचाः ण्डोंकश्चववहने त्रिरात्रं वाग्वता अनश्चन्त आसीरन्, सहस्रपरमं वा तदभ्यसन्तः, पूता भवन्तीति विज्ञायते ॥ २९ ॥ एतेनैव गर्हिताध्यापकयाजका व्याख्याताः द्विषात्यागाच पूता भवन्तीति विज्ञायते ॥ ३० ॥ एतेनैवाभिशस्तो व्याख्याँतः ॥ ३१ ॥ अथापरं भूणहत्यायां द्वादश्वरात्रमञ्मक्षो द्वादशरात्रमुपवसेत् ॥ ३२ ॥ बाह्मणयनृतेनाभिग्नं( श्र )स्य पतनीयेनोपपतनीयेन वा मासमब्भक्षः शुद्धवतीराव-र्तियेत् ॥ रे३ ॥ अश्वमेधावभूँथे वा गच्छेत् ॥ ३४ ॥ एतेनैव चाण्डालीन्यवायो **क्याख्यातः ॥ ३५ ॥ अथापरः कुच्छ्रविधिः साधारणो च्यृदः ॥ ३६ ॥ अहः** मासरहर्नेक्तमहरेकमयाचितम् । अहः पराकं तत्रैकमेवं चतुरही परौ ॥ ३७॥

१ च. "नेडहो" । २ च. "म्यशुक" । ३ क. "सवायसपा" । ४ क. "षकुलुकानां सा" । ५ च. "ण्डाला-रावश्रवणे त्रि । ६ च °ख्यातो हू । ७ च. ° मूथं वा । ८ क. असः पत्तकतत्रैक ।

अनुग्रहार्थं विमाणां मनुर्धर्मभृतां वरः । बालद्रद्धातुरेष्वेवं शिशुक्रुच्छूमुवाच ह ॥३८॥ अथ.चान्द्रायणविधिः ॥ ३९ ॥ मासस्य कृष्णपक्षादौ ग्रासानद्याचतुर्दश । ग्रासाप-चय्मोजी,स्यात्पक्षश्चेषं समापयेत् ॥ ४० ॥ +एवं हि शुक्रपक्षादौ ग्रासमेकं तु मक्ष-येत् । ग्रासोपचय्मोजी स्यात्पक्षश्चेषं समापयेत् ॥ ४१ ॥ अत्रैव गायेत्सामानि अपि वा व्याहतीर्जयेत् । एव चान्द्रायणो मासः पवित्रमृषिसंस्तुतः ॥ ४२ ॥ अनादिष्टेषु सर्वेषु प्रायश्चित्तं विधीयते इति ॥ ४३ ॥

इति वासिष्ठे धर्मशास्त्रे त्रयोविंशोऽध्यायः ॥ २३ ॥

( अथ चतुर्विशोऽध्यायः । )

अथातिकृच्छः—॥१॥ इयहं पातस्तथा सायमयाचितं पराक इति कृच्छः ॥२॥
यावत्सकृदाददीत तावदश्रीयात्पूर्ववन्सोऽतिकृच्छः ॥ ३ ॥ अब्भक्षः स कृच्छातिकृच्छः ॥ ४ ॥ कृच्छाणां व्रतह्मपणि——॥ ५ ॥ इमशुकेशान्वापयेद्भुवोऽक्षिलोमशिखावर्ज नैखानिकृत्येकवासा अनिन्दितंभोजी सकुँद्रैक्षमनिन्दितं त्रिषवणमुद्कोपस्पर्शी दण्डी कमण्डलुः स्त्रीशूद्रसंभाषणवर्जी स्थानासन्त्रीलोऽहस्तिष्ठेद्रात्रावासीतेत्याह भगवान्वसिष्ठः ॥ ६ ॥ स तद्यदेतद्वभेशास्त्रं नापुत्राय नाशिष्याय नासंवत्सरोषिताय दद्यात् ॥ ७ ॥ सहस्रं दक्षिणा ऋषभेकादश गुरुशसादो वा गुरुशसादो
वेति ॥ ८ ॥

इति वासिष्ठे धर्मशास्त्रे चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४ ॥

( अथ पद्मविशोऽध्यायः । )

अविष्यापितदोषाणां पापानां महतां तथा। सर्वेषां चोपपापानां शुद्धिं वक्ष्याम्यशेषतः ।। १ ॥ आहिताग्नेविनीतस्य दृद्धस्य विदुषोऽि वा । रहस्योक्तं प्रायिश्वतं पूर्वोक्तः भितरे जनाः ॥ २ ॥ प्राणायाभैः पवित्रेश्च दानैहींभैजीपैस्तथा । नित्ययुक्ताः प्रमुच्यन्ते पातकेभ्यो न संश्चयः ॥ ३ ॥ प्राणायामान्पवित्राणि व्याहृतीः प्रणवं तथा । पवित्रपाणिरासीनो ब्रह्म नैत्यकमभ्यसेत् ॥ ४ ॥आवर्तयेत्सदा युक्तः प्राणायामान्पुनः एतः । आलोमाग्रावस्याग्राच तपस्तप्यतु उत्तमम् ॥ ५ ॥ निरोधाज्जायते

<sup>+</sup> एतद्वननं न विद्युते क पुस्तके।

१ क. एवं १२ क. ख. "ते। इति वा"। ३ क. नखं निक्रू । ४ क "भोगी स"। ५ क, "क्राह्मेश्य-म"। ६ च "तिथन्सदा।

वायुर्वायोरिग्निहिं जायते । तापेनाऽऽपोऽथ जायन्ते ततोऽन्तः शुध्यते त्रिभिः ॥ ६ ॥ न तां तीव्रेण तपसा न स्वाध्यायैर्ने चेज्यया । गतिं गन्तुं द्विजाः शक्ता योगारसं-प्राप्तुवन्ति याम् ॥ ७ ॥ योगारसंप्राप्यते ज्ञानं योगो धर्मस्य लक्षणम् । योगः परं तपो नित्यं तस्माद्यक्तः सदा भवेत् ॥ ८ ॥ भणवे नित्ययुक्तः स्याद्व्याहृतीषु च सप्तसु । त्रिपदायां च गायत्र्यां न भयं विद्यते कचित् ॥ ९ ॥ प्रणवाद्यास्तथा वेदाः प्रणवे पर्यवस्थिताः । वाष्ट्रयां न भयं विद्यते कचित् ॥ ९ ॥ प्रणवाद्यास्तथा वेदाः परं ब्रह्म पत्वनं परमं स्मृतम् । सर्वेषामेव पापानां संकरे समुप्तस्थते ॥ १० ॥ प्रकासरं परं ब्रह्म पत्वनं परमं स्मृतम् । सर्वेषामेव पापानां संकरे समुप्तस्थते ॥ ११॥ अभ्यासोदशसाहस्रः सावित्र्याः शोधनं महत् ॥ १२ ॥ सव्याहितं सप्रणवां गायत्रीं शि रसा सह । त्रिः पठेदायतप्राणः प्राणायामः स उच्यते स उच्यत इति ॥ १३ ॥

इति वासिष्ठे धर्मशास्त्रे पञ्चविंशोऽध्यायः ॥ २५ ॥

(अय षड्विंशोऽध्यायः।)

प्राणायामान्धारयेत्रीन्यो यथाविध्यतिद्वतः। अहोरात्रकृतं पापं तत्क्षणादेव नश्यति ॥ १ ॥ कर्मणा मनसा वाचा यदहाँ कृतमैनसम् । आसीनैः पश्चिमां संध्यां प्राणायामैर्व्यपोहँति ॥२॥ कर्मणा मनसा वाचा यद्वात्र्या कृतमैनसम् । उत्तिष्ठनपूर्वसंध्यां तु प्राणायामैर्व्यपोहँति ॥३॥ अपाणायामैर्व आत्मानं संयम्याऽऽस्ते पुनः पुनः। संद्ध्या- व्याधिकैवाऽपि द्विगुणैर्वा पर तु यः ॥४॥ सन्याहतिकाः सप्रणवाः प्राणायामास्तु षोढश । अपि श्रूणहनं मासात्पुनन्त्यहरहः कृताः ॥ ५ ॥ जप्त्वा कौत्समपेत्येत- द्वासिष्ठं चेत्युचं पति । साँवित्रं शुद्धवत्यश्च सुरापोऽपि विश्वध्याति ॥ ६ ॥ सक्व- जप्तवाऽस्यवामीयं शिवसंकरपमेव च । सुवर्णमपहत्यापि क्षणाद्धवाति निर्मेष्ठः ॥४॥

\* एतद्वचनं न विद्यते च पुस्तके।

१ कं ख °ते। इति वा । २ क. °हात्कृतमानसः। आ । ३ क ॰न. प्रथमा । ४ क. भूद क । ५ क ॰तमानसः। उ । ६ क. हितु। प्रार्थ। ७ च. माहियी।

इविष्यन्तीयमभ्यस्य नतमंह इतीति च । सूक्तं च पौरुषं जप्त्वा मुच्यते गुरुत-स्पाः ॥ ८ ॥ अपि वाऽप्सु निमज्जानिह्मर्जेपेटघमर्षणम् । यथाऽश्वमेघावभृथस्तादृशं मतुरक्रमीत् ॥ ९ आरम्भयज्ञाज्जपयज्ञो विशिष्टो दश्यिर्गुणैः । उपांग्रः स्याच्छ-तशुणः सहस्रो मानसः स्मृतः ॥ १० ॥ ये पाकयज्ञाश्चत्वारा विधियज्ञसमन्विताः । सर्वे ते जपयज्ञस्य कलां नाहीन्त षोडशीम् ॥ ११ ॥ जप्येनैव त संसिध्येद्वाह्मणो नात्र संशयः । क्र्यादैन्यत्र वा कुर्यान्मैत्रो ब्राह्मण उच्यते ॥ १२ ॥ जापिनां होमिनां चैव ध्यायिनां तीर्थवासिनाम्। न परिवसन्ति पःपानि ये च स्नाताः शिरोबतैः ॥ १३ ॥ यथाऽप्रिनीयुना धूतो हिनेषा चैव टीप्यते । एवं जप्यपरो निर्देशं ब्राह्मणः संप्रहीष्यते ॥ १४ ॥ स्वाध्यायाध्यायिना नित्यं नित्यं च भयता त्मनाम् । जपतां जुह्वतां चैव विनिपातो न विद्यते ।। १५ ।। सहस्रपरमां देवीं शत-मध्यां दशावराम् । शुद्धिकामः प्रयुक्तीत सर्वपावेष्वपि स्थितः ॥ १६ ॥ क्षत्रियो बाह्यीर्येण तरेदापदमात्मनः । धनेन वैश्यश्र्द्रौ तु जॅपेहींमेदिंजोत्तमः ॥ १७॥ यथाऽश्वा रथहीनाः स्यू रथो वाऽश्वैिवना यथा । एवं तपस्त्वविद्यस्य विद्या वाऽप्य-तपिक्वनः ॥ १८ ॥ यथाऽत्रं मधुसंयुक्तः मधु वाऽन्नेन संयुतम् । एवं तपश्च विद्या च संयुक्तं भेषजं महत् ॥ १९ ॥ विद्यातपोभ्यां संयुक्तं ब्राह्मणं जयनैत्यकम् । सद्दाऽपि पापकर्याणमेनो न प्रतियुज्यत एनो न प्रतियुज्यत इति ॥ २० ॥

इति वासिष्ठे धर्मशास्त्रे वड्विशोऽध्यायः ॥ २६ ॥

( अथ सप्तविंशोऽच्याय ।)

यद्यकार्यशतं साग्रं कृतं वेदश्र धार्यते । सर्वे तत्तस्य वेदाग्निर्दहत्यग्निरिवेन्धनम् ॥१॥
यथां वातवलो विद्विर्दहत्याद्रीनिषिद्वमान् । तथा दहति वेदाग्निः कर्मजं दोषमात्मनः॥२॥
हत्वाऽपि स इमाह्वीकान्भुञ्जानोऽपि यतस्ततः । ऋग्वेदं धारयन्विमो नैनः मामोति
किंचन ॥ ३ ॥

१ ख. ग. च. "म्। जाप्ये"।२ क. "दन्यत्र वा।३ स्त. ग. "वं जाप्य"।४ क "त्यं नित्यं च। ५ क. जपहो"।६ क. "श्रेर्यथा विना।ए"। ७ क ख "ते इति वा"।८ क "र्थकृते त्यागं कृ"।९ क. "र्वे तुतस्य।१० च "था जातम"।

न वेदबलमाश्रित्य पापकर्मरतिर्भवेत् । अक्षानाच प्रमादाच दह्यते कर्म नेतरत् ॥ ४ ॥ तपस्तप्यति योऽर्ण्ये मुनिर्मूलफलाशनः। ऋचमेकां च योऽधीते तच तानि च तत्स-सम् ॥ ९ ॥ इतिहासपुराणाभ्यां वेदं सम्रुपवृंहयेत् । विभेत्यलपश्चताद्वेदो मामयं मह-ारेष्याते ॥ ६॥ वेटाभ्यासोऽन्वहं शक्तचा महायज्ञकियाक्रमः। नाश्चयत्याशु पापानि महापातकजान्यपि ॥ ७ ॥ वेदोदितं स्वकं कर्म नित्यं कुर्यादतान्द्रनः । ताद्धि कुर्व-न्यथाञ्चक्त्या प्राञ्चोति परमां गतिम् ॥ ८ ॥ याजनाध्यापनौद्यौनात्त्रथैवासत्पतिग्र-हात्। विषेषु न भवेदोषो ज्वलनार्कसमी हि सः ॥ ९ ॥ श्रङ्कगस्थाने समुत्पन्ने अभोज्याभोज्यसंत्रके । आहारशुद्धिं वक्ष्यामि तन्मे निगदतः शृणु ॥१०॥ अक्षारल-वणां रूक्षां पिवेद्वाह्मीं सुवर्चलाम् । त्रिरात्रं शङ्खपुष्पं(ष्पीं) च ब्राह्मणः पयसा सह ॥ ११ ॥ पालाभवित्वपत्राणि कुज्ञान्पद्मानुदुम्बरान् । काथपित्वा पिवेदा पित्तरात्रेणैव शुध्यति ॥ १२ ॥ गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दिधसिर्पः क्रुशोदकंम् । एकरा-त्रोपवासश्च श्वपाकमाप शोधयेत् ॥ १३ ॥ गोमूत्रं गोमयं चैव क्षीरं दाध घृतं तथा । पश्चरात्रं तदाहारः पश्चगव्येन शुध्यति ॥ १४ ॥ यवान्विधिनोपयुञ्जानः मत्यंक्षेणेव शुध्यति । विशुँद्धभावे शुद्धाः स्युरशुद्धे तु सराागणः ॥ १५ ॥ इविष्यान्त्रातराज्ञां-स्त्रीन्सायमाशांस्तथैव च । अयाचितं तथैव स्यादुपवासत्रयं भवेत् ॥ १६ ॥ अथ चेस्वरते कर्तुं दिवसं गारुताशनः । रात्रौ जैलाशये व्युष्टः प्राजापत्येन तत्समम् ॥१७॥ साविष्यष्टसहस्रं तु जपं कृत्वोत्थिते रवौ । ग्रुच्यते पातकैः सर्वैर्यदि नी ब्रह्महा भवेत् ॥ १८ ॥ या वै स्तेनः सुरापा वा भ्रूणहा गुरुतल्पगः । धर्मशास्त्रमधीत्यैव मुच्यते सर्वपातकैः ॥१९॥ दुरितानां दुरिष्टानां पापानां महतां तथा। कुच्छू चान्द्रायणं चैव सर्वपःपमणाञ्चनम् ॥ २०॥ एकैकं वर्धयेतिपण्डं शुक्के कृष्णे च हासयेत् । अमावास्यां न भुद्धीत एवं चान्द्रायणो विधिरेवं चान्द्रायणो विधिरिति ॥ २१ ॥

इति वासिष्ठे धर्मशास्त्रे सप्तविशोऽध्यायः ॥ २७ ॥

( अथाष्टाविशोऽध्यायः । )

न स्त्री दुष्यति जारेण न वित्रो वेदकर्मणा। नाऽऽपो मूत्रपुरीषेण नाग्निर्दर्दन न्रमणा।१॥

<sup>ा</sup>क "नाहाना" रक अयमा । रक ो र त व्यु । ४ व न । ५ क प्रवृक्षे कृष्णे वैव तुहरा । ६ क. ख. एव । ७ क ख. "विधि । इति वा" । ८ क ख. "इतिक"।

ं स्वयं विप्रतिपन्ना वा यादे वा विप्रवासिता । बलात्कारोपभुक्ता वा चौरहस्तगताऽपि वा ॥ २ ॥ न त्याज्या दूषिता नारी नास्य।स्त्यागो विधीयते । पुष्पकालमुपासीत ऋतुकालेन शुध्यति ॥ ३ ॥ स्त्रियः पवित्रमतुलं नैता दुष्यन्ति कहिंचित्। मासि मासि रजो ह्यासां दुष्कृतान्यपकर्षिति ॥ ४ ॥ पूर्व स्त्रियः सुरैर्भुक्ताः सोमगन्धर्वव-बह्विभिः । गच्छन्ति मानुषान्पश्रान्तेता दुष्यन्ति धर्मतः॥५॥तासां सोमोऽदद्(दा)च्छीचं गन्धर्वः शिक्षितां गिरम् । अग्निश्र सर्वभक्षत्व तस्मानिष्कल्मषाः स्त्रियः ॥६॥ त्रीणि स्त्रियः(याः) पातकानि लोके धर्मविदो विदुः । भर्तुर्वधो भ्रूणहत्या स्वस्य गर्भस्य पातनम् ॥ ७ ॥ वत्सः प्रस्रवणे मेध्यः श्रुक्तानः फलपातने । स्त्रियश्च रतिसंसर्गे श्वा मृगग्रहणे शुचिः ॥ ८ ॥ अजाश्वा मुखतो मेध्या गावो मेध्यास्तु पृष्ठतः । ब्राह्मणाः पादतो मेध्याः स्त्रियो मेध्यास्तु सर्वतः । ९ ॥ सर्ववेदपवित्राणि वक्ष्याम्यह-मतः परम् । येषां जपेश्च होमेश्च पूयन्ते नात्र संशयः ॥ १० ॥ अधमर्षणं देवकृतं शुद्धवत्यस्तरत्समाः । कूष्माण्डानि पावमान्यो दुर्गा सावित्रिरेव च(१) ॥ ११ ॥ अभीर्षेङ्गाः पदस्तीमाः सामानि व्याहृतीस्तथा(?)। भारुण्डानि च सामानि गायत्रं रैवतं तथा ।। १२ ॥ पुरुषव्रतं न्यासं च तथा देवव्रतानि च । अञ्बलक्षः बाईस्पत्यं च वार्क्सूक्तं मध्वचस्तथा ॥ १३ ॥ ज्ञतरुद्रियमथर्विज्ञरिस्त्रसुपर्णे महावतम् । गोस्कं चाश्वसूक्तं चं शुद्धः शुद्धेति सामनी ॥ १४॥ त्रीण्याज्यदोहानि रथंतरं च अग्नेर्वतं वामदेव्य बृहच । एतानि जप्तानि पुनन्ति जन्तूञ्जातिस्मरत्वं छभते यदीच्छेत् ।। १५ ।। अग्नेरपत्यं भथमं सुवर्णे भूवैष्णवी सूर्यसुताश्च गावः । तासामनन्तं फलमञ्जुवीत यः काश्चनं गां च महीं च दद्यात् ॥ १६ ॥ उपकृत्यन्ति दातारं गौरश्वः कनकं क्षितिः। अश्रोत्रियस्य विषस्य हैस्तं दृष्टा निराकृतेः ॥१७॥ वैशाख्यां पौर्णमास्यां च ब्राह्मणान्सप्त पश्च वा । तिल्लान्सौद्रेण संयुक्तान्क्रण्णान्वा यदि वेतरान् ।। १८ ।। प्रीयतां धर्मराजाति यद्वा मनसि वर्तते । यावज्जीवकृतं पापं

१ क जायन्ते। २ क. °र्षणो देवकृत' छु'। ३ च अतीष'। ४ क. 'षङ्गायदस्तो' । ५ च. ैस्तोभा सां। ' न °तं च भातं। ७ क अग्रिट्ं। ८ क °क्सूक्तमनृतस्त । ९ च. च शुद्धाशुद्धीये सा"। १० क. सामानि। ११ क. द वा।

तत्क्षणादेव नश्यति ॥ १९ ॥ सुवर्णनाभं कृत्वा तु सखुरं कृष्णमार्गणम् । तिकैः भच्छाद्य यो द्यात्तस्य पुण्यफळं भृणु ॥ २० ॥ ससुवर्णगुहा तेन सशैळवनकानना । चतुर्वक्त्रा भवेदत्ता पृथिवी नात्र संशयः ॥ २१ ॥ कृष्णाजिन तिळान्कृत्वा हिर्ण्यं मधुसर्पिषी । ददाति यस्तु विमाय सर्व तरित दुष्कृतमिति सर्व तरित दुष्कृतमिति ॥ २२ ॥

इति वासिष्ठे धर्मशास्त्रेऽष्टाविंशोऽध्यायः ॥ २८॥

### ( अथैकोनत्रिंशोऽध्याय ।)

दानेन सैर्वकामानवाप्नोति ॥ १ ॥ चिरजीवित्व ब्रह्मचारी रूपवैं न् ॥ २ ॥ अद्विश्युपप्यते स्वर्गम् ॥ ३ ॥ अग्निमवेश्चाद्ब्रह्मछोकः ॥ ४ ॥ मौनात्सीमान्यस् ॥ ५ ॥ मागाधिपतिकदक्कवासीत् ॥ ६ ॥ नीर्कंजः क्षीणकोशः ॥ ७ ॥ तोयदः सर्वकामसम्द्रः ॥ ८ ॥ अञ्चनदाता सुचक्षः ॥ ९ ॥ रमृतिमान्मेधावी सर्वतोऽभयदाता ॥ १० ॥ गोनयुक्ते सर्वतीथोंपरपर्श्वनम् ॥ ११ ॥ शय्यासनदानादन्तःपुराधिपत्यस् ॥ १२ ॥ छत्रदानाद्गृहस्राभः ॥ १३ ॥ गृहमदो नगरमाप्नोति ॥ १४ ॥ उपानत्य-दाँता यानमासादयति ॥ १५ ॥ अथाप्युदाहरान्ति — ॥ १६ ॥ यत्किंचित्कुकतेपापं पुरुषो विक्तिषि(भि)तः । अपि गोचर्ममात्रेण भूमिदानेन श्रुध्याति ॥१७॥ विमायाऽऽ-च्यानार्थे तु द्वात्पूर्णं कमण्डस्त्रुम् । नेत्य तृप्ति पर्गा माप्य सोमपो जायते पुनः ॥ १८ ॥ अनदुहां सहस्राणा दानानां धुर्यवाहिनाम् । सुपात्रे विधिदत्तानां कन्याः दाने तत्समम् ॥ १९ ॥ त्रीण्याहुरतिदानानि गावः पृथ्वी सरस्वती । आदि-दानं दिरण्यानां विद्यादानं ततोऽधिकम् ॥ २० ॥ आत्यन्तिकफलमदं मोक्षसंसार-मोचनम् । योगिनां संमतं विद्वानाचारमसुवर्तते ॥ ४१ ॥ श्रद्दधानः श्रुचिर्वन्तो धारयेच्छ्रणुयादि । विहायः सर्वपापानि नाकपृष्ठे महीर्यंत इति नाकपृष्ठे महीयत हाते ॥ २२ ॥

इति वासिष्ठे धर्मशास्त्र एकोनत्रिशोऽध्यायः ॥ २९ ॥

१ च "गेंजम्। ति"। २ क. ख. "मिति। इति वा"। ३ च. सर्वान्कामा"। ४ क. "वाम्ह्थुपप"। ५ च. "सानिह"। ६ क "श्रकोऽक्षा"। ७ च "ताऽयनमासादयते। अ"। ८ च. "ती। अतिवानं हि दानाना। ९ च "योऽनसूयुरिमं वि"। १० क. ख "यते॥ २२ ॥

(अथ त्रिंशोऽध्याय.।)

धर्म चरत माऽधर्म सत्यं वदत नानृतम्। दीर्घ पश्यत मा हस्वं परं पश्यत माऽपरम् ॥ १ ॥ ब्राह्मणो भवत्यग्निरिग्नेवें ब्राह्मण इति श्रुतेः ॥ २ ॥ तच कथम् ॥३॥
तत्र सदो ब्राह्मणस्य शरीरं वेदिः संकल्पो यतः पश्चरात्मा रश्चना बुद्धिः सदो ग्रुखमाहवनीयं नाभ्याग्नदरोऽग्निर्गार्हपत्यः प्राणोऽध्वर्गुरपानो होता व्यानो ब्रह्मा समान
ब्रह्मताऽऽत्मेन्द्रियाणि यद्मपात्राणि य एवं विद्वानिन्द्रियैरिग्नियार्थं जुहोतीति ॥ ४ ॥
अपि च काठके विद्वायते ॥ ५ ॥ अथाप्युदाहरान्ति—॥ ६ ॥ पाति \* त्राति च
दातारमात्मानं चैव किल्विषात् । वेदेन्धनसमृद्धेषु हुतं विप्रमुखाग्निष्ठु ॥ ७ ॥ न
स्कन्दते न व्यथते नैनमध्यापतेच यत् । वरिष्ठमग्निहोत्राष्ठु ब्राह्मणस्य मुखे हुतम्
॥ ८ ॥ ध्यानाग्निः सत्योपचयनं क्षान्त्या पुष्ठिश्रवं त्रिः पुरोहाश्माहिसा च संतोषो
युषः क्रच्छ्रं भूतेभ्योऽभयदाक्षिण्यं स्मृतिं कृत्वा क्रृंतुं मानसं याति क्षयं ब्रुषः ॥ ९ ॥
जीर्यन्ति जीर्यतः केशा दन्ता जीर्यन्ति जीर्यतः । जीवनाशा धनाशा च जीर्यतोऽपि
न जीर्यति ॥ १० ॥ या दुस्त्यजा दुर्भतिभिर्या न जीर्यति जीर्यतः । याऽसौ प्राणानितको व्याधिस्तां तृष्णां त्यजतः सुखमिति ॥ ११ ॥ नमोऽस्तु मित्रावरुणयोद्धनेइयात्मजाय श्रतयातवे वसिष्ठाय वसिष्ठायेति ॥ १२ ॥

इति वासिष्ठे धर्मशास्त्रे त्रिशोऽध्यायः ॥ ३० ॥

समाप्तेयं वसिष्ठस्मृतिः।

\* भाषित्वात्साधु ।

१ क. "तेश्व यः व ° । २ चं "स्याहुतिः क्षवं ह्री पु ° । ३ चं "क्षिण्यमिति कृ रे । ४ च. कतुमा । ५ क. या दुःखआ ।

#### ॐ तत्सद्वह्मणे नमः।

## बृद्धशातातपस्मृतिः ।

बुद्धशातातपशोक्तं स्मृतितन्त्रविनिश्चयम् । संक्षेपेण प्रवक्ष्यामि यावद्रथीपलब्धये ॥१॥ नदीतीरेषु गोष्ठेषु पुण्येष्वायतनेषु च । तेत्र गत्वा शुचौ देशे ब्रह्मकूर्च समा-चरेत् ॥ २ ॥ पालाशं पद्मपत्र वा ताम्रं वाऽथ हिरण्मयम् । तत्र ग्रङ्क्ते व्रती नित्यं तत्पात्रं समुदाहृतम् ॥ ३ ॥ गायत्र्या चैव गोमूत्रं गन्धद्वारेति गोमयम् । आप्याय-स्वेति च क्षीरं दिधिकाण्णेति वै दिधि ॥ ४ ॥ तेजोऽसि शुक्रामित्याज्यं देवस्य त्वा कुशोदकम् । चतुर्दशीमुपोष्यैर्वं योऽमावस्यां सम।चरेत् ॥ ५॥ गोमूत्रकं पछं द्यादङ्कष्टार्धे तु गोमयम् । क्षीरं सप्तपलं द्याइध्निख्रिपलमेव च ॥ ६ ॥ आज्यमेकः पछं शोक्तं पलमेकं कुशोदकम् । एवं क्रमेण कर्तव्यं पञ्चगव्यं यथाविधि ॥ ७ ॥ सप्तपणीः शुभा दर्भा आच्छन्नाग्राः समायताः । तैः सम्रुद्धृतैहीतव्यं देवताभ्यी यथाविधि ॥ ८ ॥ अग्नये सोमायोति इरावतीदं विष्णु।रिति । विष्णोर्नुकं सुमित्रियान सुजानातकस्तथा (१) ॥ ९॥ एतासां देवताहुतीनां हुतश्चेषं तुं यः पिषेत् । आस्रोड्य मणवेनैव निर्मध्य मणवेन तु ॥ १० ॥ उद्धृत्य मणवेनैव पिवेच मणवेन तु । एवं कुर्वन्त्रस्मकूर्च मासे मासे च वै द्विजः । सर्वपापविशुद्धात्मा जायते नात्र संशयः ।।११।। यस्वगम्थिगतं पापं देहे तिष्ठति देहिनाम् । ब्रह्मकूचीं दहैत्पाय प्रदीपा( प्ता )-गिरिवेन्धनम् ॥ १२ ॥ मूत्ररेतःसम्रुत्सर्गे मोहाद्भुङ्जीत वा कवित् । अत्रिरात्रं तत्र कुर्वीत मायश्चित्तं विशुद्धये ।। १३ ॥ मूत्रयित्वा द्विजो मार्गे स्मृतिभ्रंशाज्जलं पिवेत् । अहोरात्रोषितः स्नात्वा पश्चगव्येन शुध्यति ॥ १४ ॥ निगिरन्यदि मेहेत भुक्ते वा मेहने कृते । अहोरात्रोषितः स्नात्वा पश्चगव्येन शुध्यति ॥ १५ ॥ भोजनस्य तु काले च योऽशुचिर्भवति दिनः।भूमौ निक्षिप्य तं ग्रासं स्तात्वा शुद्धिमवाप्नुवात्।।१६॥

<sup>\*</sup> एसदर्घस्थानेऽयं पाठः ख पुस्तके " अहोरात्रेषितो भूत्वा पश्चगन्येन ग्रुष्यति " इति ।

१ ख. "निश्चितम् । २ खं यत्र । ३ क ग इ "प्रं द्वारे निष्टति गो" । ४ च "वं पौर्णमास्यां । ५ ख. तुं वर्जीयत् । ६ खं "हेरसर्वं प्रं । ७ क. ग. शुचिक्ष"।

चाण्डाळेः अपचैः स्पृष्टो विष्मूत्रे कुरुते द्विजः । त्रिरात्रं तत्र कुर्वात भुक्तोच्छिष्टस्त-दाचरेत् ॥ १६ ॥ ज्द्रक्या सुविका चैत्र हान्त्रम्या स्पृशति द्विजम् । त्रिरात्रेणैव श्रुध्येत इति शातातमोऽङ्गकीत् ॥ १८ ॥ इज्स्त्रला यदा स्पृष्टा चाण्डालान्त्यजवा-यसैः । वावत्तिष्ठेशिराहारा स्नात्ना कालेन ग्रुध्यति ॥ १९॥ रजस्वले च द्वे नार्या-वन्योन्यं स्पृश्वतो यदि । सुवर्णपञ्चग्व्येन स्नात्वा शुद्धिमवाप्नुयात् ॥ २० ॥ रज-स्वृह्णायाः भेतायाः संस्कारादीनि नाऽऽचरेत्। अर्ध्वे त्रिरात्रतः स्नातां शवधर्मेण दाइ-येतु ॥ २१ ॥ चाण्डाळं प्रतितं व्युङ्कामुन्मत्तं श्रुवमुन्त्यज्ञम् । श्रृगालं स्तिकां नारीं रजुसा च परिष्ठुतासू ॥ २३ ॥ अकुक्कुद्वराहांश्र ग्राम्यानस्पृशित मानवः । सचैठं स्थिरः स्नात्वा वदानीमेड ग्रुप्तानि ॥ ३३ ॥ अशुद्धः स्वयमप्येतानशुद्धांश्र यदा स्पृशेत् । विश्वक्रयत्युपयासेन श्वातावपवज्ञो यथा ॥२४॥ उच्छिष्टं स्पृशते विभी पैदाऽ-शुद्धं स मानवः । अहोराओवितः स्नात्या प्रश्चगत्र्येन शुध्यति ॥ २५ ॥ आदित्येऽ-स्तमिते रात्रावस्पृत्यं स्पृश्वते यदि । भगवन्येन शुद्धिः स्यात्तन्मे ब्रूहि विनिश्चितम् ॥ २६ ॥ अनुस्तमित आदित्ये संयुहीतं तु यज्जलम् । तेन सर्वात्मना शुद्धिः शव-स्पृष्टं त शुध्युवि ॥ २७॥ स्वाभित्रायकुतं कर्म यत्किचिज्ञानवर्जितम्। क्रीडाधर्मण बाकानां वत्सर्व तिष्पश्रोत्रनम् ॥ २८ ॥ द्विना धर्मेण वास्त्रेण पायश्रितं पदीयते । न वेन शुद्धिमासोति सामश्रिले कृते सबि ॥ २९ ॥ अनधीत्य धर्मशास्त्रं पायश्रित्तं ददाति यः । आयिश्वित्री भवेत्पूतस्तत्पापं पर्षदं त्रजेत् ॥ ३० ॥ गोभूहिरण्यहरणे स्त्रीसंबन्धकृतेषु च । यग्रादेश्य त्यजेत्माणांस्तमाहुर्बह्मघातकम् ॥३१॥ अथ कथि-त्ममादेनं क्रिय्तेऽग्न्युद्क्रादिभिः। तस्याऽऽशीचं विधातन्यं कर्तन्या चोद्क्रक्रिया॥३२॥ ऋतो तु गर्भशृङ्कगर्या स्वानं श्रेष्ट्रानितः स्मृत्म् । ऋतुं विना यदा गच्छेच्छ्रीचं पूत्र-पुरीपवर्त ॥ ३३ ॥ वाबदेबाश्चनी स्यावां दंपती शयनं गती। शयनादुत्यिता नारी शुचिः स्यादशुचिः शुमान् ॥ ३४ ॥ जुव्लिख्यं संस्पृत्रेशस्तु होक एव स

१ स. "रिश्वता" । २ क्र. स. त. हैं के शिरसा का"। १ ख. "प्रो मधे घूड़ी च मानवीम्। अ"। ४ क. समा खुदं च मानव। अ"। ५ क्ष. देखि: खुना शुद्धं दु अर्केयेत्। स्त्रा"। ६ ख. च. "त्। द्वावेतावद्य"।

दुष्यति । तं स्पृष्ट्वाडन्यं(न्यो)न दुष्येत सर्ववर्णेष्वयं विधिः ॥ ३५ ॥ श्रीधितानां त पात्राणां यद्येकमुपहन्यते । तावन्मात्रस्य तच्छौचं नेतरेषामिति स्थितिः ॥ ३६ ॥ पिण्याकाश्चेव तेकाम्बु सक्तवः प्रतिवासरम् । एकरात्रोपवासश्च कृच्छ्सौम्योऽयगु-च्यते ॥ ३७ ॥ एषामेव त्रिरभ्यासादेकौकस्य यथाक्रमम् । तुलापुरुष इत्येष क्रेयः पश्चद्शाहिकः ॥ ३८ ॥ पिण्डयज्ञकृता देयं प्रेतायासं दिनत्रयम् । जलमेकाहमाकाशे स्थाप्यं क्षीरं च मृन्मये ।।३९॥ मृताहनि तु कर्तव्यं प्रतिमास तु वत्सरम्। प्रतिसंवत्सरं चैवमाद्यमेकादशेऽहानि ॥ ४० ॥ मातुः सपिण्डीकरणं कथं कार्य भवेत्सुतैः । पिता-मह्या सहैवास्याः सार्वण्डीकरणं स्मृतंम् ॥ ४१ ॥ मातुल्लेनैव गोत्रेण यावत्तस्याः सपिण्डता । भार्यीयां संस्थितायां तु सपिण्डीकरणान्तिकम् ॥४२॥ पितुः सा मजते गोत्रमूर्ध्वे तु पेंतिपेतृकम् । इति प्रोक्तं पुराविद्धिर्धर्मशास्त्रासु। सुसारतः ॥ ४३ ॥ सर्वव-णीसु नारीषु ये स्युर्विप्रस्य बान्धवाः । तेषाबाशीचं विप्रस्य दशाहं सूतकं भवेतें ॥ ४४ ॥ पूर्वपातस्थितानां तु षड्भिस्तु पृथगेव च । यद्येकजाता बहवः पृथक्क्षेत्राः पृथक्सिथताः ॥४५॥ एकपिण्डः पृथक्स्थो धैस्तं पिण्डं त्रिषु वर्तयेत्। एवं सपिण्डि-(ण्ड)ता कार्या सर्वदैव विचक्षणै: ॥ ४६ ॥ नाभिमात्रे जले स्थित्वा चिन्त्येद्ध्वै-मानसः। आगच्छन्तु मे पितरः प्रतिगृह्णन्तु तज्जलस् ॥ ४७॥ पिवतः पतते तीयं भाजने मुखनिः सतम् । अभोज्यात्रं विजानीयाद्धवत्वा चान्द्रायणं चरेत ।। ४८ ॥ इस्तँदत्तं तु यत्तोयं छवणं व्यञ्जनानि च। तहातुर्नीपतिष्ठन्ति भोक्ता श्रञ्जीत किल्बि-षम् ॥ ४९ ॥ पात्रे तु मृन्मये यस्तु श्राद्धे वै भोजयेष्ट्रिजान् । असदाता पुरोधाता भोक्ता च नरकं व्रजेत् ॥ ५० ॥ श्राद्धे, भुक्त्वा य उच्छिष्टं द्वषस्त्राय प्रयच्छिति । स गच्छेन्नरकं घोर तिर्थग्योनी च जायते ॥ ५१ ॥ आसनारूढवादो वा बस्नार्थ-प्राष्ट्रतोऽपि वा । मुखेन फूत्कृतं भुक्ते भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत् ॥ ५२ ॥ मुख-पर्शुषितो नित्यं देवतास्त्वंचयेषु यः । तस्मात्सर्वपयत्नेन प्रकुर्योदन्तधावनम् ॥ ५३ ॥ नेत्राञ्जनं सताम्बूलं सिन्दूरं रक्तवीससी । विभूयातसोपवासाअपि सर्वदा भर्तृवृद्धये ॥ ५४ ॥ गम्थालंकारवस्त्राणि घूपमाल्यानुलेपनम् । उपनासे न दुष्यन्ति दन्त्रधावनमञ्जनम् ॥ ५५ ॥

१ क. ग. घ. इ. शोणिता° । २ क. ग. इ. वक्त्राम्बु । ३ ख. "यीयाः सस्थितायास्तु स । ४ ख. "तिपिनृ । ५ ख. "त् । प्रथमे इवस्थि" । ६ क. ग. घ. ह. "यस्ते पिण्डित्रिष्ठ वर्तते । ए । ७ च. "द्शास्त्र योऽक्षीयालवणं व्यञ्जनादिकम् । त° । ८ च श्राद्धं । ६ क ग. "वैयन्नतः । त" । १० क. ग. म. इ. "ससा । वि ।

दन्तकाष्ट्रममावास्यां चतुर्देश्यां च मैथुनम् । हन्ति सप्त कुलान्कृत्वा तैलाभ्यङ्गं तथा व्रती ॥ ५६ ॥ षष्ट्रचष्ट्रम्यो पश्चद्रशी प्रश्नद्रयचतुर्द्शी । आयुः संहर्ते पापात्तेले मांसे श्चुरे भगे ॥५०॥ मूत्रपुरीषकरणाच्छ्रकाकस्पर्शे सचैलं स्नानं महाव्याहृतिहोमश्च ॥५८॥ कुमारप्रसचे नाढ्यामच्छिकायां गुड्छृतिहरण्यवस्त्रमावरणपतिग्रहे न दोषः स्यात्त्रद्रहनीत्पेके ॥ ५९ ॥ अनिश्वर्रनिकेतः स्याचिपात्रावरणो स्नुनिः । यत्रास्तिमतशायी च सर्वभूतानुकम्पकः ॥ ६० ॥ निगृहीतेन्द्रियग्रामो यत्र तत्र वसेकरः । तत्र तस्य कुरुक्षेत्रं नैमिषं पुष्कराणि च ॥ ६१ ॥ द्रव्येणान्यायल्य्येन यः करोत्यु (त्यौ )- ध्वदेहिकम् । नासौ फलमसभोति तस्यार्थस्य दुरागमात् ॥ ६२ ॥ आहिताग्नस्तु यो विभः श्रूदाकाक निवर्ततेन पश्चतानि प्रणश्यन्ति आत्मा ब्रह्म त्रयोऽप्रयः ॥६३॥ काम जानामि ते मूलं संकल्पात्किल जायसे । संकल्पं न करिष्यामि मूलच्छिको भविष्यसि ॥ ६४ ॥ उत्थयोत्थाय बोद्धव्यं महद्भयमुपस्थितम् । मरणव्याधिशोकानां किमद्य निपतिष्यति ॥ ६५ ॥ थः कार्यमय कुर्वीत पूर्वोक्षे चाऽऽपराह्निकम् । व हि प्रतीक्षते मृत्युः कृतं चास्य न वाऽकृतम् ॥ ६६ ॥ यः स्त्रीणां न त्यजे- द्रिमत्रस्ति मृत्युः कृतं चास्य न वाऽकृतम् ॥ ६६ ॥ यः स्त्रीणां न त्यजे- द्रिमतास्ति मृत्युः कृतं चास्य न वाऽकृतम् ॥ ६६ ॥ यः स्त्रीणां न त्यजे- द्रिमतास्ति मृत्युः कृतं चास्य न वाऽकृतम् ॥ ६६ ॥ यः स्त्रीणां न त्यजे- द्रिमतास्ति मृत्याने । पुरो दीर्घी पदन्यासैक्छायां सायंतनीमिवं ॥ ६० ॥ सुच्छ- व्यवनातेन शाकेनापि प्रमुच्यते । इति कुंद्वा समस्ताद्योः कः कुर्यादसमझसम् ॥६८॥

इति श्रीवृद्धशातातपार्विशोक्ता वृद्धशातातपस्मृतिः समाप्ता ।

समाप्तेयं द्रंद्रशातातपस्मृतिः ।

इत उत्तरं वचनद्वयं ख पुस्तके न विद्यते ।

१ क ग. घ. °तैं छं मांसं क्षरे भवेत्। मू १२ च विस्नाभर १३ क. ग घ °रिव्नकेन तस्या १ ४ क. ग. घ. इ. °नेद्रोगे इत्तरोत्तार १५ च °व। स्वच्छ ११६ च. बुद्ध्वा समस्तार्थे क ।

## के तैत्संदूक्षण नेमः।

# वृद्धहारीतस्युतिः।

#### (तंत्र प्रथमीऽध्यायः।)

\*यस्य द्विरदेवनत्राद्याः पारिवाद्याः ( वर्दाः ) परः तित्वे । विद्व विद्वनितं मर्व (ज)तां विष्वयसेनें तमाश्रये ॥ १ ॥ हिरिः ॐ। अम्बरीयस्तु तं गत्वां हारी-तस्याऽऽश्रमं नृपः। ववन्दे ते महात्माने चोलाकसिंहग्रेमम् । २ ॥ सेपृष्टः कुक-छस्तै( छे ते )न पृजितः परमासर्ने । उपविष्ट्रस्तिती विशेषुविधि नृपैनन्दनः ॥ ३ ॥ भगवन्सर्वधर्मेज सर्ववेदिविदा वरे। पृच्छोमि स्वी महीभाग परम धर्ममञ्ययम् ॥ ४ ॥ कैथं वर्णाश्रमाणां तु नित्यनिमित्तिका ब्रिया । केतेच्या सुनिमार्द्छ नारीणां च नैरस्य च ॥ ५ ॥ स्वरूपं जीवपरचीः क्षेत्रं मीक्षपर्दिस्य च । तत्न्रीप्तिसाधनं क्रह्मन्व-क्तुमहीस सुत्रत ॥ ६ ॥ एवंपुक्तस्य (कः सं ) निर्वापस्तिने राजिपणा सदा । ज्यान परमशीत्या नैनस्कृत्य जनादैनम् ॥ ७ ॥ शरीतं जैवार्च-शृषु राजन्यवस्याम सर्ववेदोपबृंहितम् । यदुक्तं ब्रह्मणा पूर्वं पृच्छतो मम भूपते ॥ ८ ॥ तद्ववीमि परं धर्म शृणुष्वैकाग्रमानसः। सर्वेषामेव देवानामनादिः पुरुषोत्तमः॥ ९॥ ईश्वरस्तु स एवास्य जगतः प्रभुरव्ययः । नारायणो वासुदेवो विष्णुर्वसाऽच्युतो इरिः। सृष्टा घाता विधाता च स एव परमेश्वरः ॥ १० ॥ हिरण्यगर्भः सविता गुणभृत्रिर्गुणोऽन्ययः। परवात्मा परं ब्रह्म परं ज्योतिः परात्परः॥ ११॥ इन्द्रः मजा-पतिः सूर्यः शिवो वाह्वः सनातनः। सर्वोत्मकः सर्वसुहृत्सर्वभृद्भृतवाह(भाव)नः॥१२॥ यमी च भगवान्कृष्णो मुकुन्दोऽनन्त एव च । यज्ञी यज्ञपतिर्यज्वा ब्रह्मण्यो ब्रह्मण-स्पतिः ॥ १३ ॥ स एव पुण्डरीकांक्षः श्रीकी नाथोऽधिपो महान् । सहस्रमुर्धा विश्वात्मा सहस्रकरपादवान् ॥ १४ ॥

#### \* एतद्वचनं न ख. पुस्तके।

१ ख बृहि । २ ख 'तिका' किया । क' । ३ ख. नृपस्य । ४ ख. 'पथस्य । ५ ख 'स्त्राहें। सा' । ६ के. नंग केला । ७ के. भूतलें । ४ ख 'वान्यी अंशती विश्व' । १ के. हिंदा । १४ स्त्राहें । १० क श्रीभूलीलें। वि

यद्गत्वा न निवर्तन्ते तृद्धाम परमं हरे: । चतुर्भिः श्रोधनीपीवैः साध्यों उर्व स महा-र्त्मिशिः ॥ १५ ॥ तुरीयपदयोभेक्त्या सुर्सिद्धः समुदाहुनः । तं स्वी कुवैन्ति विद्वीसः स्वस्वरूपतया सदा ॥ १६ ॥ नैसर्गिकं हि सर्वेषां हास्यमैव हरेः सर्दा । स्वाक्यं परस्वरूपस्य दास्यं जीवस्य सर्वदौं । प्रकृत्वा त्वेत्मनो रूपं स्वाम्यं दास्यः मिति स्थिति: ॥ १७ ॥ दास्यमेत्र परं धर्म दास्यमेत्र परं हितस् । दांस्यैनैंद अवेन्यु-क्तिरन्यथा निरयं त्रजेत् ॥ १८ ॥ विष्णोर्दोस्यं परा भक्तिर्येषां तु न भवेत्क्वचित् । तेषामेव हि संस्रष्टं निरयं ब्रह्मणा तृप ॥ १९ ॥ नारायणस्य दासा ये न भवन्ति नराधमाः । जीवन्त एव चाण्डाला भविष्यन्ति न संशयः ॥ २४ ॥ तस्माद्यस्यं परां भक्तिमालम्बय नृपसत्तम । नित्यनैमित्तिकं सर्वे क्रुवीत्वीत्यै हरे: सदा ॥ २१ ॥ तस्य स्वरूपं रूपं च गुणांश्वापि विभूतयः । ज्ञात्वा समर्चेयेद्विष्णु वावक्तीवमतन्द्रितः ॥ २२ ॥ तमेव मनसा ध्यायेद्वाचा संकीर्तयेत्रभुम् । जपेच जुद्भयार्द्भक्तीत(कस्त)-द्वानेकविलक्षणः ॥ २३ ॥ शङ्खचक्रोध्वेषुण्ड्।दिधारणं दास्यलक्षणस् । तस्मीमकः रणं चैव वैष्णवं तदिहोच्यते ॥ २४ ॥ अवैष्णवास्तु ये विमा पाषण्डास्ते नराधमाः। तेषां तु नरके वासः कल्पकोटिशतैरपिँ॥ २५ ॥ तापादिपञ्चसंस्कारी मन्त्रस्त्वा-र्थतत्त्ववित् । वैष्णर्वः स जगत्पूज्यो याति विष्णोः परं पदम् ॥ २६ ॥ अचक्रभारी यो विष्रो बहुवेदश्चनोऽपि वा । स जीवनेव चाण्डाली मृतो निरयमाप्तुयात ॥२७॥ तस्मानीप।दिसंस्काराः कर्तव्या धर्मकाङ्क्षिणा । अयमेव परी धर्मैः प्रधानः सर्वे-कर्मणाम् ॥ २८॥

इति श्रीवृद्धहारीतम्मृतौ वैष्णवधर्मशास्त्रे पश्चसंस्कारप्रति-पादनं नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

(अथ द्वितीयोऽध्यायः।)

अम्बरीष जवाच—भगवन्वैष्णवाः पश्च संस्काराः सर्वकर्मणाम् । मधानामिति पश्चोक्तं सर्वेरापि महर्षिभिः । तद्विधानं ममाऽऽचक्ष्वं विस्तरेणेव सुवंत ॥१॥ हासित जवाच-—शृणु राजन्भवक्ष्यामि निर्मला वैष्णांवीः क्रिकाः । यदुक्तं अक्षणां पूर्व वासिष्ठाद्येश्च वैष्णवैः ॥ २ ॥ संस्काराणां तु सर्वेषामाद्यं चक्रादिधारणम् । तत्कर्तव्यं हि सर्वेषां विधिना वै द्विजन्मनाम् ॥ ३ ॥

१ क. °रीयोपरयो°। २ ख 'सिद्धोऽयमुदा°। ३ ख. °रूपं स्याद्दास्यं। ४ क. दा। जामप्रका-गात्मनो। ५ क. °त्वा परम°। ६ क "द्राक्त्या वे°। ख. °पि। तदादिवर्षसंचारी। ८ क, "वः साक्षा-जाग°। ९ ख. °स्माते हरिसं°। १० ख. °तौ विशिष्टध°। ११ ख "कावाः किं।

आचार्य संश्रयेत्पूर्वेवनघं वैष्णवं द्विजम् । श्रुद्धसत्त्वगुणोपेतं नवेज्याकर्मकारकम् ॥ ४ ॥ सत्संप्रदायसंयुक्तं मन्त्ररत्नार्थकोविदम् । ज्ञानवैराग्यसंपन्नं वेदवेदाङ्गपारगम् ।) ५ । शासिंतार सदाचौरैः सर्वधर्मविदां वरम् । महाभागवतं विषं सदाचारनिषेव-(वि)णम् ॥ ६॥ आलोक्य सर्वशास्त्राणि पुराणानि च वैष्णवः । तदर्थमाचरेद्यस्तु-सं आचार्य इतीरितः ॥ ७ ॥ आस्तिक्यमानसं सिद्धिरुपेतं धर्मवत्सलम् । श्रद्धधानं सर्वाचारं गुरुशुश्रृषतत्परम् ॥८॥ संवत्सर्रं परीक्ष्यार्थे तं शिष्यं शासयेद्वरः । तस्याऽऽ-दौं पश्च संस्कारान्कुर्यात्सम्यग्विधानतः ॥ ९ ॥ प्रातः स्नात्वा शुचौ देशे पूजियत्वा जनोर्दनम् । स्त्रातं शिष्यं संमानीय तेनैव सह देशिकः ॥ १०॥ स्त्राप्य पञ्चामृतैर्ग-च्येश्रक्रादीन र्जियेदथ । पुष्पैर्धूपैश्र दीपैश्र नैवेदीर्विविधेरि ॥ ११ ॥ तत्तत्प्रकाशकैर्प-न्त्रेर्र्चयेत्पुरतो हरेः । स्वामी होमं प्रक्रवीत इध्माधानादिपूर्वकम् ॥ १२ ॥ पौरुषेण तु सूंक्तेन पायसं घृतमिश्रितम् । आज्येन मूलमन्त्रोण हुत्वा चाष्ट्रोत्तरं ज्ञतम् ॥ १३॥ वैष्णव्या चैव गायज्या जुहुयात्वयतो गुरुः। पश्चादशौ विनिक्षिष्य चक्राद्यायुध-पश्चकम् ॥ १४ ॥ पूजियत्वा सहस्रारं ध्यात्वा तद्विस्तिमण्डले । षडक्षरेण जुहुया-दाज्यं विंशतिसंख्यया ॥ १५ ॥ सर्वेश्व हेतिमन्त्रेश्व एकैकाज्याहुति क्रमात् प्रदक्षिणं कुत्वा सिशव्यो विद्विभात्मवान् ॥ १६ ॥ नमस्कुत्वा(त्य) ततो विष्णुं जप्तवा मन्त्रं वरं शुभम् । प्राङ्मुखं तु समासीनं शिष्यमेकाग्रचेतसम् ॥ १७ ॥ प्रत-पेंचकशङ्कादिहेति।भेर्मन्त्रमुचरन्। दक्षिणे तु भुजे चक्रं वामांसे शङ्कमेव च ॥१८॥ गदां च भाखमध्ये तु हृद्ये नन्दकं तथा। मस्तके तु तथा शाङ्गेमङ्कयोद्वेमलं तथा॥ १९॥ पश्चात्मक्षाल्य तोयेन पुनः पूजां समाचरेत् । होमशेषं समाप्याथ वैष्णवान्भोजयेत्ततः ॥ २०॥ एवं तापित्रया कार्या वैष्णवी कल्मषापहा । प्रधानं वैष्णवं तेषां ताप-संस्कारम्रुत्तमम् ॥ २१ ॥ तापसंस्कारमात्रेण परां सिद्धिमवाप्नुयात् ॥ २२ ॥ केचित्तु चक्रशृक्षौ द्वौ प्रतप्तौ बाहुमूलयाः। घारयन्ति महात्भानश्रक्रमेकं तु चापरे।।२३॥वैष्ण-बानां तुं हेतीनां प्रधानं चक्रग्रचेयते । तेनैव बाहुमूळे तु प्रतसेनाङ्क्रयेद्बुधः ॥२४॥ जाते धुत्रे पिता स्तात्वा होमं कुर्योद्विधानतः । तेनामिनैव संतप्तचक्रेण भुजमूलयोः॥ २५ ॥

१ कृ. ग वैमनायं वे ै । २ ख. वार्षे. स । २ ख उदाहत । ४ ख. र प्रतिक्याथ तं । ५ क. क्रियाथ में । ५ क. क्रियाः कार्याः करमधापहाः । प्रवे । १ ख. क्रियाः कार्याः वैक्णव्यः करमधापहाः । प्रवे ।

अङ्कियत्वा शिशोः पश्चानाम कुर्याच वैष्णवम् । पश्चात्सर्वाणि कर्माणि कुर्वीतास्य विधानतः ॥ २६ ॥ अङ्कायित्वा न चक्रेण यत्किचित्कर्म संचरेत् । तत्सर्घ व्याति वैकल्यमिष्टापूर्वादिकं नृप ॥२७॥ कारयेन्मन्त्रदीक्षायां चक्राद्याः पश्च हेतयः। चक्र वै कर्मसिद्धचर्थं जातकर्मणि धारयेत्॥ २८॥ अञ्चकधारी वित्रम्तु सर्वकर्मसु गहिंतः। अवैष्णवः समापन्नो नरकं चाधिगच्छति ॥ २९॥ चक्रादिचिह्नरंहितं पाकृतं कलुपान्वितम् । अवैष्णवं तु तं दूराच्छ्रपाकामिव संत्यजेत् ।। ३० ॥ अवैष् ष्णवस्तु यो विशः श्वपाकाद्धमः रमृतः । अश्राद्धेयो ह्यपाङ्क्तेयो रौरवं नरकं व्रजेत् ॥ ३१ ॥ अवैष्णस्तु यो वित्रः सर्वधर्मयुतोऽपि वा । स पाषण्डेति वि(ण्ड इति) क्नेयः सर्वेकर्मसु नाईति ॥ ३२ ॥ तस्माचक्रं विधानेन तप्तं वै धास्येद्द्विजः' । सर्वा-<sup>।</sup> श्रमेषु वसतां स्त्रीणां च श्रुतिचोदनात् ॥ ३३॥ अनायुधासो असुरा अदेवा इति वै श्रुतिः । चक्रेणं तामपवप इत्यूचा सम्रुदीरितम् ॥ ३४ ॥ अपेत्थमङ्कमित्युक्तं विपेति श्रवणं तथा । तस्माद्वे तप्तचक्रस्य चाङ्कनं मुनिभिः स्मृतम् ॥ ३५ ॥ पवित्रं विततं ब्राह्मं प्रभोगीत्रे तु धारितम् । श्रुत्यैव चाङ्क्येद्वात्रे तह्नह्म समर्वाप्यते ॥३६॥ येत्ते पवित्रमर्चिष्यम(षि अ) मे विततमन्तरी । ब्रह्मेति निहितं नैव ब्रह्मणो(णः) श्रुतिबृहि-तम् ॥३०॥ पित्रमिति चैवाग्निरिवें चक्रमुच्यते । अग्निरेव सर्दसारः सहुस्ना(स्न)नेमिन रुच्यते ॥३८॥ नेमितप्तततुः सूर्यो ब्रह्मणा समतां ब्रैंजेत्। यत्ते पवित्रमर्विष अग्ने तेन पुनीहि नः ॥३९॥ दक्षिणे तु भुजे विभो विभृयाद्दै सुदर्शनम्। सन्ये तु शङ्कं विभृयादिति वेदविदो विदुः ॥ ४० ॥ इत्यादिश्रुतिभिः प्रोक्तं विष्णोश्रक्रस्य धारणम् । पुराणे-वितिहासेषु सात्त्विकेषु स्मृतिष्विष ॥४१। शङ्खचक्रोध्वेषुण्ड्रादिसहितं ब्राह्मण नृप । यः श्राद्धे भोजयेद्विमः पितॄणां तस्य दुर्गतिः ॥ ४२ ॥ शङ्कचक्रोर्ध्वपुण्ड्रादिचिह्नैः भियतमहरे: । रहित: सर्वधर्भेभ्यक्च्युतो नरकमाप्तुयात्।। ४३ ॥ रुद्रार्चैनं त्रिपुण्ड्रंय धारणं यत्र दृश्यते । तच्छू( स शू )द्राणां विधिः प्रोक्तो न द्विजानां कदाचन॥४४॥ मितलोमानु लोगानां दुर्गागणसुभैरवाः। पूजनीया वैधाईण विल्वचन्दनधीरणम्।।४५॥

× एतदर्ध न कं पुस्तके।

१ ख वैफल्य° । २ ख. वा । गवा षण्डति वि° । ३ क °णतमवयवक्रयवि इ° । ४-ख. °स्दाहत° । ५ क. 'अवत्यकनामि'। ६ क. वयोतिश्रावणं। ७ ख. श्रुतम्। ८ ख. 'वासये। य'। ९ क. यसपवित्रम-चिष्यानि वितत्मन्त । १० क 'रा । पुनीहि तेनैव नकबहानोश्र । ११ क. 'हस्रते नेमिनातप्तत्वयों ब्रह्म-णोऽस"। १२ ख व्रजम् । १३ ख. "र्विष्यमग्रेस्तु न सुनिहितः । १४ क "र्वेने त्रि"। १५ क "लोमाश्व-नांद्रेगादपमे°। १६ ख. यदाहें°। १७ क. °धारिणाम्।

यक्षसाक्षसभूताति विद्याधरगणारतैया । चाण्डालानामर्चनीया मद्यमांसनिषेवें( वि ) शाम् । स्त्रवर्णविहितं धर्ममेवं ज्ञात्वा समाचरेत् ॥ ४६ ॥ रुद्राचेनाद्बाह्मणस्तु भूद्रेण सम्वां ब्रुजेत् । यक्षभूतार्चनात्सद्यश्राण्डालत्वमवाष्नुयात् ॥ ४०॥ न भस्म भारयेद्दिमः परमापद्भतोऽपि वा । मोहाद्दै बिभूयाद्यो वे स सुरापो भवेद्धुवम् ॥४८॥ विश्वकृष्णकृषाः विशं पट्टाकारघरं तथा । श्वपाकंमिव नेक्षेत न संभाषेत कुत्रचित ॥ ४९ ॥ बस्माद्द्विजातिभिषीर्यमूर्ध्वपुण्ड्रं विधानतः । मृदा शुभ्रेण सततं सान्तरास्रं मन्।हर्म् ॥ ५० ॥ स्नात्वा शुद्धेऽपि पूर्वाहे विष्णुमभ्यच्ये देशिकः । स्नान शिष्यं समाहूम होमं कुनीत पूर्ववत् ॥ ५१ ॥ परोमात्रेति सूक्तेन पायसं मधुमिश्रितम् । हुत्व[ऽष् पूल्यान्त्रेण कृतमृष्ट्रोचरं घृतम् ॥ ५२ ॥ स्थण्डिले तु तनः पथान्मण्डलानि यथाक्रमम् । दिक्ष्वष्ट मध्ये चत्वारि विन्यसेत्पुरतो हरेः ॥ ५३ ॥ विलिखेत्तत्र पुण्यादि विस्वासायाम्भेदतः । तेष्वर्चयेत्ततो धीमान्केशवादीननुक्रमात् ॥ ५४ ॥ तत्र बंश च तस्पृति इयात्वा मन्त्रैः समर्चयेत् । गन्धपुष्पादि सकलं मन्त्रेणैवार्चयेद्धुरुप् ॥ ५५ ॥ प्रदेशिणमञ्जूबन्य सिश्च्यः भणमेदथ । तद्वाही निश्चिपेन्छिन्यः केशवादी-मह्यक्रमात् ॥ ५६ ॥ इदि विनयस्य पुण्ड्रांणि गुरूक्तानि स वैष्णवः । शुभ्रेणैव मृदा पश्चाद्भिश्चयान्सुस्माद्भितः ॥ ५७॥ त्रिसंध्यासु मृदा विमो यागकाले विशेषतः। आद्धे दाने तथा होसे स्वाध्याये पितृतर्पणे ॥ ५८ ॥ श्रद्धाळकध्वपुण्डाणि विभया-द्रद्भित्रसत्त्मः । \* तदाऽऽराध्येद्वरेनि(हरेनिं )त्यमूध्वेपुण्ड्विधानतः ॥ ५९ ॥ श्राद्धं ह्रोमस्तथा दानं स्वाह्यायः पिनृतर्पणम् । भरमी भवति तत्सर्वमूर्ध्वपुण्डं विना कृतम् ॥ ६० ॥ जर्स्बपुण्डूं विना यस्तु श्राद्धं कुर्वीत स द्विजः । सर्वे तद्राक्षसैनीतं नरकं माश्चिगक्काति ॥ ६१ ॥ जन्बिपुण्ड्विहीनं तु यः श्राद्धे भोजयेद्द्विजम् । अश्चित पितरक्रतस्य विष्मूत्रं नात्र संशयः ॥६२॥ तस्मातु सततं धार्यमूर्ध्वपुण्ड्रं द्विजन्मना । धार्येषु तिर्यं वपुण्डू प्रापद्यपि कदाचन ॥ ६३ ॥ तिर्यवपुण्डू धरं विषं चाण्डालिमव संत्यजेतु । सोऽनर्हः सर्वेकृत्येषु सर्वलोकेषु गर्हितः ॥ ६४॥ ऊर्ध्वपुण्ड्विहीनः सन्सं-ध्याकर्षे सधाचाेत् । सर्वे तदाशसैनीतं नरकं चाधिगच्छति ॥६५ ॥ यच्छरीरं मनु-ष्याणामूर्ध्वपुण्ड्रविवार्जितम् । द्रष्ट्रच्यं नैव तत्किचिच्छमशानिव तद्भवेत् ॥ ६६ ॥

\* एतदुर्धे न ख. पुस्तके।

कर्ध्वे पुण्डूं मृदा ग्रुभ्रं ललाटे यस्य दृश्यते । चण्डालोऽपि हि ग्रुद्धात्मा विष्णुलोर्के महीयते ॥ ६७ ॥ ऊर्घ्यपुण्ड्स्य मध्ये तु ललाटे सुमनोहरे । लक्ष्म्या सह समासीनो रमते तत्र वै हरिः ॥ ६८ ॥ निरन्तरालं यः कुर्यादृर्ध्वपुण्ड्ं द्विजाधमः । स हि तत्र स्थितं विष्णुं श्रियं चैव व्यपोहति ॥ ६९ ॥ अँच्छिद्रमूर्ध्वपुण्ड्रं तु यः करोति द्विजा-धमः । कल्पकोटिसइस्राणि रौरवं नरकं व्रजेत् ॥ ७० ॥ तस्माँच्छिद्रान्वितं पुण्ड्रं धरेद्विष्णुपदाकृति । छछ।टादिषु चाङ्गेषु सर्वकर्मसु वैष्णवः ॥ ७१ ॥ नासिकामूछ-मारम्य छलाटाँन्तं तु विन्यसेत् । अङ्गुलं द्रचङ्गुलं वाऽपि मध्ये चिछद्र अकल्पः येत् ॥ ७२॥ पार्श्वे चाङ्गुलिमात्रं तु विन्यसेट्द्विजसत्तमः। पुण्ड्राणामन्तरालैंषु हरिद्रा धारयेच्छियम् ॥ ७३ ॥ ललाटे पृष्ठयोः कण्ठे भुजयोक्भयोरपि । चतुरङ्गुलमात्रं तु विभृयादायतं द्विजः ॥ ७४ ॥ उरस्यष्टाङ्गुलं धार्य ग्रुजयोरायतं तथा । उदरे पार्श्वयोर्नित्यमायतं तु दशाङ्गुस्रम् ॥ ७५ ॥ केशवाद्यैर्नमोन्तैश्र प्रणवाद्यैरनुक्रमात् । ललाटे केशवं रूपं कुक्षी नारायणं न्यसेत्।। ७६ ।। वक्षःस्थले माधव च गोविन्दं कण्डदेशतः । विष्णुं च दक्षिणे पार्श्वे बाह्वोश्च मधुसूदनम् ॥ ७७ ॥ त्रिविक्रमं तु वा-मांसे वामनं वामपार्श्वतः । श्रीघरं वामबाहौ तु हृषीकेशं र्तथांश(स)के ॥ ७८ ॥ पृष्ठे च पद्मनाभं तु प्रीवे दामोदरं तथा । तत्प्रक्षालनतोयेन वासुदेवेति मूर्थनि ॥ ७९ ॥ केशवस्तु सुवर्णाभः शङ्कचक्रगदाधरः । शुक्काम्बरधरः सोम्यो मुक्ताभरणभूषितः॥८०॥ नारायणो घनक्यामः कार्क्कंपबागदासिभृत् । पीतवासा मणिमयैर्भूषणै रुपक्षोभितः॥८१॥ माधवश्चोत्पलमरूयश्रक्रशाङ्गिगदासिभृत् । चित्रमाल्याम्बरधरः पुण्डरीकनिभेक्षणः ॥८२॥ गोविन्दः र्शक्कवर्णः स्यात्पद्मशङ्कगदासिभृत् । रक्तारविन्दपादाञ्जतप्तकाश्चन भूषणः ॥ ८३ ॥ गौरवर्णो भवेद्विष्णुः शङ्कचक्रहलासिभृत् । क्षीमाम्बरधरः स्नम्बी केयुराङ्गत्दभूषितः ॥ ८४ ॥ अराविन्दनिभः श्रीमान्मधुजित्कमलासनः । चक्रं शार्ङ्गी च मुसलं पद्मं दोभिर्विभर्त्यसौ ॥ ८५ ॥ त्रिविक्रमो रक्तवर्णः शङ्कचक्रगदासिभृत् । किरीटहारकेयूरकुण्डलेश्व विराजितः ॥ ८६ ॥ वामनः कुन्दवर्णः स्यात्पुण्डरीकाय-तेक्षणः । दोभिर्विष्त्रं गदां र्शिङ्कं पद्मं हैमं विभत्यीसौ ॥ ८७ ॥ श्रीघरः पुण्डरी-

१ क. 'पि स द्वा' । २ ख. अथेदम् । ३ ख. 'स्माद्रागान्वि' । ४ ख. 'टान्तेषु वि' । ५ ख. 'ड्गु-स्द्रयमात्रं तु में। ६ ख. "ले तु हु"। ७ क. ग. "मं तथैवासे। ८ ख. तदा भुजे। पृ"। ९ "इखचकग"। १० **ख. शक्तिव<sup>°</sup>।** ११ ख. °द्विष्णुश्चकसङ्खह<sup>°</sup>। १२ ख. चर्कः।

कौभश्रमिशाङ्गिसिपश्रभृत । रक्तारिवन्दनयनो मुक्तादामिवभूषितः ॥८८॥ विद्युद्वणी हृषीकेशश्रम्भक्रशाङ्गिहलासिभृत् । रक्तमाल्याम्बरधरः पुण्डरीकावतंसकः ॥ ८९ ॥ इन्द्रनीलिनभः शङ्कचक्रपश्रगदाधरः । पश्रनाभः पीतवासाश्रित्रमाल्यानुलेपनः ॥ ९० ॥ दामोदरः शाद्वलाभः पद्मशाङ्गीसिशङ्कभृत् । पीतवासा विश्वालाक्षी नानारत्नविभूषितः ॥ ९१ ॥ एवं पुण्ड्रिण सतत धारयेद्वैष्णवोत्तमः । पुण्ड्रसंस्कार इत्येवं शिष्येणापि च कारयेत् ॥ ९२ ॥ तन्त्रशेषं समाप्यार्थं ब्राह्मणान्भोजयेत्ततः ॥९३ ॥

इति श्रीवृद्धहारीतस्मृतौ पुण्डूसंस्कारो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

(अथ तृतीयोऽध्यायः।)

तृतीयं नामसंस्कारं कुर्वीत शुभवासरे।स्नात्वा संपूज्य देवेशं गन्धपुष्पादिभिर्मुखन्।।१।। नामाधिदैवतं पश्चात्पूजयेत्प्रयतात्मवान् । द्वाद्शैव तु म।सास्तु केशवाद्यैरधिष्ठिताः।।२।। आरभ्य मार्गशीर्ष तु यथासंख्यं द्विजोत्तमः । यस्मिन्मासि भवेदीक्षा तन्मूर्तेर्नाम चो-दितम् ॥ ३ ॥ नृसिंहरामकृष्णारूयं दासनाम शकल्पयेत् । शक्त्याँ दशीवताराणां वर्जयेन्नाम वैष्णवः । नाम दद्यात्रयत्नेन वैष्णवं पापनाश्चनम् ॥ ४ ॥ यस्य वै वैष्णवं नाम नास्ति चेसु द्विजन्मनः । अनामि(म)कः स विज्ञेयः सर्वकर्मसु गर्हितः॥५॥ चक्रस्य धारणं यस्य जातकर्मणि संभवेत् । तत्र वै मासनामापि दद्याद्विमो विधानतः ॥ ६॥ ध्यात्वा समर्चयेकाममूर्तिं मन्त्रेण देशिकः । धूपं दीपं च नैवेद्यं ताम्बूछं च स-मर्पयेत ॥ ७ ॥ मदक्षिणमनुत्रज्य भक्त्या सम्यक्षणम्य च । तन्मन्त्रं मूलमन्त्रं वा जपेत्साहस्रसंख्यया ॥ ८ ॥ पश्चाद्धोमं शक्कवीत शतमष्टोत्तरं हविः । वैष्णवैरनुवाकैश्र ज्ञहुयात्सर्पिषा तथा ॥ ९ ॥ नाम दद्यात्तथा शिष्यं मनत्रतोयैः समाप्नतम् । ततः प्र-ष्पाञ्जलि दस्वा होमशेषं समापयेत् ॥ १० ॥ वैष्णवान्भोजयेत्पश्चाहक्षिणाद्यश्च तोष-येत्। एवं हि नामसंस्कारं कुर्वात द्विजसत्तमः ॥ ११ ॥ गुणयोगेन चान्यानि वि-ष्णोर्नामानि छौकिके । विशिष्टं वैष्णवं नाम सर्वकर्मसु चोदितम् ॥ १२ ॥ हरेः परं पितुनीम यो दैदात्यपरं सुतम् । अैतिरोचनकं दिव्यं तृतीयं श्रुतिचोदितम् ॥ तस्मा-ऋगवतो नाम सर्वेषा स्नानिभः स्मृतम् ॥ १३ ॥

इति श्रीवृद्धहारीतस्मृतौ नामसंस्कारस्तृतीयोऽध्यायः ॥ ६ ॥

१ ख. काल्यचक्रशाद्गीं च पद्मधृक्। र°। २ ख. 'निमक्षक्रशक्षप'। २ ख. सार्वभौमः। ४ क. 'हो मालार'। ५ ख. स्। मन्त्रशे'। ६ ख. थ वैष्णवान्भो'। ७ क 'ग्रेंद्रः। न्स'। ८ क. 'क्साक्शा'। ९ क. 'नासिकः। १० क. 'गे चाऽऽस्मिन च वि'। ११ क. द्यात्तरपरं। १२ क. अविरोधेन देव इति तृ'। १३ क. 'पां श्रुतिचोदित'।

( अथ चतुर्थोऽध्यायः । )

एवं तृतीयसंस्कारं कृत्वा वै वैष्णवोत्तमः । चतुर्थ मन्त्रसंस्कारं कुर्वीत द्विजसत्तमः॥१॥ प्रातः स्तात्वा विधानेन पूजयेज्जगतां पतिम् । अष्टोत्तरसहस्रं तु मन्त्ररत्नं जपेद्रुरुः ॥२॥ स्नातं शिष्यं समाद्व्य सुवेषं समलंकृतम्। आदाय कलशं रम्यं पवित्रोदकपूरितम्॥३॥ पश्चत्वक्पछ्चयुतं पश्चरत्नसमन्वितम् । मङ्गल्डद्रव्यसंयुक्तं मन्त्रेणैवाभिमन्त्रयेत्।। ४।। संमार्जयेत्रतः शिष्यं तज्जलेन कुशैः शुभैः । सूक्तेश्च विष्णुदेवत्यैः पावमानैस्तथैव च ॥ ५ ॥ अष्टोत्तरश्चतं पश्चान्मन्त्ररत्नेन मार्जयेत् । अभिषिच्य ततो मूर्धिन शुक्कवस्त्र-धरं शुचिम् ॥ ६ ॥ स्वछंकृतं समाचान्तमूर्ध्वपुण्ड्धरं तथा । पवित्रहस्तं पद्माक्षमा-लया समलंकतम् ॥ ७ ॥ निवेद्य(इय) दक्षिणे स्वस्य आसने कुश्चनिर्मिते । स्वयृत्तो-क्तविधानेन पुरतोऽभिं भकल्पयेत् ॥ ८ ॥ पौरुषेण तु सूक्तेन श्रीसूक्तेन तथैव च । मध्वाज्यमिश्रितं रम्यं पायसं जुहुयाहुरुः ॥ ९ ॥ अष्टोत्तरश्चतं पश्चादाज्यं मन्त्रद्वयेन च । मूलमन्त्रेण जुहुयाचरुघृतविमिश्रितम् ॥ १० ॥ केश्ववादीन्समुद्दिश्य नित्यान्मु-क्तांस्तथैव च । एकैकामाहुतिं हुत्वा होमशेषं समापयेत् ॥ ११ ॥ ततः प्रदक्षिणं कृत्वा नमस्कृत्वा(त्य) जनार्दनम् । आचार्यः स्वगुरुं नत्वा जपेह्नुरुपरम्पराम् ॥१२॥ मातरं सर्वजगतां प्रपद्येत श्रियं ततः। त्वं माता सर्वछोकानां सर्वछोकेश्वरिपये।।१३।। अपराधश्वतैर्जुष्टमाश्रयस्वैनमच्युतम् । एव प्रपद्य लक्ष्मीं ता श्रियं सद्गुरुभावतः॥१४॥ नित्ययुक्तं तया देव्या वात्सल्यादिगुणान्वितम् । शर्ण्यं सर्वलोकानां प्रपद्ये तं सना-तनम् ॥ १५ ॥ नारायण दयासिन्धो वात्सल्यगुणसागर । एनं रक्ष जगन्नाथ बहु-जन्मापराधिनम् ॥ १६ ॥ इत्याचार्येण संदिष्टः प्रपद्येत जनार्दनम् । प्रपद्येत ततः शिष्यो गुरुमेव दयानिधिम् ॥ १७ ॥ गुरो त्वमेव देवस्त्वं त्वमेव परमा गतिः। त्वमेव परमो धर्मस्त्वमेव परमं तपः ॥ १८ ॥ इति प्रपन्नमाचार्यो निवेश्य पुरतो हरे: । शागग्रेषु समासीनं दर्भेषु सुसमाहितम् ॥ १९ ॥ स्वाचार्यं पुरतो ध्यात्वा नमस्कृत्वा(त्या)थ भक्तिमान् । गुरोः परम्परां जप्त्वा हृदि ध्यात्वा जनार्दनम् ॥२०॥ कृपया वीक्ष्य तं शिष्यं दक्षिणं ज्ञानदक्षिणम् । निक्षिप्य इस्तं शिरासि वामं हृदि च विन्यसेत् ॥ २१ ॥ पादौ गृहीत्वा शिष्यस्तु गुरोः पयतमानसः । भो गुरो बृहि मन्त्रं मे ब्रुयादिति द्यानिधे ।। २२ ।। अध्यापयेत्ततस्तस्मै मन्त्ररत्नं शुभाह्वयम् । सन्यासं च समुद्रं च सर्षिच्छन्दोधिदैवतम् ॥ २३ ॥

१ ख. वैदिकोत्त° २ ख. °र्जुष्टं नमस्ते न मम च्यु° । ३ ख. °हितः । स्वा° । ४ ख. वीक्षितं ।

सार्धिस्यापयो च्छिप्यं प्रयत् शरणागतम् । अष्ठाक्षरं द्वादशार्णं वैदर्शां वैप्णवी तथा॥२४॥ रामकृष्णनृसिंहास्यान्मन्त्रांस्तस्मै निवेदयेत् । न्यासे चाप्यर्चने वाऽपि मन्त्रमेकान्तिनं श्रयत् ॥ २५ ॥ अवैष्णवोपिदिष्टेन मन्त्रेण नरकं व्रजेत् ॥२६॥ अवैष्णवाद्वरामेन्त्रं यः पटेद्वेष्णवो द्विजः । कत्पकोटिसहस्राणि पच्यते नरकामिना ॥ २७ ॥ अचक्रधारिणं विमं मन्त्रमध्यापयें तु यः। रारवं नरकं प्राप्य चाण्डासीं योनिमाप्नुयात्॥२८॥ तस्मादीक्षाविधानेन शिष्यं भाक्तिसमन्वितम् । मन्त्रमध्यापयेद्विद्वान्वेष्णवं पापनाश्चनम् ॥ २९ ॥ अनधीत्य द्वयं मन्त्रं योऽन्यवेष्णवमुत्तमम् । अधीत्य मन्त्रसंसिद्धं न प्राम्नोति न संशयः ॥ ३० ॥ जातकर्माणे वा चौस्रे तथा मौद्धीनिवन्धने । चक्रस्य धारणं यत्र भवेत्तस्य तु तत्र वे ॥३१॥ स्पनीय गुरुः शिष्यं स्वगृह्योक्कविधानतः। अध्यापयेच्च सावित्रीं तथा मन्त्रद्वयं द्युभम् ॥ ३२ ॥ प्राप्तमन्त्रस्ततः शिष्यः पूजयेष्ट्यपयेच्च सार्वित्रीं तथा मन्त्रद्वयं द्युभम् ॥ ३२ ॥ प्राप्तमन्त्रस्ततः शिष्यः पूजयेष्ट्यपयेच सावित्रीं तथा मन्त्रद्वयं द्युभम् ॥ ३२ ॥ प्राप्तमन्त्रस्ततः शिष्यः पूजयेष्ट्यपयेच सावित्रीं तथा मन्त्रद्वयं द्युभम् ॥ ३२ ॥ प्राप्तमन्त्रस्ततः शिष्यः पूजयेष्ट्यस्य गुरुम् । गोभूहिरण्यरत्नाद्यैर्वासोनिभूषणेरिष ॥ ३३ ॥ संद्वृत्तौ शासयेष्टिष्ट-ष्यमाचार्यः श्रंसि(संशि)तत्रतः । स्वरूपं साधनं साध्यं मन्त्रणास्मै निवेदयेत् ॥ ३४ ॥ द्वयेन द्विप्तयाथात्र्यं सम्यगस्मै निवेदयेत् । आचार्याधीनवृत्तिस्तुं सत्पथे निवसेत्सदा ॥ ३५ ॥ वर्षणा मनसा वाचा द्विपेत भजेत्सुधीः । यार्वेष्ट्यरिपातं तु द्वयमावर्वित्सदा ॥ ३६ ॥ एवं दि विधिना सम्यङ्गनन्त्रसंस्कारसंस्कृतः ॥ ३७ ॥

इति श्रीवृद्धहारीतस्मृतौ मन्त्रसंस्कारश्चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

( अथ पश्चमोऽध्यायः । )

मन्त्रार्थतत्त्वविदुषं(द्वांसं) योगतन्त्रे नियोजयेत् । पूर्वीक्षे पूजयेद्विष्णुं तस्य पियकरं 
छभम् ॥ १॥ मन्त्ररत्नविधानेन गन्धपुष्णादिभिर्गुष्ठः । अर्वियत्वाऽच्युतं भक्त्या
होमं पूर्ववदाचरेत् ॥ २ ॥ सर्वेश्व वैष्णवैः सूक्तैः पायसं घृतमिश्रितम् । आज्यं मन्त्रेण
होतन्यं शतमष्टोत्तरं तथा ॥ ३ ॥ शक्त्या च वैष्णवैर्मन्त्रेः सर्वेहीमं समाचरेत् ।
एकैक(का)माहुतिं हुँत्वा सर्वावरणदेवताः ॥ ४ ॥ मणवाद्येश्रतुष्र्यन्तेस्तेषां वै नामभिर्यजेत् । होमशेषं समाप्याथ वैष्णवान्भोजयेत्ततः ॥ ५ ॥ मन्त्ररत्नेन तेर्द्विम्बं
पुष्पाञ्जालिशैंतैर्यजेत् । प्रणम्य भक्त्या देवेशं जप्त्वा मन्त्रमनुत्तमम् ॥ ६ ॥

१ ख. षट्कुक्षां।२ ख. तदा। ३ ख. °ते नारकात्मना। ४ ख. °णं यस्तु म °। ५ ख व्येष्टकः। री °। ६ क संशयम्। ७ ख. °ध्यं गृह्योक्तिविधिना ततः। ८ ख. वित्रं तपोम °। ५ ख. सद्वका शा । १० ख °स्तु संयतस्तु व °। ११ ख. वचतीर °। १२ ख. °येद्वं तस्य प्रियतरं शुभः। म °। १३ क. नीत्वा। १४ क तद्धियं पु ँ। १५ ख. °शतं य °।

आहूय प्रणतं शिष्यं तिद्धम्बं दर्शयेहुन्। कृपयाऽथ ततस्तस्मै द्याद्धिम्बं हरेर्गुन्ः।। ७॥ एनं रक्ष जगन्नाथ केवलं कृपया तव । अर्चनं यत्कृतं तेन विभो स्वीकर्तु- महीसि।। ८।। एवं लब्ध्वा गुरोविम्बं पूजयेत्तं प्रयत्नतः। हिरण्यवस्ताभरणयान- शय्यासनादि।भिः॥ ९॥ ततः प्रभृति देवेशमर्चयेद्विधिना सदा । श्रीतस्मार्तागमो-क्तानां ज्ञात्वाऽन्यतममच्युतम्॥ १०॥

इति श्रीवृद्धहारीतस्मृतौ विशिष्टधर्मशास्त्रे पश्चसंस्कार-विधिनीम पश्चमोऽध्यायः ॥ ९ ॥

( अथ षष्ठोऽध्याय । )

अम्बरीष उवाच--

भगवन्सर्वमन्त्राणां विधानं मम सुत्रत । ब्रूहि सर्वमशेषेण त्रयोगं सार्थसंस्कृतम्।।१॥ हारीत जवाच-—

शृणु राजन्भवक्ष्यामि मन्त्रयोगमनुत्तमम् । यथोक्तं विष्णुना पूर्वं ब्रह्मणः परमात्मना ॥ २ ॥ सर्वेषामेव मन्त्राणां प्रथमं गुह्ममुत्तमम् । मन्त्ररत्नं नृपश्रेष्ठ सद्यो म्रुक्तिफळ-प्रदम् ॥ ३ ॥ सर्वेष्वर्यप्रदं पथ्यं सर्वेषां सर्वेषामदम् । यस्योचारणमात्रेण परितृष्ठो भवेद्धरिः ॥ ४ ॥ देशकालादिनियममरिमित्रादिशोधनम् । स्वरवर्णादिदोषश्र पौर्थाणं न तु ॥ ५ ॥ ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः स्त्रियः श्रूदास्तथेतराः । तस्याधिकारिणः सर्वे सत्त्वशीलगुणा यदि ॥ ६ ॥ अनन्यसाधना ये तु अनन्यश्ररणास्त्या । अनन्यभोग्या ये राजंस्त एवास्याधिकारिणः ॥ ७ ॥ पश्चसंस्कारसंप्नाः श्रद्धावन्तोऽनस्यकाः । भक्त्या परमयाऽऽविष्ठा युक्तास्तस्याधिकारिणः ॥ ८ ॥ पश्चविद्याक्षरो मन्त्रः पदैः षद्भिः समन्वितः । वाक्यद्वयं परं मन्त्रं क्षेयं रत्नमनुत्त-मम् ॥९॥ \*जगदाश्रयणीया श्रीः सा श्री(श्रि)ता जगतां पतिम् । तैया विद्यानपापिन्या संयुतः परमः पुनान् ॥१०॥ नारायणोऽच्युतः श्रीमान्वात्सस्यगुणसागरः । नायः सुशीलः सुलभः सर्वज्ञः शक्तिमान्परः ॥ ११ ॥ आपद्धन्धुः सैदामित्रं परिपूर्णमनोर्थः । दयासुधाव्धः सविता वीर्यवान्युतिमान्वश्ची ॥१२॥ भपद्ये चरणौ तस्य श्वरणं रथः । दयासुधाव्धः सविता वीर्यवान्युतिमान्वश्ची ॥१२॥ भपद्ये चरणौ तस्य श्वरणं

<sup>\*</sup> एतद्धंस्थानेऽयं पाठ ख. पुस्तके--" यदाश्रयति विद्यादिः संस्थिता नगतां पतिम्" इति ।

९ ख. "रणकं। २ क. "या नत्यान"। ३ क. सखा मि"। ४ ख. "मान्विभुः । प्र"।

श्रेयसे मम ॥ १३ ॥श्रीमते विष्णवे नित्यं सर्वावस्थासु सर्वदा । निर्ममो निरहंकारः कैंकर्य करवाण्यहम् ।। १४ ॥ एवमर्थ विदित्वैवं पश्चान्मन्त्रं प्रयोजयेत् । नारायेण ऋषिश्छदो गायत्री च परा शुभा ॥ १५ ॥ स्वयं नारायणः श्रीमान्देवता समुदा-हतः । करयोस्तलयोराद्यमक्षरं विन्यसेद्द्विजः ॥ १६ ॥ शेषाक्षराणि देयानि चतु-विंशतिपर्वसु । षट्पदैरङ्कुलिन्यासमङ्गेषु च यथाक्रमम् । पडङ्गं षट्पदैः कृत्वा मैन्त्रणैश्र यथाक्रमम् ॥ १७ ॥ मूर्शि भाले नेत्रंनासाश्रवणेषु तथाऽऽनने । भुजयोह्नेत्प्रदेशे च स्तनयोर्नाभिमण्डले ॥ १८ ॥ पृष्ठे च जघने कटघोरूर्वीर्जान्वोश्च पाद्योः । पश्च-विशाक्षराण्यस्य क्रमेणाङ्गेषु विन्यसेत् ॥ १९ ॥ एवं न्यासविधि कृत्वा पश्चाद्धचानं समाचरेत । इन्दीवरदलक्यामं कोटिसूर्याग्निवर्चसम् ॥२०॥ चतुर्भुजं सुन्दराङ्गः सर्वी-भरणभूषितम् । पद्मासनस्थ देवेशं पुण्डरीकनिभेक्षणम् ॥ २१ ॥ रक्तारविन्दसदृशं दिव्यह्स्तपदौन्वतम् । माणिक्यमुकुटोपेतं नीलकुँ झितशीर्षजम् ॥ २२ ॥ श्रीवत्स-कौस्तुभोरस्कं वनमालाविराजितम् । दिव्यचन्दनलिप्ताङ्गं दिव्यपुष्पावतंसकम् ॥२३॥ हारकुण्डलकेयूरनूपुरादिविराजितम् । कटकैरङ्क्रलीयैथ पीतवस्रोण शोभितम् ॥ २४॥ शङ्खचकगदापद्मपाणिनं पुरुषोत्तमम् । वामाङ्को विन्यसेत्तस्य देवीं कमललोचनाम् ॥ २५ ॥ तक्णीं सुक्रमाराङ्गीं सर्वलक्षणशोभिताम् । दुकूलवस्त्रसंवीतां सर्वाभरणभू-षिताम् ॥ २६ ॥ तप्तकाश्चनसंकाशां पीनोन्नतपयोधराम् । रत्नकुण्डलसंयुक्तां नील-कुञ्चितमूर्धेजाम् ॥ २७ ॥ दिन्यचन्दनलिप्ताङ्गी दिन्यपुष्पावतंसकाम् । मातुलिङ्गाः च रक्ताब्जं दर्पणं वरदं तथा ॥२८ ॥ देवीं च विभ्रतीं दोभिश्चिन्तयेदिष्टदां सदा । एवं ध्यात्वाँ ऽर्चयेद्यत्नादच्युतं नित्यमेव हि ॥ २९ ॥ यथा ऽ इत्मनि तथा देवे न्यास-कर्म समाचरेत् । अर्चयेदुपचारैश्च मनसा वा जनार्दनम् ॥ ३० ॥ आवाहनासने पाद्यभैर्घम। चमनीयकम् । स्नानं वस्त्रोपवीते च भूषणं गन्धमेव च ॥ ३१॥ पुष्पं धूपं तथा दीपं नैवेद्यं च मदक्षिणम् । नमस्कारं च ताम्बूलं पुष्पमालां निवेद्येत् ॥ ३२ ॥ नगरकुत्वा(त्य) गुरून्पश्चाज्जपेन्मन्त्र समाहितः । अष्टोत्तरसहस्रं त शत-मष्टीत्तरं तथा ॥ ३३ ॥ ध्यायन्वै मनसा देवं जपेदेकाग्रमानसः । पाङ्गुखोदङ्मुखो वाऽपि समासीनः कुशासने ॥ ३४ ॥ त्रिसंध्यासु जपेदेवं सर्वसिद्धिमवाप्नुयातु ॥ ३५ ॥

१ ख. °यणो महाशब्दो गा° । २ ख मन्त्रार्थेश्व । ३ ख, °दाश्वित° । ४ ख. °कुन्तलशी° । ५ ख. संयुक्तां स° । ६ ख °त्वा परं नित्यमर्चयेदच्युतं द्विज. । य° । ७ ख, °मर्च्यमा° ।

आदावन्ते जपस्यास्य प्राणायामान्समाचरेत् । पूरकः कुम्भको रेच्यः प्राणायामित्व-छक्षणः ॥ ३६ ॥ वामेन पूरयेद्वायु बाह्यं नासा जैपेन्मनुम् । उभाभ्यां धारणं वायोः कुम्भकं समुदाहृतम् ॥ ३७ तद्रेचनं दक्षिणेन रेचनं समुदाहृतम् । पर्याष्ट्रस्या पुन-श्रैवं प्राणायामत्रयं चरेत्ं ॥ ३८ ॥ पूरके कुम्भके चैव रेचके च विशेषतः । अष्टा-विंशतिवारं तु जपेन्मन्त्रं समाहितः ॥ ३९ ॥ उत्तमं मुनिभिः श्रोक्तं प्राणायामं नृपो-त्तम । जपन्द्वादश्चवारं तु मध्यमं तत्प्रकीर्तितम् ॥४०॥ पड्वारं तु कनीयः स्याभिवा-रमधमं स्मृतम् ॥ ४१ ॥ मनसैवार्चयेदेवं पश्चादर्थे विचिन्तयेत् । प्राणायामत्रयं कृत्वा पश्चान्न्यासं समाचरेत् ॥ ४२ ॥ स्नात्वा शुक्काम्बरधरः कृत्वा संध्यादि कर्भ च । धृतोर्ध्वेपुण्ड्देहश्च वित्रकर एव च ॥ ४३ ॥ धृत्वा वद्माक्षमालां च संनिधावासने स्थितः । भूतशुद्धिविधानं च कृत्वा मन्त्रं प्रयोजयेत् ॥ ४४ ॥ अष्टाक्षरस्य मन्त्रस्य गुरुनीरायणः स्मृतः । छन्दश्च देवी गायत्री परमात्मा च देवता ॥ ४५ ॥ ज्ञेयश्चा-ष्टाक्षरो मन्त्रः सर्वपापप्रणाञ्चनः । सर्वदुःखहरः श्रीमान्सर्वकामफलप्रदः ॥ ४६ ॥ सर्वदेवात्मको मन्त्रस्ततो मोक्षप्रदो नृणाम् ॥ ४७॥ ऋचो यजूंषि सामानि तथै-वाऽऽथर्वणानि च । सर्वेमष्टाक्षरान्तःस्थं यचान्यदिष वाङ्गयम् ॥ ४८ ॥ सर्वार्थो वेदगर्भस्थो वेदाश्राष्ट्राक्षरे स्थिताः। अष्टाक्षरस्तु प्रणवे अकारे प्रणवः स्थितः॥४९॥ इइ लौकिकमैश्वर्य स्वर्गीद्यं पारलीकिकम् । कैवल्यं भगवत्त्वं च मन्नोऽयं साधि-ष्याति ॥ ५० ॥ सकुदुचारणाञ्चणां चतुर्वेर्गफलमदम् । स्वरूपं साधनं प्राप्यं ददाति हि समझसा ॥ ५१ ॥ महापापं चातिपापम्रपपापं तथैव च । जपादस्य मनोराञ्च प्रणक्यति न संशयः ॥ ५२ ॥ अश्वमेधसहस्राणि राजसूयशतानि च । सकृद्षष्टाक्षरं जप्तवा लभते नात्र संशयः ॥ ५३ ॥ गवामयुतदानस्य पृथिव्या मण्डलस्य च । कन्याशतसहस्रस्य गजाश्वानां तथैव च !। ५४ ॥ दानस्य यत्फळं नृणां सत्पात्रे रघुँनन्दन । शतवारं मनुं जप्त्वा तत्फलं समवाप्तुयात् ॥५५॥ साथै समुद्रं सन्यासं सर्विच्छन्दोधिदैवतम् । अष्टाक्षरं मनुं जप्त्वा विष्णुसायुच्यमाप्नुयात् ॥ ५६ ॥ पद-त्रयात्मकं मन्त्रं चतुर्थ्या सहितं तथा । स्वरूपसाधनोपेयामिति मत्वा जपेद्बुधः ॥ ५७ ॥ प्रणवेने स्वरूपं स्यात्काधनं मनसा सह । संविभक्त्या चतुध्यीऽत्र पुरु-षार्थी भवेन्मनोः ॥ ५८ ॥ अकारं चाप्युकारं च मकारं चेति तस्वतः । तान्येकथा समभवत्तदोमित्येतदुच्यते ॥ ५९ ॥ तस्मादोमिति विक्नेयः प्रणवः साक्षरान्वितः ।

१ ख. जपन्म । २ ख कमात् । ३ ख °पापं विद्यते वोपपातकम् । ज । ४ ख. नृपनन्दन । ५ क. °न सर्वेक् १६ ख तथा । ७ क. °वेन्मुने । अ १।८ ख °रात्मकः । वे १९ क. °त. पश्चिवंशाक्षरः साक्षा । उ° ।

वेदत्रयात्मकं द्वेयं भूभेवः स्वरितीति वै ॥ ६० ॥ अकारस्तु भवेद्विष्णुस्तदृग्वेद छदा-हुर्तै:। जकारस्तु भवेछक्ष्मीर्यजुर्वेदात्मको महान् ॥६१॥ मकारस्तु भवेज्जीवस्तयोदीस खदाहृतः । पश्चविंशाक्षरः साक्षात्सामवेदस्वरूपवान् ॥ ६२ ॥ पश्चविंशोऽयं पुरुषः पश्चविंश आत्मेति श्वीतः। आत्मा च पश्चविंशः स्यादितिं तं मानसं समरेत ॥६३॥ इत्यौपनिषदं हार्थ विदित्वा र्वं निवेदयेत । अवधारणमन्ये त मध्यमाणै वदन्ति हि ॥ ६४ ॥ नदेवाभिस्तद्वाग्रस्तत्सूर्यस्तॅदपि चन्द्रमाः । ईत्यवधारणश्चतेरेवमेवोपवृंहितम् ॥ ६५ ॥ ऊ( ॐ )कारेणैव श्रीशब्दः शोच्यते मुनिसत्तमेः । न्यायेन गुणशब्दस्त तस्येव श्रीपतेर्वश्वः ॥६६॥ श्रीरस्येशाना जगतो विष्णुपत्नीति वै श्रुतिः। कल्याः णगुणसिद्धिस्तु लक्ष्मीभर्तुत्र नेतरा ॥ ६७ ॥ सामानाधिकरण्यत्वात्कारणत्वं तर्दो-च्यते । अकार ऐव सर्वेषामक्षराणां हि कारणम् । अकारो वै सर्वा वागित्यादि श्रु-तिवचस्तथा ॥ ६८ ॥ स्पर्शोष्मभिन्येज्यमानो नाना बहुविघोऽभवत् । कारणत्वं तथैवास्य विष्णोर्वे जगतां 'पते: ॥ ६९ ॥ तस्मात्स्रष्टा चे हर्ता च धाता च जगतां इरि:। रक्षिता जीवलोकस्य गुणवानेव सर्वगः॥ ७० ॥ अनन्या विष्णुना लक्ष्मी-र्मास्करेण प्रभा यथा । छक्ष्मीमनु( न )पगामिनीमिति श्रुतिवची महत् ॥ ७१ ॥ तस्पादकारो वै बिष्णुः श्रीश धैव जगत्पतिः । लक्ष्मीपतित्वं तस्यैव नान्यस्योति सुनिश्चितम् ॥ ७२ ॥ नित्यैवैषा जगन्माता हरेः श्रीरनपायिनी । यथा सर्वगतो विष्णुस्तथैवेषा जगन्मयी ॥ ७३ ॥ तस्मादकारो वै विष्णुरुक्षिमीभर्ता जगत्पतिः । तस्मिश्रतुर्थी छुप्तत्वाभिपद्स्य च संग्रहः ॥ ७४ ॥ अकारतथमां तस्माचीतुँध्वी संग्र-हेण तु । तथ श्रुतिविरोध( रुद्ध )त्वाक युक्तमिति चोदितम् ॥ ७५ ॥ महसे ब्रह्मणे स्वा वै ओमित्यात्मानं युक्तीत । परस्य चाऽऽत्मनां तस्माद्भेदस्तत्र सुनिश्चितः , ७६॥ स्वमस्माकं तपस्यैव अस्युक्तमिति पार्थिव् १)। ती शाश्वतौ विषचितावियन्ताविति वै तथा ॥ ७७ ॥ धृँहीष्व दया भैंगिचात्मा स विश्वभृत् (१) । असावमत्यों मत्येन नैयेनेत्येव योनिता ॥ ७८ ॥ इत्यादिश्चतयो भेदं वदन्ति परजीवयोः ॥ ७९ ॥

१ स. श्रुते: 1 र स. °ति समाऽऽत्मानं सं° । १ क. इत्युदाहृतमर्थे । ४ क स्वां। ५ क. °स्तहु च । ६ स. °इत्येनं घा । ७ स. °णसिद्धिस्तु। ८ स विरो । श्री । ९ क तथोष्य । १० क. एव। १९ क. पति: । त । १२ स. च दाता च विधाता क । १२ क. एवं। १४ स. °थींयुक्तत्वा । १५ स. वुद्धां संप्रद्वं च तु । १६ क. पार्थिव। १७ स. ग्रुमि (भणी)व्व। १८ स. प्रागेव वाऽऽत्मानवि । १९ स. असोयमस्वां। २० क. °न येनेत्येव सर्थो । न। । इ ।

्दास्यमेवाऽऽत्मनां विष्णोः स्वरूपं परमात्मनः । साम्यं छक्ष्मीपतेः शोक्तं देवादीनां तथाऽऽत्मनाम् ॥ ८० ॥ अनन्यर्शेषरूपा वै जीवास्तस्य जगत्पतेः । दास्यं स्वरूपं ्सर्वेषामात्मनां सततं हरेः ॥ ८१ ॥ भगवच्छेषमात्मानमन्यथा यः प्रपद्यते । स एव हि महापापी चाण्डालः स्यान संशयः ॥ ८२ ॥ तस्मान्मकारवाच्योऽसौ पृश्वविशा-त्मकः पुमान् । अकारवाच्यस्येशस्य दाँस्यमेव विधीयते ॥ ८३ ॥ अतुज्ञानाश्रयो नित्यो निर्विकारोऽव्ययः सदा । देहेन्द्रियात्परो ज्ञाता कर्ता भोक्ता सन्।तनः ॥८४॥ मकारवाच्यो जीवोऽसौ दास एव हि सर्वदा । श्रीशस्याकारवाच्यस्य विष्णोरस्य जगत्पतेः ॥ ८५ ॥ स्वस्वामिनोरुकारेण ह्यवधारणमुच्यते । स जीवः स्यौदतः स्वामी सर्वदा नृपसत्तम । अनयोर्नान्यथेत्युक्तमुकारेण महार्षिभिः ॥ ८६ म्। इत्येवं प्रणवस्यार्थं प्रणवस्य पदस्य तु । आत्मनश्च स्वरूपत्वाद्विजे(ज्ञे)यमृषिसत्तमैः॥ ८७ ॥ , सर्वेषामेव मन्त्रोणां कारणं प्रणवः स्मृतः । तस्माद्वचाहृतयो जातास्ताभ्यो वेदत्र्यं तथा ॥ ८८ ॥ भूरित्येव हि ऋग्वेदो सुर्वं इति यज्जस्तथा । स्वरिति सामवेदः स्या-ेत्प्रणवो भूर्भुवः सुवः ॥ ८९ ॥ भूर्विष्णुश्च तथा लक्ष्मीर्भ्यव इत्यभिषीयते । तयीः स्वरिति जीवरतु सुव इत्यभिधीयते ॥ ९० ॥ अग्निर्वायुस्तथा सूर्यस्तें भ्य एव हि जित्तरे । य एता व्याहृतीहुत्वा सर्वे वेदं जहोति वै ॥ ९१ ॥ प्रसङ्गाँतकथितं चूंदं मन्त्रशेषमुदीर्थते । अस्वातन्त्र्यात्तु जीवानामधीनं परमात्मनः ॥ ९२ ॥ नम्स् प्री-च्यते तस्मिन्नहंताममतो ज्झितम् । स्वरूपादि त्रिवर्गस्य संसिद्धिनैमसैव हि ॥ ९३ ॥ नमसा रहितं सर्वे विफलं परिकीर्तितम् । नमसैव हि संसिद्धिभवेदत्र न संश्चयः ा। ९४ ॥ पुरतः पृष्ठतश्चेव पार्श्वतश्च विशेषतः । नमसैवेक्ष्यते राजंस्त्रिवर्गः सर्वदेहि-नाम् ॥ ९५ ॥ मकारेण स्वैतन्त्रः स्यान्त्रैकारस्तन्त्रिषिध्यति । तस्माच नम इत्यंत्र स्वातन्त्र्यमपनोदित ॥ ९६ ॥ द्व्यक्षरस्तु भवेनमृत्युस्त्र्यक्षरस्तु हि शाश्वतम् । ममेति द्वचक्षरं मृत्युर्न ममेति हि शाश्वतम् ॥ ९७ ॥ न ममोति हि सर्वत्र स्वातन्त्र्यरहित।य वै । युज्यते मुनिभिः सम्यक्सर्वकर्मसु पार्थिव ॥ ९८ ॥ तस्मात्तु नमसा युक्ताः सर्वे मन्त्राश्च पार्थिव । सर्वसिद्धिपदा नृणा भवन्त्यत्र न संश्चयः ॥ ९९ ॥ नमसा रहिता ये हि न तु मुक्तिशदा नृणाम्। तस्मानु नमसैवैषां पा(प)रतन्त्रय(नत्र)त्वमीशितुः॥१००॥

१ क. °६मीवरप्रो°। २ क. °दोषारू°। १ ख. दास एवाामिधी°। ४ क स्याद्धरिः स्वा°। ५ क. °न्नाणामाद्यस्तु प्र°। ६ ख. °वरिति। ७ ख. °इगात्महितं। ८ रा. तस्मान्न°। ९ ख. °तोऽपि तं । १० ख. °ने तु से °। ११ ख. °तक्षावदो °। १२ क. स्वतन्त्रस्य नका । १३ ख. °त्ररकस्त °।

पारतन्त्रयाल्लभेतिसद्धं स्वातन्त्रयान्नाशमेष्यति ॥ १०१ ॥ दास्यमेव हि जीवानां मौच्यते नमसेव तु । नमसा रहितं छोके किंचिदत्र न विद्यते ॥ १०२ ॥ नमो दे-वेश्यो नेम इति एषामीशे तथा मैनः । हतं चिदेनो नमसा आविवाकांते वै श्रातिः ॥१०३॥ क्षेयैरकारः संप्रोक्तो नकारस्तं निषिध्यति । तस्मान्तु नर इत्यत्र नित्यत्वेनोः च्यते जनः ॥ १०४॥ नारा इति समूहत्वे वा(व)हुल्य(छ)त्वाज्जनस्य च । तेषामयन-मार्वोसस्तेन नारायणः स्मृतः ॥१०५॥ महाभूतान्यहंकारो महद्व्यक्तमेव च । अण्डं सदन्तर्गता ये लोकाः सर्वे चतुर्देश। चतुर्विधशरीराणि कालः कर्मेति वै जगत्॥१०६॥ भवाहरूणैवैषा नारत्वेनोच्यते बुधैः। तेषामापि निवासत्वासारायण इतीरितः॥१०७॥ अन्तर्विहिश्र जगतो धार्ता व्याप्ता सनातनः । स्रष्टा नियन्ता शरणं विधाता विश्व-भावनः ॥ १०८ ॥ माता पिता सखा भ्राता निवासश्च सुहृद्गतिः । योऽसौ श्रियः श्रीः परमस्तेन नारायणः स्मृतः ॥ १०९ ॥ नराणां सर्वजगतामयनं श्वरणं हरिः । 'तस्मानारायण इति मुनिभिः संवकीत्यते ॥ ११०॥ सर्वेषु देशकालेषु सर्वावस्थासु सर्वदा । तस्यैव किंकरोऽस्मीति चतुर्घा परमात्मनः ॥ १११ ॥ भगवत्परिचर्यैव जीवानां फलमुच्यते । तद्विना किं शरीरेण यातनाऽस्य जनस्य तु ॥ ११२ ॥ य-सिमञ्जारीरे जीवाना न दास्यं परमात्मनः । तदेव निरयं घोक्तं सर्वेदुःखफल्लं भवेत ॥ ११३ ॥ दास्यमेव फलं विष्णोदीस्यमेव परं सुखम् । दास्यमेव हरेर्मीक्षं दास्य-मैंव परं तपः ॥ ११४॥ ब्रह्माद्याः सकला देवा वसिष्ठाचा महर्षयः। काङ्कन्तः परमं दास्यं विष्णोरेव यजन्ति तम् ॥११५॥ तस्माचतुर्ध्या मन्त्रस्य प्रधानं दास्यग्रुच्यते । न दास्यद्वत्तिर्जीवानां नाशहेतुः परस्य हि ॥ ११६ ॥ इत्थं संचिन्त्य मन्त्रार्थं जपे-न्मन्त्रमतन्द्रितः । अविदित्वा मनोर्थं जपेत्वयतमानसः ॥ ११७ ॥ नै सिार्द्ध समवाझोति स्वरूपं च न विन्द्तिं ॥ ११८ ॥ सन्यासं च समुद्रं च शक्त्यृषिच्छ-न्दोधिदैवतम् । सीर्थं सयज्ञं सध्यानं मन्त्रमेव प्रपूजयेत् ॥ ११९ ॥ नारार्थेणर्षिणी-यत्री देवी छन्दोऽधिदेवताः । परमात्मा चैं लक्ष्मीशो विष्णुरेवाच्युतो हरिः ॥१२०॥ मणवस्तु भवेद्वीजं चतुर्थी शक्ति रूच्यते । ऋद्धोत्का( लका )य महोल्काय वीरी-रकाय तथैव च ॥ १२१ ॥

१ क. न सम इ° १२ क. मतः । दत्तं चिदेतु न° । ३ ख °वाक्येति । ४ क. क्षेपर° । ५ क. वैषां ना° । ५ क ग °मयनवासः स्यात्रा° । ८ ख °ता स च स° । ९ ख मृतः भावनः । १० ख. योनी श्रि° । ११ ख. न संसिद्धिम° । १२ ख. विष्णूरुकाय । १३ ख. सार्धं नय° । १४ ख °यणार्षं गाय° । १५ क. स । १६ ख. विष्णूरुकाय ।

जैल्काय सहस्रोल्काय पश्चार्ङ्गी न्यास उच्यते । हृन्यूध्नीश्च किखायां च कर्वचे नेत्रयोन्धिसत् ॥ १२२ ॥ पश्चाङ्गं न्यासिनत्युक्तं सर्वेमन्नेषु वैष्णवैः । पदत्रयेषु कुर्वीत पडझं तु यथाक्रमम् ॥ १२३ ॥ मूध्न्यीनने च हृद्ये भुजयोर्जघने तथा । पृष्ठे च जान्वोः पदयोर्भन्न।णीनि यथा न्यसेत् । अष्टाक्षराण्यष्टदिश्च क्रमेण तदन-न्तरम् ॥ १२४ ॥ नासिकायां तथाऽक्ष्णोश्र श्रोत्रयोरानने तथा । कण्ठे च स्तनयो-नीभौ गुह्ये च तदनन्तरम् ॥ १२५ ॥ अचकाय विचक्राय सचकाय तथैव च । ज्वालांचक्राय त्रेलोक्यासुररक्षान्तकाय च ॥ १२६ ॥ आधारकालचक्राय दश्च-दिक्षु यथाक्रमम् । स्वाहान्त प्रणवाद्यन्तं न्यसेचकाणि वैष्णवः ॥ १२७ ॥ एवं न्यासाविधि कृत्वा पश्चाद्ध्यानं समाचरेत् । हृदये प्रतिमायां वा जले सवितृमण्डले ॥ १२८ ॥ बह्वी च स्थिण्डिले वाऽपि चिन्तयेद्विष्णुमन्ययम् । बालार्ककोटिसंकाशं पीतवस्त्रं चतुर्भुजम् ॥ १२९ ॥ पद्मपत्रविशालाक्षं सर्वीभरणभूषितम् । शेंद्धं चक्रं गदं पद्मं चतुर्दीर्भिर्धृतं तथा ॥ १३० ॥ श्रीभूभिसहितं देवमासीनं परमासने । तत्र चाऽऽधारशक्तयादौँर्धर्मादौः सूरिभिवृतैः ॥ १३१ ॥ दिव्यरत्नमये पीढे पङ्कजेऽष्ट-दल्ले शुभे । तत्काणिकोपरितले तप्तकाञ्चनसनिभे ॥ १३२ ॥ देवीभ्यां सहितं तस्मि-न्नासीनं पङ्कजासने । चिन्तयेद्दक्षिणे पार्श्वे छक्ष्मीं काश्चनसंनिभाम् ॥ १३३ ॥ पबाइस्तां विशालाक्षीं दुकूलवसनां शुभाम् । वामे दुवीदलक्यामां विचित्राम्बरभूषि-ताम् ॥ १३४ ॥ चिन्तयेद्धरणीं देवीं नीलोत्पलघरां शुभाम् । माहिष्य( महिषी )श्र दलाग्रेषु चिन्तयेद्भतचामराम्(:) ॥ १३५ ॥ एवं ध्यात्वा हरिं नित्यं जपेत्प-यतमानसः । स्त्रीत्वा शुक्काम्बरधरः कृतकृत्यो यथाविधि ॥१३६॥ घृतोर्ध्वपुण्ड्देहश्र पवित्रकर एव च । शुन्धः कृष्णाजिनासीनः प्राणायामी च न्यासकृत् ॥ १३७ ॥ \*पाङ्गुखोदङ्गुखो वाऽपि देवरयाभिमुखोऽपि वा।पाणायामत्रयं कृत्वा पश्चान्न्यासं समाचरेत् ॥ १२८ ॥ शङ्कचक्रगटापद्मशाङ्गीखर्गान्यनुक्रभात् । तार्श्ये च वनमालां च मुद्रा अष्ट प्रपूजयेत् ॥ १३९ ॥ पश्चाद्धचात्वा जगन्नाथं मर्नसैवार्चयेद्विभुम् । गन्ध-पुष्पादि सकलं मन्नेणैव निवेदयेत ॥ १४० ॥

## \* एतद्वचनं न विद्यते ख पुस्तके।

१ ख. जाल्काय । २ क 'श्राड्गन्यास । ३ ख °वचो ने °। ४ ख ° हा महासुचकाय त्रेलोक्याय तदन्तरम् । आ °। ५ क शड्खचकगदापदाश्चतुर्भिदोभिरेव च । धृतं श्रीभूमिसहितमा । ६ ख. भिर्धृतैः । ७ ख भू। महिष्यष्टद °। ८ ख स्नात । ९ क भृत्वोर्ध्व । १० क विसा वा ।

अनेनाभ्यचितो विष्णुः प्रीतो भवति तस्क्षणात् । अयुतं वा सहस्रं वा त्रिसंध्यासु जपेन्मनुम् ॥१४१॥ विष्णोः समानरूपेण शाश्वतं पदमाप्नुयात् ॥१४२॥ आयुष्कामी जपेश्वित्यं षण्मासं विजितेन्द्रियः । अयुतं तु जपेन्मस्रं सहस्रं जुहुयाद्धृतम् । आयु-निरामयं सम्यग्भवेद्वर्षशताधिकम् ॥ १४३ ॥ विद्याकामी जपद्वर्षे त्रिसंध्यास्वयुतं मनुम्। जुहुयाद्विमलैः पुष्पैः सहस्त्रं संयतेन्द्रियः। अष्टादशानां विद्यानां भवेन्द्याससमो द्विजः ॥ १४४ ॥ विवाहार्थीं जपेन्नित्यमेवं वर्षचतुष्ट्यम् । लाजहोर्मी सहस्रं तु छभेत्कन्यां सुशोभिताम् ॥ १४५ ॥ संपत्कामी जपेन्नित्यं व्ययुतं वतसरत्रयम् । पद्मैर्वा पद्मपंत्रेवी तथा होमी श्रियं लभेत्॥ १४६ ॥ भूकामी तु जपेनित्यं वत्सरं विजितेन्द्रियः । दूर्वाभिर्जुहुयात्तद्र्छभेद्भिमिभीष्सिताम् ॥ १४७ ॥ राज्यकाभी जपे-क्तित्यं पर्डंब्दमयुतं तु वा । सहस्रं जुहुयात्रित्यं पायसं घृतमिश्रितम् ॥ १४८ ॥ चक्रवर्ती अवेत्सद्यः पद्माभर्तुः प्रसादतः ॥ १४९ ॥ द्वादशाब्दं जपेदेवं सततं विजि-तें निद्रयः। आज्यहोमी त यो नित्यमिन्द्रत्वं स्रभते नरः॥ १५०॥ स्रशं जपेच यो नित्यं त्रिंशद्वर्षे जितेन्द्रियः । ब्रह्मत्वं वा शिवत्वं वा समाप्तोति न संशयः ॥ १५१॥ यावज्जीवं तु यो नित्यमयुतं सुसमाहितः । सहस्रं वा शतं वाऽपि होतन्यं वाह्मिण्डले ॥ १५२ ॥ आज्येन चरुणा वाऽपि तिलैवी शर्करान्वितैः। पद्मैवी बिल्वपत्रैश्र समिद्भिः पिप्पलस्य वा ॥ १५३ ॥ कोमलैस्तुलसीपत्रैरर्चियत्वा सनातनम् । अनन्त-विद्गेशाना क्षिप्रमन्यतमो भवेत् ॥ १५४॥ किमत्र बहुनोक्तेन सर्वसिद्धिपदो नृणाम्। श्रीमदृष्टाक्षरो मन्त्रो नित्यं पियतमो हरेः ॥ १५५ ॥ आसीनो वा शयानो वा तिष्ठन्वा यत्र क्रुत्रचित् । जपेद्रष्टाक्षरं मन्त्रं तस्य विष्णुः मसीदाति॥१५६॥स स्नातः सर्वतीर्थेषु सर्वयंत्रेषु दीक्षितः। अभितः सर्वदेवानां यो जपेत्सततं मनुम् ॥१५७॥ ब्रह्मन्नो वा कृतघ्नो वा महापापयुतोऽपि वा । अष्टाक्षरस्य जप्तारं ईंष्ट्रा पापैर्विमुच्यते॥१५८॥ अष्टा-क्षरस्य जप्तारो यथा भागवतोत्तमाः । पुनन्ति सकलं लोकं सदेवासुरमानुषम् ॥१५९॥ अष्टाक्षरस्य जप्तारं प्रणमेद्यस्तु भाक्तितः । सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुळोके महीयते ॥१६०॥ अचिन्त्यमेतन्माहात्म्यं मनोरस्य जगत्पतेः। न हि चक्तुं मया शक्यं ब्रह्मादित्रि-देशैरपि ॥ १६१ ॥ अथ वक्ष्यामि माहात्म्यं द्वादशार्णस्य पार्थिव । यस्योचारणमा-त्रेण द्वादशाब्दफरूं लभेत् ॥ १६२ ॥

१ क. विष्णुस्ततः श्रीतो भविष्यति । अ° । २ ख. ° यं संपद्भवे "। ३ क "पेन्मन्त्रं त्रि" । ४ ख. "सं निय"। ५ क. "मी लभेरकन्या जप्ता साहस्रसंख्यया। रा"। ६ ख, "डब्दं व्ययुतं तथा। स"। ७ ख, भात्महो° । ८ ख इष्ट्या पापैः प्रसु° ।

नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय शार्ङ्गिणे। प्रणवेन समायुक्तं द्वादशाणी मनुं जपेतु॥१६३॥ पूर्ववत्प्रणवस्यार्थ(थ)नमसश्च महामनोः । ऐश्वर्य च तथा वीर्य तेजः शाकिरनुत्तमा ॥१६४॥ ज्ञानं वर्छ यदेतेषां पण्णां भर्गं इती।रितः। एभिर्गुणैः[प्र]पूर्णो यो स एव भग-वान्हरिः॥ १६५ ॥ नित्या च या भगवती शोच्यते मुनिसत्तमैः। ऐश्वर्यरूपा सा देवी सुभगा कमळाळ्या।।१६६।। ईश्वरी सर्वजगतां विष्णुपत्नी सनातनी।तस्याः पतित्वा-द्धीशस्य भगवानिति चोच्यते ॥१६७॥तस्मातु भगवाञ्श्रीमानेकार्थो मुनिभिः स्मृतः। भगवानिति शब्दोऽयं तथा पुरुष इत्यपि ॥ १६८ ॥ निरुपाधौ च वर्तेत वासुदेवेऽ-खिलात्मान । वक्ष्यन्ति केचिद्धगवाञ्ज्ञानवानिति सत्तमाः ॥१६९॥ तद्वासुदेवेनोक्तं स्यात्सामान्यत्वात्ततोऽन्यथा । तस्मात्कल्याणगुणवाञ्श्रीमान्योऽसौ ॥१७०॥ स एव भगवान्विष्णुर्वासुदेवः सनातनः। भगवते श्रीमते चेत्येकार्थे पोच्यते बुधै: ॥१७१॥ गुणवान्भगवानेव स्टष्टिंस्थितिविनाशकृत् । द्वौ द्वौ गुणाविष्ठाय सँगींद्या( च )मकरोत्पभुः ॥ १७२ ॥ प्रद्यम्नश्रानिरुद्धश्र संकर्षण इतीरितः । भग-वान्वासुदेवोऽसौ सृष्ट्रचाद्यमकरोत्स्वयम् ॥१७३॥ ऐर्श्वर्यवीर्यवान्सर्गे प्रद्युमनः पर्यपद्यत । तेजः शक्तिं समाविश्य अनिरुद्धो ह्यपालयत् ॥ १७४ ॥ बलज्ञाने तथौ द्वे तु संक-र्षणो हाधिष्ठितः । अकरोद्भगवानेव संहारं जीतोऽस्य तु ॥ १७५ ॥ एवं षद्गुणपूर्णत्वात्पतित्वादापि च श्रियः । सगीदेः कारणत्वाच भगवानिति चोच्यते ॥ १७६ ॥ सर्वत्रासौ समैत्वं च वसत्यत्र च वै यतः । ततः स वासुद्वेति विद्वाद्धिः परिपठचते ॥ १७७ ॥ चतुर्थी पूर्ववाद्विद्यात्कैङ्कर्यार्थं महात्मनः । एवं ज्ञात्वा मनोर्थं द्वादशार्णस्य चिक्रणः ॥ १७८ ॥ संसिद्धि परमामोति सम्यगावर्त्य चेतसा । गत्वा गत्वा निवर्तन्ते सर्वऋतुफलैरिप ।। १७९ ॥ तद्गत्वा न निवर्तन्ते द्वादशक्षारिचन्तकाः। द्वादशाणी सकुज्जप्त्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ १८० ॥ ब्रह्मइत्यादिपापानि तत्संसर्ग-कृतानि च । द्वादशार्णमनुर्जप्तुर्दहत्थित्रिरिवेन्धनम् ॥१८१॥ सर्वसौभाग्यसुखदं पुत्रपौत्रादिष्टाद्धिदम् । सर्वेकामप्रदं नृणामायुरारोग्यवर्धनम् ॥ १८२ ॥ देवत्वममरे-श्रत्वं शिवंत्वं ब्रह्मतां तथा । द्वादशार्णमनुं जप्त्वा समामोति न संशयः ॥ १८३॥ दुराचारोऽपि सर्वाशी कृतन्नो नास्तिकोऽपि वा । द्वादशार्णमनुं जप्त्वा विष्णुसायुज्य-माप्तुयात् ॥ १८४ ॥

१ ख. नित्यं। २ ख "स्यार्घन"। ३ ख. "गनदीरि"। ४ ख. "गै. पूर्वनाक्ये स। ५ क. "त्वाच्छ्री-श"। ६ क. "ष्टिसंहाररक्षकः। द्वी द्वी गु"। ७ ख सर्वाद्यम"। ८ क "श्वर्य वी"। ९ क "म्न प्रपद्यते। ते"। १० क. "था तौ संस्कृषण अधि"। ११ ख. "गत पुन.। ए"। १२ ख. "मस्तं च। १३ क. "द्वियां केड्क"। १४ ख. "दिवर्धनम्। १५ "वज्रह्मत्वमेव च। द्वा"।

प्रजापतिः कश्यपश्च मनुः स्वायंभुवस्तथा । सप्तर्षयो ध्रुवश्चेते ऋषयस्तस्य कीर्दिताः ॥ १८५ ॥ वसिष्ठः कश्यपोऽत्रिश्च विश्वामित्रश्च गौतमः । जमद्ग्निर्भरद्वाज एते सप्त महर्षयः ॥ १८६ ॥ भगवान्वासुदेवो वै देवताऽस्य प्रकीर्तिता । छन्दश्च परमा देवी गायत्री समुदाहता॥ १८७ \* तस्यापि मणवो बीजमैश्वर्य शक्ति रूच्यते। चतुर्थी-रा(मा)हुरन्ये तु शक्तिबीनं तथा मनोः।।१८८॥ ऐश्वर्यं पदमेवात्र मोच्यते मुनिसत्तमैः ॥१८९॥ पदैश्रतुर्भिद्दीदश्वभिरक्षरैरन्वितो मनुः । साधकानां सदा राजन्कामधेनुरिती-रितः ॥१९०॥ दश्राङ्गुलीषु तलयोद्दादशाणानि विन्यसेत्। पदैश्रतुर्भिरङ्गेषु विन्यसे-त्तदनन्तरम् ॥ १९१॥ चतुरङ्गेषु विन्यस्य मन्त्रेणोत्तरयोर्द्वयोः । मूध्न्यस्यिनत्रयोः नीसाकर्णयोर्भ्रुजयोस्तथा ॥ १९२ ॥ हृदि कुक्षौ तथा गुह्रे ऊर्वोजीन्वोश्र पादयोः। मन्त्राणीनि तु विन्यस्य क्रवेणैव नृपोत्तम ॥ १९३॥ अचकाय विचक्राय सुचकाय तथैव च । तथा त्रैलोक्यचक्राय महाचकाय वै तथा ॥ १९४ ॥ असुरान्तकचक्राय स्वाहान्तं प्रणवादिकम् । हृद्यादिषडङ्गेषु यथाशास्त्रं प्रयोजयेत् ॥ १९५॥ श्लीराब्धौ शेषपर्रे क्ट्रें समासीनं श्रिया सह । नीलजीमृतसंकाशं त्मकाञ्चनभूषणम् ॥ १९६॥ पीताम्बर्धरं देवं रक्ताब्जदललोचनम् । [ + दीर्घेश्वतुर्भिदीभिश्च सर्वाभरणभूषितैः ॥ १९७॥ शङ्कचत्रगदाशाङ्गीन्बिश्चाणं परमेश्वरम् । नानाकुसुमसंबद्धनीलकुन्तल-शीर्षजम् ॥ १९८ ॥ श्रीवत्सकौस्तुभोरस्कं वनमालाविभूषितम् । समाश्लिष्टं श्रिया देन्या पद्मया पद्महस्तया ] ॥ १९९ ॥ स्तूयमानं विमानस्थैदेवगन्धर्विकंनरैः । x म्रुनिभिः सनकाद्येश्र सेवितं च सुर्पिभिः ॥ २०० ॥ एवं ध्यात्वा हरिं नित्यं जपेन्मन्त्रं समाहितः । अर्चियत्वा हृषीकेशं सुगन्धकुसुमैः सदा ।। २०१ ॥ शाल-ग्रामादिषु स्थानेष्वाच्ये मन्त्रं जपेद्बुधः । जैप्त्वा द्वादशसाहस्रं यावज्जीवं सँमाहितः ।।२०२॥ [ = वैष्णवं पदमामोति पुनराष्ट्रत्तिवर्जितम् । आयुष्कामी जपेत्रित्यं वत्सरं विजिन्तेद्रियः ॥ २०३ ॥ संख्या द्वादशसाहस्रं होमं तिलसहस्रकम् । लभेताऽऽयुः शतसमा दुःखरोगविवर्जितम् ॥ २०४॥ विवाहकामी षण्मासं जपेश्वित्यं जितेन्द्रियः। आज्यहोभी सहस्रं तु लभेत्कन्यां सुलक्षणाम् ] ॥ २०५॥ संपत्कामी जपेश्वित्यं वत्सरं तु सहस्रतः । साज्येश त्रीहिभिर्द्वत्वा सहस्रं श्रियमाप्तुयात् ॥२०६॥ राज्य-पिन्द्रव्दं वाऽपि शिवत्वं ब्रह्मतामपि । बहुकालं बिल्वपेत्रैः कमलैवेर्ग जपेन्मसुम्। जुहुयाच जपेनित्यं तत्तत्पाप्नोत्यसंश्वयम् ॥ २०७॥

<sup>\*</sup> इत आरभ्य अक्षौरिन्वतो मनुरित्यन्तप्रन्यः ख पुस्तके न । + एतिवहनान्तर्गतप्रन्यः क. पुस्तके न विद्यते । × एतदर्ध न क पुस्तके ।= एतचिहनान्तर्गतप्रन्थो न विद्यते क पुस्तके ।

१ क. "य स्वा"। २ ख "नेष्वर्च्यमानं ज"। ३ ख जिप्तिया द"। ४ क. समाचरेत् । ५ क. वीं जितेन्द्रियः । हुत्वा कालमपेतयं त(कमलापतये घ)नमाप्ताति मानव । द्वा ।

यं यं कामयते चित्ते तत्र तत्र नृपोत्तम । जुहुयान्मालतीपुष्पैरसुतं विजितेन्द्रियः ॥ २०८ ॥ तां तां सिद्धिमव। झोति पदं चाऽऽप्नोति वैष्णवम् ॥ २०९ ॥ द्वादशार्णेन मनुना पक्षे पक्षे नृपोत्तम । द्वादक्यां पूजयेद्विष्णुं कोमलैक्तुलसीदलैः ॥ २१०॥ विष्णुतुल्यवपुः श्रीमान्मोदते परमे पदे । द्वादशार्णमनोरेवं विधानं शोच्यते नृष ॥ २११ ॥ अथ ते संशवक्ष्यामि षडक्षरमनोरिदम् । विधानं सर्वफलदं जन्ममृत्यु-निकुन्तनम् ॥ २१२ ॥ ॐ नमो विष्णवे चेति षडक्षरम्रुद्।हृतम् । पूर्ववत्प्रणवस्यार्थ नमःशब्द खदाहृतः ॥ २१३ ॥ व्याप्तत्वाच्द्यापकत्वाच विष्णुरित्यभिधीयते। सदैक-रूपरूपत्वात्सर्वात्मत्वाद्विश्चत्वतः ॥ २१४ ॥ अनामयत्वै।च्छ्रीश्चत्वाद्वर्भेस्तित्वाद् घृणित्वतः । यथेष्टफलदातृत्वाद्विष्णुरित्यभिधीयते ॥ २१५ ॥ णकारो बलमि मित्युक्तः षकारः पाण उच्यते । तयोस्तु संगतिर्यत्र तथाऽऽत्मेत्युच्यते श्रुतिः॥२१६॥ तस्माण्णकारषकारानुसंहितमु (मनु)त्तमम् । समाणं सबकं वेदसंहितामुत्तमां तु यः ॥२१७॥ तस्यैवाऽऽयुषामित्युक्तं नेतरस्यैवं तच्छूर्तः। एतदेव हि विद्वांसो वेस्यन्ते ये मह-र्षयः एवं वक्ष्यामहे किंतु किम्रुत व्याख्यामहे वयम् (१)॥२१८॥ इसौ णकारपकारा-वसुसंहितमेव तत् । तदेव विष्णुः कृष्णोति जिष्णुरित्यभिधीयते ॥ २१९ ॥ विष्णवे नम इत्येष मन्त्रः सर्वफलपदः । ऐश्वर्ये तु विकारः स्यात्तार्दात्म्याण्णद्वय समृतम् ॥२२०॥ ऐश्वर्य द्वर्यंबीजं स्याद्विष्णुमन्त्रमनुत्तमम् । तत्वेंडर्णे विधानेन केवलं हि जपे-महि ॥ २२१ ॥ इत्युक्त्वा मुनयः सर्वे वेदवेदीङ्गःपारगाः । परित्य ज्येतरं धर्भ तदे-कञ्चरणं गताः ।। २२२ ।। एवं महामनुं जप्त्वा विधानेनाच्युतं गताः । तस्मादेव महामन्त्रं सर्वसिद्धिपदं नृप ॥ २२३ ॥ सकृदुक्षारणेनास्य हरिस्तत्र पसीदति । अह्याद्याः सनकाद्याश्च मुनयश्च जपन्ति हि ॥ २२४ ॥ छन्दस्तु तस्य गायत्री देवता विष्णुरच्युतः । स्यादों बीजं नमः शक्तिर्मनोरस्य प्रकीर्तितम् ॥ २२५ ॥ त्रिभिः पदै: षडङ्गेषु यथासं रूपं सुविन्यसेत् । अङ्गुली व्विप चाङ्गेषु मन्त्राणीनि यथाक-मात् ॥ २२६ ॥ मूध्न्यिस्ये हृद्ये बाह्नोः पृष्ठे गुह्ये यथाऋमम् । विन्यस्य चऋन्यासं च पश्चार्द्धं नं सुखासने ॥ २२७॥ मणवेनोन्मुलीकृत्य हृत्पङ्कजमधोम्रुखम् । विकैनि शयेच मन्त्रेण विमलं तैत्सकेसरम् ॥ २२८॥ तश्योपरि च वह्वचर्कसोमविम्बानि चिन्तयेत्। तत्र रत्नमयं पीठं तन्मध्येऽष्टदलाम्बुजम् ॥ २२९ ॥ तस्मिन्कोटिशशा

१ ख द्विजोत्तमा । २ क "रमुदाहृतम् । ३ ख "त्वादीश" । ४ ख "मस्तत्वा" । ५ ख तदात्मे-स्युच्यते धृति. । ६ ख "लं देवसं" । ७ ख. "व च श्रुते । ८ क "च्छ्रुति । ए" । ९ क वीक्यन्ते । १० ख. "मेति यत् । ११ क "यवीतं स्या" । १२ ख "हर्णिव" । १३ ख "दान्तपा" । १४ ख "देत. नमहा" । १५ ख. "ध्यानेषु तन्मयम् । प्र"। १६ ख. "कासये" । १७ ख. तस्य के"।

ङ्काभं सर्वे छक्षण छितम् । चतुर्भुजं सुन्दराङ्गः युवानं पद्म छोचनम् ॥ २३० ॥ कोटिकन्दर्पलावण्यं नीलभूलतिकालकम् । स्रक्ष्णनासं लसद्गण्डं विम्बितोज्ज्वलकुण्ड लम् ॥ २३१ ॥ शङ्कचक्रगदापद्मै (बं) द्धानं दोभिक्ज्वलैः । केयुराङ्गदहाराद्यै-भूषणैश्चन्दनैरि ॥ २३२ ॥ अलंकतं दिव्यपुष्पै रक्तहस्ताङ्घिपङ्कलम् । मुक्ताफ-ळाभदन्ताळि वनमाळाविभूषितम् ॥ २३३ ॥ श्रीवत्सकौस्तुभोरस्कं दिव्यपीत।म्बरं हरिम् । तप्तकाश्चनवर्णाभं पद्मया पद्महस्तया ॥ २३४ ॥ समाश्चिष्टममुं देवं ध्यात्वा विष्णुपयो भवेत् । मनसैवोपचाराणि कृत्वा मन्त्रं जपेत्ततः ॥ २३५ ॥ त्रिसंध्यास जपेन्नित्यं सहस्रं साष्ट्रकं द्विजः।[अविष्णोर्लोकमवामोति पुनराष्ट्रतिवर्जितम्॥२३६॥ पूर्ववज्जपहोमाज्यं(द्यं) कृत्वा सिद्धिं वरं(रां)लभेः (भेत्) । भगवत्संनिधौ वाऽपि तुल-सीकाननेऽपि वा]॥२३७॥ समाहितमना जप्त्वा षडणी नियतेन्द्रियः ।तिल्होमायुतं कुत्वा सर्वसिद्धिमवाष्तुयात् ॥ २३८ ॥ एवं विष्णुमनोः शोक्तं विधानं नृपसत्तम । विधानं रघनाथस्य मन्त्रस्यापि ब्रवीमि ते ॥ २३९ ॥ षडक्षरं दाशर्थस्तारकं ब्रह्म गेंद्यते । सर्वेश्वर्यपदं नृणां सर्वकामफलपदम् ॥ २४०॥ एतमेव परं मन्त्रं ब्रह्म-रुद्रादिदेवताः । ऋषयश्र महात्मानो मुक्ता जप्त्वा भवाम्बुधौ ॥ २४१ ॥ एतन्म न्त्रमगस्त्यस्तु जप्त्वा रुद्रत्वमाप्नुयात् ( प्रवान् )। ब्रह्मत्वं काश्यपो जप्त्वा कीशिकस्त्वपरेशताम् ॥ २४२ ॥ कार्तिकेयो मनुत्वं च इन्द्रार्की गिरिनारदौ । वाल खिल्यादिमुनयो देवतात्वं प्रपेदिरे ॥ २४३ ॥ एष वै सर्वलोकानामै अर्यस्यैव कारणम् । इममेव जपन्मन्त्र रुद्रस्त्रिपुर्धातकः ॥ २४४ ॥ ब्रह्महत्यादिनिर्मुक्तः पूज्य-मानोऽभवत्सुरैः । अद्यापि रुद्रः काक्या तु सर्वेषां त्यक्तजीविनाम् ॥ २४५ ॥ दिशत्येतन्महामन्त्रं तारकं ब्रह्मनामकम् । तस्य श्रवणमात्रेण सर्व एव दिवं गताः ॥ २४६ ॥ श्रीरामाय नमो होष तारकब्रह्मनामकः । नाम्नां विष्णोः सहस्राणां तुल्य एव महामनुः ॥२४७॥ अनन्ता भगवन्यन्त्रा नानेन तु समाः कृताः । श्रियो रमणसामध्यत्सीन्द्र्यगुर्णगौरवात् ॥२४८॥श्रीराम इति नामेदं तस्य विष्णोः प्रकीर्तिन तम् । रमया नित्ययुक्तत्वाद्राम इत्यभिधीयते ॥ २४९ ॥ रकारभैश्वर्यवीजं मकार-स्तेन संयुतः । अवधारणयोगेन रामेत्यस्मान्मनोः( द्वः )स्मृतः ॥ २५० ॥

<sup>\*</sup> एतिचहुनान्तर्गतप्रन्थो न विद्यते क. प्रस्तके।

९ च °सं रक्तगण्डं। २ ख. °दाधारणं दो°। ३ ख. °तं गन्धपु । ४ ख °धानमधुनाऽमुख्य म°। ५ ख. कब्यते । ६ क. °रहारकः । ७ ख. °त्सीकर्य° । ८ क. °णसागरात् ।

तस्माद्रामेति वै बीजमाद्यं तस्य मनोः स्मृतम् । शक्तिः श्रीरुच्यते राजन्सवीभीष्टफ-लपदा ॥ २५१ ॥ श्रियो मनोरमो योऽसौ स राम इति विश्वतः। चतुँध्यी नमसश्रैव सोऽर्थः पूर्ववदेव हि ॥ १५२॥ ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च अगस्त्याद्या महर्षयः । छन्दश्च परमा देवी गायत्री समुदाहता ॥ २५३ ॥ श्रीरामो देवता शैक्ता विनियोगो यथा-राचि । अङ्कुलीष्वपि चाङ्गेषु न्यासकर्माद्यंबीजतः ॥ २५४ ॥ मूध्न्यीस्ये हृदये पृष्ठे गुह्ये चरणयोस्तथा । वैष्णवाच गुरोः पश्चसंस्कारविधिपूर्वकम् ॥२५५॥ अधीत्य म<del>श्च</del> विधिना पश्चार्दैवं जपेद्बुधः। ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैक्याः स्त्रियः शूद्रास्तथा नराः॥२५६॥ मन्नाधिकारिणः सर्वे ह्यनन्यश्वरणा यदि । स्नानादिकृतकृत्यः सन्नुर्ध्वपुण्ड्ः पवित्र-धृत् ॥२५७॥ कृष्णासने सुखासीनः प्राणायामी च न्यासकृत् । ध्यायेत्कमलपत्राक्षं जानकीसहितं हारीम् ॥ २५८ ॥ नैव ध्यानं प्रकुर्वीत विग्रहे सति शाङ्किणः । चन्द-नागरुकपूरवासिते रत्नमण्डपे ॥ २५९ ॥ +वितानैः पुष्पमालाग्रेर्धूपैर्दिन्यैर्विराजिते । तन्मध्ये करपद्वक्षस्य च्छायाया परमासने ॥ २६० ॥ नानारत्नमये दिव्ये सौवर्णे सुमनोहरे । तस्मिन्बालार्कसंकाशे पङ्क्लेऽष्टदले शुभे ॥ २६१ ॥ वीरासने समासीनं वामाङ्काश्रितसीतया । सुस्तिग्धशाद्दलक्यामं कोटिवैश्वानरप्रभम् ॥ २६२ ॥ युवानं पद्मैपत्राक्षं कनकाम्बरशोभितम् । सिंहस्कन्धानुरूपांसं कम्बुग्रीवं महाहनुम् ॥२६३॥ पीनदृत्तायतस्त्रिग्धमहाबाहुचतुष्ट्यम् । विशालवक्षतं रक्तं(क्त)हस्तपादतलं शुभम् ॥ २६४ ॥ बन्धू केंद्युतिसंकाशिक्तग्धोष्टद्वयशोभितम् । पूर्णचद्राननं स्निग्धं(ग्ध)भ्रुयुगं घननासिकम् ॥ २६५ ॥ रम्भोरुद्वयमानीलकुन्तलं स्मितसुन्दरम् । तरुणादित्यसं काशं कुण्डलाभ्यां विराजितम् ॥२६६॥ हारकेयूरकरकैरङ्कलीयैश्र भूषणैः। श्रीव-त्सकौस्तुभाभ्यां च वैजयन्त्या विभूषितम् ॥ २६७॥ इरिचन्दनिष्ठप्ताङ्गं कस्तूरीः तिलकौन्वितम् । शङ्कचक्रधनुर्वाणान्विश्राणं दोभिरायतैः ॥ २६८ ॥ वामाङ्के सु-स्थितां देवीं तप्तकाश्चनसंनिभाम् । पद्माक्षीं पद्मवदना नीलकुन्तलैंमूर्धजाम् ॥२६९॥ **%सिंहस्कन्धसु(न्धातु)रूपाता(सां) कम्बुकर्ण्या सुलोचनाम् । हरिचन्दनलिप्ताङ्गर्य क-**स्तुरीतिलकाञ्चिताम् ॥ २७० ॥ तरुणादित्यसंकाशां ताटङ्कद्वयमण्डिताम् । आरू-ढयौबनां नित्या पीनोन्नतपयोधराम् ॥ २७१ ॥ दुक्लवस्नसंवीतां भूषणैरूपशोभि-

<sup>+</sup> एतद्धीं न विद्यते क पुस्तके । \* इत आरभ्य ताटङ्कद्वयमण्डितामित्यन्तं न विद्यते ख. पुस्तके ।

१ क °रथो यो । २ क. "तुर्थीनमसोध्ये" । ३ क "रामदे" । ४ ख. प्रोक्तः सर्वेश्वर्यप्रदो हरिः। भ°। ५ क. °दावार्जित.। ६ क. "देतज्ञपे"। ७ ख "स्तथेतरा.। ८ ख समासीनः। ९ क "द्मनयनं कम्बु° । १० ख °कस्मितमुक्ताभदन्तीष्ठ° । ११ ख °काश्चित° । १२ ख. लशीर्षजा° ।

ताम्। भजतां कामदां पद्महस्तां सीतां विचिन्तयेत् ॥ २७४ ॥ स्वस्मणं पश्चिमे मागे भृतच्छत्रं महाबलम् । पार्श्वे भरतभन्नुद्वौ वालव्यजनपाणिनौ ॥ २७३ ॥ अग्रतस्तु हनुमन्तं बद्धाञ्जलिपुटं तथा । सुग्रीवं जाम्बवन्तं च सुषेण च बिभीषणं ॥ २७४ ॥ नीलं नलं चाङ्गदं च ऋषभं दिक्षु पूजयेत्। वसिष्ठो वामदेवश्र जाबालिरथ क इयपः । २७५॥ मार्कण्डयश्च मौद्रल्यस्तथा पर्वतनारदौ । दितीयावरणं प्रोक्तं रामस्य परमात्मनः ॥ २७६ ॥ धृष्टिर्जयन्तो विजयः सुराष्ट्रो राष्ट्रवर्धनः। अलको धर्मपालश्र सुमन्तुश्राष्ट्र मित्रणः ॥२७७॥ तृतीयावरणं तस्य तत्र चन्द्रादिदेवताः । कुमुदाद्याश्र चण्डाद्या विमाने चान्तरायकाः ॥ २७८ ॥ एव ध्यात्वा जगन्नाथं पूजयेन्मनसाऽपि वा। षट्सहस्रं जपेन्मन्त्रं जुहुयाच सहस्रकम् ॥ २७९ ॥ जुहुयाचरुणा वाऽपि शतं पुष्पाञ्जास्र न्यसेत् । एवं संपूज्य देवेशं यावज्जीवमतन्द्रितः ॥ २८० ॥ तेद्देहपतने तस्य सारूप्यं परमे पदे । विद्यास्त्रीराज्यावित्ताद्यं यं कामयते हादि ॥ २८१ ॥ नान्यदेवं नमस्कृत्वा(त्य) सर्वसिद्धिमवाप्नुयात् । विना वै वैष्णवं मन्त्रमन्यमन्त्रा-न्विंवर्जयेत् ॥ २८२ ॥ तमेव पूजयेद्रामं तन्मन्त्रं वै जपेत्सदा । अन्यथा नाशमामो-ति इह लोके परत्र च ॥ २८३॥ आद्वितीयं येदा मन्त्रं तारक ब्रह्मनामकम्। जिपत्वा सिद्धिमामोति अन्यथा नाशमाप्तुयात् ॥ २८४ ॥ सावित्रीमन्त्ररत्न च तथा मन्त्रद्वयं शुभम् । सर्वर्मन्त्रं जपेत्पूर्वं संसिद्धचर्थं जपेत्सदा ॥ २८५ ॥ अजप्यै (प्ते )तान्महामञ्चान तु संसिद्धिमामुयात् । तस्माच्छक्त्या जपेर्स्वेतान्य-श्रान्मस्यं प्रयोजयेत् ॥ २८६ ॥ विद्यास्त्रीवित्तराज्यादिरूपारोग्यजयार्थिनः । पुष्पा-ज्यविल्वरक्ताव्जजातिदूर्वाङ्कुरैस्तथा ॥ २८७ ॥ आरक्तकरवीरैश्र हुत्वा सिद्धिमः वाप्नुयुः । सर्वसिद्धिमवामोति तिलहोमेन वैष्णवः ॥ २८८ ॥ अष्टोत्तरसहस्रं वा शतमष्ट्रीत्तरं तु वा । सायं शातश्र जुहुयात्वण्मासं विजितेन्द्रियः ॥ २८५ ॥ याव-ज्जीवं जपेद्यस्तु भक्त्या राममनुस्मरन् । सद।रपुत्रः सगणः प्रेत्य स्वर्गे महीयते ॥ २९० ॥ ष( फ )ट्कारयुक्तं स्वाहान्तं रामास्त्र संप्रकीर्तितम् । सर्वापत्सु जपे-न्मचं रामं ध्यात्वा महावलम् ॥ २९१ ॥ चोराप्रिशत्रुसवाधे तथा रोगभयेषु चं। तोयवातप्रहादिभ्यो भयेषु च सभक्तिकम् ॥ २९२ ॥ शङ्खचक्रधनुर्बाणप।णिनं सुम-हाबळम् । छक्ष्मणातुचरं रामं ध्यात्वा राक्षसनाश्चनम् । सहस्रं तु जपेन्मन्त्रं सर्वा-पद्भथो विमुच्यते ॥ २९३ ॥ सूर्योदये यथा नाशमुपैति ध्वान्तमाशु वै । तथैव राम-क्मरणाद्विनाशं यान्त्युपद्रवाः । एवं श्रीराममन्त्रस्य विधानं जायते तृप ॥ २९४ ॥ विधानं कुष्णमन्त्रस्य वक्ष्यामि भृणु पार्थिव । श्रीकृष्णाय नमो होष मन्त्रः सर्वार्थ-साधकः ॥ २९५ ॥

१ ख. "न्तरीय"। २ क तदेह"। ३ क "न्त्र अन्यमन्त्रं वि"। ४ ख. "न्विसर्जयेत्। ५ क. यथा मन्त्रे तारकं म"। ६ क. मन्त्रं नयेत्पूतं सं"। ७ ख. जिपत्वैता"। ८ क. "त्वेनं पश्चा"। ९ क. च । सापवा"।

कृष्णोति मङ्गलं नाम यस्य वाचि प्रवर्तते । भस्मी भवन्ति राजेन्द्र महापातककोटयः ॥ २९६ ॥ सकुत्कृष्णोति यो ब्रूयाद्भक्त्या वाऽपि च मानवः । पापकोटि।विनिर्भुक्तो विष्णुलोकमवाप्नुयात् ॥ २९७ ॥ अश्वमेधसहस्राणि राजसूयश्रतानि । भक्त्या कृष्ण-मनुं जप्त्वा समामाति न संशयः ॥ २९८ ॥ गवां च कन्यकानां च ग्रामाणां चायु-तानि च । दत्त्वा गोदावरी कृष्णा यमुना च सरस्वती ॥ २९९ ॥ कावेरी चन्द्र-भागादिस्नानं कृष्णेति नो समम्। कृष्णेति पश्चकुज्जप्त्वा सर्वतीर्थफलं लेभेत् ॥ ३०० ॥ कोटिजन्मार्जितं पापं ज्ञानतोऽज्ञानतः कृतम् । भक्त्या कृष्णमनुं जप्त्वा द्ञ्चते तूल्रराशिवत् ॥ ३०१ ॥ अगम्यागमनात्पापादभक्ष्याणां च भक्षणात् । सक्र-त्कृष्णमनुं जप्त्वा मुच्यते नात्र संशयः ॥ ३०२ ॥ कृषिभूवाचकः शब्दो णश्च निर्वृ-तिवाचकः । उभयोः संगतिर्यत्र तद्वह्मेत्यभिधीयते ॥ ३०३ ॥ णकारश्च पकारश्च बलमाणावुभौ समृतौ । औत्मन्येतौ समायुक्तौ जगतोऽस्यापि कृष्णतः ॥ ३०४ ॥ तस्मात्कृष्णेति मन्त्रोऽयं वाचकः परमात्मनः । कृष्णेति परमो मन्त्रः सर्ववेदाधिकः स्मृतः ॥ ३०५ ॥ श्रियः सँतः प्राणपदाच्छ्रीकृष्ण इति वै स्मृतः । एवमर्थ विदि-त्वैव पश्चान्मन्त्रं जपेद्बुधः ॥ ३०६ ॥ सर्वकामपदत्त्वांतु बीजं कांद्र्पेमुच्यते । नित्याऽनपाया श्रीक्षक्तिर्मनोरस्य प्रयुज्यते ॥ ३०७ ॥ देवर्षिनीरदस्तस्य गायत्री छन्द उच्यते । देवता रुक्मिणीभर्ता कृष्णः सर्वेफलपदः ॥ ३०८ ॥ पूर्ववद्विधिना मन्त्रं गृहीत्वा वैष्णवादगुरोः। स्नानवस्नादिभिः शुद्धः कृत्यं कृत्वोध्वेषुण्ड्घृत् ॥ ३०९ ॥ तुलसीकानने रम्ये देवानामालये शुभे । कुशे कृष्णाजिने वाऽपि पुष्ये वा शुभ-वासरे ॥ ३१० ॥ समासीनस्तु कुर्वीत प्राणायामश्च (मंच) पूर्वेवत् । आदिबी-जेन कुर्वीत पडङ्गेषु यथाक्रमम् ॥ ३११ ॥ अङ्गुलीष्वपि तेनैव न्यासकर्म समा-चरेत् । मुखे बाह्वोश्र हृदये कॅरे जान्वोश्र पादयोः ॥ ३१२ ॥ विन्यस्य मन्त्रव-णीनि चैत्रन्यासं त (सस्त)तः स्मृतः। पूर्वजन्ममयादीनि स्मरेदाभरणानि च ।। ३१३ ।। वि।चित्रशुभपर्यङ्के दिव्यकल्पतरोरधः । सुगन्धपुष्पसंकीणें सर्वतः

१ ख. °ति योऽस° । २ क. भवेत् । ३ क. आत्मार्पितौ । ४ क. सत्ताप्राणवलाच्छ्री° । ५ ख. "त्वान्द बी° । ६ ख. देशे वा प्राङ्मुख. शु° । ७ ख पुण्ये । ८ ख. ध्वजे । ९ ख. चक्रं न्यासं ततः कृतम् । पू° । १० ख व्वनमन्त्रपादीनि स्मरेच्छाभ° ।

सुविचित्रिते ॥ ३१४ ॥ तस्मिन्देन्या समासीनं रुक्मिण्या रुक्मवर्णया । नीलोत्पलाभं कन्दर्पलावण्यं पद्मलोचनम् ॥ ३१५ ॥ चन्द्राननं जपापुष्परक्त-हरतपदाम्बुजम् । नीलकुञ्चितकेशं च सुकपोलं सुनासिकम् ॥ ३१६ ॥ सुभूयुगं सुविम्बोष्ठं सुदन्तालिविराजितम्। उन्नतांस दीर्घबाह्रं पीनवक्षसंमन्ययम् ॥ ३१७॥ निरङ्कचन्द्रनखरं सर्वलक्षणलक्षितम् । श्रीवत्सकौस्तुभोद्धौसिवनमालामहोरसम् ॥ ३१८ ॥ पीताम्बरं च भूषाढचं बालाकीभं सुकुण्डलम् । हारकेयूरकटकैरङ्काली-यैश्र शोभितम् ॥ ३१९ ॥ मौक्तिकान्वितनासाग्रं कस्तूरीतिलकॉन्वितम् । हरिचन्द-निक्षप्ताङ्गः सदैवाऽऽरूढयौवनम् ॥ ३२० ॥ मन्दारपारिजातादिक्रसुमैः कवरीकृतम् । अनर्घमुक्ताहारैश्र तुलसीवनमालया ॥ ३२१ ॥ शङ्खाचकसमेताभ्यामुद्धाहुभ्यां विरा• जितम्। इतराभ्यां तथा देवीं समाश्चिष्टं निरन्तरम् ॥ ३२२ ॥ अलंकृताभिः सत्या-दिमहिषीभिः समाद्वतम् । कालिन्दी सत्यभामा च मित्रविन्दा च नाशिजित् ॥ ३२३ ॥ सुनन्दा च सुकीला च जाम्बवती सुलक्ष्मणा । एता महिष्यः संपोक्ताः कृष्णस्य परमात्मनः ॥३२४॥ ताभिश्र राजकन्यानां सहस्रैः परिसेवितम् । \* तारका-वृतराजेव शोभितं निधिभिर्वतम् ॥ ३२५ ॥ एवं ध्यात्वा इरिं नित्यमर्चियत्वा जपे-न्मनुम् । शास्त्रग्रामे च तुस्रसीवने वा स्थाण्डिसे हृदि ॥ ३२६ ॥ स्पृत्वा जपेन्निसं-ध्यासु षट्सहस्रं मनुं द्विजः । विष्णुतुल्यवपुः श्रीमान्विष्णुलोकमवाप्नुयात् । सर्व-सिद्धिमवामोति इह लोके परत्र च ॥ ३२७ ॥ विद्यार्थी वेणुगायं तं जवेद्धचायसृतु-त्रयम् । जुहुयात्कुसुमैः शुभ्रैर्विद्यासिद्धिमवाष्तुयात् ॥ ३२८ ॥ आयुष्कामी तु पूर्वाह्ने वत्सरं प्रयुतं जपेत् । ध्यायेच्छिश्चतत्तुं कृष्णं तिलेई्हत्वाऽऽयुराप्नुयात् ॥ २३९ ॥ कन्यार्थी तु जपेत्सायं षोर्डशं त्र्ययुतं हरिम् । ध्यात्वा सहस्रं जुहु-याञ्चाजैमेधुविमिश्रितै: ॥ ३३० ॥ स्त्रिय लभेत्स्वाभिमतां रूपौदार्थवतीं सतीम्। संपत्कामी जपेन्नित्यं मध्याह्वे तु ऋतुंत्रयम् ॥ ३३१ ॥ द्वारकायां सुधर्मायां रत्न-सिंहासने स्थितम् । श्रंङ्खादिनिधिभी राजकुळैरपि सुसेवितम् ॥३३२॥ हारादिभूष-णैर्युक्तं शङ्खाद्यायुषघारिणम् । ध्यात्वा संपूज्य होमं च जपश्चायुतसंख्यया॥३३३॥

<sup>\*</sup> एतदर्थस्थानेऽयं पाठ. क. पुस्तके—"अनर्ध्यमुक्तहारैश्व तारकावृतशोभितम् " इति ।

१ क. "समुचय"। २ ख "द्रासं व"। ३ ख "रं भूषणाढयं। ४ क. सुकुन्तलं। ५ ख. "काश्चित"। ६ ख सत्यवित्। ७ ख ैत्सरान्ह्यन्यु । ८ क ेडषकांयु । ९ क. ैतु न्यृतु । १० क. शङ्खचकादि ।

अब्जाबिल्वद्छैर्चाऽपि होमो मधुविमिश्रितः । श्राश्वतीं श्रियमाप्नोति कुवेरसदशो भवेत् ॥ ३३४ ॥ रूपलावण्यकामी तु रासमण्डलमध्यगम् । ध्यायंस्त्रिमासमयुतं जप्त्वा लावण्यवान्भवेत् ॥ ३३५ ॥ एवं कृष्णमनोरस्य माहात्म्यं परिकीर्तितम् । अनन्तान्भगवन्मन्त्रान्वकुं शक्यं न ते मया ॥ ३३६ ॥ वाराई नारसिंहं च वामनं तुरगाननम् । क्रमेणैव तु वक्ष्यामि यथावच्छ्रणु पार्थिव ॥ ३३७॥ हुंकारं प्रथमं बीजमाद्यं वाराहमुच्यते । पश्चात्तु धरणीबीजं छक्ष्मीबीजं ततः परम् । त्रीन्बीजानादितः क्रत्वा पश्चान्मन्त्रप्रयोजनम् ॥ ३३८ ॥ ॐ नमो भगवते पश्चाद्वाराहरूपिणे भूभुर्वैः स्वः पतयेति भूपतित्वं मे देहीति तदाप्यायस्वेति ॥ ३३९ ॥ अङ्ग्रुळीषु यथाऽङ्गेषु बीजेनाऽऽद्येन वै क्रमात् । यथा संन्यार्भंकुद्भृत्वा पश्चाद्ध्यानं समाचरेत् ॥ ३४० ॥ बृहत्तनुं बृहद्गीवं बृहद्देष्ट् सुश्रोभनम्। समस्तवेद्वेदाँङ्गसाङ्गोपाङ्गयुतं हरिम् ॥३४१॥ रजतादिसमप्ररूपं शतबाहुं शतेक्षणम् । उद्धत्य दृष्ट्या भूमिं समालिङ्गच भुजैर्मुदा ॥ ३४२ ॥ ब्रह्मादित्रिदशैः सर्वैः सनकाद्येषुनीश्वरैः । स्तूयमानं समन्ताच गीयमानं च किंनरै: ॥३४३॥ एवं ध्यात्वा हरिं नित्यं शतरष्टोत्तरं शतम् । जप्त्वा लभेच भूपत्वं ततो विष्णुपुरं त्रजेत् ॥ ३४४ ॥ नमो यज्ञवराहाय इत्यष्टाक्षरको मनुः। - एवं ध्यात्वा हरिं नित्यं प्रातरष्टोत्तरं शतम् ॥ ३४५ ॥ उक्तबीजत्रयं पूर्वे कृत्वा मन्त्रं जपेद्बुधः । मूलमन्त्रमिदं पाहुवीराहं मुनिपुंगवाः ॥३४६॥ एतमेव परं मन्त्रं जप्त्वा भूमिपतिभेवते। नित्यमष्टसहस्रं तु जपेद्विष्णुं विचिन्तयन् ॥ ३४७ ॥ कमलैबिंखन-पत्रैवी जुहुयाच दशांशकम् । एवं संवत्सरं जप्त्वा सार्वभौमो भवेद्ध्रुवम्॥३४८॥ राज्यं कृत्वा च धर्मेण पश्चाद्विष्णुपदं व्रजेत् । विधानं नारासिंहस्य मनोवेक्ष्यामि सुव्रत ॥३४९॥ **ष्यं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोग्जलम् । नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम् ॥** । ३५०।। आर्षे ब्रह्माऽनुष्टुप्छन्दो देवता च नुकेसरी। चतुश्रतुश्र षट् षट् च षट्चतुश्र यथा-क्रमात्।।३५१।।शिरोललाटनेत्रेषु ग्रुखबाह्यङ्घ्रिसंधिषु । साग्रेषु कुक्षौ हृदये गले पार्श्वद्वयेsिपच ॥ ३५२ ॥ अपराङ्गे ककुद्रे(दि) च न्यसेद्वर्णान तुक्रमात् । वायोर्दशाक्षरं यर्तु सहोंकारं सरेफकृत् ॥ ३५३ ॥

## + एतदर्ध न विद्यते ख. पुस्तके।

१ ख. होमं मधुविमिश्रितम्। शा । २ क. "ते च प"। ३ ख श्वाद्वराहरूपाय मू"। ४ ख. "वः सुनः। प° ५ ख °ति ददापय स्वाहोति च। अ°। ६ ख °सवद्भू°। ७ क. °दाङ्गं सा°। ८ क. °पु। नासा°। ९ ख, तु "बहुङ्कारं जपेत्सकृ"।

बिन्दुना सहितं यत्तु नृसिंहं बीजग्रुच्यते । अङ्कालीषु तथा अङ्केषु न्यासं तेनैव चोदि-तम् ॥ ३५४ ॥ तद्धीजमादितः कृत्वा मन्त्रं पश्चात्प्रयोजयेत् ॥ ३५५ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमो नरिसहाय ज्वालामाँ लिने दीर्घदंष्ट्रायाग्रिनेत्राय सर्वरक्षो ब्राय सर्वभूतिवनाशाय दह दह पच पच रक्ष रक्ष हुं फट् स्वाहा इति ज्वालामालिपा-तालनासिंहाय नमः ॥ ३५६ ॥ बीजेनैव न्यासः ॥ ३५७ ॥ आं ही क्षी की हुँ फट् ॥ ३५८ ॥ अस्य मन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः पङ्क्तिइछन्दो नृसिंहो देवता नृसिं-हास्त्रमिदं बीजेनैव न्यासः ॥ ३५९ ॥ श्रीकारपूर्वी नृतिहो द्विर्जयादुपरि स्थितः। त्रिःसप्तकृत्वो जप्तुः स्यान्महाभयनिवारणम् ॥ ३६० ॥ अस्य ब्रह्मा च रुद्रै(द्र)श्र प्रहादश्च महर्षय: । तथैव जगती छन्दो देवता च नृकेसरी। न्यासं बीजेन सुर्वीत ततो ध्यानं नृषोत्तम ॥ ३६१ ॥ माणिक्याद्रिसमप्रभं निजरुचा संत्रस्तरक्षोगणं जातुन्य-स्तकराम्बुजं त्रिनयनं रत्नोछसङ्ख्षणम् । वाहुभ्यां धृतशङ्खचक्रमनिशं दंध्रोछसत्स्वा-ननं ज्वालाजिह्वमुदग्रकेशनिचयं वन्दे नृसिंहं प्रभुम् ॥ ३६२ ॥ उद्यत्कोटिरविपभं नरहरिं कोटिक्षपेशोज्ज्वल दंष्ट्राभिः सुमुखोज्ज्वलं नखमुखैदीर्धैरनेकैर्भुजैः। निर्भि-नासुरनायकं तु शशभृत्सूर्याग्रिनेत्रत्रयं विद्युज्जिह्नसटाकलापभयदं विह्नं वहन्तं भने ॥ ३६३॥ कोपादालोलजिल्लं विवृतानिजमुखं सोमसूर्यामिनेत्रं पादादानाभिरक्तं पसभमुपरि संभिन्नदैत्येन्द्रगात्रम् । चकं शङ्क सपाशाङ्क्षश्रमुशलगदाशार्ङ्क्वाणान्वहन्तं भीमं तीक्ष्णाग्रदंष्ट्रं मणिमयविविधाकल्पमीडे नृसिंहम् ॥ ३६४ ॥ महाभयेष्वदं ध्यानं सीम्यमभ्युद्येषु च । सीवर्णमण्डपान्तस्थं पद्मं ध्यायेत्सकेसरम् ॥३६५ ॥ पञ्चास्यवद्नं भीमं सोमसूर्याभिन्नोचनम् । तरुणादित्यसंकाशं कुण्डलाभ्यां विराजितर्म् ॥३६६ ॥ जपेयन्यासं सुमुखं तीक्ष्णदंष्ट्राविराजितम् । व्यात्तास्यमरूणोष्टं च भीषंणैर्नयनैर्युत्तम् ॥ ३६७ ॥

१ क. "सिंह् श्वरोखित । अ"। २ क. "ते नर"। ३ क. "माळाळि"। ४ क. "तनृवि"। ५ क. "माळीपा"। ६ क. "सिंहो देवता नृसिंहास्त्रियं बीजेनेव न्यास । श्रीकार आ" । ७ ख. हूं। ८ क. "म् । वापेयकासमु"। ९ क. "वणं भाषणेर्यु"।

सिंहस्कन्धानुरूपांसं वृत्तायतचतुर्भुजम् । जपासमाङ्ग्रिहस्ताब्जं पद्मासनसुसंस्थितम् ॥३६८॥ श्रीवत्सकौस्तुभोररकं वनमालाविराजितम् । केयूराङ्गदहाराढ्यं नूपुरादि विराजितम् ॥ ३६९ ॥ चक्रशङ्काभथवरचतुईस्तं विभुं स्मरेत् । वामाङ्के संस्थितां लक्ष्मीं सुन्दरीं भूषणान्विताम् ॥ ३७० ॥ दिव्यचन्दनलिप्ताङ्गीं दिव्यपुष्पोपशाभि-ताम् । गृहीतपद्मयुगलमातुलिङ्गकरैरान्विताम् ॥३७१॥ एवं देवीं नृसिंहस्य वामाङ्को-परि संस्थितान्। ध्यात्वा जपेजजपं नित्यं पूजयेच यथाविधि ॥३७२॥क्षौं हीं श्रीं नासिंहाय नमः ॥ ३७३॥ इमं लक्ष्मीनृसिंहस्य जपेत्सर्वार्थदं मनुम् । अष्टोत्तरसहस्रं वा जपेत्सं-ध्यासु वाग्यतः ॥ ३७४ ॥ अखण्डविल्वपत्रैश्च जुहुयादाज्यामिश्रितैः । सर्वसिद्धि-मवामोति षण्मासान्त्रयतो भवेत् ॥ ३७५ ॥ देवत्वममरेश्वत्वं गन्धर्वत्वं तथा नृप । प्राप्तुवन्ति नेरा राज्यं स्वर्गं मोक्षं च दुर्रुभम् ॥ ३७६ ॥ यं यं कामयते चित्ते तं तमेवाऽऽप्तुयाद्ध्रुवम् । ब्रह्मिष्स्तत्र गायत्री नरसिंह्य देवता।। ३७७ ॥ तदेव बीजं शक्तिः श्रीर्मनोरस्य विंधीयते । न्यासर्मध्येन बीजेन चार्चनं तुल्लसीदलैः ॥ ३७८ ॥ पूर्वोक्तविधिना पीठे पूजियत्वा समाहितः।परितः पूजियदिक्षु गरुड शंकरं तथा॥३७९॥ शेषं च पद्मयोनिं च श्रियं मायां घृतिं तथा । पुष्टिं समर्चये द्विश्व ततो लोकेश्वरान्यजेत् ॥ ३८०॥ महाभागवतं दैत्यनाँशकं देवमग्रतः। एवं संपूज्य देवेशं नारसिंहं सनातनम् ॥३८१॥ तत्पदं समवाष्नोति मुदितः स्वजनैः सह॥३८२॥ कर्पूर्घवलं देवं दिव्यक्कण्डल-भृषितम् । किरीटकेयूरघरं पीताम्बरघरं प्रभुम् ॥ ३८३ ॥ पद्मासनस्थं देवेशं चन्द्र-मण्डलमध्यगम् । सूर्यकोटिमतीकाशं पूर्णचन्द्रनिभाननम् ॥ ३८४ ॥ मेखलाजि-नदण्डादिधारिणं बटुरूपिणम् । कल्रधौतमयं पात्रं र्दध्यन्नेन सुपूजितम् ॥ ३८५ ॥ पीयूषकलशं वामे दघानं द्विभुजं हरिम् । सनकाद्यैः स्तूयमानं सर्वदेवैरुपासितम्। एवं ध्यात्वा जपेत्रित्यं स्वासने च समाहितः ॥ ३८६ ॥ विष्णवे वामनायेति प्रण-वादिनमोन्तिकः । ईन्द्रार्भे च विराट्छन्दो देवता वामनः स्वयम् ॥ ३८७ ॥ सुधा-बीजं सुदीर्घे तु बीजमाद्यं तु वींभनम् । तेनैत्र तु षडङ्गाद्यं न्यासं कुर्वीत वैष्णवः ॥ ३८८ ॥ दध्यन्नं पायसं वाऽपि जुहुयात्मत्यहं द्विजः । औपासनाग्नौ जुहुयादृष्टो-त्तरश्रतं गृही ॥ ३८९ ॥ कुवेरसदशः श्रीमान्भवेत्सद्यो न संशयः ॥ ३९० ॥ ॐ नमो विष्णवे महाबलाय स्वाहा, इति वामनमञ्चः ॥ ३९१ ॥ स्मृत्वा त्रैविक्रमं रूपं

९ च. स्मरन्। २ ख °कराब्रलाम् । ३ ख. श्रीं श्रीं नृ° । ४ ख. भ्यासं प्रय° । ५ ख नरः सर्वे स्व । ६ ख. "समायेन वी । ७ क. "मानर्थप्रहरादम" । ८ ख. दथानं वसु । ९ क. "हितम् । वि । १० क. °न्तकम्। इ°। ११ क, इन्द्रिषंच। १२ क. वामनः। १३ ख °वे पतये म्°।

जपेन्मन्त्रमनन्यधीः । मुक्तो बन्धाञ्जवेत्सद्यो नात्र कार्या विचारणा॥३९२॥ हीं श्रीं श्रीवामनाय नम इति मूलमन्त्रः ॥३९३॥ ब्रह्मिषेचै( श्रे )व गायत्री देवता च त्रिवि क्रमः । न्यासं बीजेन जपवानष्टोत्तरसहस्रकम् (१) ॥३९४॥ इति वामनमन्त्रस्य जपा दन्नपातिर्भवेत् ॥३९५॥ उद्भीथमणवोद्गीथ सर्ववागीश्वरेश्वरै । सर्वदेवमयाचिन्त्य सर्व वोघय मे पिनः ॥ ३९६॥ ह्फॅं ऐं हयग्रीवाय नर्मेः ॥ ३९७॥ ब्रह्मार्ध चैव गायत्री हयग्रीवोऽस्य देवता। न्यासं बीजेन कृत्वाऽथ पश्चाध्दचानं समाचरेत्।।३९८॥ शरचछ-शाङ्करभमश्ववक्त्रं मुक्तामयैराभरणैरुवेतम् । रथाङ्गराङ्काञ्चितवाहुयुग्मं जानुद्वयं(य)-न्यस्तकरं भजामः ॥ ३९९ ॥ शङ्काभः शङ्कचक्रे करसरासिजयोः पुस्तकं चान्यहस्ते बिभ्रद्व्याख्यानग्रुद्रां लसदितरकरो मण्डलस्थः सुधांशोः । आसीनः पुण्डरीके तुर-गवरिशराः पूरुषो मे पुराणः श्रीमानज्ञानहारी मनसि निवसतामृग्यज्ञःसामरूपः ॥ ४०० ॥ एवं ध्यात्वा जपेन्मन्त्रं संध्यासु विजितेन्द्रियः । सर्ववेदार्थतत्त्वज्ञो भवे दत्र न संश्यः ॥ ४०१ ॥ अष्टोत्तरसद्धं वा शतमष्टोत्तरं तु वा । जपेच जुहुयाचैवं साज्यैः शुभ्रैः सतण्डुलैः ॥ ४०२ ॥ विद्यासिद्धिमवाप्नोति वण्मासाद्द्विजसत्तमः । अष्टादशानां विद्यानां बृहस्पतिसमो भवेत् ॥४०३॥ सहस्रारं हुं फडित्येवं(ति) मूळं सौदर्शनं मनुम् । अहिर्बुध्नोऽनुष्टुम(ब)स्य देवता च सुदर्शनम् ॥ ४०४ ॥ अचकाय विचकाय सुचकाय तथैव च।विचकाय सुचक्राय ज्वालाचकाय वै कमात् ॥४०५॥ पडङ्गेषु च विन्यस्य पश्चाद्धचानं समाचरेत् । नमश्चकाय स्वाहेति दशदिश्च यथाक्रमम् ॥४०६॥चक्रेण सह बद्धा(६ना)मीत्युक्त्या(क्त्वा)प्रतिर्दिश्चेत्ततः । त्रेलोक्यं रक्ष रक्ष हुं फद्स्वाहा इति वै क्रवात्।।४०७॥ अभिनाकारमन्त्रोऽयं सर्वरक्षाकरः परः। ॐ मूध्नि स(सं) भूमध्ये हं मुखे स्नार्दमधीत्यतः। रं गुह्ये हं तु जान्वोश्च फद्यदृद्यसंधिषु ॥४०८॥ कल्पान्ताकी नकाशं त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तं रक्ताशं विङ्गकेशं रिपुकुलभयदं भीम-१२ देष्ट्राज( दृ )हासम् ॥

९ ख. जिह्मार्ष ने °। २ क. °रम् । स °। ३ ख. ° वेवेदम °। ४ ख. हूं। ५ ख. °म.। निखार्ष। ६ ख ° भ्रेः सुत °। ७ ख. "ण्मासं द्वि"। ८ क "दिशं ततः। ९ क. हुं। १० 'च्ये ह सुखे स्नाह"। ११ क "हंघीमतः । १२ "दंष्ट्राञ्जहा"।

शङ्कं चकं गदाब्जं पृथुतरमुशलं चापपाशाङ्कुशाढचं विभ्राणं दोर्भिराद्यं मनसि मुरिप्युं भावयेचक्रसंज्ञम् ॥ ४०९ ॥ ॐ नमो भगवते महासुदर्शनाय हूं फट् इति षोडशाक्षरिमिति सुदर्शनविधानम् ॥ ४१० ॥

इति श्रीवृद्धहारीतस्मृतौ विशिष्टपरमधर्मशास्त्रे भगवन्मन्त्रविधानं नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

( अथ सप्तमोऽध्यायः । )

हारीत उवाच — अथ वक्ष्यामि राजेन्द्र विष्णोराराधनं परम्। प्रत्यूषे सहस्रोत्थाय सम्यगाचम्य वारिणा ॥ १ ॥ आत्मान देहमीशं च चिन्तयेत्संयतेन्द्रियः । ज्ञाना-नन्दमयो नित्यो निर्विकारो निरामयः ॥ २ ॥ देहेन्द्रियात्परः साक्षात्पश्चविंशात्मको है। अस्मिन्देहे वसाम्यद्य शेषभूतो हि शार्ङ्गिणः ॥३॥ शुक्रशोणितसंभूते जरा-रोगाद्युपद्रवे । मेदोरक्तास्थिमासादिहेयद्रव्यसमाकुले ॥ ४ ॥ मलमूत्रवसापङ्के नाना-दु:खसमाकुछे । तापत्रयमहाविह्वदश्चमानेऽनिश्चं भृशम् ॥ ५ ॥ इ(ए)पणात्रयकुष्णा-हिपीडचमाने दुरत्यये। क्रिक्या(श्वा)मि पापभूयिष्ठे कारागृहनिभेऽछुभे॥ ६॥ बहु-जन्मबहुक्केशगर्भवासादिदुःखिते । वसामि सर्वदोषाणामालये दुःखभाजने ॥ ७ ॥ अस्माद्विमोक्षणार्थाय चिन्तायिष्यामि केशवम् । वैकुण्ठे परमध्योस्नि दुग्धाब्धौ वैष्णवे पदे ॥ ८ ॥ अनन्तभोगिपयेङ्के समासीनं श्रिया सह । इन्द्रनीलनिभं क्यामं शङ्काः चक्रगदाधरम् ॥ ९ ॥ पीताम्बरधरं देवं पद्मपत्रायतेक्षणम् । श्रीवत्सकौस्तुभोरस्कं सर्वाभरणभूषितम् ॥ १० ॥ चिन्तयित्वा नमस्क्रत्वा(त्य) कीर्तयेद्विव्यनामि । संकीत्ये नामसाहस्रं नमस्कृत्वा(त्य) गुरूनि ॥ ११ ॥ तुल्सी काश्चनं गां च सं-स्पृत्रयाथ समाहित: । दूराद्वहिविंनिष्क्रम्य शुचौ देशे च निर्जने ॥ १२ ॥ कर्णस्थ-ब्रह्मसूत्रस्तु शिरः पाद्यत्ये वाससा । क्रुयीन्म्त्रपुरीषे च ष्ठीवनीच्छ्वासवर्जितः ॥१३॥ अहन्युदङ्मुखो रात्रौ दिखणाभिम्रुखस्तथा। समाहितमना मौनी विण्मुत्रे विस्रुजे-त्ततः ॥ १४ ॥ उत्थायातिन्द्रतः श्रोचं कुर्यादभ्युद्धृतैर्ज्ञः । गन्धलेपक्षयेकरं यथा-संख्यं मृदा शुचिः ॥ १५ ॥ अर्थमसृतिमात्रां तु मृदं दद्याद्यथोक्तवत् । षडपाने त्रि-

९ क. ह्ययम् । २ ख. °न्देशे वताम्यस्य शे° । ३ ख. °णायैव वि° ।

किंक्ने तु सन्यहस्ते तथा दश्च ॥ १६ ॥ उभयोः सप्त दातन्यास्तिस्रस्तिस्रस्तु पादः चौं: । आजक्षान्मणिबन्धातु प्रक्षाल्य शुभवारिणा ॥ १७ ॥ उपविष्टः शुचौ देशे अन्तर्जानुकरस्तथा । पवित्रपाणिराचामेत्त्रमृतिस्थेन वारिणा ॥ १८ ॥ त्रिः प्राद्याः क्कुष्ठमूळेन द्विधोन्मृज्य कपोलकौ । मध्यमाङ्कुलिभिः पश्चाद्द्विरोष्ठावुन्मृजेत्तथा ॥१९॥ नासिकौष्ठान्तरं पश्चात्सर्वाङ्गुलिभिरव च। पादौ हस्तौ शिरश्चैव जलैः संमार्जये-त्तः ॥ २० ॥ अङ्गुष्ठतर्जनीभ्यां तु स्पृशेद्द्रौ नासिकापुटौ । अङ्गुष्ठानामिकाभ्यां तु चक्षुःश्रोत्रे जलैः स्पृशेत् ॥ २१ ॥ किनष्टार्ङ्गुष्टनाभि च तलेन हृदयं ततः । सर्वोङ्गुलीभिः शिरसि बाहुमूळे तथैव च ॥ २२ ॥ नामभिः केशवाद्यैश्च यथासं-ख्यमुपस्पृशेत्। द्विराचामेचु सर्वत्र विष्मूत्रोत्सर्जने त्रयम् ॥ २३ ॥ सामान्यमेतत्स-वेंषां शीचं तु द्विगुणोदितम् । आचम्यातः परं भीनी दन्तान्काष्ठेन शोधयेत् ॥२४॥ भाङ्गुखोदङ्गुखो वाऽपि कषायं तिक्तकण्टकम् । कनिष्टाग्रमितस्थूलं द्वादशाङ्गुल-मायतम् ॥ २५ ॥ पर्वाधःकृतकूर्वेन तेन दन्तान्त्रिकर्षयेत् । अपा द्वादशगण्ड्षैर्वेक्त्रं संग्रोधयेद्द्विजः ॥ २६ ॥ मुखं संमार्जियित्वाऽथ पश्चादाचमनं चरेत् । पवित्रपाणिरा-चम्य पश्चात्स्नानं समाचरेत् ॥ २७ ॥ नद्यां तडागे रैंवाते वा तथा प्रस्नवणे जले । तुल्रसीमृत्तिकां धात्रीमुपलिष्य कलेवरे ॥ २८ ॥ अभिमन्त्रय जलं पश्चान्मूलमन्त्रेण वैष्णवः । निमञ्ज्य तुल्सीमिश्रं जलं संपाशयेत्ततः ॥ २९ ॥ आचम्य मार्जनं कुर्या-रकुरौः सतुष्ठसीदछैः।पौरुषेण तु स्केन आपो हि ष्टादिभिस्तथा॥ ३०॥ निमन्ज्याप्स जिले पश्चाभिवारमधमर्षणम् । उत्थाय पुनराचम्य पश्चादण्सु निमञ्ज्य वै ॥३१॥ मन्त्ररत्नं त्रिवारं कु फॅपन्ध्यायन्सनातनम् । पिवेदुत्थाय तेनैव त्रिवारमभिमन्त्रितम् ॥ ३२॥ आचम्य तर्पयेदेवान्पितृनापि विधानतः। निष्पीडय कूले वस्त्रं तु पुनराचमनं भरें ।। ३३ ।। धीतवसं सोत्तरीयं सकौपीनं घरेत्स्थतम् । निबद्धशिखकच्छस्तु दिराचम्य यथाविषि ॥ ३४ ॥ धारयेद्ध्वपुण्ड्राणि मृदा ईस्राणि वैष्णवः । श्रीकु-ष्णीं दुष्ठसी मूळ मृदा वा अपि प्रयत्नतः ३५॥ मन्ने पैवाभिमन्त्रयाथ छ छ। दादिषु धार-वेत्। नासिकाम्समारभ्य विभृयाच्छ्रीयदाकृति ॥ ३६ ॥ सान्तरास्रं भवेत्पुण्ड्रं दण्डाकारं 👸 थीं तथा। ललाटे धर्रयेत्पश्चाद्ग्रीवान्तं केशवादिभिः ॥ ३७॥ नाम्नां द्वादशभिः मूर्धिनं पासुदेवं तलाञ्चना । पवित्रपाणिः शुद्धातमा संध्यां कुर्यात्समाहितः ॥ ३८ ॥

१ ख ैतिस्थ स बा°। २ क. °ह्गुष्ठे स नाभित । ३ क भितं स्थू । ४ क. मीले । ५ क. भारतची स्तंत्यजत्पथा । ६ ख. नपेद्भ्या । ५ क. "रेचित"। ८ क. शुन्रेण । ९ क. कितीः । सा । १० ख. बा थ्या । केलाटादि तथीं पर्धा ।

पादेशमात्री कोंशेया साग्री मूलयुती तथा। सान्तर्गर्भी सुविमछी पवित्रं कारूये-द्द्विजः ॥ ३९ ॥ देवार्चने जपे होमे कुर्याद्वाह्मधं पवित्रकम् । इत्रे ब्रह्मुकुम्नान्सरे-(ए)वं धर्मी विधीयते।। ४०॥ पाथ दर्भाश्रिता(श्रितौ) दर्भी ये दर्भी यज्ञभूमिष्ठ । स्तरणासनिपण्डेषु ब्रह्मयक्षे च तर्पणे ॥ ४१ ॥ पाँने भोजनकाळे अ भ्रुतान्दुर्भात्वि-सर्जयेत् । सपवित्रकरेणैव आचामेत्रयतो द्विजः ॥ ४२ ॥ आचान्त्रस्य शुन्तिः पाणिन र्यथा पाणिस्तथा कुशः । संध्याचमनकाले तु धृतं न परिवर्जयेत् ॥ ४३ ॥ अप-सूताः स्मृता दभीः प्रस्तास्तु कुत्राः समृताः । समृत्रास्तु कुत्रा क्रेयाश्विश्वाग्रास्तृशु-संज्ञिताः ॥ ४४ ॥ कुशोदकेन यत्कण्ठं नित्यं संशोधयेद्द्विजः । न पर्युवन्ति पापानि ब्रह्मकूर्च दिने दिने ॥ ४५ ॥ कुशासन सदा पूर्व जपहोमार्चनादिश्व । कुशेतीव कुर्व कर्म सर्वमानन्त्यमश्चाते ॥ ४६ ॥ तस्मात्कुश्चपवित्रेण संध्यां क्रुर्याद्यथाविधि । स्त्रगु-ह्योक्तविधानेन संध्योपास्ति समाचरेत् ॥ ४७ ॥ ध्यात्वा नारायणं देवं रिवसण्डः छमध्याम् । गायञ्याऽध्ये पदद्याच जपं कुर्वीत अक्तिमान् ॥ ४८ ॥ सूर्यस्याभिः मुखो जप्त्वा सावित्रीं नियतात्मवान् । उपस्थानं ततः कृत्वा नमस्कुर्याचतो हस्मि ॥ ४९ ॥ नमो ब्रह्मण इत्यादि जिपत्वाऽथ विसर्जयेत । ततः संवर्षये द्विरुषं मञ्जू-रत्नेन मजवित् ॥ ५० ॥ शतवारं सहस्रं वा तुळ्मीमिश्रितैर्ज्ञेः । वैकुफ्रपार्धेदं पश्चात्तर्पयेच यथाविधि ॥ ५१ ॥ अनर्न्तविहगेशादिदेवतानामुनुक्रमात् । एकेक्र-मञ्जलिं दत्त्वा पश्चादाचमन चरेत् ॥ ५२ ॥ श्रीशस्याऽऽराधनार्थे हि कुर्यात्युस्पस्य संचयम् । तुलसीवित्वपत्राणि दुर्वी कौशेयमेव च ॥ ५३ ॥ विष्णुकान्तं मुईबुकं केशाम्बुदद्छं तथा । जशीरं जातिकुसुमं कुन्दं चैव कुरण्टकम् ॥ ५४ ॥ श्रीमी सस्मा कदम्बं च चृतपुष्पं च माधबीम् । पिप्पलस्य मवालानि जाम्बवं पेंदिलं तथा ॥ ५५ ॥ आस्फोटं कुटजं छोध्रं कणिकारं च किंशुकम् । नीपार्जुने ख़िश्चं च श्वेतिक्कं शुक्तनामकम् ॥ ५६ ॥ जम्बीर मातुँ छुङ्गं च यूथिकारच्यं तथा । प्रंतामं ब्कुलं नागकेशराशोकमाछिकाः ॥ ५७ ॥ शतपत्रं च हारिद्रं करवीरं त्रियद्भु च । नीलोर्देषेलं सप्तलां च नन्दावर्ते च कैतकम् ॥ ५८ ॥ घटकं स्थलपदं इ सर्वाणि जर्लंजानि च । तत्कालसंभवं पूष्पं गृहीत्वाऽथ गृहं बिश्रोत् ॥ ५६ ॥

१ ख नैशेयो । २ क. °ते । विधित दर्भा ये दर्भा ये । ३ ख. °पानभो । ४ ख. °भी सिम्यस्तु। ५ क °क्किं । कु ° । ६ ख ° नतदीपारेखादि ° । ७ क ° नामुपक ° । ८ क ° रुव्यं कुर्वे छुद्दे शास्त्रं त ° । ९ क. शमीपुरूपं क ° । १० क पाटला । ११ ख. °तुलड्पं । १२ क. °कारं च वनं त ° । १३ ख. ° लं भूपूर्वं च । १४ ख. ° लुद्वानि ।

वितानादियुते दिव्यध्पदीपैर्विराजिते । चन्दनागरुकस्तूरीकपूरामोदवासिते ॥ ६० ॥ विचित्ररङ्गवल्लघाढचे मण्डपे रत्नपीठके । विस्तीर्णपुष्पपर्यङ्के देव्या साह-तमच्युतम् ॥ ६१ ॥ संनिधावासने स्थित्वा कुशे पद्मासने स्थितः । प्राणायाम-विधानेन भूतशाद्धं विधाय च ॥ ६२ ॥ प्राणायामत्रयं कृत्वा पश्चाद्धचानं यथो॰ क्तवत् । पर्वयोद्धि स्थितं देवं लक्ष्मीनारायणं विभुम् ॥ ६३ ॥ पौरितः शक्तिभिर्युक्तं भूँनीलाविमलादिभिः। अनन्तविहगाधी श्र्रेसैन्याद्यैः सुरसत्तमैः। ६४॥ चण्डाद्यैः कुमु-दांदीश्र लोकपालेश्र सोवितम्। चतुर्भुजं सुन्दराङ्गं नानारत्नविभूषणम् ॥ ६५ ॥ वामाङ्कर्रथिया युक्तं शङ्खचक्रगदाधरम् । मन्त्ररत्नविधानेन न्यासमुद्रादिकर्मकृत् ॥ ६६॥ पंश्रोपनिषँदन्यासं कुर्यात्सर्वत्र कर्मसु। ॐ ईशाय नमः परायति परमेष्ठचा-त्मने नमः ॥ ६७ ॥ ॐ यां नमः परायोति ततः पुरुषात्मने नमः । ॐ रां नमः परायेति ततो विश्वात्मने नमः ॥ ६८ ॥ 💯 वां नमः परायेति स्वानिष्टस्यात्मने नमः। ॐ स्त्रां नमः परायेति ततः सर्वात्मने नमः ॥ ६९ ॥ शिरोनासाग्रहृदयगुह्यपादेषु विन्यसेत् । यथाक्रमेण तन्मन्त्रान्पश्चाङ्गेषु क्रमान्न्यसेत् ॥ ७० ॥ तन्मुद्रया तैदाऽऽ-वाह्य दद्यादासनमेव च । पाद्यार्घ्याचमनस्नानपात्राणि स्थाप्य पूजयेत् ॥ ७१ ॥ पूरियत्वा ग्रुभजलं पात्रेषु कुसुमैर्युतम् । द्रव्याणि निक्षिपेत्तेषु मङ्गलानि यथाक्रमात् ॥ ७२ ॥ उशीरं चन्दनं कुष्ठं पाद्यपात्रे वि।निक्षिपेत् । विष्णुकान्तं च दूर्वी च कौशे-यांस्तिलसर्षपान् ॥ ७३ ॥ अक्षतांश्च फलं पुष्पमध्येपात्रे विानिक्षिपेत् । जातीफलं च कर्पूरमेलां चाऽऽचमनीयके ॥ ७४ ॥ मकरन्द भवालं च रत्नं सौवर्णमेव च । तानि द्द्यात्स्नानपात्रे धात्रीं सुरतकं तथा ॥ ७५ ॥ द्रव्याणामप्यलाभे तु तुलसीपत्रमेव च । चन्दनं वा सुवर्ण वा कौशेयं वा विनिक्षिपेत् ॥ ७६ ॥ दर्शयेन्सुरभेर्भुद्रां पूजये-त्कुर्संमन्नजैः । अभिमन्त्रय च मन्त्रेण धूपदीपैनिवेदयेत् ॥७७॥ अनेन्तं चोद्धरण्या च द्यात्पाद्यादिकं तथा । तत्पात्रक्षालनं कृत्वा तथा पुष्पाञ्जलि न्यसेत् ॥ ७८ ॥ सौवर्णानि च रौप्याणि ताम्रकींस्यं प्रयोजयेत् । पात्राणामप्यलाभे तु शङ्खमेकं विशिष्यते ॥ ७९ ॥ शङ्खोदकं सदा पूतमतित्रियतमं हरेः । उद्धरि(र)ण्या जलं द्यानाप्सु शङ्खं निमज्जयेत्॥ ८०॥

१ कं °णं हरिम्। २ ख. पराभि. श°। ३ ख. भूळीळा । ४ क. °शसेनान्याधेर्गुक्त । ५ ख. पद्माप । ६ ख. °षदं न्या । ७ क ॐ सों परा । ८ ख. ॐ वामनः प । ९ क. °येश्विष्ट । १० क. तथाऽऽवा । ११ क ° छुमाक्षते । अ । १२ क. ेनन्तस्योद्धरणं द । १३ ख. °कांस्यानि सो ।

अष्टाक्षरेण मनुना मन्त्ररत्नेन वा यजेत् । पाद्याघीचमनं दत्त्वा मधुपर्क निवेदयेत् ॥ ८१ ॥ पुनराचमनं दत्त्वा पादपीठ निवेदयेत् । दन्तधावनगण्डूषदर्पणाँछोचनं तथा ॥ ८२ ॥ निवेद्याभ्यञ्जनं तैलेनोद्वर्त केशरञ्जनम् । मुखोष्णितजलैः स्नानं पुन रुद्दर्तनं चरेत् ॥ ८३ ॥ कुङ्कपेन इरिद्रेण चन्दनेन सुगन्धिना । उद्दर्य गन्धतोयेन स्नापयेच पुनस्ततः ॥ ८४ ॥ स्नानपात्रोदकं पश्चादादाय कुसमैः सह । पौरुषेण तु मूक्तेन स्नापयेत्कमलापतिम् ॥ ८५ ॥ मार्जयेच्छुभवस्नेण दीवैनीराजयेक्तथा । वस्नं चैवोपवीतं च दद्यादाभरणानि च ॥ ८६ ॥ कस्तूरीतिल्रकं गन्धं पुष्पाणि सुरभीणि च। अङ्के निवेद्दय देवस्य लक्ष्मीं संपूजयेत्तथा ॥ ८७ ॥ पार्श्वर्योर्धर्गणं(णी)लीले महिष्यः परितस्तथा । विमलोत्किषंणीत्याद्याः पूर्वमेव मकीर्तिताः ॥ ८८ ॥ चण्डा-दिद्वारपालांश्व कुमुदादींस्तथाऽर्चचेत् । तथैवाऽऽवरणाधीशाः पूजनीयाः समन्ततः ॥ ८९ ॥ वासुदेवः सीरपाणिः प्रद्युम्बश्च उषापतिः । दिश्च कोणेषु तत्पत्न्यो छक्ष्मी-रेव रती उषा ॥ ९.० ॥ द्वितीयावरणं पश्चात्केशवाद्याः सशक्तयः । संकर्षणादयः पश्चान्मत्स्य कुर्माद्यस्तथा ॥ ९१ ॥ श्रीर्छक्ष्मीः कमला पद्मा पद्मिनी कमलालया । रमा वृषाकपेर्धन्या द्वत्तिर्यज्ञान्तदेवता ॥ ९२ ॥ शक्तयः केशवादीनां संशोक्ताः परमें पदे । हिरण्या हरणी सत्या नित्यानन्दा त्रयी सुखा ॥ ९३ ॥ सुगन्धा सुन्दरी विद्या सुशीला च सुलक्षणा। संकर्षणादिमूर्तीनां शक्तयः समुदाहृताः ॥ ९४ ॥ वेदा वेद-वती धात्री महालक्ष्मीः सुखालया । भागेवी च तथा सीता रेवती रुक्मिणी प्रभा ॥ ९५ ॥ मत्स्यकूर्मादिमूर्तीनां शक्तयः संप्रकीर्तिताः । एवं सशक्तयः पूज्याः केश-वाद्याः सुरेश्वराः ॥ ९६ ॥ पश्चात्सशक्तयः पूज्याः शङ्कचक्रादिहेतयः । शङ्कं चक्रं गदा पद्मं शार्क्क च मुँशलं इलम् ॥ ९७ ॥ बाणं च खड्गखेटं च च्छुरिका दिव्यहे-तयः । भद्रा सौम्या तथा माया जया च विजया शिवा ॥ ९८ ॥ सुमङ्गला सुनन्दा च हिता रम्या सुराक्षणी । शक्तयो दिव्यहेतीनां पूजनीयाः +सनार्तनीः ॥ ९९ ॥ बहिलोंकेश्वराः पुज्याः साध्याश्च समरुद्गणाः । प्वमावरणं सर्वमर्चयेत्परमात्मनः ॥ १०० ॥ पुनरध्यीदिकं दत्त्वा धूपदीपैनिवेदयेत ॥ १०१ ॥ मागुदीच्यां च सेनैशं नागराजं तथा परे । दुरतो वैनतेयं च पूजयेच्छक्तिभिः सह ॥ १०२॥

<sup>+</sup> अत्र प्रथमार्थे द्वितीया बाध्या ।

१ क पीठे नि । २ क °णाजो चं । ३ क ° नं गन्धतिलाङ्गोद्वर्तने के । ४ ख ° योरर्घधरणी महिष्य पतितास्त । ५ ख °णीत्याप पू । ६ ल. मुसलं । ७ क °रक्षणी । ८ ख °तनाः । व । ९ ख. , सहग्रं।

सेनापतेः सूत्रवतीं नागराजस्य बारुणीम् । भद्रां चै वैनतेयस्य पूजयेद्वैष्णवोत्तमः ॥ १०३ ॥ गुँग्गुलं महिषाणां च सालनियीसमेव च । अगरं देवदारं च उशीरं श्रीफलं तथा ॥ १०४ ॥ हीवेरं चन्दमं मुस्ता दशाङ्गः धूपमुच्यते । गवाज्येन च संयोज्यं द्याद्भं सुवासितम् ॥१०५॥ कार्पाममार्कं शौमं च शाल्मलीक्षीरकोद्भवम् । अम्भोजं कीटजं काश्रतू किका प्राङ्ग मुच्यते ॥ १०६ ॥ गवाज्यं तिलतेलं वा कुमु-मैश्र सुवासितम् । संयोज्य विह्नना दीवं भक्त्या विष्णोनिवेदयेत् ॥१०७॥ नैवेद्यं शुभहृद्यामं पायसापूपसंयुतम् । फलैश्च भक्ष्यभोज्येश्च पानकैर्व्यक्तनैः सह ॥१०८॥ गवाज्यं च द्रिध क्षीरं शर्करां च निवेदयेत्। शुद्धं इविष्यं हृद्य च सुरुच्यं वै निवेदयेत् ॥ १०९ ॥ यच्छास्रेषु तिषिद्धं तु तत्प्रयत्नेन वर्जयेत् । कोद्रव चौलकं छुब्धं यावः नालं तथा सितम्।। ११०॥ निष्पावं च मसूराश्च तुच्छधान्यानि सर्वेशः। भु(शु)क्तं पर्धुषितं रूक्षं यज्ञे कर्मणि वर्जयेत् ॥ १११ ॥ वर्जयेदारनालं च मद्यमाससमानि च। नियीसान्वर्जयेत्सर्वान्विना हिङ्का च गुर्गगुलुम् ॥११२॥ छत्राकं मूलकं शियु करझं छशुनं तथा। कुम्भीदरुं च पिण्याकं श्वेतरुन्ताकमेव च॥ ११३॥ आत्रं(न्त्रं) (१) च नालिकाशाक्रं नारिकेलाल्यमेव च। पीलुं च शणपुष्पं च भूस्तृणं भौतिकं तथा। ११४।। कोशातकीं विम्बफलं मद्यमांससमानि च। अभक्ष्याण्यप्यशेषाणि वर्ज-येखज्ञकर्मसु ॥ ११५ ॥ कलिङ्गं कतकं विम्वफ्लं जन्तुफलं तथा । वंशाङ्कुरमलाबुं च तालहिन्तालके फले ॥ ११६ ॥ अश्वत्यं प्रक्षनीप च वटमारग्वधं तथा । कल. म्विका च निर्शुण्डी मुण्डी वार्ताकमेव च ॥११७॥ उँषरं लवणं चैव श्वेतं च बृहती-फलम् । नखचर्मातकं नैव चिश्चिलं चेति यत्नतः ॥ ११८ ॥ विज्ञेयानि(नी)त्यभ-क्याणि वर्जयेशज्जकर्माण् । श्रेष्मातकं च विड्जानि पत्यक्षछवणं तथा ॥ ११९॥ अनिर्देशाहगोक्षीरमवृत्सायास्तथाऽऽविक्म् । औष्ट्रमेकशफं चैव पश्चनां विड्भुजामपि ॥ १२० ॥ आविदीण तथा तर्कं करनिर्मन्थितं द्धि । ताम्रेण संयुतं गव्यं क्षीरं च ळवणान्वितम् ॥ १२१ ॥ घृतं छवणसंयुक्तं प्रयत्नेन विवर्णयेत् । सूपानं च गुडानं च चर्करामधुसंयुतम् ॥ १२२ ॥ मरीचिमिश्रं दध्यनं पायसानं फलैः सह । तुलसी-द्रस्मिश्रं ब्रहे: संमोक्ष्य वाग्यतः ॥ १२३ ॥ अष्टाविंशतिवारं तु मूलमन्त्राभिम-नित्रवस् । मुद्रां त्र सीर्भेयीं तां दर्शयेन्मन्त्रमुचरन् ।। १२४ ।। सुधाब्धिममृतं बीजं चिन्तयन्परमात्मनः । दबात्धुष्पाञ्जालि पश्चादशवारं समाहितः ॥ १२५॥ आपोश्चन-क्रियापूर्वेमसुमस्मै निवेद्येत् । शतवारं जपेन्मन्त्रं घण्टाशब्दं निनाद्यन् ॥ १२६ ॥

१ ख. चला तथा यै। २ क. "तमम्। गु"। ३ ख. गुग्गुलं महिषाक्षीं च। ४ क. "वं चोलकी छर्य या°। ५ स. °सूरं च तु°। ६ इ. °ग्गुलम् । ७ स. नालिकेर्याख्य'। ८ स. विल्वं। ९ स °र्गुण्डिसु-किवा°। १० क इषरं। ११ ख. °नि च भ°।

जपेत्पीयृषदै(दे)वत्यान्मन्त्रानेकाग्रचेतसा । इरेर्ध्वक्तवतः पश्चाद्द्वारि सुवासितम् ॥१२७॥ पश्चादाचमनं दद्याज्जलैर्गन्धविमिश्रितैः। श्रम्यखवासं ततो दत्त्वा पुष्पाञ्जाले-मथाऽऽचरेत् ॥ १२८ ॥ हविःशेषेण देवानां बर्लि श्रुवि विनिक्षिपेत् । चण्डादिद्वारः पालानां सर्वेषां च दिवौकसाम् ॥ १२९ ॥ दद्यादुदकपूर्वेण हाविःशेषं द्विजोत्तमः । अभ्यर्चा पौरुषस्यास्य सूक्तस्य सुरसत्तमान् ॥ १३०॥ विष्णवर्षितचतुर्भागं क्रमाद्ध-च्यस्य चार्ययेत । अनन्ततार्स्यसेनेशपवित्राणां निवेदयेत ॥ १३१ ॥ तीर्थेन सहितं हन्यं पृथक्पात्रेषु निक्षिपेत् । सर्वेषां वारिपूर्वेण पश्चात्पुष्पाञ्जात्रं चरेत् ॥ १३२ ॥ नीराजनं ततो दस्वा ताम्बूल च निवदयेत्। भणमेच ततो भक्तचा रमैयः स्तोत्रैः शुभाह्वयैः ॥ १३३ ॥ प्रसार्ये बाहू पादौ च बद्धेनाञ्जिलना सह । स्तुवन्स्तुतिभिरेवं च प्रणामो दीर्घ उच्यते ॥१३४॥ नत्वा दीर्घप्रणामैश्र स्तुत्वा स्तुतिभिरेव च । सर्वैश्र वैष्णवैर्मन्त्रेः क्वर्यात्पुष्पाञ्चितं ततः ॥ १३५ ॥ सूक्तेश्च विष्णुदै(दे)वत्येनीमभिः शार्ङ्गिणस्तथा ॥ १३६ ॥ ततः शुभासने स्थित्वा जपेन्मन्त्रमनुत्तमम् । न्यासमुद्रादिपूर्वेण ध्यायन्वै कमलेक्षणम् ॥ १३७ ॥ अष्टोत्तरसहस्रं वा शतमष्टोत्तरं तु वा । जप्त्वा पुष्पाञ्जालि दद्याद्यथाशक्त्या च मस्रंतः ॥ १३८ ॥ नमेद्योगेन देवेशं हृदिस्थं कमलेक्षणम् । मै(मा)नसैर्वीऽर्चीयत्बाऽस्मिन्स-माधौ विरमेत्सुधी: ॥ १३९ ॥ प्रातरौपासनं कृत्वा तत्र होमं समाचरेत् । आज्येन चरुणा वाऽपि समिद्धिर्वा चु यित्रयैः॥१४०॥ तण्डुलैर्घृतमिश्रेवी विल्वपत्रेरथापि वा। तिलैर्वा कुसुमैर्वाऽपि यवैर्मिश्रि(ब्रीहि)भिरेव च(१)॥१४१॥यज्ञरूपं हरिं ध्यात्वा सर्ववे-दमयं प्रभुंम् । दिव्याभरणसंपन्नं राङ्काश्रमदाधरम् ॥१४२॥ वरदं पुण्डेरीकाक्षं वामा-ङ्कुन्धित्रयं हरिम् । यज्ञस्वरूपिणं बह्वौ ध्यायन्मन्त्रद्वयेन च ॥१४३॥ सर्वेश्च वैष्ण-वैर्मन्त्रेरेकैकेनाऽऽहुति तथा। नामभिः केशवाद्येश्व सूक्तिविष्णुप्रकाशकैः ॥ १४४॥ वैकुण्ठपार्षदं सर्वे हुत्वा चैव ततो बल्लिम् । क्षिपेचतु विधा भूतानु दिश्य च ततो भुवि ॥ १४५ ॥ आचम्य पूजयेत्पर्श्वात्तदीयान्सुंसमाहितः । तेभ्यः प्रणम्य भक्त्याऽभ संतर्प्य पितृदेवताः ॥ १४६ ॥ वेदमध्यापयेच्छक्त्या धर्मशास्त्रं च संहिताः । सान्वि-काानि पुराणानि सेतिहासानि वैष्णवः ॥ १४७॥ सर्वीपनिषदामर्थे सन्निः सह विचिन्तयेत् । योगक्षेमार्थर्द्धींत च कुर्याच्छक्त्या यथाईतः ॥ १४८ ॥ ब्राह्मणाः

इत आरभ्य द्विजोत्तम इत्यन्तं न विद्यतं ख. पुस्तके ।

<sup>ी</sup> क ° श्रितम् । सु° । २ क ° पूर्णेन प° । ३ क ° मनिस वाऽर्व । ४ क ° मिश्रिम े । ५ ख. विभुम् । ६ क. ° धाइी प्यानतस्तुस े । ७ क ° द्वितम् । ते ° । ८ ख. ° दृद्धि च ।

क्षत्रिया वैश्याः शूद्रा वर्णा यथाऋमम् । आद्यास्त्रयो द्विजाः प्रोक्तास्तेषां वै मन्त्रसः त्त्रियाः ॥ १४९ ॥ सवर्णेभ्यः सवर्णीसु जायन्ते हि सजातयः । तेषां संकरयोगाच प्रतिलोमानुलोमजाः ॥ १५० ॥ विप्रान्मूर्घाभिषिक्तस्तु क्षत्रियायामजायत । वैश्यायां तु तथाऽऽम्बष्टो निषाद: शूर्द्रया तथा ॥ १५१ ॥ राजन्याद्वैश्यशूचा तु माहिष्योग्रौ तु तौ समृतौ । भूष्या वैश्याचु करणंस्थिरैर्वा तेऽनुलोमजाः ॥ १५२ ॥ विभाया क्षित्रियात्स्तो वैश्याद्वैदेहिकस्तथा । चप्डालस्तु ततैः शूद्रात्सर्वकर्मसु गर्हितः ॥१५३॥ मागधः अत्रियायां वै वैश्याक्षेत्रातु शूद्रतः । शूद्राद(द।)योगवं वैश्या जनयामास वै सुतम् ॥ १५४ ॥ रथकारः करण्या तु माहिष्येण प्रजायते । असंत्संततयो क्षेयाः प्रतिक्षोर्मं नुक्रोमजाः ॥ १५५ ॥ प्रतिक्षोमासु वै जाता गहिँताः सर्वकर्मणासुँ । एतेषां ब्राह्मणाद्याश्र पद्कर्मसु नियोजिताः ॥ १५६ ॥ त्रिकर्मसु क्षचविशावेकस्मिञ्जाद्वयो-निजः। प्रतिग्रहं च दृत्त्यर्थे ब्राह्मणस्तु समाचरेत् ॥ १५७॥ असदेवार्सतां शोक्तं निषिद्धं तद्विवर्जयेत् । पाषण्डाः पतिताः पापास्तर्थेव प्रतिलोमजाः ॥ १५८ ॥ क्रल-टाश्र विकर्मस्था असतः परिकीर्तिताः । छवणं तिछकार्पासं चर्म च त्रपुसीसकम् ॥ १५९ ॥ आदसं मधु मासं च विषमनं घृतं रूजम् । किल्विषं गजग्रुष्ट्रं च सर्षपं जलमेव च ॥ १६० ॥ तुंणं काष्ठं च कृष्मांण्डं शिश्यपां च विवर्जयेत । महिषीं गर्दभं चैव वाजिनं च तथाऽऽविकम् ॥ १६१ ॥ \* दासी च जानं द्वपभनावं चानडुई तिला[:](!)। एवमाद्यमसद्द्रव्यं मयत्नेन विवर्जयेत्॥ १६२॥ धान्यं वासांसि भूमिं च सुवर्ण रत्नमेव च।=पुष्पाणि फलमूलाद्यं सद्द्रव्यं मुनिभिः स्मृतम्॥१६३॥ सर्वत्र मतिगृह्णीयाञ्ज्भभं धान्यं फलादिकम् ॥ १६३ ॥ भूभिं यस्तु प्रगृह्णाति भूभिं यस्तु प्रयच्छाति । तानुभौ पुण्यकर्माणौ नियतौ स्वर्गगामिनौ(णौ) ॥ १६४ ॥ धेन्यं करोति दातारं प्रप्रहीतारमेव च । धान्यं नृपवरश्रेष्ठ इह लोके परत्र च ॥ १६५॥ तस्माद्धान्यं धरित्रीं च मतिगृह्णीत सर्वतः ॥ १६६ ॥ क्वसूलधान्य एव स्यात्कुः म्भधानयोऽथ वा नृप । शिल्लोञ्खेनापि वा जीवेच्छ्रेयासे(से)षां परोऽवरः ॥ १६७ ॥

<sup>\*</sup> एतदर्घस्यानेऽयं पाठः खः पुस्तके—" दासीमजी यानवृक्षा न पद्मानदुहं तुस्त्राम् " इति । = एत-दर्धं न विद्यते ख. प्रस्तके ।

१ क. दर्जात° । २ क °णस्यं ते चेत्यनु° । ३ ख. तथा। ४ क. °श्चातु शू°। ५ क °सत्यं तु तयो । ६ क. "मानिलोम नै जा"। ७ क. "म्। न ते"। ८ क. "स्तमी"। ९ ख त्र्णका । १० क. "एक्टे-गा शब्यां च । ११ क. महिषसुष्ट्रं च सर्पेषं जलग । १२ ख. धान्ये। १३ ख. कुतुम्भधा । १४ ख. 'कुतु-म्भधान्यवाञ्च<sup>\*</sup> ।

जीवेद्यायावरेणैव विष: सर्वत्र सर्वदा । वर्जयित्वैव पाषण्डान्पतितांश्वान्यदैविकान् कृषिणा वाऽपि जीवेत सता चानुमतेन वा ॥ १६८ ॥ न वाहयेदनहुई क्षुंधितं श्रान्तमेव च । तस्य पुंस्त्वमहित्वैव वाहयेद्द्विजपुंगवः ॥ १६९ ॥ कर्मछोप-मकुर्वन्वै कुषि कुर्वीत वै द्विजः । हरेः पूजां यथाकालं कुषिलोपे समाचरेत् ॥१७०॥ न ब्राह्म्यं संत्यजे।द्विमस्तथा यज्ञादिकर्म च । आपद्यपि न कुर्वीत सेवा वाणिज्यमेव च ॥ १७१ ॥ असत्प्रतिग्रहं स्तेयं तथा धर्मस्य विक्रयम् । अन्यायोपार्जितं द्रव्यमाप-द्यपि विवर्जयेत् ॥ १७२ ॥ भृतकाध्यापनं चैवँ न कुर्योद्वेदविकयम् । विदित्वैवं च सद्वृत्तिमेव जीवति धार्मिकः ॥ १७३ ॥ महाभागवते दत्तं यत्किचिन्मिश्रित भवेत् । ्असत्यतिगृहीनं त्वविमलं तम्न संशयः ॥ १७४ ॥ प्रीतये वासुदेवस्य यहत्तमसता-मपि । महाभागवतरपर्शात्तत्सदित्युच्यते बुधैः ॥ १७५ ॥ तार्थोदिपश्चसंस्कारैस्तथा-कारै स्क्रिंभियुतः । इरेरनन्यशरणो महागवतः स्मृतः ॥ १७६ ॥ यक्षराक्षसभूतानां ता-मसानां दिवौकसाम् । तेषां यत्भीतये दत्तं तथा यद्यपि वर्जयेत् ॥ १७७ ॥ बुद्धस्द्रौ तथा वायुद्गीगर्णपभैरवाः । यमः स्कन्दो नैर्ऋतश्च तामसा देवताः समृताः ॥१७८॥ एवं विशुद्धि द्रव्यस्य ज्ञात्वा गृह्णीत सत्तमः । कृषिस्तु सर्ववर्णानां सामान्यो धर्म चच्यते ॥ १७९ ॥ प्रतिग्रहस्तु विप्राणां राज्ञां क्ष्मापालनं तथा । कुसीदं चैव वाणि ज्यं विशामेव प्रकीर्तितम् ॥ १८० ॥ सेवाद्यत्तिस्तु श्रुद्धाणां कृषिवी संप्रकीर्तिता । अशक्तस्तु भवेद्राजा पृथिव्याः परिपालने । १८१॥ जीवेद्वाऽपि विशां द्वस्या शुद्राणा वा यथासुखम् । कृषिभृतिः पाशुपाल्यं सर्वेषा न निषिध्यते ॥ १८२ ॥ स्तेयं पर-स्त्रीहरणं हिंसा कुइककौतुके। स्त्रीमद्यमां सलवणविक्रयं पतितं स्मृतम् ॥ १८३ ॥ अपकृष्टनिकृष्टानां जीवितं शिल्पकर्मभिः । हीनं तु प्रतिलोमानामहीनमनुलोमिनाम् ॥ १८४ ॥ चर्मवैणववस्त्राणा हिंसाकर्म च नेजनर्भे । गाणिक्यं यवनाद्यं च मद्यमांस-क्रिया तथा !! १८९ ।। सार्थ्यं वाहकानां च रथानां भूभृतामि। एवमादि निषिदं यत्मातिलोम्यं तदुच्यते ॥ १८६ ॥ यत्सीम्य शिल्पं लोकेऽस्मिन्सीम्यं तद्तुलोम. कम् । मृद्दाक्त्रीललोहानां चिव्पं सीम्यमिहोच्यते ॥ १८७॥ न्यायेन पालयेद्राजा पृथिवीं शास्त्रमार्गतः । स्वराष्ट्रकृतधर्मस्य सदा षड्भागसिद्धये।। १८८ ।। राज्ञां राष्ट्रकृतं पापमिति धर्मविदो विदुः।तस्मादपापसंयुक्तां यथा संरक्षयेद्शुवम्।।१८९॥

१ ख. क्षुधार्त । २ ख °षिकोपे । ३ ख. °व सदाऽसत्कर्मभावनम् । प्री । ४ ख. °पादीनप । ५ ख. "स्मारांस्तथा"। ६ ख. "स्निमि. श्रुत । ७ क "त्। बद्ध"। ८ ख. "णसुमै"। ९ ख. "कीशिके। १० क. हिंसं कर्म च ने १११ ख. भा । माणिक्यं वपनामिं च। १२ क. "त्सीम्यं शि"।

अप्रिदं गरदं हिंस्रं चौरं दुईत्तमेव च । धूर्तं पतितिमित्यादीन्हन्यादेवाविचारयन् ॥१९०॥ अङ्क्रियत्वा व्यपादेन गर्दभे चाधिरे ह्य वै। प्रवासयेत्स्वराष्ट्रासु ब्राह्मणं पतितं नृपः ॥ १९१॥ कुलटां कामचारेण गर्भन्नीं भर्तृहिंसिकाम्। निकृत्तकर्णनासोष्ठीं कृत्वा नारीं प्रवासयेत् ॥ १९२ ॥ न्यायेन दण्डन राज्ञः स्वर्गकीर्तिकरं भवेत् । अन्याय-दण्डनं राज्ञः स्वर्गकी।तिविनाशनम् ॥ १५३॥ अदण्डचान्दण्डयन्राजा तथा दण्डचा नदण्डयन् । अयशो महदामोति नरकं चाधिगच्छति ॥ १९४ ॥ दिग्दण्डस्त्वथ वा-ग्दण्डो धनदण्डो वधस्तथा । ज्ञात्वाऽपराधं देशं च जनं कालमैथापि वा ॥ १९५ ॥ वयः कर्म च वित्तं च दण्डं न्यायेन पात्रेत्। निश्चित्य शास्त्रमार्गेण विद्वद्भिः सह पार्थिवः ॥ १९६ ॥ गुरूणां तु गुरुं दण्डं पापानां च लघोलिंघुम् । व्यवहारान्स्वयं पश्यन्कुर्योत्सद्भिष्टेतोऽन्वहम् ॥ १९७ ॥ मिथ्यापवादशुद्धचर्थे पश्च दिव्यानि कल्प-येत् । ×ज्ञात्वा शुद्धेषु दिन्येषु शुद्धान्ये मानयेत्तथा ॥ १९८ ॥ तन्मिश्याशांसिनं दुष्टं जिह्वाछेदेन दण्डयेतुँ ॥ १९९ ॥ परद्रव्यादिहरणं परदाराभिमर्शनम् । यः कुर्यातु बळात्तस्य हस्तच्छेदः प्रकीर्तितः ॥२००॥ यो गच्छेत्परदारास्तु बळात्कामाच वा नरः। सर्वस्वहरणं कृत्वा लिङ्गाच्छेदं च दापयेत् ॥२०१॥ दहेत्कटाग्निना देहं गुरुस्नीगामिनं(णं) तथा । ब्रह्मझं च सुरापं वा गोस्तीबालनिषूदनश्। देवविषस्वहन्तारं शूलमारोपयेत्रसम् ॥२०२॥ दैवतं ब्राह्मणं गा च पितृमातृगुर्रूस्तथा। पादेन ताडयेद्यस्तु तस्य तच्छेदनं स्मृतम् ॥२०३॥ तेषामुपरि इस्तं तु दोष्णोक्छेदं तु कामतः। प्रत्येकं दण्डनं कुर्याद्वर्दः त्तस्य परिस्त्रयाम् ॥ २०४ ॥ चुम्बने ताछिविच्छेटो द्वी हस्तौ परिरम्भणे। हस्त-स्याङ्गुलिविच्छेदः केशादिग्रहणे स्त्रियाः ॥ २०५ ॥ दाहयेत्तप्ततेलेन हस्तमृष्ट्या च ताँडनम् । सुरतं याचमानस्य जिह्वाच्छेदं च कामतः ॥ २०६ ॥ कामेङ्कितेषु सर्वत्र ताल्वोश्च दहनं स्मृतम् । दृष्ट्वा मुहुः प्ररणे तु नेत्रयोः स्फोटनं चरेत् ॥ २०७ ॥ मानकूटं तुलाकूटं कूटसाक्ष्यकृतां नृणाम् । सहस्रं दापये ईण्डं वृत्त्या स्वस्यापनायने ।। २०८ ॥ येषु केषु च पापेषु शाँरीरं दण्डनं स्मृतम् । तेषु तेष्वङ्कननैव अक्षतो ब्राह्मणो व्रजेत् ॥ २०९ ॥

## × एतदावर्धद्वयं न क. पुस्तके।

९ स. °तिविवर्धनम्। अद् १२ स. °मदोऽपि। १ क. पाळवेत्। ४ स दा अपद्र । ५ क. मादने । ६ क. "इण्डवृत्त्या स्वस्थापि ना" । ७ खं. शरीरे ।

पापानेवाङ्कायित्वाऽस्य ग्रुण्डियत्वा शिरोक्हान् । सर्वेम्बहरणं कृत्वा राष्ट्रात्सम्यक्म-वासयेत् ॥ २१० ॥ अवैष्णवं विकर्मस्थं हरिवासरभो। जिनम् । ब्राह्मणं गार्दभं यान-मारोप्येव विवासयेत् ॥ २११ ॥ न्यायेन पालयेद्राजा धर्मात्षद्भागमाँ हरेत् । त्रिभा-गमाहरेद्धान्याद्धनात्षड्भागमेव च ॥ २१२ ॥ गोभूहिरण्यवासोभिर्धान्यरत्नविभू-षणैः । पूजयेद्वाह्मणान्भक्त्या पोषयेच विशेषतः ॥ २१३ ॥ विम्वानि स्थापयेद्विः ष्णोग्रीमेषु नगरेषु च । चैत्यान्यायतनान्यस्य रम्याण्येव तु कारयेत्॥ २१४॥ वसुपुष्पोपहौराद्यं भूधेन्वादि समर्पयेत् । इतरेषां सुराणां च वैदिकानां जनेश्वरः ॥ २१५ ॥ धर्मतः कार्येच्छश्वचैत्यान्यायतनःनि तु । वापीकूपतँडागादि फल्रपुष्पवः नानि च ॥ २१६ ॥ कुर्वात सुविशालानि पूर्वकाण्यपि पालयेत् ॥ २१७॥ **\*फिलतं पुष्पितं वाऽपि वनं** छिन्द्यासु यो नरः। तडागसेतुं यो भिन्द्यासं श्रूलेना-नुरोहयेत् ॥ २१८ अप्रिदं गरदं गोघ्नं दालस्त्रीगुरुघातिनम् । भगिनीं मातरं पुत्रीं गुरुदारान्स्नुषामापि ॥ २१९ ॥ साध्वीं तपस्विनीं वाऽपि गच्छन्तमतिपापिनम् । हिंस्रयन्त्रप्रयोक्तारं दाहयेद्दै कटामिना ॥ २२० ॥ अदण्डियत्वा दुर्वेत्तांस्तत्पापं पृथि-वीपे ितः ] । संप्राप्य निरयं गच्छेत्तस्मात्तान्दण्डयेत्तथा ॥ २२१ ॥ यः स्ववर्णा-अमं हित्वा अन्ये ( नये )न तु वर्क्षयेत् ( र्तते ) । तं दण्डयेत्पणशतं नाशयेत्तद्भि-देशैतः ॥ २२२ ॥ सर्वेष्वेतेषु पापेषु धनदण्डं प्रयोजयेत् । पितेव पास्रयेङ्गत्यान्प्रजाश्च पृथिवीपतिः ॥ २२३ ॥ प्रजासंरक्षणार्थाय संग्राम कारयेत्रपः । तस्मिन्मृत्युभैवे-च्छ्रेयो राज्ञः संग्राममूर्धनि ॥ २२४ ॥ मृतेन लभते स्वर्गे जितेन पृथिवाचयम् । यशः कीर्तिविद्यद्वचर्थे धर्मसंग्राममाचरेत् ॥ २२५ ॥ मुक्तशीर्षे मुक्तवस्त्रं त्यक्तहेति पलायितम् । न इन्याद्धन्दिनं राजा युद्धे पेक्षणकृज्जनान् ॥ २२६ ॥ भग्ने स्वसैन्ये संग्रामे न यस्य विनिवर्तनम् । पदे पदे समग्रस्य यज्ञस्य फलमश्रुते ॥ २२७ ॥ नातः परतरो धर्भी नृपाणां करशालिनाम् । युद्धलेक्ष्म्या मही सम्यग्दीयते नृपस-त्तमैः ॥ २२८ ॥ जित्वा शत्रून्महीं लब्धैवा यत्नेन परिपालयेत् । पालितां वर्धयेन भित्यं दृद्धं (द्धां ) पात्रे विनिक्षिपेत् ॥ २२९ ॥ पात्रमित्युच्यते विमस्तपो-विद्यासमन्वितः । न विद्यया केवलया तपसा वाऽपि पात्रता ॥ २३० ॥

<sup>\*</sup> एनद्वचनं न विद्यते क पुस्तके।

१ क °मादिशत्। २ ख °हारीघ मृ°।३ ख 'येयध वैत्या'। ४ क. °तटाकादि'। ५ ख. °पतिः। प्र°।६ ख 'भतम्। स'। ७ क 'वीचय'। ८ क 'तिप्रवृत्त्यर्थ। ९ ख 'सैन्यपुक्के च सं'। १० ख. ैमे विनिवर्तिन । पदे पदे सं । ११ ख. "णा नर्" । १२ ख "छन्धा महीशस्य दीय" । १३ ख. "ज्या लब्धां यत्नेन पा°।

श्रुतमध्ययनं शीलं तप इत्युच्यते बुधैः । ईश्वरस्याऽऽत्मनश्रापि ज्ञानं विद्योति चोच्यते ॥ २३१ ॥ तथाविधेषु पात्रेषु भूभिं दत्त्वा धनं तृपः । शासनं कारयेत्सम्यवस्वह-स्तिलिखितादिभिः ॥ २३२ ॥ उपजीव्योपसर्पेच रम्ये देशे तृपोत्तमः । दुर्गाणि तत्र कुर्वीत जनैकोशात्मगुप्तये ॥ २३३ ॥ तत्र कर्मसु निष्णातै।नकुशलान्धर्म।निष्ठितान् । सत्यश्रीचयुताञ्युद्धानध्यक्षान्स्थापयेत्रुपः ॥ २३४ ॥ अशीतिभौगो द्वद्धिः स्यान्मासे मासे सबन्धके । अबन्धके स्याद्द्विगुणं यथातत्कालसांप्रतम् ॥ २३५ ॥ लेख्यैत्तहणं सम्यक्समामासादिकलपनैः । देयं सष्टद्या(दि) धनिने पुरुपैस्तिभिरेव तत ॥ २३६ ॥ निर्धनस्त शनैर्दद्याद्यथाकालं यथोदयम् । औद्धत्याद्वा बलाद्वा तु न द्याद्धनिने ऋणम् ॥ २३७ ॥ दण्डाँयत्वा च तं राजा धनिने दापयेष्टणम् । छिन्ने दग्धेऽथ वा पत्रे साक्षिभिः परिकल्पयेत् ॥ २३८ ॥ वस्त्रधान्यहिरण्यानां चर्त्तास्त्रंश-हुणादिभिः। न सान्ति साक्षिणस्तत्र देशकालान्तरादिभिः ॥ २३९ ॥ शोधायित्वा तु दिन्येन दापयेद्धनिने ऋणम् । मध्यस्थस्थापितं द्रन्यं वर्धते न ततः परम् ॥२४०॥ कृतं प्रतिग्रहे चाऽऽधौ पूर्वो वै बलवत्तरैः । आदि(धि)स्तु द्विविधं(धः) पोक्तं (क्तो) भोग्यं गोप्यं तथैव च ॥ २४१ ॥ क्षेत्रारामादिकं भोग्यं गोप्यं द्रव्यसुर्पस्करम्। गोप्याधिभोग्ये नो वृद्धिः सोपैक्ष्यैरार्थदापिते ॥ २४२ ॥ नष्ट देयं विनेष्ट च द्रव्यं राजकृताहते । उपस्थितस्य भोक्तिं न्यमाधिस्तेनोऽन्यथा भवेत् ॥ २४३ ॥ प्रयोजने सति धनं कुलेऽन्यस्याँऽऽधिमाप्तुयात्। तन्कालकृतमूल्ये वा तत्र तिष्ठेदद्दद्धिकम्॥२४४॥ विना घारणकाद्वाऽपि विक्रीणीत म(स)साक्षिकर्भं । तं वनस्थमनारूपार्यं धान्यमस्य न दीयते(!) ।। २४५ ।। तदा यद्धिकं द्रव्यं प्रतिदेयं तथैव च। न दीप्योऽपहृतस्त्य-क्तराजदैविकतस्करैः ॥ २४६ ॥

१ ख. "नकस्याऽत्मगु"। २ क. "ताञ्छद्वान्दक्षा"। ३ क. "भागवृ"। ४ ख. "नमासि मासि स"। ५ ख. "लमात्रकम्। ६ क. "येत क्षणं। ७ ख "यित्वैव तं। ८ ख. "तुक्तिद्विगुणा"। ९ क "ते प्रीतिरप्रहें चाऽऽदी सर्वादेव चलोत्तराः। आ"।१० ख. "र.। अवधिद्विवि । ११ क. "पस्मर"। १२ क "भोगे नो। १३ क. "पस्करा"। १४ ख. "स्कारे तथाऽपि। १५ क. "ष्टं देय चेद्"। १६ ख. "त्तन्य आधि"। १० क. "स्यादिमा"। १८ क. म् । वसते स्य"। १९ क "य यदन्यस्यं न च दी"। २० क. तदीयनिधि"। २१ क. दायोऽपहतं न तु रा"।

न भद्यात्तु तन्मोहात्स दण्डचश्चोरवत्तदा । अअजीवन्स्वेच्छ्या दण्डचो दाप्य(प्योऽ) र्थं चापि सोदयम् ॥ २४७॥ याचितान्वाहितन्यायाचिक्षेपादिष्वयं विधि: ॥ २४८॥ सुराकामद्यूतकृतं दृथादानं तथैव च । दण्डग्जल्कांनुशिष्टं च पुत्रो दद्यान पैतृकम् ॥ २४९ ॥ पितरि प्रोषिते प्रेते व्यसनाधिष्ठितेऽपि वा । × पुत्रपौत्रीर्ऋणं देयं निह्नुते चाक्षिचोदितम् ॥ २५० ॥ रिक्थग्राही ऋणं दद्याद्योषिद्वाहस्तथैव च । पुत्रो नै स्वाश्रितद्रव्यः पुत्रहीनस्तु रिक्थिनः ॥ २५१ ॥ प्रतिभाव्यमृणं साक्ष्यं देयं तस्मै यथोचितम् । दीयते स्यात्वितिभ्रुवा धनिने तु ऋणं यथा ॥ २५२ ॥ द्विगुणं तत्त्र-दातन्यं दण्डं राज्ञे च तत्स्मम् । पुत्रादिभिनेदातन्यं प्रविभान्यमृणं स्त्रियो ।।२५३॥ प्रातिपन्नं स्त्रिया देयं पत्या चैव हि यत्कृतम् । भवयं कृतं तु यद्दण नान्यत्स्त्री दातु-मईति ॥ २५४ ॥ यत्पैतृकं धनं पुत्रा विभजेयुः सुँनिर्णयम् । मातृकं चेद्दुहितरस्तद-भावे तु तत्सुतः ॥ २५५ ॥ भगिन्यर्श्व तुरीयांशं पैतृकादाहरेद्धनात् । न स्त्रीधनं तु दायादा विभजेयुरनापदि ॥ २५६ ॥ पितृमातृसुताश्चातृंपत्यपत्याद्युपागतम् । अंधिवेतनिकाद्यं च स्त्रीधनं परिकीर्तितम् ॥ २५७ ॥ अपुत्रा योषितश्चैव भर्तव्याः साधुवृत्तयः । निर्वास्या व्यभिचारिण्यः प्रतिक्रूलास्तथैव च ॥ २५८ ॥ नैव भागं वनस्थानां यतीनां ब्रह्मचारिणाम्। पाषण्डपतितानां च न चावैदिकर्मणाम्।।२५९॥ विभक्तेष्वनुजो जातः स्वैवणों यदि भागभार्ते । अविभक्तपितृकाणां पितृतो भागक-ल्पना ॥ २६० ॥ द्वैमातॄणां मातृतश्च कल्पयेद्वा सैंमोऽपि वा(१) । विभक्तस्यास्य पुत्रस्य पत्नी दुद्दितरस्तथा ॥ २६१ ॥ पितरौ भ्रातरश्रैव तत्सुताश्र सपिण्डिनः । संबन्धिबान्धवाश्चेव क्रमाद्दै रिक्थभागिनः ॥ २६२॥ सीम्नोऽपर्वीदे क्षेत्रेषु सामन्ताः-स्थविरार्दैयः।गोपाः सीमाक्रुषाणां च सर्वे भवनगोचराः॥२६३॥ नयेयुरेते सीमानं स्थूणाङ्गारत्वेषद्वेर्मैः । न तु वस्मीकनिम्नास्थिचैत्याद्यैरुपश्चोभितम् ॥ २६४ ॥ औरसो दत्तकश्चेव क्रीतः कृत्रिम एव च । क्षेत्रजः कानिकश्चेव दौहित्रः सँप्तमः स्मृतः। पिण्डज(द)श्र परश्चेषां पूर्वाभावे परः परः ॥ २६५ ॥ पुत्रः पौत्रश्च तत्पुत्रः पुत्रि-कापुत्र एव च । पुत्री च भ्रातरश्चेव पिण्डदाः स्युर्यथाक्रमात् ॥ २६६ ॥

श्रुतदर्धस्यानेऽयं पाठ ख. पुस्तके—"द्दीत स्वेच्छ्या दण्डं दापयेद्वाऽपि सोदरम " इति । × एतदाद्यर्धद्वयं न क पुस्तके।

१ क स । २ क ° रुकाविश ° । ३ क ° नाभिष्ठते । ४ क ° नन्याश्रितं द्र । ५ ख स्त्रियाम् । ६ ख. °ित । पत्ये स्वकं । ७ ख सुनिर्णितम् । ८ ख °श्च प्रमुदिता पे° । ९ क °तृत्वयमद्यायु ° । १० क आदि-वेहनि । ११ ख. सवर्णो । १२ क. कृ । पितृतो १३ ख ेतृञ्याद्भागे । १४ क समैव च । वि । १५ क. °वादक्षे । १६ क °यः। गोपासीमाकषा ॰ १७ क °तुपद्रवे । न । १८ छ. °मै । सन्तु वल्मीकलिम्ना १९ ख. भिता.। औ°। २० ख. सत्तमः।

एवं धर्मेण नृपतिः शासयेत्सर्वदा प्रजाः । यदुक्तं मनुना धर्मं व्यवहारपदं प्रति ॥ २६७ ॥ विलोक्तितं च विद्विद्विर्वीतरागैर्विमत्सँगैः । विमृत्रय धर्मविद्धिश्च विमृत्रैः पापभीक्तिः ॥ २६८ ॥ धर्मेणैव सदा राजा शासयेत्पृथिवी स्वकाम् । विपरीतां दण्डयेदै यावद्वपीपनाशनम् ॥ २६९ ॥ सभ्या अपि च दण्डचा वै शास्त्रमार्गविरोधिनः । राजधर्मीऽयमित्येवं प्रसङ्गात्किथितो मया ॥ २७० ॥ कात्यायनेन मनुना याज्ञवल्ययेन धीमता । नारदेन च संप्रोक्तं विस्तरादिद्मेव हि ॥ २७१ ॥ तस्मान्मया विस्तरेण नोक्तमत्र नृपोत्तम । परं भागवत धर्म विस्तरेण ब्रवीमि ते ॥२७२ ॥ विष्णोरभ्यर्चनं यन्तु नित्यं नैमित्तिकं नृप । यदाह भगवान्धातुस्तेन स्वायंभ्रवस्य च ॥ २७३ ॥ नारदस्य च मे सम्यक्तद्द्य कथयामि ते ॥ २७४ ॥

इति श्रीवृद्धहारीतस्मृतौ विशिष्टपरमधर्मशास्त्रे प्राप्तकालभगवत्समाराधन-विधिर्नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

( अथाष्टमोऽष्यायः । )

अम्बरीष उवाच-

भगवन्त्रह्मणा यत्तु संपोक्तं स्यान्मनोः पुरा। तत्सर्वे परमं धर्मे वक्तुमईसि मेऽनघ॥१॥ हारीत जवाच--

सर्गादी लोककर्ताऽसी भगवान्पद्मसंभवः । मन्वादिममुखान्विशान्समृजे धर्मगुप्तये ।। २ ॥ मनुर्मृगुर्विसिष्टश्च मरीचिर्दक्ष एव च । अङ्गिराः पुल्रहश्चेव पुल्रस्त्योऽत्रिर्महातः पाः॥३॥वेदान्तपारगास्ते च तं प्रणम्य जगद्गुरुम् । भगवन्परमं धर्म भववन्धापनुत्तये ॥४॥वद सर्वमश्चेषेण श्रोतुमिच्छामहे वयम॥५॥इत्युक्तः स द्विजैः सोऽपि ब्रह्मा नत्वा जनार्दनम् । वेदान्तरगोचरं धर्मे तेषां वक्तुं भचक्रमे ॥ ६ ॥ सर्वेषामेव लोकानां स्रष्टा धाता जनार्दनः । सर्ववेदान्ततत्त्वार्थसर्वयज्ञमयः प्रभुः ॥ ७ ॥ यज्ञो वै विष्णुः रित्यत्र प्रत्यक्षं श्रूयते श्रुतिः । इज्यते यत्तमुद्दिश्यः परमो धर्म उच्यते ॥ ८ ॥ भगवन्तमनुद्दिश्य हूयते यत्र कृत्र वै। तत्र हिंसाफलं पापं भवेदत्र विग्रहिंतम् ॥९॥ तस्मान्त्रसर्वस्य यज्ञस्य भोक्तारं पुरुषं हैरिम् ।ध्यात्वैव जुहुयात्तस्मै हव्यं दीप्ते हुताश्चने ॥ १० ॥ मुखमिप्तभेगवतो विष्णोः सर्वगतस्य वै। तस्मिन्नेय यज्ञित्यमुत्तमं मुनिसत्तमाः ॥ ११ ॥ यजेद्दिपमुखे श्रुवत्या जलमनं फलादिकम् । पीत्रये वासुदेवस्य सर्वभूतिवासिनः ॥१२॥ यजेद्दिपमुखे श्रुवत्या जलमनं फलादिकम् । पीत्रये वासुदेवस्य सर्वभूतिवासिनः ॥१२॥

१ ख ° लोक्य तं । २ क. ° रीतान्द ° । ३ क. तत्तस्मास्तर्वय ° । ४ क परम् ।

तमेव चार्चयेत्रित्यं नमस्कुर्यात्तमेव हि । ध्यात्वा जपेत्तमेवेशं तमेव ध्यापयेद्धदि ॥ १२ ॥ तन्नामैव प्रगातव्यं वाचा वक्तव्यमेव च । व्रतोपवासनियमांस्तमुद्दिर्यैव कार्येत ॥ १४ ॥ तत्समर्पितभोगः स्यादन्त्रपानादिभक्षणैः । मतिः स्वार्थः स्वदा-रेषु नेतरत्र कदाचन ॥ १५ ॥ न हिंस्यात्सर्वभूतानि यज्ञेषु विधिना विना । सोऽ-हं दासो भगवतो मम स्वामी जनार्दनः। एवद्यत्तिभैवेदस्मिन्स धर्मः परमो मतः ॥१६॥ एष निष्कण्टकः पन्थास्तस्य विष्णोः परं पदम् । अन्यतु क्रुपथं क्रेयं निरयमाप्तिः हेतुकम् ॥ १७ ॥ भगवन्तमनुद्धित्रय यः कर्म कुरुते नरः । स पाषण्डीति विज्ञेयः सर्वे हो के षु गहिँतः ॥ १८ ॥ यो हि विष्णुं परित्य ज्य सर्व होके श्वरं हरिम् । इतरा-नर्चते मोहात्स लोकायतिकः समृतः ॥ १२ ॥ \* श्रुतिसमृत्युदितं धर्ममकृत्वा यश्ररे न्नरः । विकर्मस्थः स विज्ञेयः सर्वकर्मसु गर्हितः ॥ २०॥ यो देवार्थं गर्हयति धर्माधर्मी न विन्दति । न बुध्येत्परलोकं यः स नास्तिक उदाहृतः ॥ २१ ॥ जक्तधर्म परित्यज्य यो ह्यधर्मे च वर्तते । पतितः स तु विज्ञेयः सर्वधर्मबहिष्कृतः॥२२ यः कर्म कुरुते विप्रो विना विष्णवर्चनं कचित् । ब्राह्मण्याद्भ्रव्यते सद्यश्रण्डालत्वं स गच्छति ॥ २३ ॥ ब्राह्मणो वैष्णवो विशो गुरुँविंगश्च वेद्वित् । पर्यायेण च विद्येत नामानि क्ष्मासुरस्य च ॥ २४ ॥ तस्माद्वैष्णवत्वेन विपत्वाद्भ्रव्यते हि सः । अर्च यित्वाऽपि गोविन्द्मितरानर्चयेत्पृथक् ॥ २५ ॥ अवैष्णवत्वं तस्यापि मिश्रभक्त्या भवेद्ध्रुवस् । भोक्तारं सर्वयज्ञानां सर्वछोकेश्वरं हरिस् । ज्ञात्वा तत्प्रीतये सर्वाञ्जुहु-यात्सततं इविः ॥ २६ ॥ दानं तपश्च यज्ञश्च त्रिविधं कर्म कीर्तितम् । तत्सर्वे भगव-त्रीत्ये कुर्वात सुसमाहितः ॥ २७ ॥ तस्मात्तु वैष्णवा विषाः पूजनीया यथा हरिः ॥ २८ ॥ ये तु वै हेतुकं वाक्यमाश्रित्यैव स्ववाग्बलात् । वैष्णवं प्रतिषिध्यान्ति ते लोकायतिकाः स्मृताः ॥ २९ ॥ यो यत्तु वैष्णवं लिङ्गः धृत्वा च तमसाऽऽद्रतः । त्यजें बेंद्रेष्णवं धर्म सोऽपि पाषण्डतां ब्रजेत् ॥ ३० ॥ तस्मानु वैष्णवो भूत्वा वैदिकीं वृत्तिमाश्रितः । कुर्वात भगवत्मीत्यै कुर्याद्यज्ञादि कर्म यत् ॥ ३१ ॥ तद्विशिष्टमिति मोक्तं सामान्यामितरं समृ( रत्सम् )तम् । फलहीना भवेत्सा तु सामान्या वैदिकी क्रिया ॥ ३२ ॥ तोयवर्जितवापीय निर्धी भवाति ध्रुवम् । नैसार्गिकं तु जीवानां

॰ इत आरभ्य उदाहत इस्टम्तं न विद्यते ख. पुस्तके।

१ क. °क्षणे । म ° । २ ख °क्रक्य्यथ । ३ कं "जेश्व वैदिकं ध" । ४ ख. "दिकिकि" ।

दास्यं विष्णोः सनातनम् ॥३३॥ तद्विना वर्तते मोहादात्मचारः सनातनात् । तस्मानु भगवद्दारयमात्मनां श्रुतिचोदितम् ॥३४॥ दास्यं विना कृतं यत्तु तदेव कछुषं भवेत्। विशिष्टं परमं धर्मं दास्यं भगवतो हरेः ॥ ३५ ॥

ऋषय ऊचुः —

कथं दास्यं हि तद्द्यत्तिः कथं नैसर्गिकं नृणाम् । तत्सर्वे ब्राहि तत्त्वेन लोकानुग्र-हकाम्थया ॥ ३६ ॥

ब्रह्मोवाच-

सुदर्शनोध्वेषुण्ड्रादिधारणं दास्यमुच्यते । अतात्रिकी वैदिकी या च तदी(दी)क्षा चोदिताकिया ॥ ३७ ॥ तत्राप्याराधनत्वेन कृता पापस्य नाशिनी । निर्रूपणत्वाद्या-स्यस्य धार्यं चक्रं महात्मनः ॥ ३८ ॥ अङ्गत्वात्सर्वधर्माणां वैष्णवत्वाच धर्मतः। +धृत्वा वै विधिना चक्रं हरेस्तप्तं द्विजोत्तमाः ॥ ३९ ॥ कर्म क्रुयोद्भगवतस्तस्यै-वाऽऽज्ञामनुस्मरन् । विधिनैव पतप्तेन चक्रेणैवाङ्करयेद्भुजे ॥ ४०॥ तथैव बिभृयाद्भाले पुण्डुं शुभ्रतरं मृदा । विभ्रयादुपवीतं तु सव्यस्कन्धे विधानतः ॥ ४१ ॥ कण्डे पद्मा-क्षमाला च कौशेयं दक्षिणे करे । एभिश्रिह्मविंना विप्रो न भवेदि कथंचन ॥४२॥ सं लभेत्कर्मणां सिद्धि वैदिकानां विशेषतः। आश्रमाणां चतुर्णी च स्त्रीणां च श्रुति-चोदनात् । अङ्कृयेच्छङ्कचक्राभ्यां प्रतप्ताभ्यां विधानतः ॥ ४३ ॥ एकैकमुपवीतं तु यतीनां ब्रह्मचारिणाम् । गृहिणां च वनस्थानामुपवीतद्वयं स्मृतम् ॥ ४४ ॥ सोत्त-रीयं त्रयं वाऽपि विभूयाच्छुभ्रतन्तुं वा ॥ ४५ ॥ त्रयमूर्ध्वेद्वयं तन्तु तन्तुत्रयमधो-वृतम् (१) । त्रिवृच्च ग्रन्थिनैकेन उपवीतिमहोच्यते ॥ ४६ ॥ अर्ककार्पीसकौशेयक्षीमें-शाणमयानि च । तन्तूनि चोपैवीतानां योज्यानि मुनिसत्तमाः ॥ ४७ ॥ सर्वेषामप्य लाभे तु कुर्यात्कुशमयं द्विजः । ऐणेयमुत्तरीयं स्याद्वनस्थ ब्रह्मचारिणाम् ॥ ४८ ॥ शुक्रकाषायवसने गृहस्थस्य यतेः क्रमात् । उक्तालाभेषु सर्वेषां कुशचीरं विशिष्यते ॥ ४९ ॥ मौझी वै मेखला दण्डं पालाशं ब्रह्मचारिणः। त्रयस्तु वैणवा दण्डा यतेः काषायवाससी ॥ ५० ॥ कुशचीरं वस्कलं वा वनस्थस्य विधीयते। = कटीसूत्रं च कीपीनं महत्र शुक्रवाससा ॥५१॥ कुण्डले चाङ्कालीयानि गृहस्थस्य विधीयते । मुँग्डिनी सूक्ष्मशिखिनौ यत्यन्तेवासिनावुभौ ॥ ५२ ॥

<sup>\*</sup> एतदर्थस्थानेऽयं पाठः ख पुस्तके " तद्विधिवैदिकी या च तदाज्ञा चोदिता किया " इति । + एत-इर्घे न ख. पुस्तके। = एतदादार्भद्वर्यं न विद्यते क. पुस्तके।

१ कः "इतिणत्वादास्यत्वं घा"। २ खः न । ३ खः "न्तुना । त्र"। ४ कः "र्घ्यगतं तन्तु ते तत्रय"। ५ ख. "मशोण"। ६ क. "पजीवाना । ७ क, मुण्डिती ।

वानपस्था जटी वा स्यात्सदा वै क्मश्रुरोमधृत् । सुकेशी सुशिखो वा स्याद्गृहस्थः सीम्यवेषवान् ॥ ५३ ॥ यतिश्र ब्रह्मचारी च उभौ भिक्षांशिनौ स्मृतौ । शाकपूछ-फलाशी स्याद्वनस्थः सततं द्विजः ॥ ५४ ॥ कुसूलकुम्भधान्यो वा ज्याहिको वा भवेहृही । प्रतिग्रहेण सौम्येन जीवेद्यायावरेण वा ॥ ५५ ॥ यस्त्वेकं दण्डमालम्ब्य र्धर्मे ब्राह्मं पॅरित्यजेत्। विकर्मस्थो भवेद्दिपः स याति नरकं ध्रुवम् ॥५६॥ शिखायज्ञोपवी-तादि ब्रह्मकर्म यतिस्त्यजेत्। स जीवन्नेव चण्डालो मृतः श्वानोऽभिजायते॥५७॥ स्वरूपे-णैव धर्मस्य त्यागो हानिर्भवेद्ध्ववम्। कर्मणां फलसंत्यागः संन्यासः सँग्रुदाहृतः। ५८॥ अनाश्रितः कर्मफलं कृत्यं कर्म समाचरेत् । स संन्यासी च योगी च स म्रुनिः सा-त्तिवकः स्मृतः॥ ५९ ॥ तुष्ट्चर्थे वासुदेवस्य धर्मे वै यः समाचरेत् । \* स योगी पर-मेकान्तं हरेः वियतमो भवेत् ॥ ६० ॥ मोहाद्दास्यं विना विष्णोः किंचित्कर्म समा-चरेत्। न तस्य फलमामोति तामसीं गतिमश्चते ॥६१॥ हित्वा यज्ञोपवीतं तु हित्वा चक्रस्य धारणम् । हित्वा शिखोध्वेषुण्ड्रे च विमत्वाद्भ्रश्यते ध्रुवम् ॥ ६२ ॥ पश्चसं-स्कारपूर्वेण मन्त्रमध्यापयेद्धरः । संस्काराः पश्च कर्तव्याः पारमैकान्त्यसिद्धये ॥६३॥ प्रतिसंवत्सरं कुर्यादुपाकर्म हानुत्तमम् । सर्ववेदव्रतं कृत्वा तंत्र संपूजयेद्धरिम् ॥६४॥ द्द्यादश्रोपवीतानि विष्णवे परमात्मने । ब्राह्मणेभ्यश्र दत्त्वाऽथ विभ्यात्स्वयमेव च ॥ ६५ ॥ तद्यो पुज्य संतर्ष्य चक्रं चैताङ्कर्येद्भुजे । एवं र्रत्याब्दिकं धार्यम्रुपवीतं सुदर्भनम् ॥ ६६ ॥ पुड्रास्तु प्रतिसंघ्यं तु नित्यमेव च धारयेत् । द्वारवत्युद्धवं गो-पीचन्दनं वेङ्करोद्भवम् ॥ ६७ ॥ सान्तरालं प्रकुर्वत पुण्डूं हरिपदाकृतिम् । श्राद्धः काले विशेषेण कर्ना भोक्ता च धारयेत् ॥ ६८ ॥ × सुदर्शनं चोर्ध्वपुण्डूं प्रधानं वैष्णवं समृतम् । न लभ्यते वैष्णवत्वमृते चक्रस्य धारणात् ॥ ६९ ॥ अर्थपञ्चकः तस्वज्ञः पश्चसंस्कारदीक्षितः। महाभागवतो वित्रः सततं पूजयेद्धारेम्॥ ७०॥

<sup>\*</sup> एतदाद्यर्थद्वयं न क. पुस्तके । × एतद्वचनं न विद्यते ख पुस्तके ।

१ ख. °स्थो यतिर्वा स्था°।२ ख °क्षाशनो ।३ क °स्त्वेकद°।४ क धर्म्ये।५ क परिव्रजेत्। ६ ख. स उदा°। ७ क. यत्र ।८ ख प्रात्साह्निकं।९ ख. °ति।श्रा°।

नारायंणः परं ब्रह्म विप्राणां दैवतं सदा । तस्य अक्तावशेषं तु पावनं मुनिसत्तमाः ।। ७१॥ इरिभ्रक्तीिज्झतं दद्यात्पितॄणां च दिवौकसाम्। तदेव जुहुयादृह्वौ भुङ्गीयातु तदेव हि ॥ ७२ ॥ हरेरनर्षितं यज्ञ देवानामर्पितं च यत् । मद्यमांससमं पोक्तं तद्भुः श्चीयात्कदा च न ॥ ७३ ॥ हरेः पादजल प्राव्यं नित्यं नान्यहिवीकसाम् । सुरा-णामितरेषां त फलपुष्पजलादिकम् ॥ ७४ ॥ निर्मालयमशुभं श्रोक्तमस्पृश्य हि कदा-चन । विधि हीं च दिजातीनां नेतरेषां कदाचन ॥ ७५ ॥ शिवार्चनं त्रिपुण्ड्रं च शृद्धा-णां चें विधीयते । तद्विधानामिदं ये च विषाः शिवपरायणाः॥ ७६॥ ते वै देवस्रका क्रेया: सर्वकर्मबहिष्कृता: ॥ ७७ ॥ वैखानसाम्तु ये विपा हिरपूजनतत्परा: । न ते देवलका ज्ञेया हरिपादाञ्जसंश्रयात्।। ७८ ॥ नापहृत्य हरेर्द्रव्यं ग्रामार्चनपरो भवेत्। भक्त्या संपूज्य देवशं नासौ देवलकः स्मृतः ॥ ७९ ॥ भक्त्या योऽप्यर्चयेद्देवं ग्रॉ-मार्चे हरिमव्ययम् । प्रसादतीर्थस्वीकारात्रासौ देवलकः रमृतः ॥ ८०॥ शङ्काः चक्रोध्वेपुण्ड्रादिधारणं स्मरणं हरेः । तन्नामकीर्तनं चैव तत्पादाम्बुनिषवणम्।।८१॥ तत्पादवन्दनं चैव तिम्नवेदितभोजनम् । एक।दञ्युपवासश्च तुल्ठस्यैवार्चनं हरः ॥८२॥ तदीयानामर्चनं च भक्तिर्नवविधा समृता । एतैर्नवविधेर्युक्तो वैष्णवः प्रोच्यते बुवैः ॥ ८३ ॥ एतैर्गुणैर्विहीनस्तु न विमो न च वैष्णवः । कर्मणा मनसा वाचा न ममा-द्येज्जनार्दनम् ॥ ८४ । भक्तिः सा सात्त्विकी क्षेया भनेदव्यभिचारिणी । नान्यं देवं नमस्कुर्यान्यं देवं प्रपूजयेत् ॥ ८५ ॥ नान्यप्रसादं ग्रुङ्जीत नान्यदायतनं विशेत्। न त्रिपुण्डू तथा कुर्यात्पदाकारं तथैव च ॥८६॥ न चान्यदेवताभिक्तरापद्यपि कदाचन । ध्यायन्यजनमैशं वै वैष्णवन्वमवाष्तुयात् ॥ ८७ ॥ वैष्णवः सर्वदेवानां पूजनीयो यथा हरिः। तस्मिन्संपूज्यमाने वै मसन्नोऽभूद्धरिः क्षणात् ॥ ८८ ॥ पूजिते वैष्णवे विमे पूजितं स्याज्जगन्नयम् । यतिर्यस्य गृहे भुङ्क्ते तस्य भुङ्क्ते हरिः स्वयम् ॥८९॥ हरिर्यस्य गृहे भुँङ्कते तस्य भुङ्क्ते जगन्नयम् । महाभागवतो विषः सततं पूजये द्धरिम् ॥ ९० ॥ पाश्चकल्पविधानेन निमित्तेषु विशेषतः । अप्स्वसौ हृदये सूर्ये स्थिष्डिले प्रतिमासु च ॥ ९१ ॥ षट्सु तेषु हरेः पूजा नित्यमेव विशेषतः । स्नान-काले तु संप्राप्ते नद्यां पुण्यजले शुभे ॥ ९२ ॥ ध्यात्वा नारायणं देवं नागपर्यङ्क-शायिनम् । द्वादशार्णेन मनुना सोऽर्चियत्वाऽऽक्षतादिभिः ॥ ९३ ॥ अष्टोत्त-रशतं जप्त्वा ततः स्नानं समाचरेत् । एतदेवार्चनं शोक्तं ब्राह्मणस्य जगत्पतेः ॥ ९४ ॥

१ क. "यणपदं त्र"। २ खं 'क्तो दिप तं। ३ क. "कं न त"। ४ ख हु। ५ क. प्रामाची। ६ ख. "तपदयाकारं नगस्त्र"। ७ भुक्तो यस्य भु"। ८ ख. विधीयते।

होमकाले तु सततं परिस्तीयीनलं शुभम् । यज्ञरूपं महात्मानं चिन्तयेन्पुरुषोत्तमम् ।। ९५ ।। साङ्गन्नयीमयं शुंद्ध दिन्याङ्गोपाङ्गशोभितम् । सर्वलक्षणसंपन्नं शुद्धनाम्बू-नदमभम् ॥ ९६ ॥ युवानं पुण्डरीकाक्षं शङ्खचक्रधनुर्धरम् । सर्वयज्ञमयं ध्यायेद्वामारे ङ्गश्रितपद्मया ॥ ९७ ॥ संपूज्य चाक्षतैरेव पश्चाद्धोमं समाचरेत् । प्राणाग्निहोत्रस-मये सम्यगाचम्य वारिणा ॥ ९८ ॥ कुशासने समासीनः पाग्वा पत्यङ्मुखोऽपि वा । पैरिषिश्चासमा( च्याथ चाऽऽ )त्मान प्राणायामं समाचरेत् ॥ ९९ मन्नेणोः द्बुध्य हुदैये पङ्कानं केशुरान्वितम् । तस्मिन्वह्न्यर्कशीतांशुबिम्बान्यनुविचिन्तयेत् ं।। १०० ॥ सर्वोक्षरमयं दिन्यं रत्नपीठ तदुत्तरे । तन्मध्येऽष्टदलं पद्मं ध्यायेत्कलपः तरे।रधः ॥ ५०१ ॥ वीरासने समासीनं नस्मिन्नीशं विचिन्तयेत् । स्निग्धदुर्वीद-लक्ष्याम सुन्दरं भूषणैर्युतम् ॥ १०२ ॥ पीताम्बरं युवानं च चन्दनस्राग्विभूषितम् । शरत्पद्मालंनं रैक्तपद्माभाङ्धिकरद्वयम् ॥ १०३ ॥ स्त्रिग्धवर्णे महाबाहुं विशालो॰ रस्कमन्ययम् । चक्रशङ्कमदाबाणपाणि रघुवर हारिम् ॥ १०४ ॥ जानकील्रक्ष्मणो-पेत मनसेवार्चयेद्विभुम् । मन्नद्वयेनार्चियत्वा जप्त्वा चैव षडक्षरम् ॥ १०९ ॥ पश्चाद्वै जुहुयात्पश्च प्राणानभ्यच्ये त पुनः । ध्यायन्वे मनसा विष्णुं सुख ग्रुझीत वाग्यतः ॥ १०६ ॥ एवं हुन्यर्चनं विष्णोरुत्तमं मुनिलत्तमाः । अत्यन्ताभिनता विष्णोहृत्यूजा परमात्मनः ॥ १०७ ॥ संध्याकाले तु संशाप्ते रिवमण्डलमध्यगम् । हिरण्यगर्भे पुरुषं हिरण्यवपुषं हरिम् ॥ १०८ ॥ श्रीवत्सकौस्तुभोरस्कं वैजयन्तीविराजितम् । शङ्क-चकादिभिर्धक्तं मृषितैदींभिरायतैः ॥ १०९ ॥ शुक्ता-बरधर विष्णुं सुक्ताहारैविंभू-षितम् । ध्यात्वा समर्चयेद्देवं कुसुभैरक्षतैरपि ॥ ११० ॥ प्रणवेन च सावित्र्या पश्चात्सूक्तं निवेदयेत् । ध्यायनेवं जपेद्भिण्णं गार्यत्रीं भक्तिसंयुतः ॥ १११ ॥ तयै-वाभ्यचर्य गोविन्द नम्स्कृत्वा(त्य) विसर्जयेत्। एवमभैवचर्य देवेशं त्रिसंध्यास तथा हरिन् ॥ ११२ ॥ वैश्वदेवावसाने तु पुरस्ताद्वे विभावसोः । उपाछिष्य स्थण्डिले तु जुहुयाद्वेलिकर्भ तत् ॥ ११३ ॥ ध्यात्वा सर्वगतं विष्णुं घनश्यामं सुल्लोचनम्। कौस्तुभोद्धासितोरस्कं तुल्लसीवनमालिनम् ॥ ११४ ॥ पीताम्बरधर् देवं रत्नकुण्ड-स्रशोभितम् । हरिचन्दनस्त्रिप्ताङ्गः पुण्डरीकायतेक्षणम् ॥ ११५ ॥ मौक्तिकान्वितना-साग्रं जगन्मोहनविग्रहम् । गोपीजनैः परिद्वत वेणुं गायन्तमच्युतम् ॥ ११६ ॥ ध्यात्वा कृष्णं जगन्नार्थं पूजियत्वा यथाविधि । जुहुर्यौद्धरिचर्त्रं तद्देवानुद्दिश्य सत्तमाः ॥ ११७ ॥ जप्त्वा कृष्णमतुं पश्चाद्भ्यच्यं मनसा आचम्य प्रयतो भूत्वा नमस्कृत्य विसर्जयेत्॥ ११८॥

१ स. शुश्रदि° । २ स. पतिष्यासनमा° । ३ स. दयप° । ४ स दिव्यर° । ५ क. भने र° । ६ स रस्तप° । ७ क दिवधनुर्वाणपाणिनं स्वव° । ८ क यत्रीम° । ९ स विवर्जयेन् । १० स. भ्रयंच-यहें त्रि° । ११ स दिक्तिक° । १२ क. वं त्रिसंध्याशोभितं हरिम् । १३ क. थाट्बर्लं चकं यद्वा° ।

स्थण्डिलेऽभ्यर्चनं विष्णोरेवं कुर्याद्विधानतः । त्रिसंध्याग्वर्चयेद्विष्णुं प्रतिमास् विश्वे-षतः ॥ ११९ ॥ सुवर्णरजताद्यैर्वा शिलादार्वादिनाऽपि वा । कृत्वा विम्बं हरेः सम्यक्सर्वावयवंसंयुतम् ॥ १२० ॥ सर्वेलक्षणसंपन्नं सर्वायुधसमन्वितम् । ततोऽधि-वासनं कुर्याचिरात्रं शुद्धवारिषु ॥ १२१ ॥ तत्रार्चयेद्विधानेन जैपहोमादिकमिभिः। स्नाप्य पश्चामृतेर्गव्यैस्तथा मञ्जजलैरपि ॥ १२२ ॥ यैज्ञवेद्यां समारोप्य पूजयेत्तत्र दीक्षितः । मङ्गलद्रव्यसंयुक्तैः पूर्णकुम्भेः सँमन्वितैः ॥ १२३ ॥ शरावैर्द्रव्यसंपूर्णैः पताकैस्तोरणादिभिः । कुम्भेषु वासुदेवादीन्सुरान्संपूजयेत्क्रमात् ॥ १२४ ॥ वासुदेवो इयग्रीवस्तथा संकर्षणो विभुः। महावराहः प्रद्युम्त्रो नारसिंहस्तथैव च ॥ १२५॥ अनिरुद्धो वामनश्र पूजनीया यथाऋमात् । तस्य पूर्णशरावेषु लोकेशानर्चयेत्रतः ॥ १२६ ॥ मध्ये तु वारुणं कुम्भं पश्चरत्नसमन्वितम् । पूजयेद्गन्यपुष्पाद्यैध्यत्विडः स्मिञ्जलशायिनम् ॥ १२७ ॥ ततः संपूजयेदेवं धान्योपरि निधाय च । व्याघ्रचर्म संगास्तीर्य तास्मन्कौशेयवासास ॥ १२८॥ निवेद्य(इय) पूजरेद्धिम्बं मुखमन्त्रेण वैष्णवः । तोरणेषु चतुर्दिक्षु चण्डादीनर्चयेर्त्तया ॥ १२९॥ कुमुदादिसुरान्दिक्षु तथा धर्मादिदेवताः । संपूज्य विधिना तस्मिन्पश्चाद्धोमं समाचरेत् ॥ १३०॥ आग्नेयं कल्पयेत्कुण्डं मेखलाद्यपञ्चोभिनम् । अश्वत्याद्वा श्रमीगर्भादाहृत्याप्ति विनिक्षिपेत ॥ १३१॥ वैष्णवस्य गृहाद्वाऽपि समानीयानस्रं द्विजः। युद्योक्तविधिने(नै)वात्र प्रति-ष्ठाप्य हुताज्ञनम् ॥ १३२ ॥ इध्माधानादिपर्यन्तं कृत्वा होमं समाचरेत् । पायसेन गवाज्येन तिल्वीहिभिरेव च ॥ १३३॥ चतुर्भिवैष्णवैः सूक्तैः पायसं जुहुवाद्धविः। हिरण्यगर्भसूक्तेन श्रीसूक्तेन तथैव च ॥ १३४ ॥ अहं रुद्रेभिरिति वा गवाज्यं जुहु-थात्ततः। त्वमग्ने ग्रुभिरिति च सूक्तेन पत्यृचं तिलैः ॥१३५॥ अस्य वामेति स्केन प्रत्युचं त्रीहिभिस्तथा। अप्ति नरो दीधितिभिः सूक्तेन प्रत्युचं तथा।। १३६॥ समिद्धिः(ध्मैः) पिप्पछीरौद्रै(लस्याऽऽद्वै)शितव्यं म्रानिसत्तेमाः । अष्टोत्तरं सहस्रं वा शतम-ष्टोत्तरं तु वा ॥ १३७ ॥ होतव्यमाज्यं पश्चात्तु तथा मन्त्रचतुष्ट्यम् । चैकुण्डपार्षदं होमं पायसेन घृतेन वा ॥ १३८ ॥ समाप्य होमं हविषः श्रेषं तस्मै निवेदयेत् । च्तुर्भन्त्रांश्रतुर्वेदांश्रतुर्दिश्च जपेत्रतः ॥ १३९ ॥ तत्र जागरणं कुर्योद्गीतवादित्रनर्तकुः (नैः)। रजन्यां तु व्यतीतायां तु स्नात्वा नद्यां विधानतः ॥ १४० ॥ वैक्कण्डतपेणं कुर्याद्दत्विगिर्भाक्तीसणैः सह। तर्पयित्वा पितृन्देवान्वाग्यतौ ग्रहमाविशेत्।।१४१॥आचम्य पूर्ववत्पूजां कृत्वा होमं समाचरेत्। जुहुयाह्र(हा)क्षेणस्पत्यैः सुक्तैश्र घृतपायसम्॥१४२॥

९ ख. °नशोभित°। २ क °जएवा नामा°। ३ ख. यज्ञपेट्यां स°। ४ ख. समस्वितः। ५ क. समास्थाय । ६ ख. °त्तदा । कु° । ७ ख. °त्यामी वि° । ८ क. °विना वा° । ९ ख मिसिः । १० ख. "तरस"। ११ ख. "तो भवनं वि"। १२ ख. "झण. स्तुत्यैः सू"।

पौरुषेण तु सूक्तेन श्रीसूक्तेन तथैव च। वैकुण्डपार्षदं हुत्वा कर्मशेषं समापयेत्॥१४३॥ नयनोन्मीलनं कुर्यात्सुमुहूर्तेन वैष्णवः। महाभागवतश्रेष्ठः सूक्ष्महेमशलाकया ॥१४४॥ द्वयेनैव प्रकुर्वात नयनोन्मीलनं हरेः। निवेश्य भद्रपीठे तु स्नापयेत्सुसमाहितः॥१४५॥ सर्वेश्व वैष्णवैः सुक्तैर्ऋत्विजः कलशोदकैः । ततैस्तु मध्यमं क्रुम्भमादाय द्विजसत्तमः ।। १४६ ।। स्नापयेन्मन्त्रेरत्नेन शतवारं समाहितः । सौवर्णेन च ताम्रेण शङ्खेन रजतेन वा ॥ १४७ ॥ स्नाप्य पश्चामृतैर्गव्यै रुद्धत्य शुभचन्दनैः । मन्त्रेण स्नापयित्वा तु तुलसीमिश्रितैर्जलैः ॥ १४८ ॥ वासोभिर्भूषणैः सम्यगलंकृत्य च वैष्णवः । उपचारैः समभ्यच्ये पश्चाकीराजयेत्तदा ॥ १४९ ॥ अलंकृते शुभे गेहे पीठे संस्था-पयेद्धरिम् । सूक्तेनोत्तानपादस्य दृढं स्थाप्य सुखासने ॥ १५० ॥ अष्टोत्तरश्चतं(त) वारे शुभमन्त्रचतुष्ट्यात् । ध्यात्वा पुष्पाञ्चाल्लं दद्यान्महाभागवतोत्तमः ॥ १५१ ॥ नत्वा गुँउं परं धाम्नि स्थितं देवं जैनार्दनम् । ध्यात्वैवं मन्त्ररत्नेन तस्मिन्बिम्बे निवेशयेत् ॥ १५२ ॥ अर्चियित्शोपचारैस्तु मङ्गलानि निवेदयेत् । \* दर्पणं किपलां कन्यां शङ्खं दूर्वोक्षतान्पयः ॥ १५३ ॥ सौवर्णमाज्यं लाजांश्च मधु सर्षपमञ्च-नम् । एवं त्रयोदशे मासि मङ्गलानि निवेदयेत् । तथैव दश्च मुद्रास्तु मन्त्रणैव समी-क्षयेत् ॥ १५४ ॥ ताँद्विधं मृतिंमन्त्रेण पश्चाइश्चश्चानि तु । पुष्पाणि दद्याद्भकत्या च जपेच सुसमाहितः ॥ १५५ ॥ सतिलैस्तण्डलैः शुश्रेर्जुहुयाच द्विजोत्तमाः । आशिषो वाचनं कृत्वा दीपैनीराजयेत्तदा ॥ १५६ ॥ भोजायित्वा ततो विपान्दक्षिणाभिश्र तोषयेत् । आचार्यमृत्विजश्चापि विश्वेषेण समर्चयेत् ॥ १५७ ॥ तद्भि×संग्रहेश्नित्यं होमार्थ परमात्मनः । त्रिरात्रमत्सवं तत्र क्योच्छक्त्या यतात्मवान् ॥ १५८ ॥ वैष्णवैः पावमानैश्र तत्र पुष्प।ञ्जाल चरेत् । आज्येन चरुणा वाऽपि होमं कुर्वीत वैष्णवः ॥ १५९ ॥ प्रत्यहं भोजयेद्विपान्वैष्णवान्धृतपायसम् । तन्मूर्तिभीतये शक्त्या दद्याद्वां-सांसि दक्षिणाः ॥ १६० ॥ क्याद्वभूथेष्वेवं महाभागवतैः सह । सहस्र-नामभिर्विष्णोः सूक्तैविष्णुमकाशकैः। नद्यामवभूथं कृत्वा तर्पयेत्पितृदेवताः॥ १६१ ॥ अस्यवामेति सूक्तेन पायस मधुसंयुतम् । आज्येन मूलमन्त्रेण सहस्रं जुहुयासदा ॥ १६२ ॥ आशिषो वाचनं कृत्वा भोजयेद्द्विजसत्तमान् । एवं संस्थापयेदेवमर्चये-द्विधिना सेंह ॥ १६३ ॥ गृहाचीयां स्थापने तु लघुतन्त्रं समाचरेत् । आधिवासने-वैद्यादिमन्त्रतन्त्रं विवर्जयेतु ॥ १६४ ॥ एकत्र पञ्चगच्येषु विनिक्षिष्य परेऽहनि ।

<sup>\*</sup> इत आरभ्य निवेदयेदित्यन्तं न क पुस्तके। x विकरणव्यत्यय ।

१ ख. "तस्तम्मध्य"। २ क "म्त्रवस्तेन । ३ क. "रं पृथम्मन्त्र"। ४ ख. गुरून्पर । ५ ख. सनातनम् । ६ ख. तद्विम्बम् । ७ ख "पापमामुख । ८ ख. 'थेष्टिं च म"। ९ ख. तदा । १० क आदिवासने वे"। ११ ख. "नमेखा"। १२ ख. "न्त्रमन्त्र वि"।

पश्चामृतैः स्नापियत्वा पश्चादुद्दर्तनादिकम् ॥ १६५ ॥ आदाय कलशं शुद्धं पवित्रो-दकपूरितम् । निक्षिप्य पश्च रत्नानि सुवर्णे तुलसीदलम् ॥ १६६ ॥ चन्दनाक्षत-दुर्वाश्च तिल्लान्धात्रीं च सर्षपम् । अभिमन्त्रय क्रुशैः पश्चान्मन्त्ररत्नेन वैष्णवः ॥१६७॥ शतवारं सहस्रं वा मन्त्रेणैवाभिषेवयेत् । सर्वैश्च वैष्णवैः सूक्तैर्गायच्या वैष्णवेन च ॥ १६८ ॥ नामभिः केशवाद्येश्व सर्वेर्मन्त्रेश्व वैष्णवैः । स्त्राप्य मन्त्रेर्भूषणेश्व शुभे धान्ये निवेशयेत् ॥ १६९ ॥ स्थण्डिलेऽग्निं प्रतिष्ठाप्य इध्याधानादि पूर्वेचत् । होमं कुर्याद्भवाज्येन पायसाचेन वैष्णवः॥१७०॥कर्तुरीपासनाग्नी तु होममत्र(तन्त्रं) विशि-ष्यते । प्रत्यृचं वैष्णवैः सूक्तैर्जुहुयाद्घृतपायसम् ॥ १७१॥ अस्यवामेति सूक्तेन गवाङ्यं जुहुयात्ततः । मन्त्ररत्नेन जुहुयादष्टोत्तरसहस्रकम्॥१७२॥तद्विम्बमूर्तिमन्त्रेण तिलहोमं तथैव च । अविज्ञातस्तु(ते तु) तन्मन्त्रं (न्त्रे) मूलमन्त्रेण वा यजेत् ॥१७३॥ यैजेच्छ्रीभ्र(भू)पकाशैश्व गायत्रया विष्णुसंज्ञया । वैकुण्ठपार्षदं होमं कृत्वा होमं समापयेत् ॥ १७४ ॥ नयनोन्मीलनं कृत्वा सीवर्णेन कुश्चेन वा । निवेश्याऽऽवाहये-त्वीठे मन्त्ररत्नेन वैष्णवः ॥ १७५ ॥ मन्त्रेणैवार्चनं कृत्वा पश्चात्पुष्पाञ्चालि यजेत् । तस्मिन्बिम्बे तु तन्मूर्ति ध्यात्वा नियतमानसः ॥ १७६ ॥ अष्टोत्तरसहस्रं तु दद्याः त्पुष्पाञ्जिलि ततः । सर्वैश्व वैष्णवैः सूक्तेर्दद्यात्पुष्पाणि वैष्णवः ॥ १७७ ॥ ब्राह्मणा-न्मोजयेत्पश्चात्पायसात्रं घृतान्वितम् । शक्त्या च दक्षिणां दत्त्वा विशेषेणार्चवेद्धस्म् ।।१७८।।सहस्रनामभिः स्तुत्वा आशीभिरभिवादयेत्।प्रदेक्षिणानमस्कारान्कुवीतात्र पुनः पुनः॥१७९॥मसीद मम नाथेति भक्त्या संगार्थयेद्विश्चम् । दीपैनीराजयेत्पर्श्वीच्छ्रीसूक्तेन समाहितः ॥ १८० ॥ हुतशेषं हिवः प्राइय जप्त्वा मन्त्रमनुत्तमम् । ध्यायन्कमलपत्राक्षं भूमी स्वप्यात्कुशोत्तरे ॥ १८१ ॥ एवं गृहाची विम्बस्य विष्णुं संस्थाप्य वैष्णवः। अर्चयेद्विधिना निर्त्यं यावदेहिनिपातनम् ॥ १८२ ॥ शास्त्रग्रामशिस्रायां तु पूजनं पर् मात्मनः । कोटिकोटिगुणाधिक्यं भवेदत्र न संश्रयः ॥ १८३ ॥ न जपो नाधिवाः सश्च न च संस्थापनिक्रया । शालग्रामार्चने विष्णुस्तस्मिन्संनिहितः सदा ॥ १८४॥ मूर्तीनां तु हैरेः साक्षाद्यस्यां भीतिरनुत्तमा । तस्यामेव तु तां ध्यात्वा पूजयेत्तद्विधा-नतः ॥ १८५ ॥ मृत्यन्तरमिनने तु न यष्ट्रव्यं तदेव तत् । शालग्रामशिलायां तु यष्ट्रच्या इष्ट्रमूर्त्यः ॥ १८६ । अर्चनं वन्दनं दानं प्रणायं(मो) दर्शनं नृणाम् । शाल-ग्रामशिलायां तु सर्वे कोटिगुणं भवेत् ॥ १८७ ॥ स स्नातः सर्वतीर्थेषु सर्वयक्षेषु

९ ख. °व्य वस्त्रीर्भू "। २ क. "हिम्ब मू"। ३ क. बते श्रीम्प्र । ४ ख. "बाच्छक्त्या तेन । ५ ख. \*तरम्। ए°। ६ क देहं। ७ ल हरेस्तस्य यस्या। ८ क मृति तर्हि न। ९ क. "न्तरं न वि°।

दीक्षितः । यो वहेच्छिरसा नित्यं शास्त्रग्रामिश्राजलम् ॥ १८८ ॥ असत्यकथनं हिंसामभक्ष्याणां च भक्षणम् । शालग्रामजलं पीत्वा सर्वे दहति तत्क्षणात् ॥ १८९॥ द्विजानामेव नान्येषां शास्त्रग्रामशिलाचेनम्। बास्त्रकृष्णवपुर्देवं पूजयेत्तद्द्विजः सदा॥१९० पठेद्वाऽप्यर्चेयेद्विष्णुं विशिष्टः शूद्रयोनिजः । स्थण्डिले हृद्ये वाऽपि पूजयेत्तद्द्विजः सदा ॥ १९१॥ वाराहं नारसिंहं च हथग्रीवं च वामनम्। ब्राह्मणः पूजयेद्विष्णुं यज्ञमूर्ति च केवलम् ।। १९२ ।। क्षत्त्रियः पूजयेद्रामं केशव मधुसूदनम् । नारायणं वासुदेव-मनन्तं च जनार्दनम् ॥ १९३ ॥ श्युम्नमनिरुद्धं च गोविन्दं चाच्युतं हरिम् । संकर्षणं तथा कृष्णं वैदयः संपूजयेर्त्तथा ॥ १९४ ॥ बै। छं गोपालवेषं वा पूजये च्छूद्रयोनिजः । र.र्व एव हि संपूज्या विभेण मुनिसत्तमाः ॥ १९५ ॥ सर्वेऽपि भग-वन्मत्रा जप्तव्याः सर्वसिद्धिदाः। तस्माद्द्विजोत्तमः पूज्यः सर्वेषां भूतिमिच्छताम्॥१९६॥ पश्चसंस्कारसपन्नो मन्नरत्नार्थकोविदः। शालग्रामिशलायां तु पूजयेत्पुरुषोत्तमम्। पूजितस्तु छसी पत्रेदैदाति सकलं हरिः ॥ १९७ ॥ यः श्राद्धं कुरुते विमः शालग्राम-शिलाग्रतः । पितृणां तत्र तृप्तिः स्याद्रयाश्राद्धादनन्तंकम् ॥ १९८ ॥ जप्तं हुतं तथा दानं वन्दनं च जलक्रिया । शालग्रामसभीपे तु सर्वे कोटिगुणं भवेत् ॥ १९९ ॥ ध्यात्वा कमलपत्राक्षं शालग्रामिशलोपारे । पौरुषेण तु सूक्तेन पूजयेत्पुरुषोत्तमभू ॥ २०० ॥ अनुष्ठुबस्य सूक्तस्य त्रिष्टुबन्त्वा(न्त्याऽ)स्य देवता । पुरुषो यो जगद्धी-जभृषिनीरायणः समृतः ॥ २ १॥ प्रथमां विन्यसेद्वामे द्वितीयां दक्षिणे करे । तृतीयां वामपादे च चतुर्थी दक्षिणे करे ॥ २०२ ॥ पश्चमी वामजानौ तु षष्ठी वै दक्षिणे तथा। सप्तमीं वामकट्यां तु ह्यष्टभीं दक्षिणेऽपि च ॥ २०३॥ नवभीं नाभिदेशे तु द्श्वभीं हृदि विन्यसेत् । एकाद्शीं कण्डदेशे द्वाद्शीं वामबाहुके ॥ २०४ ॥ त्रयोद्शीं दक्षिणे तु स्वास्यदेशे चतुर्दशीम् । अक्ष्णोः पश्चदशीं मूर्धिन षोडशीं चैव विन्यसेत् ॥ २०५ ॥ एवं न्यासविधिं कृत्वा पश्चाद्धचानं समाचरेत् । सहस्रार्कपतीकाशं कन्द-पीयुतसंनिभम् ॥ २०६ ॥ युवानं पुण्डरीकाक्षं सर्वाभरणभूषितम् । पीनवृत्तायतैर्दी-र्भिश्रत्तर्भिभूषणान्वितै: ॥ २०७ ॥ चक्रं पद्मं गदां शक्कं विभ्राणं पीतवास-सम्। युक्कपुष्पानु छेपं च रत्नहस्तपदाम्बुजम् ॥ २०८ ॥ सुस्निग्धनी छकुटिछकुन्त-लैरुपशोभितम् । श्रिया भूम्या समाश्चिष्ठपार्श्व ध्यात्वा समर्चयेत् ॥ २०९ ॥

९ ख. °त्तदा। बा° । २ क. बालगो° । ३ ख. °देंचादि स° । ४ ख. °न्तरम् । ५ क. त्रिविष्टलस्य । ६ क. 'भिर्भृषितं भूष'।

यथ'ऽऽत्मानि तथा देवे न्यासकर्म समाचरेत् । आद्ययाऽऽवाहनं विष्णोरासनं च द्वितीयया ॥ २१० ॥ तृतीयया च तत्पाद्यं चतुर्थ्योऽर्ध्यं निवेदयेत् । पश्चम्याऽऽच-मनीयं तु दातव्यं च ततः क्रमात् ॥ २११ ॥ षष्टचा स्त्रानं च सप्तम्या वस्त्रमप्युपवीतकम् । अष्टम्या चैव गन्धं तु नवम्या च सुपुष्पकम् ॥ २१२ ॥ दशम्या धूपकं चैव एकाद्र्याऽथ दीपकम्।द्वाद्र्या च त्रयोद्र्यां नैवेद्यं च निवेद्येत्॥२१३॥ चतुर्देश्या नमस्कारं पश्चद्श्या प्रदक्षिणम् । \* षोडश्या शयनं दत्त्वा शेषकमे समा-चरेत् ॥ २१४ ॥ स्नानवस्त्रोपवीतेषु चरौ चाऽऽचमनं चरेत् । हुत्वा षोडशिमर्पश्चैः षोडशाऽऽज्याहुतीः क्रमात् ॥२१५॥ तथैव।ऽऽज्येन होतव्यमृग्भिः पुष्पाञ्जिलि चरेत्। तच सर्व जर्वेद्भयः पौरुषं सूक्तमुत्तमम् ॥ २१६ ॥ कृत्वा माध्याह्मिकं स्नानमूर्ध्वपु-ण्डुधरस्ततः । नित्यां संध्यामुपास्याय रिवमण्डलमध्यगम् ॥ २१७ ॥ इरि ध्यार्थै-बुदुत्योध्व हंसः शुचिषदित्युचा । सावित्रीं च जपेत्तिष्ठन्प्राणानायम्य पूर्वतः॥२१८॥ सीरेण चानुवाकेन उपस्थानजपं तथा । आत्मानं परिषिच्याथ दर्भान्तरपुटाञ्जलिम् ॥ २१९ ॥ दक्षिणाङ्के तु विन्यस्य जपयज्ञाप्तये बुधः । सन्याहृति समणवां गायत्री तु जपेत्तदा ॥ २२० ॥ शक्त्या च चतुरो चेदान्युराणं वैष्णवं जपेत । चरितं रघु-नाथस्य गीतां भगवतो हरेः ॥ २२१ ॥ ध्यायन्वे पुण्डरीकाक्षं जप्त्वा वाऽप उप-स्पृश्चेत् । पूर्ववत्तर्पयेदेवं वैकुण्डपार्षदं तथा ॥ २२२ ॥ देवानृषीन्पितृंश्चैव तर्पयित्वा तिलोद्कै: । निष्पीड्य वस्त्रमाचम्य गृहमाविश्य पूर्ववत् ॥ २२३ ॥ पूर्जियत्वाऽच्युतं भक्त्या पौक्षेण विधानतः । दैवं भूतं पैतृकं च माजुषं च विधानतः ॥ २२४ ॥ भीतये सर्वयद्गस्य भोक्तुविष्णोर्यजेततः । वैक्कुण्डं वैष्णवं होमं पूर्ववज्जुहुयात्तदा ॥ २२५ ॥ चतुर्विधेभ्यो भूतेभ्यो बार्छ पश्चाद्विनिक्षिपेत् । द्वारि गोदोहमात्रं तु तिष्ठे-द्तिथिवाञ्खया ॥ २२६ ॥ भोजयेचाऽऽगतान्काले फलमूलौदनादिभिः। महाभाग-वतान्विमान्विक्षेषेणैव पूजयेत् ॥ २२७ ॥ मधुपर्कपदानेन पार्थोध्यीचमनादिभिः। गन्धेः पुष्पेश्च ताम्बूलेर्ध्यदीपनिवेदनैः ॥ २२८ ॥ ब्रह्मासने निवेदयैव पूजयेच्छ्छ-याऽन्वितः । सकुत्संपूजिते विभे महाभागवतोत्तमे ॥ २२९ ॥ पष्टिं वर्षसहस्राणि हरिः संयु जिलो भवेत् । मोहादन( दि ना )र्चयेद्यस्तु महाभागवतोत्तमम् ॥ २३० ॥

## \* एतदाद्यर्धद्वयं न विद्यते क. प्रस्तके ।

९ ख. "स्या चरं दिल्मं नि"। २ ख. "पेस्सकः पी" । ३ ख. "यश्चगदः स्यादेनसः श्वाचिरित्यः"। ४ क. सीवर्णनातु । ५ ख. "नं च परीक्षाय । ६ ख. "कुण्ड्व"। ५ क. "बार्घाच"। ६ ख. "धूपेदापैनिव"।

कोटिजन्मार्जितात्पुण्याद्भश्यते नात्र संशयः। गृहे तस्यै न चाश्चाति शतवर्षाण केशवः ॥ २३१ ॥ मुखं हि सर्वदेवाना महाभागवतोत्तमः ॥ तस्मिन्संपूजिते विभे पूजितं स्याज्जगन्नयम् ॥ २३२ ॥ अर्थपश्चकतत्त्वज्ञः पश्चसंस्कारसंस्कृतः । नवभ-क्तिसमायुक्तो महाभागवैतोत्तमः ॥२३३॥ काले समागते तस्मिन्पूजिते मधुसूदनः । क्षणादेव शसनः स्यादीप्सितानि प्रयच्छति ॥२३४॥ महाभागवताना च पिबेत्पादी-दकं तु यः । शिग्सा वा धरेद्भकत्या सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ २३५ ॥ यस्मिन्कस्मिन्हि वसाति महाभागवतोत्तमे । अप्येकरात्रमथवा तद्देशस्तीर्थसमितः ॥ २३६ ॥ भोज-यित्वा महाभागान्वैष्णवानतिथीनापि। ततो बालसुहृद्धृद्धान्वान्धवांश्च समागतान्॥२३७॥ भोजियत्वा यथाश्वकत्या(िक्त) यथाकालं जितक्षुयः । भिक्षा दद्यात्मयत्नेन यतीनां ब्रह्मचारिणाम् ॥ २३८ ॥ शुद्रो वा प्रतिलोमो वा पथि श्रान्तः क्षुधातुरः । भोजयेतं भयत्नेन गृहमभ्यागतो यदि ॥ २३९॥ पाषण्डः पतितो वाऽपि क्षुधार्तो गृहमागतः। नैव दद्यात्स्वपाकास्रमामनेव प्रदापयेत् ॥ २४० ॥ स्वशक्त्या तर्भयित्वा च ह्यतिथीः न्ग्रहमागतान् । सम्यङ्निवेदितं विष्णोः स्वयं भुङ्जीत वाग्यतः ॥ २४१ ॥ प्रक्षाल्य पादौ हस्तौ च सम्यगाचम्य वारिणा । विष्णोरिभमुखं पीठे हेमदिग्धे क्वशोत्तरे॥२४२॥ प्राग्वा प्रत्यङ्मुखो वाऽपि जान्वोरन्तःकरः शुचिः । **उदङ्**मुखो वा पै(पि)त्र्ये तु समासीताभिपूजितः ॥ २४३ ॥ वंश्वतालादिपत्रैस्तु कृतं वसनमञ्म चँ । कापालमि-ष्टकं वाडिप पर्ण तृणमय तथा ॥ २४४ ॥ चर्मासनं शुष्ककाष्ठं विरुपं पर्यद्भमेव च। निषिद्धैदारुपीठं च दान्तमस्थिमयं च यत् ॥ २४५ ॥ दग्धं पैरावि(स्थि)तं तालमायः सं च विवर्जियेत् । विभीतकं तिन्दुकं च करक्षं व्याधिघातकम् ॥ २४६ ॥ भछातकं कपित्थं च हिन्तालं िग्रुमेव च । निषिद्धतरवो ह्येते सर्वकर्मसु गर्हिताः ॥ २४७ ॥ शुद्धदारुमये पीठे समासीने कुशोत्तरे। पीठे त्वलाभे सीम्ये स्यात्केवलं कुशविष्टः रम् ॥ २४८ ॥ चतुरस्र त्रिकोण च वर्तुलं चार्धचन्द्रकत्र् । वर्णानामानुपूर्व्येण मण्ड-छानि यथाऋमात् ॥ २४९ ॥ स्वलंकृते मण्डलेऽस्मिन्विमलं भाजनं न्यसेत् । स्वणी कास्यं च रौप्यं च पर्णे वा भास्त्रचोदितम् ॥ २५० ॥ चतुःषष्टिपस्रं कास्यं तद्र्धे पादमेव वा । गृहिणामेव भोज्यं स्यात्ततो हीनं तु वर्जयेत् ॥ २५१ ॥ पछाश्च-पद्मपत्रे तु गृही यत्नेन वर्जयेत्। यतीनां च वनस्थानां पितृणां च शुभपदम्॥२५२॥

१ क "स्य समस्तानि रा"। २ ख. "वतः स्मृत । का"। ३ ख वा अयेद्धः । ४ ख. "त्स्वपकामः"। ५ ख. "यित्वैवमतिथीनागतान्ग्रहे। सं। ६ क. पैत्रे। ७ ख. च। कपा। ८ ख वर्णे। ९ ख. खलं। १० ख. "द्धातुपी"। ११ क. जयातितं। १२ ख. पाँठत्वः। १३ क. सौम्यस्य केवः। १४ क. "त्रेषु गृहिणां तु विवः।

वटाश्वत्थार्कपणीनि कुम्भीतिन्दुकयोस्तथा। एरण्डनारुंबिरवेषु कोविदारकरञ्जक ॥ २५३ ॥ भद्धातकाँश्र पर्णानां पर्णानि परिवर्जित्। मोचामर्भपछ।शं चवर्जियत्सर्व-कर्मसु ॥ २५४ ॥ मधुकं दुटजें चैव ब्राह्म प्रश्नमुदुम्बरम् । मार्तुं छुङ्गं पानसं च मो च।चर्मदलानि च ।। २५५ ॥ पालाँ शपर्णे श्रीपर्णे श्रुमानीमानि मोजने । यथालाभो-पपन्नेन भोजने घृतसंस्कृते ॥ २५६ ॥ पत्न्यादिभिर्द्श्तेमन्नं वासुदेवापितं शुभग । गायज्या मूळमन्त्रेण संवोक्य शभवारिणा ॥ २५७ ॥ ऋतसत्याभ्यामिति च मन्ना-भ्यां परिषचयेत् । अन्नरूपं विराद्युरुष ध्यात्वा मन्त्रं जपेद्बुधः ॥ २५८ ॥ ध्यात्वा हृत्पङ्कुले विष्णुं सुधांशुसद्दश्चितिम् । शङ्कचन्नगदापद्मपाणं वै दिन्यभूषणम्॥२५९॥ मनसैवाचियत्वाऽथ मूलमन्त्रेण वैष्णवः। पादोदकं हरेः पुण्यं तुलसीदलामिश्रितम्॥२६०॥ अमृतोपस्तरणमसीति मन्त्रेण प्राश्चयेत् । जिद्दश्येव हरिं प्राणाञ्जुहुयात्सञ्चतं हविः ॥ २६१ ॥ अन्नालाभे तु होतन्यं भानमूलफलादिभिः । पश्चमाणाद्याद्वतयो मन्त्रे-स्तैर्जुह्रयाद्धरेः ॥ २६२ ॥ श्रद्धायां प्राणे न(।न)विष्टेति मन्त्रेण यथा श्रीमम् । तर्जनी-मध्यमाङ्क्ष्येः प्राणायेति यजेद्धविः ॥ २६३ ॥ मध्यमानामिकाङ्गुष्ठैरपानायेत्यनन्त-रम् । कनिष्ठानामिकाङ्गुष्ठैर्व्यानायेत्याद्वृति ततः ॥ २६४ ॥ कनिष्ठातर्जन्यङ्गुष्ठैः रुदानायेति वै यजेत् । समानायेति जुहुयात्सर्वैरङ्कालिभिद्धिजः ॥ २६५ ॥ अयमप्रि-वैंश्वार्नेरिरित्यात्मानमनन्तरम् । शतमष्टोत्तरं मन्त्र मनसैवं जपेत्ततः ॥२६६॥ ध्याये-शारायणं देव भोजनं तु यथाक्रमम्।वक्त्रादपातयन्त्रासं चिन्तयन्मधुसूदनम् ॥२६७॥ नाऽऽसनारूढपादस्तु न वेष्टितशिरास्तथा । न स्कन्दयन च इसन्बहिनीप्यवलोकयन् ॥२६८॥ नाऽऽत्मीयान्त्रस्रपञ्चल्पन्विर्जादुकरो न च। नै पादारोपितकरः पृथिव्यामपि वा न च ।। २६९।। न प्रसारितपादश्च नोत्सङ्गकृतभाजनः । नाश्चीयाद्भार्यया साधै न पुत्रीर्वी कदाचन ॥२७०॥ न शयानी नातिसङ्गी न विम्रुक्तिशिरी रहः। अन्नं दृथा न विकिर्ज्ञिष्ठीवैन्त्रितिकाङ्क्षया ॥२७१॥ नातिशब्देन भुङ्गीत न वसार्घोपवेष्टितः। मगृह्य पात्रं इस्तेन ग्रुड्जीयात्पैतृ रं यदि । चषके पुटके वाऽपि पिवेत्तो यं द्विजोत्तमः॥२७२॥ तक्रं बाऽप्यथवा श्रीरं पानकं वाऽिप भोजने ।वक्त्रेण सान्तर्धानेन दत्तपन्येन वा पिबेत्।।२७३।।

१ क कुम्मिति । २ क ° लपत्रेषु । ३ ख ° काश्वप °। ४ ख ° येत्तत्तु सर्वदा। म °। ५ ख. ° जं जाह्य-कम्बुष्ट । ६ ख. "तुलड्गं । ७ ख. "लाक्यवर्णे श्री" । ८ ख. "थाकालोपपसे तु भो" । ९ ख. "सवस्त वास्त देवापित ग्रुमे । गा । १० क. ऋतं स'। ११ ख. "राजं संध्या"। १२ ख. "णे निष्ठति । १३ ख. "कमाता। त'। १४ क "नरेखा"। १५ क "व यजेत्त"। १६ ख. ध्यायना । १७ ख. वं भुद्धीयातु यथानुखम् । १८ ख. न वादकोपितनर । १९ ख. °वींऽपि विद्वल । न । २० ख °वन्नाति"।

ग्रासग्रेषं न चाश्रीयात्पीतश्रेषं पिवेश तु । शाकमूलफलादीनि दन्ताच्छिशं न खादः येत् ॥ २७४ ॥ उद्धृत्य वामहस्तेन तोयं वक्त्रेण यः पिवेत् । स सुरां वां पिवेद्-व्यक्तां सद्यः पताते गौरवे ॥ २७५ ॥ शब्देनापोश्चने पीत्वौ शब्देन द्धिपायसे । शब्देनान्नरसं क्षीरं पित्वैव पतितो भवेत् ॥ २७६ ॥ मत्यक्षलवणं शुक्तं क्षीरं लव-णसंयुतम् । दाधि इस्तेन माथतं सुरापानसमं स्मृतम् ॥ २७७ ॥ आरनालरसं तद्व त्तथैवानिर्पितं हरेः । आयसेन तु पात्रेण नैव दद्याद्धतादिकम् ॥ २७८ । नोच्छिष्टं घृतमादद्यात्पैतृके भोजने विना । तथैव तु पुरोडाशं पृषदाज्यं च माक्षिकम् ॥२७९॥ पानीयं पायसं क्षीरं घृतं लवणमेव च । इस्तद्त्तं न गृह्णीयानुर्यं गोमांसभक्षणम् ॥ २८० ॥ अपूर्ण पायसं माँष यावकं कुसरं मधु । केवल यो दृथाऽश्नाति तेन भुक्तं सुरासमम् ॥ २८१ ॥ करञ्जमूलकं कियु लशुनं तिलिपिष्टकम् । तलास्थिन् तवृन्ताकं सुरापानसमं विदुः ॥ २८२ ॥ अन्यच फल्रूलांदि भक्ष्यपानादिकं च यत्। स्रक्चन्दनादि ताम्बूलं यो भुक्के हर्यनर्षितम् ॥ २८३ ॥ कल्पकोटिसहस्राणि रेतो-विष्मूत्रभाग्भवेत् ।। २८४ ॥ तस्मात्सर्वे सुविमल इिभुक्तं यथोक्तवत् । सपवित्रेण यो भुइक्ते सर्वयज्ञफ्लं लभेत्॥ २८५॥ ध्यायनार।यणं देवं वाग्यतः प्रयतात्म-वान् । भुँक्तवा व(चा)नतितृष्त्ये(एये)व प्राश्च येदम्बु निर्मलम् ॥ २८६ ॥ अमृतापिधा-नमसीति मन्त्रेण क्रुश्याणिना । किंचिदक्षम्पादाय पीतशेषेण वारिणा ॥ २८७ ॥ पैतुकेण तु तीर्थेन भूमी दद्यात्तदर्थिनाम् । रौरवे नरके घोरे वसतां क्षुत्पिपासया ॥ २८८ ॥ तेषामनं सोदकं च अक्षय्यमुपतिष्ठतु । इति दस्वोदकं तेषां तास्मिन्नेवाऽऽ-सने स्थितः ॥ २८९ ॥ प्रक्षालय हस्तौ पादौ च मुखं संशोध्य वारिभिः । द्विरा-चम्य विधानेन मन्त्रेण प्राश्येज्जलम् ॥ २९० ॥ पीत्वा मन्त्रजलं पश्चादाचम्य हुद-याम्बुजे । रामिनदीवरभ्यामं चक्रशङ्खधनुर्धरम्। युवानं पुण्डरीकाक्षं ध्यात्वा मन्त्रं जपेद्धर्थः॥२९१॥विभावसुमुपस्पृक्य समासीनः सुखासने। वेदमध्यापयेच्छिष्याञ्जास्त्रं वा धर्मसंहिताम्॥२९२॥रवावस्तमिते संध्या बहिः कुर्वीत पूर्ववर्त् । बहिः संध्या श्रत(दश) गुणं गोष्ठे श्वतगुणं तथा।।२९३॥गङ्गाजले सहस्र स्यादनन्तं विष्णुसंनिधौ॥२९४॥उपा-स्य पश्चिमां संध्यां जप्त्वा जप्यं समाहितः।पूर्ववत्पूजयेद्विष्णुं गन्धपुष्पाक्षतादिभिः॥२९५॥ अष्टाक्षरविधानेन निवेदयैवं समाहितः । सायमीपासनं हुन्वा वैष्णवं होममाचरेत

१ क. रवा पैतृके पतित रौरवे। शब्देनापोशन पीत्वा पैतृके पति । २ क युक्तं। ३ ख. मासं। ४ ख. मूं। ताला । ५ ख. श्लाय भक्ष पा । ६ क शुड्के वच न। ७ ख ध्य.। सुखासने समासीनो वेदक मध्यापयेक्ततः। सिच्छिज्यान्यास्तु शास्त्रं वा स्नेहाद्वा धर्भसंहिताम्। इतिहासपुराणं वा कथयच्छृणुयाच वा रवा-वस्तं गते। ८ क. ता संध्या कोटिगुणितं गो ।

॥ २९६ ॥ ध्यात्वा यज्ञमयं विष्णुं मन्त्रेणाष्ट्रोत्तरं शतम् । तिल्त्रीह्याज्यचरुभिस्तत्रैः केनापि वा यजेत् ॥ २९७ ॥ वैश्वदेवं भूतवार्छ हुत्वा दत्त्वा च आचमेत् । श्वय्यायां विन्यसेदेवं पर्यङ्कः समलंकुंतम् ॥ २९८ ॥ सविताने गन्धपुष्पधूपैरामादिते शुभे। शाययित्वा च देवेशं नारायणमनामयम् ॥ २९९ ॥ कालजीमूतसंकाश मन्दस्मेरमु-खाम्बुजम् । कोटिकन्दर्पलावण्यं देवीभ्यां सहितं हरिम् ॥ ३००॥ हिरण्यगर्भसूक्तेन नासदासीदनेन च । कृत्वा पुष्पाङ्किलं पश्चादुपचारैः समर्चयेत् ॥ ३०१ ॥ श्रिये जात इत्यूचैव ध्रुवसूक्तेन च द्विजः । [ \* दीपैनीराजनं कृत्वा पश्चादर्घ्यं निवेदयेत् ॥ ३०२ ॥ सुवाससा य(ज)वनिकां विन्यस्याथ समाहितः । द्वादशाणी महामन्त्रं जपेदष्टोत्तरं शतम् ॥ ३०३ ॥ अस्त्रेश्च शङ्खचन्नीदैदिश्च रक्षां सुविन्यसेत् । स्तोत्रैः स्तुत्वा नमस्कृत्वा (त्य) पुनः पुनरनन्तरम् ॥ ३०४ ॥ वैष्णवैश्र सुहृद्भिश्व भुद्धीयादिष्तं हरेः। आचम्याग्निमुपस्पृत्य समासीनम्तु वाग्यतः। ध्यायन्हृदि शुभं मन्त्रं जपेदृष्ट्वीत्तरं शतम् ॥ ३०५॥ श्रेषाहिशायिनं देवं मनरीवार्चयत्ततः। शयीत शुभशय्यायां विमले शुभमण्डले ॥ ३०६ ॥ ऋतौ गच्छेद्धर्भपत्नीं विना पश्चसु पर्वसु । पुत्रार्थी चेत्तु युग्मासु स्त्रीकामी विषमासु च ॥ ३०७ ॥ न श्राद्धः दिवसे चैव नोपवासदिने तथा । नाशुचिर्मालनो वाऽपि न चैव मालिनां तथा ॥ ३०८ ॥ न क्रुद्धां न च क्रुद्धः सन्न रोगी न च रोगिणीम् । न गच्छेत्क्रूरादिवसे मघामू छद्वयोरिप ।। ३०९ ।। ब्राह्मे मुहूर्त उत्थाय आचामेर्प्रयतात्मवान् । यतिश्र ब्रह्मचारी च वनस्थो विधवा तथा ॥ ३१० ॥ अजिने कम्बले वाऽपि भूमौ स्वप्या-त्कुकोत्तरे । ध्यायन्तः पद्मनाभं तु क्षयीरान्विजितेन्द्रियाः ॥ ३११ ॥ अपयद्वाऽर्वयेः द्विष्णुं त्रिकालं श्रद्धयाऽन्वितः। आचरेयुः पर धर्मैयथाद्यस्यनुसारतः ॥३१२॥ प्रातः कृष्णं जगन्नार्थं कीर्तयेत्पुण्यनामभिः । शौचादिकं तु यत्कर्म पूर्वोक्तं सर्वमाचरेत् ॥ ३१३ ॥ नैमित्तिकविशेषेण पूजयेत्पतिमन्ययम् । तत्तत्काले तु तन्मूर्तेरर्चनं म्रानिभिः स्मृतम् ॥ ३१४ ॥ मसुप्ते पद्मनाभे तु नित्यं मासचतुष्ट्यम् । द्रोण्यां दोलायामपि वा भक्त्या संपूजयेद्विस्रम् ॥३१५॥ क्षीराब्धौ शेषपर्यङ्को शयानं रमया सह । नीलजी-म्तसंकाशं सर्वाळंकारसुन्दरम् ॥३१६॥ कौरतुभोद्धासिततनुं वैजयन्त्या विराजितम् । लक्ष्मीघनकुचस्पर्शशुभोरस्कं सुवर्चसम् ॥३१७॥ ध्यात्वैवं पद्मनामं तु द्वादशार्णेन नित्यशः । पूजयेद्गन्धपुष्पाद्यैश्विसंध्यास्वापि वैष्णवः ]॥ ३१८ ॥ निवेद्य पायसान्नं तु दद्यात् पुष्पाञ्जिलि ततः । सहस्रं शतवारं वा द्वयं मन्त्रं जपेत्सुधीः॥३१९॥ द्वादशाणी मनुं चैव जप्त्वाऽऽज्येन तिलैश्च वा। केवलं चरुणा वाऽपि जुहुयात्प्रतिवासरम् ॥३२०॥

<sup>\*</sup> धनुश्चिह्नान्तर्गतो प्रन्थ ख पुस्तक एवास्ति ।

अधःशायी ब्रह्मचारी सर्वभोगविवर्जितः । वार्षिकांश्रतुरो मासानेवमभ्यवर्षे केशः वम् ॥ ३२१ ॥ बोघयित्वाऽथ कार्तिक्यां दद्यात्पुष्पाण्यनेकत्तः । साज्यैस्तिलैः पाय-सेन मधुना च सहस्रशः ॥ ३२२ ॥ मूलमन्त्रेण जुहुयात्सूक्तैश्वावभृथं ततः । सहस्रनामभिः कृत्वा दद्याद्दर्पणमेव च ॥ ३२३ ॥ गृहं गत्वाऽथ देवेशं पूजियत्वा यथाविधि । भोज-येद्वैष्णवान्विमान्दिशाभिश्च तोषयेत् ॥ ३२४ ॥ शुक्कपक्षे नभोमासि द्वादस्यां वैष्णवः शुचिः । पवित्रारोपणं कृत्वा नाभिमात्रायतं न्यसेत् ॥ ३२५ ॥ तथा वक्षासि पर्यन्तं सहस्रं तान्तवं स्मृतम् । कुश्रमन्थिसहस्रं तु पादान्तं विन्यसेत्ततः ॥ ३२६ ॥ सौवणी राजतीं मालां शतप्रन्थियुतां न्यसेत् । मृणालतान्तवं पश्चात्युष्पमालां ततः परम् ॥ ३२७ ॥ श्रतमौक्तिकहाराणि नानारत्नमयान्यपि । उपोष्यैकाद्शीं तत्र रात्रौ जागरणान्वितः । अभ्यर्चयेज्जगन्नाथं गन्धपुष्पफलादिभिः ॥ ३२८ ॥ नीत्वा रात्रि नर्तनाद्यैः प्रभाते विमल्ले नदीम् । गत्वा स्नात्वा च विधिना तर्पयत्वेशमर्चयेत् । सर्वैश्व वैष्णेवैर्मन्त्रेर्मध्वाज्यातिल्ठपायसेः ॥ ३२९ ॥ \* हुत्वा दत्त्वा दशार्णेन सहस्रं जुहु-यात्ततः । पश्चादारोपयेद्विष्णोः पवित्राणि शुभानि वै ॥ ३३० ॥ पवम्व सोम इति च जपन्सूक्तं सुपावनम् । निवेदयेत्पवित्राणि तथा विष्णोर्यथात्रमम् ॥ ३३१ मन्दिरं कुश्चयोक्त्रेण वेष्ट्रयन्परमात्मनः। वितानपुष्पमालाद्यैरलंकृत्य च सर्वतः॥ ३३२॥ सहस्रं द्वादशर्णेन भक्त्या पुष्पाञ्जलिं न्यसेत् । अथोपनिषदुक्तानि पश्च सूक्तान्यनु-क्रमार्ते॥३३३॥ त्वयाइन्पीतिमञ्यादि (!) जपनपुष्पाञ्जान्छं ततः। ब्राह्मणान्भोज-येत्पश्चात्स्वयं कुर्वीत पारणम् ॥ ३३४ ॥ श्रेक्तश्चेदुत्सवं कुर्याश्चिरात्रं वैष्णवोत्तमः । प्रत्यब्दमेवं कुर्वीत पवित्रारोपणं हरेः ॥ ३३५ ॥ क्रतुकोटिसहस्रस्य फलं प्रामोत्य-संशयः । तत्र दुर्भिक्षरोगादिभयं नास्ति कदाचन ॥ ३३६ ॥ संप्राप्ते कार्तिके मासे सायाह्ने पूजयेद्धितम् । हृद्यैः पुष्पैश्च जातीभिः कोमलैस्तुलसीदलैः ॥ ३३७ ॥ अर्च-येद्विष्णु गायज्याऽनुवाकेवैष्णवैरपि । पावमान्यैश्र तन्मासं भक्त्या पुष्पाञ्जालि न्यसेत् ॥ ३३८ ॥ अष्टोत्तरसहस्रं वा शतमष्टोत्तरं तु वा । अष्टाविंशतिं वा शक्तया दद्याद्दीपान्सुपालिकान् ॥ ३३९ ॥ सुवासितेन तैलेन गन्येनाऽऽज्येन वा हरेः। अष्टोत्तरक्षतं नित्यं तिस्रहोमं समाचरेत् ॥ ३४० ॥ मनुना वैष्णवेनापि गायज्या विष्णुसंज्ञया । हत्वा पुष्प। झालि दैचात्ताभ्यामेव तथा विभोः ॥ ३४१

\* इत आरभ्य न्यसेदित्यन्तप्रन्थव्यत्यासः क. पुस्तके ।

१ क °म । शुक्रम ° । २ ख. ° ध्णवे सूक्तिर्म ° । ३ ख कमात् । म े। ४ ख. °त् । त्वेहयत्पीत ° । ५ ख. शक्ता वा चोत्स ° । ६ क. वा । शक्त्या द्याद्द्विजान्सर्वान्सपरिपा ° । ७ ख, दस्वा ताम्या ° । ६ ख तदा ।

हविष्यं मोदकं शुद्धं नक्तं भुद्धीत वाग्यतः ॥ ३४२ ॥ तैल्लं शुंकं तथा मांसं निष्पा-वान्माक्षिकं तथा । चणकानिप माषांश्र वर्जियेत्कार्तिकेऽहनि ॥ ३४३ ॥ भोजयेद्वैष्ण-वान्विप्रामित्यं दाँनानि शक्तयः । अन्ते च भोजयेद्विपान्दक्षिणाभिश्र तोषयेत् ॥ ३४४ ॥ एवं संपूज्य देवेशं कार्तिके कृतकोटिभिः । पुण्यं पाप्यानघो भूत्वा विष्णुलोके महीयते ॥ ३४५ ॥ दशमीमिश्रितां त्यक्त्वा वेलायामरुणोदये । जपो-ष्यैकादशीं शुद्धां द्वादशीमिप वैष्णवः ॥ ३४६ ॥ स्नात्वाऽऽमलक्या नद्यां तु विधा-नेन हार्रे यजेत् । सुगन्धकुसुमैः शुभ्रैरुपचारेश्र संविशः । रात्री जागरणं कृत्वा पुराणं (ण) संहितां पठेत् ॥ ३४७॥ जागरेऽस्मिन्नशक्ते (क्त) श्रेदर्भानास्तीर्य वैष्णवः। पुरतो वासुदेबस्य भूमौ स्वप्यात्समाहिनः ॥ ३४८ ॥ ततः प्रभानसमये तुल्लसीमिन श्रितैर्ज्ञ । स्नात्वा संतर्प्य देवेशं तुर्लंसीमूलमन्त्रतः ॥ ३४९ ॥ द्वयेन वा विष्णु-सूक्तीः कुर्यात्पुष्प। झर्ली स्ततः । तथैव जुहुयादाष्यं मन्त्रेणैव शतं ततः ३५०॥ पायसामं निवेद्येशे बाह्मणान्भोजयेत्ततः। ध्यायन्क ५ छपत्राक्षं स्वयं सुझीत वाग्यतः ॥ ३५१ ॥ अहः शेषं तु निनयेत्पुराणं वाचयन्तुंधः । सायाह्ने समनुपाप्ते दोलायां पूजयेद्धरिम् ॥ ३५२ ॥ अभ्यर्च्य गन्धपुष्पाद्यैर्भक्ष्यैर्नानाविधैरिप । ब्राह्मणस्य तु ( स्पत्य )मूक्तीश्र शनैदीलां भैचालयेत् ॥ ३५३ ॥ इतिहासपुराणाभ्यां गीतवाचै: प्रबन्धकैः । एवं संपूजयेदेवं तस्यां निश्चि समाहितः ॥ ३५४ ॥ मध्याह्वे पूजयेदेवं वैष्णवर्श्व समाहितः । चम्पकैः श्वतपत्रैश्च करवीरैः सितरिप ॥ ३५५ ॥ वैष्णवेनैव मन्त्रेण पूजयेत्कमछापतिम् । न करीन्द्रेति सूक्तेन दद्यात्पुष्पाञ्जाछं हरेः ॥ ३५६ ॥ मन्त्रेणाष्ट्रोत्तरक्षतं दद्यात्पुष्पाणि भक्तितः । तथैव होमं कुर्वीत तिलैर्वीहिभिरेव वा ॥ ३५७ ॥ सुदध्यमं फलयुतं नैवेद्यं विनिवेदयेत् । दीपैनीराजनं कृत्वा वैष्णवाः नभोजयेत्ततः ॥ ३५८ ॥ मन्दवारे तु सायाह्वे नावत्सम्यगुपोषितः । तिलैः स्नात्वा विधानेन संतर्थे च सनातनम् ॥३५९ ॥ नृसिंहवपुर्व देवं पूजयेत्तद्विधानतः । मन्त्र-राजेन गायद्रया मूलमन्त्रेण वा यजेत् ॥ ३६० ॥ अखण्डाबेल्वपत्रैश्च जीतिकुन्दैश्च युथिकै:। पत्रेश्च पत्रकान्त्या च त्वैमग्ने द्युभिरिति च ॥ ३६१ ॥ दद्यात्पुष्पाञ्जिलि भक्त्या मन्त्रणैव शर्तं यथा। आभ्यामेवातुवाकाभ्यां पत्यृचं जुहुयाद्घृतम् ॥ ३६२ ॥ मन्त्रेणाष्ट्रोत्तरश्चतं विख्वपत्रैर्धृतान्वितै: । वैर्क्कुण्ठपार्षदं हुत्वा होमशेषं समापयेत् ॥३६३॥

१ ख शुक्तं । २ ख. दानादि । ३ क नित्यश । ४ ख °ळस्या मू । ५ ख °ष समानिय पुरा । ६ क. ॰न्बु थे: । सा । ७ क प्रचारयेत् । ८ ख °येद्विष्णु वैष्णवेन स । ९ क किल्द्वे । १० क. जाती । इन्देश यूथके । ११ ख. के । इन प्रचोशनाशान्त्यास्त्वम । १२ क. त्वरमाने युति रिति । १३ क. ॰न्नेणावश । १४ क. कुण्टं पा ।

मधुग्नर्करसंयुक्तानपूपान्मोदकांस्तथा । मण्डकान्विविधान्भक्ष्यान्सूपान्नं मधुमिश्रितम् ।। ३६४ ।। सुवासितं पानकं च नृतिहाय समर्पयेत । नृत्यं गीतं तथा वाद्यं कुर्वीत पुरतो हरेः ॥ ३६५ ॥ भोजयेच ततो विभागव सप्ताथ पत्र वै। तदार्पतहाविष्यानं भुक्तीयाद्वाग्यतः स्वयम् ॥ ३६६ ॥ ध्यायकृतिहं मनसा भूमौ स्वप्याकितेन्द्रियः। एवं शनिदिने देवमभ्यच्ये नरकेसरिम् । सर्वान्कामानवामोति सोऽश्वमेघफलं लभेत् ॥ ३६७ ॥ षष्टिवर्षसहँस्रं स पूजा प्रामोति केशवः । कुलकोटिं समुद्धृत्य वैकुण्ठेपद-माप्तुयात् ॥ ३६८ ॥ प्रायश्चित्तिर्दे गुद्धं पातकेषु महत्स्विप । अपुत्रो लभते पुत्र-मधनो धनमाप्तुयात् ॥ ३६९ ॥ पक्षे पक्षे पौर्णमास्यामुदितेऽस्मिँ निजाकरे । स्नात्वा संपूजयेद्विष्णुं वामनं देवमव्ययम् ॥ ३७० ॥ समासीनं महात्मानं तस्मिन्पूर्णेन्दुमः ण्डले । संतर्पयेच्छुभजलैः कुसुमाक्षतिमिश्रितैः ॥ ३७१ ॥ तत्र मूलेन मन्त्रेण पूजयेत्पः रमेश्वरम् । तुलसीकुन्दकुसुमैरथ पुष्पाञ्जालं चरेत् ॥ ३७२ ॥ त्वं सोम इति सूक्तेन मत्यृचं कुसुमैर्यजेत्। पश्राद्धोमं प्रक्वर्धीत पायसाम्नं सञ्चर्करम् ॥ ३७३ ॥ मन्त्रेणाष्ट्रो-त्तरंशतं सूक्तेन पत्यूचं तथा । आर्थसोमानुवाकेन समिद्धिः पिप्पछैर्यजेत् ॥ ३७४ ॥ सहस्रनामाभिः स्तुत्वा नमस्कृत्वा त्य) जनार्दनम् । वैष्णवान्भोजयेत्पश्चात्पायसान्नेन शक्तितः ॥ ३७५ ॥ रवयं भ्रुक्त्वा हविःशेषं श्रयीत नियतेन्द्रियः। एवं संपूज्य देवेशं पौर्णमास्या जनार्दनम् ॥ ३७६ ॥ सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुसायुज्यमाप्नुयात् ॥ ३७७ ॥ मघायामपि पूर्वाह्वे स्नात्वा कृष्णं जलैद्विजः । संतप्ये मूलमञ्जेण तिल-मिश्रितवारिभिः ॥ ३७८ ॥ तर्पवित्वा पितृन्देवानर्चयेदच्युतं ततः । कृष्णेश्र तुल्रसीपत्रैः केतकैः कर्मलैरपि ॥ २७९ ॥ शोणितैः करवीरैश्र जपाक्कटजपा-टलैः । अस्यवामोति सृक्तेन दद्यात्युष्पाञ्जालि हरेः ॥ ३८० ॥ मन्त्रेणाष्ट्रोत्तरश्रतं र्भुष्णिश्च तुल्लसीदलैः । तथैव जुहुयादमौ तिलैः कृष्णैः सकर्भरैः ॥ ३८१ ॥ आज्येन पौरुषं सूक्तं प्रत्यृचं जुहुयात्ततः । नारायणानुवाकेन उपस्थाय जनार्दनिर्भे ॥३८२॥ सुसंयावैः सोहदेश शाल्यनं विनिवेदयेत् । वैष्णवान्भोजयेत्पश्चात्स्वयं भुञ्जीत वाग्यतः ॥ ३८३ ॥ तस्यां रात्रौ जपेन्मन्त्रमधुतं हरिसांनिघौ । वेष्णवैरनुवाकैश्च दत्त्वा पुष्पाञ्जाल ततः ॥ ३८४ ॥ पुरतो वासुदेवस्य भूमौ स्वप्यात्कुशोत्तरे । एव संपूज्य देवेशं मघायां वैष्णवोत्तमः ॥ ३८५ । उद्धृत्य वंश्वजान्सर्वान्वैष्णवं पदमाष्त्रयात् ॥३८६॥व्यतीपाते तु संपाप्ते हयग्रीवं जनादनम् । पुष्पिश्र करवीरैश्र पुण्डरिकः समर्चितेत

९ क °वा। हर्यर्पि° । २ ख ध्यायेकृ ° । ३ ख भेषायुतं छ । ४ क "हसस्य पूरे। ५ ख. °ण्डपुरमा°। ६ ख °स्मिन्दिवाक'। ७ क. 'मिष्टोंमा'। ८ क. शयने। ९ क. श्रं पूर्वाह्णे सुद्भुभैर्ज़ेले.। सं°। १० ख. कूष्णं श्रीतु°। ११ क °म्। सूपैर्यावै। १२ क. तिरुधा।

॥ ३८७ ॥ योर्रियीत्यनुवाकेन प्रत्यृवं वै यजेद्बुधः । मन्त्रेण च क्षतं दस्वा पश्चा-द्धोमं समाचरेत् ॥ ३८८ ॥ यवैश्व तण्डुलैर्वाऽपि तिलैः पुष्परथापि वा । मन्त्रेणाष्ट्रो-त्तरशत जुहुयाद्वैष्णवीत्तमः ॥ ३८९ ॥ अमूरेकाद्यष्टमुक्तीः प्रत्यृचं जुहुयाधरम् । शेषं निवेद्य हर्ये संपाद्याऽऽचमनं चरेत्।।३९०॥ सहस्रशीर्थ स्केन सुपस्थाय जनार्दनम्। शाल्योदनं सूपयुतं विविधेश्च फलैरपि ॥ ३९१ ॥ गैवाज्येन युतं दत्त्वा दीपैनीराजः येत्ततः । ब्राह्मणान्भोजयेत्पश्चादक्षिणाभिश्च तोषयेत् ॥ ३९२ ॥ इविष्यं तु स्वयं भुक्तवा भूमौ स्वप्याज्जितेन्द्रियः । एव संपूज्य देवेशं व्यतीपाते सनातनम् ॥३९२॥ दशवर्षसहस्रस्य पूजायाः फलमाप्नुयात्। प्रहणे रविसंकान्ती वराहवपुपं हरिष् ॥३९४॥ कुमुदैईउउवलीः पद्मेस्तथा दूर्वाकुरण्टकैः । अर्चयेद्भूषरं देवं तन्मन्त्रेणैव वृष्णवः ॥ ३९५ ॥ दूँरादिहोति सूक्तेन दद्यात्युष्पाञ्जाल द्रिजः । मन्त्रेण च सहस्रं तु शतं वाऽपि यजेर्राथा ॥ ३९६ ॥ तिलेश्र जुहुयात्तद्वत्स्केन मत्यृचं भृतम् । स्पानं कृसः सराजं च भक्ष्यापूपान्धृतप्छतान् ॥ ३९७ ॥ नैवेद्यं विनिवेद्यशे ब्राह्मणान्भोजये-त्ततः। एवं संपूज्य देवेशं संकान्ती ग्रहणे हरिम् ॥ ३९८॥ कल्पकोटिसहस्राणि विष्णुलोके महीयते । वैधृतौ पूजयेद्रामं काकुत्स्यं पुरुषोत्तमम् ॥ ३९९ ॥ सीनाल-क्ष्मणसंयुक्तं मध्याह्ने पूजयद्विभुम् । पुनागकतकीपद्मैरुत्पलैः करवीरकैः ॥ ४०० ॥ चाम्पेयविक्क है: पूजां पढणेंनैव कारयेत् । जातये वातिसूक्तेन कुर्यात्युप्पाञ्जलि ततः ॥ ४०१ ॥ संक्षेपण शनक्कीक्या मतिक्कोकं यजेत्या । पुष्पाञ्जलिं(लि) सहस्रं तु मन्त्रेणैव यर्जेत्ततः ॥ ४०२ ॥ त्वमग्र इति सूक्तेन पायसं जुहुयाहचा । पश्चान्यन्त्रेन णाऽऽज्यहोमो नैवेद्यं पायसं घृतम् ॥ ४०३ ॥ कदलीफलं शर्करां च पानकं च निवेदयेत्। पश्च सप्त त्रयो वाडाप पुननीया द्विजोत्तमाः ॥ ४०४ ॥ सुहुर्य-रन ानाचैर्गोहिरण्यादिदक्षिणैः। हविष्यात्रं स्वयं सुनत्वा पठेद्रामायणं नरः ॥४०५॥ एवं संपूज्य विधिवद्र। धवं जानकीयुतम् । अवत्वा भोगान्मनीर्म्यान्विष्णुलोकं मही-यते ॥ ४०६ ॥ लक्ष्मीनारायणं देवं भागवे वासरे निश्च । अखण्डांबरववश्चेश्च तुल-सीकोमलैर्दलैः ॥४०७: अर्चयेन्मन्त्ररत्नेन वामाद्भारविश्वासह । चन्दनं कुर्कुगोपेतं कस्तूर्या च समर्वयेत् ॥ ४०८ ॥ श्रीसूक्तपुरुषसूक्ताभ्यां दद्यात्पुष्पाञ्जाल ततः। मन्त्रदेयेन पुष्पाणां सहस्रं च निवेदयेत् ॥ ४०९ ॥ त्वमम इति सूक्तेन मत्यूचं कुसुमान्य( मैर्य )जेत् । अखण्डविल्वपत्रैवी प्रापत्रैर्धृतेन वा ॥ ४१० ॥ श्रीसृक्तपु-क्षसूक्ताभ्यां पत्यूचं जुहुयात्ततः। अपि नैरो(रे)ति सूक्तेन तिलेबीहिभिरेव च ॥४११॥

१ क. "र इस"। २ ख. अभूदेका"। ३ क. गन्याज्ये"। ४ क. "क्रायक्रेः। ५ ख. "दीस्तुलासीनि. क"। ६ क. दूर्वादि"। ७ ख. "तदा। ति"। ८ ख. वैशाखे। ६ क. जातिये वास्"। १० ख. "क्षीक्यां प्रति-क्षीक्या य"। ११ ख. "जेदमाम्। स्व"। १२ ख. नवेति। १३ क. "केर्व्याद्विरे"।

मन्त्ररत्नेन जुहुयात्सुगन्धकुषुमैः श्रीतम् । मण्डकान्क्षीरसंयुक्तान्पायसात्रं सशकरम्। पृषदाज्यं च भक्त्याऽसौ विनिवेदयेत् । ४१२ ॥ अभ्यर्च्य विमिभिथुनान्वासोलंकारभूषणैः । भोजयित्वा यथाशकत्या(क्ति) पश्चाद्धुङ्कीत वा-ग्यतः ॥ ४१३ ॥ मन्वन्तरक्षतं विष्णुं दुग्धान्धौ हेमपङ्काजैः । संपूज्य यदवास्रोति तत्फल भृगुवासरे ॥ ४१४ ॥ एवं संपूज्यभानस्तु तरिमन्नहनि वैष्णवैः । लक्ष्म्या सह हरिः साक्षात्मत्यक्षं तत्क्षणाद्भवेत् ॥४१५॥ कृष्णाष्टम्यां चतुर्देश्यां सायंसंध्या समागमे । गोपाँछं पुरुषं कृष्णमर्चयेच्छ्द्रयाऽन्वितः ॥ ४१६ ॥ मछी(छि)कामाल-तीक्कन्द्रयूथीकुटजकेतकैः । स्रोधनीपार्जुनैर्नागैः कर्णिकारैः कद्मवर्तेः ॥ ४१७ ॥ कोविदारैः करवीरैविंद्वैरास्फोटकैरि। दशाक्षरेण मन्त्रेण पुजयेत्पुरुपोत्तमर्म्।।४१८॥ ये त्रिशती।ते सुक्तेन दद्यात्पुष्पाञ्जलि ततः । श्रीकृष्णं तुलसीपत्रेः मत्यूचं पूजयेदि. भ्रम् ॥ ४१९ ॥ श्रीकृष्णाय नम इति मन्त्रेणाष्ट्रोत्तरं शतम् । पूजायत्वाऽथ होमं तु तिले: कृष्णैर्धृतान्वितै: ॥ ४२० ॥ पत्यूचं वैष्णवैः सूक्तिर्श्रुहुयात्पुरुषांत्रमम् । सभि-द्धिः पिष्परुष्टिशापि मन्त्रेणाष्ट्रोत्तरं शतम् ॥ ४२१ ॥ नामिः केशवाधैश्र चर्र पश्चा-द्घृतप्रुतम् । वैष्णव्या चैव गायत्र्या पृषदाज्यं शतं तथा ॥ ४२२ ॥ गुडौदनं सर्पि-पाउक्तं भक्ष्याणि विविधानि च । श्लीरामं शर्करोपेतं नैवेद्यं च समर्पयेत् ॥ ४२३॥ वैष्णवान्मोजयेत्पश्चात्स्वयं भुक्षीत वाग्यतः। एवमभ्यच्यं गोविन्दं कृष्णाष्टम्या वि-शेषतः ॥ ४२४ ॥ सर्वेपापविनिर्मुक्तो विष्णुसायुज्यमाप्तुयात् । द्वयोरप्यनयोः श्रीशं क्मैंक्षं समर्वेयत् ॥ ४२५ ॥ ससागरां महीं सर्वी लगते नात्र संशयः । अर्वेयन्मू-लमन्त्रेण गन्धपुष्पाक्षतादिभिः॥ ४२६॥ अर्चियत्वा विवानन हविष्य व्यक्तनै-र्धुतम् । सुदीर्वयन्त्रजानसूपघ्वतिभशात्रिवेदयत् ॥ ४२७ ॥ अहे पूर्वेति सुक्तेन कुर्यात्यु-ष्याञ्चार्ल ततः । सहस्रं मूलमन्त्रेण पूजयेत्तुलसीदलैः ॥ ४२८ ॥ निलमिश्रैय पृथुकै-र्ज्जहुयाद्भव्यवाहने। प्रयंद्वे इति सुक्ताभ्यां नासदानीत्यनेन च ॥४२९॥ मन्त्रेणाऽऽज्यं सहस्रं तु जुहुयाद्वैष्णवोत्तमः । भोजयेद्वैष्णवान्भवत्या विशेषेणार्चयद्गुस्म् ॥ ४२० ॥ कोंमें तु शतवर्षे तु समभ्यच्ये विधानतः । अत्राप्यचैनमात्रेण तत्कलं समबाप्तु-यात् ॥ ४३१ ॥ मधुक्क अतिपदि केशवें विविधूर्वकम् । स्नात्त्रा मध्य ह्वलमर्थे पूनः

१ क. शतै: । २ ख. "पालवु" । ३ क. "यूथक्र खके" । ४ क. "म । यो त्रि (यक्षि)" । ५ ख. "ति सू-केनाष्ट्री" । ६ ख. विधानतः । ७ क. मू" । सदी" । ४ ख. "नत्रराजा" । ९ ख. "हं यथेति । १० क. "ह्य इ" । ११ ख "वं पूजवेश्द्विजः । सा" । १२ ख. "वे करवीरैः सुगन्धिमि. । अ" । दे

येत्करवीरकैः ॥ ४३२ ॥ अग्निमीळ इत्याँचेन पत्युचं कुसुमैर्यजेत् । मन्त्ररत्नेन वाड-भ्यर्च्य चरुपायसहोमकृत् ॥ ४३३ ॥ ईळे द्यावाति सूक्तेन यदिन्द्रामीत्यनेन च। विष्णुसूक्तेश्व जुहुयाद्वायच्या विष्णुसंज्ञया ॥ ४३४ ॥ अपूपान्कटकाकाराच्यास्यमं घृतसंयुतम् । फलेश्व भक्ष्यभोज्येश्व नैवेद्य विनिवेदयेत् ॥ ४३५ ॥ भोजयेद्वासणा-ज्ञाक्त्या दक्षिणाभिः प्रपूजयेत् । साग्रं संवत्सरं तत्र सम्यक्सपूजयेद्धरिम् ॥४३६॥ सर्वान्कामानवामोति हयमेघायुतं लभेतु ॥४३७॥ तस्मिश्रवम्यां शुक्के तु नक्षत्रेऽदिति-दैवते । तत्र जातो जगनाथो राघवः पुरुषोत्तमः ॥ ४३८ ॥ तस्मिनुपोष्य मध्याह्न कात्वा संध्यां विधानतः । तर्वियत्वा पितृन्देवानर्चयेद्राघवं हरिम् ॥ ४३९ ॥ पढ-क्षरेण मन्त्रेण गन्धमाल्यानुलेपनैः। अभ्यर्च्य जगतामीशं जपेन्मन्त्रं समाहितः। ४४०॥ शान्ति शास्त्रं पुराण च नाम्नां विष्णोः सहस्रकम् । पावमानैविष्णुसूक्तैः कुर्यात्युष्या-झिलं ततः ॥ ४४१ ॥ रामायणशतश्लोक्या दद्यात्युष्पाणि वैष्णवः । समर्करं पा-यसानं कपिल। घृतसंयुनम् ॥ ४४२ ॥ रम्भाफलं पानकं च नैवेशं विनिवेदयेत्। सिंतानि नागपणीनि स्निग्धपूर्भीफलानि च ॥ ४४३ ॥ कर्पुरेण च संयुक्तं ताम्बूलं च समर्पयेत् । दीषाभीराजयेद्भकत्या नमस्कृत्य पुनः पुनः ॥ ४४४ ॥ शितये रघु-नायस्य कुर्याद्यानानि शक्तितः। पडक्षरेण साहस्र तिलैवी पायसेन वा ॥ ४४५ ॥ कमलैर्बिल्वपत्रैर्वा घृतेन जुहुयात्ततः । अस्य वामोनि सूक्तेन समिद्धिः पिप्पलस्य च ॥ ४४६ ॥ वैकुण्डपार्षदं हुत्वा होमशेषं समापयेत् । रात्री जागरणं कृत्वा प्रतियामं मपूजयेत् ॥ ४४७ ॥ मभाते विमले चापि ततो भरतजन्मनि । तृतीयेऽहनि मध्याहे सौमित्रेर्जन्मवासरे ॥ ४४८ ॥ सानुजं जगतामीक्षमर्चयेत्पूर्ववद्दिनः । पूजां पुष्पा-अिं होमं जपं ब्राह्मणभोजनम् ॥ ४४९ ॥ अविच्छिनं तनः कुर्याद्विहोतं विषा-सरम् । एवं त्रिरात्रं कुर्वीत राघवाणां विशानतः ॥ ४५० ॥ महोत्सवं जन्मभेषु मत्यब्द्ं चैत्रभासके । चतुर्थेऽह्मि तथा नयां कुर्यादनभूथं दिजः ॥ ४५१ ॥ वैष्णवै-रजुवाकैश्र रामनामिरेव च। चरितं रघुनाथस्य नपक्षवभूथं चरेत् ॥ ४५२ ॥ देवा-न्पितृंश्र संतप्ये गृहं गत्वाऽर्चयेत्प्रश्चम् । कुर्यादवभृथेष्टिं च चरुणा पायसेन वा ॥ ४५३ ॥ अस्य वामेति सूक्तेन परोमात्रेत्यनेन वा ॥ प्रत्यृचं जुहुयात्पश्चानमञ्जेण शतसंख्यया ॥ ४५४ ॥ हुत्वा समाप्य होमं तु शेषं संप्राश्चयेश्वरुम् । आवस्य पूजयेदेवं वैष्णवान्भोजयेत्रतः ॥ ४५५ ॥ स्वयं भ्रुक्षीत तद्रात्रावभःशायौ समा-हितः। एवं दौशरथिः पूज्यश्रेत्रे नाविभक्ते तथा ॥ ४५६ ॥ षष्टिर्व(ष्टिं व) वसहस्राणि स्वतदीपनिवासिनम् । संपूज्य यदवामीति तदेवात्र समश्चते ॥ ४५७ ॥

१ क. °त्याज्येन । २ ख. पातानि । ३ ख. °ण कुर्याद्वित्रयामं समर्वये । ४ स. "मासिके । ५ स.

यज्ञायुत्रवतं लब्ध्वा विष्णुलोके महीयते। तस्यैव पौर्णमास्यां च शीतांशोरुद्ये तथा ॥ ४५८ ॥ स्नात्वा संपूजयेदेवं माधवं रमया सह । शुद्धजाम्बूनदश्ख्यं कन्दर्पश-तसंनिभम् ॥ ४५९ ॥ छक्ष्मया सह समाक्षीनं विमें हे मपङ्क्ते । चन्दनेन सुगः न्धेन करवीराब्जैचम्पकैः ॥ ४६० ॥ कर्पूरकुङ्कुमोपेतचन्दनेन च पूजयेत्। तन्म-न्त्रमन्त्ररत्नाभ्यां माधवं विधिन। यजेत् ॥ ४६१ ॥ मण्डकान्क्षीरसंयुक्ताञ्जाल्यनं घृतसंयुतम् । कृष्णरम्भाफलैर्जुष्टं नैवेद्यं विनिवेदयेत् ॥ ४६२ । असजीवत्व इत्याद्यैः षद्सुक्तैः क्रुसुमैर्यजेत् । मन्त्रेणाष्ट्रोत्तरवतं कोमलैस्तुलसीदलैः ॥ ४६३ ॥ संपूज्य होमं कुर्वीत साज्येन चरुणा ततैः । विहीभोतोरित्यनेन सूक्तेनै प्रत्युवं द्विजः ॥ ४६४ ॥ कमल्रैविंख्वपत्रैवी मन्त्रेणाष्ट्रोत्तरं शतम् । हुत्वाऽथ पौरुषं सूक्तं श्रीसूक्तं जुहुयांत्ततः ॥ ४६५ ॥ सहस्रनामिः स्तुत्वा वैष्णवान्भोजयेत्ततः । हुतशेषं स्वयं भुनत्वा भूगौ स्वप्याज्जितेन्द्रियः ॥ ४६६॥ एवं संपूज्य देवेशं माधन्या मधुसूदनः। सर्वान्कामानवामोति हरिसायुज्यमाप्तुयात् ॥ ४६७ ॥ वैश्वाख्यां पौर्णमास्यां तु मध्याह्ने पुरुषोत्तमम् । अर्चयेद्रक्तकवलैक्टिप्लैः पाटलैरपि ॥ ४६८ ॥ हीवेरकरवीरैश्र गायञ्या विष्णुसंज्ञया । दध्यक्षं फलसंयुक्तं पायसं च निवेदयेत् ।। ४६९ ॥ प्रैत्यृचं चेदिवं सूक्तीः मत्यूचं जुहुयात्तरः । पौराष्ट्रं वेति सूक्तेन दीपैनीराजयेत्ततः ॥ ४७० ॥ श्वन्त्या विमानभोजियत्वा पूजयेदेशिकं तथा। तस्मिनसंपूजितो (ते) देवः मत्यक्ष-स्तत्क्षणाञ्चवेत् ॥ ४७१ ॥ शयने भोजयेद्विष्णुं पुत्रयेच्छ्रद्धयाऽन्वितः । कुशपसून-द्वीग्रपुण्डरीक कदम्बकैः ॥ ६७२ ॥ मूलमन्त्रेण श्रीविष्णुं गायत्र्या च समर्चयेत् । सत्येनोत्तमसूक्तेन ऋग्भिः पुष्पाञ्जालि धैजेत् ॥ ४७३ ॥ मन्त्रेणाष्ट्रोत्तरक्षतं तुलसी-पहार्वेस्तथा । पश्चाद्धोमं प्रकुर्वीत विष्णुसूक्तीः सुपायसम् ॥ ४७४ ॥ मन्त्ररत्नेन जुहु-यादाज्यमष्टोत्तरं शतम् । सशक्तरं पायसाञ्चमपूर्वान्विनवेदयेत् ॥ ४७५ ॥ विश्वजि-तोति सुक्तेन कुर्यात्रीराजनं ततः । भोजयेद्वैष्णवान्विशान्पुजयेच विशेषतः ॥ ४७६ ॥ सर्वान्कामानवामोति इयमेथायुतं लभेत्। प्राजापत्यर्क्षसंयुक्ता नभःकृष्णाष्ट्रमी यदा ॥४७७॥ नभस्येव भवेत्सा तु जयन्ती परिकीर्तिता । तस्यां जातो जगमाथः केशवः कंसमर्दनः॥४७८॥तस्मिखुपोष्य विधिवतम्बेपापैः प्रमुच्यते॥४७९॥अष्टमीरोहिणीयोगो मुद्देतें वा दिवानिश्चम् । मुख्यकाल इति ख्यौतो यत्र जातः स्वयं हरिः ॥४८०॥ मासद्देये

१ क "मलोऽसितप"। २ ख. "बजपड्कजे। क"। ३ क. "तान हि वो अस्सोने"। ४ क. "न खुदुगाड्द्रिजः। ५ स. "थाद्द्रिजः। स"। ६ क. "लें कमले"। ७ क. प्रहृत्वे दिवं। ८ स. "तः। सारा- छेद्रेति। ९ क. "ने बोधने विष्णुं। १० क. "त्येन सम्भवत्वारिशहिनाः। ११ क. वदेत्। १२ क. "साज्यम"। १३ क. ख्यातस्तत्र।

यद्यलाभे योगे तस्मिन्दिवा निशि। नवमीरोहिणीयोगः कर्तव्यो वैष्णवैद्विजः॥ ४८१॥ रात्रियोगस्तु बलवांस्तस्यां जातो जनार्दनः। तिथ्यन्तं(न्ते) वाऽथ भानते वा पारणा यत्र चोच्यते ॥ ४८२ ॥ यामत्रयावियुक्तायां पातरेव हि पारणम् । पूर्वेद्युर्नियमं क्रुयी-इन्तथावनपूर्वकम् ॥ ४८३ ॥ पातः स्नात्वा विधानेन पूज्येत्कृष्णमन्गयम् । षड-क्षरेण मन्त्रेण वालकृष्णवपुर्हारेम् ॥ ४८४ ॥ सुकृष्णतुलसीपत्रैरचीयेच्छ्द्रयाऽन्वितः। दुग्ध क्षीरं शर्करां च नवनीतं निवेदयेत् ॥ ४८५ ॥ सहस्रमयुत वार्शय जपेन्मनत्रं षडक्षरम् । गवाज्यं जुहुयादृह्वौ कृष्णमन्त्रेण पायसम् ॥ ४८६ ॥ सहस्रं शतचारं ्वा प्रत्युचं विष्णुसूक्तकैः । हुत्वा सुगन्धिपुष्पाणि तैरेव च समर्चयेत् ॥ ४८७ ॥ सहस्रनाम्ना गीतानां पटनं गुरुपू ननम् । वैष्णवान्भोजयेच्छक्त्या हनशेषं सकृत्मवयम् ॥ ४८८ ॥ भुक्तवा कुशोत्तरे स्वप्याद्भूमौ नियमवाञ्याचिः । परेऽह्न्युपोष्य विविवत्स्नात्वा नद्यां विधानतः ॥ ४८९ ॥ तर्पयित्वा जगनाथं पितृन्देवांश्च नर्पयत् । पूर्ववत्पूजायित्वेशं जपहोमादिकं चरेत् ॥ ४९० ॥ अवैष्णवं द्विज तिमन्वाङ्मात्रे-णापि नार्चयेत् । पुराणादिमपाउँन रात्री जागरणं चरेत् ॥ ४९१ ॥ शीतांशाबुदिते स्नात्वा शुक्काम्बरधरः शुचिः। नवो नवो भवती।ते ऋचाऽव्ये विनिवेदयेत् । ४९२॥ अर्चयेन्मातुरुत्सङ्गे स्थित कृष्णं सनातनम् । तुल्रसीमन्थपुषीश्र कम्तुरीचन्द्रचन्दनैः ॥ ४९३ ॥ पडझरेण मन्त्रेण भक्त्या संपूजयेद्धरिम् । वसुदेवं नन्दगोपं बलभद्रं च रोहिणीम् ॥ ४९४ ॥ यशोदां च सुभद्रां च मायां दिशु प्रपूजवेत । प्रह्लादादीन्वै-ण्णवांश्च तथा लोकेश्वरानिष ॥ ४९५ ॥ धूपं दीपं च नैवेद्यं ताम्बूलं च समर्पयेत् । अनुनामिति सुक्तेन भक्त्या नीराजनं तथा ॥ ४९६ ॥ शं न इत्यादिमुक्तेश्व दद्या-त्पुष्पाणि वैष्णवः । दज्ञाक्षरेण मन्त्रेण पूजयत्पुरुषोत्तमम् ॥ ४९७ ॥ महस्रनामिः स्तुत्वा शय्यायां विनिवेशयेत् । गीतं नृत्यं च वाद्यं च यथाशकत्या(क्ति) च कारयेत् ॥ ४९८ ॥ ततः मभातसमये संध्यामन्त्रास्य वैष्णवः । दश्वाक्षरेण मन्त्रेण तस्त्रसीः चन्दनादिभिः ॥ ४९९ ॥ संपूज्य वैष्णवैः स्कैः क्रुयीत्युष्पाञ्जास्त्रं ततः । मन्त्रेण जुहुयादाज्यं सहस्रं इन्यवाहने ॥ ५०० ॥ ममाम्न इति सुक्ताभ्यां जुहुयात्पायसं ततः । परोमात्रेति सुक्तेन चरं तिलविमिश्रितम् ॥ ५०१॥ सर्वैश्र भगवन्मन्त्रेरेकै-कामाहुतिं यजेत्। नामाभिः केशवाद्यैश्च तथा संकर्षणादिभिः ॥ ५०२ ॥ वकुण्डपा-र्षदं हुत्वा होमशेषं समापयेत् । ततो मङ्गलवादित्रैयनियींक्त्रैश चापरैः ॥ ५०३ ॥ लाजैईरिद्राचूणैंश्च गन्धैः पुष्पैः सुगन्धिभिः । मुदा विकीरयन्स(किरेयुः स)वें बाल-. वृद्धाश्च मध्यमाः ॥ ५०४ ॥

१ ख. तिलेन वै भनान्ते । २ ख. "व्यतः इरि" । ३ क. सूक्तेभ्यो ।

नार्यश्र रमणैः सार्धे सुवासिन्यश्र योषितः । आरोप्य शिविकायां तु देवकीनन्दनं हरिस् ॥ ५०५ ॥ अकर्दमां नदीं रम्यां तडागं वा मनोहरस् । गच्छेयुग्रीहशैवाल जिल्लोकादिविवर्जितम् ॥ ५०६ ॥ कुर्यादवभृषं तत्र पावमान्यैः पवित्रकैः । विष्णुसू क्तैश्र सुस्नात्वा(य) देवान्पितृंश्र तर्पयेत्॥ ५०७ ॥ विचित्राणि च भक्ष्याणि दद्यात्तत्र शुभान्वितः । गृहं गत्वौऽथ देवेशं पूर्ववत्पूजयेद्द्विजः भोजियत्वा ततो विमान्दक्षिणा-भिश्च तोषथेत् । हिरण्यवस्ताभरणैराचार्ये पूजयेत्ततः ॥५०९॥ स्वयं च पारणौं कृत्वा पुत्रपीत्रसमन्वितः । सायाह्नं समनुशाप्ते दोलायामर्चयेद्धरिम् ॥५१० ॥ चतः स्तम्भां चतुर्धामवितानाचैरलंकुताम् । धूपैदीपैश्वैव रम्यां दोलां संपूजयेदिद्जः ॥ ५११ ॥ स्तम्भेषु वेदान्मन्त्रांश्च धामस्वभ्यचर्य कच्छपम् । पादेष्वाशागजान्पीठे सप्त च्छन्दां सि चाऽऽस्तरे ॥ ५१२ ॥ मणवं चाऽऽतपत्रे तु शेषं केतौ खगेश्वरम् । इतिहासपुरा-णानि सर्वतः परिपूजयेत् ॥ ५१३ ॥ तस्यां निवेश्य दोलायां वासुदेवं श्रियः पनिम्। जपचारैरर्चियत्वा श्रनैदोंलां च दोलयेत् ॥ ५१४ ॥ वेदाद्यर्ब(र्ब्रा)ह्मणस्पत्यैः सूक्तेरङ्गिद्विंजोत्तमः । सामगानैः पवन्येश्व गायन्कृष्णं जगदुरुम् ॥ ५१५ ॥ सुवा-सिन्यो दोल्लियत्वा वैष्णवान्यूजयेत्ततः । एवं संपूज्य देवेशं पापैर्शको हिर अजेत ॥५१६ ॥ दोलायां दर्शनं विष्णोभेहापातकनाशनम् । कोटियाँगानुजं पुण्यं लभते नात्र संशयः ॥५१७ ॥ शिवत्रसादयो देवा नारदाद्या महर्षमः । दोलायां दर्शनार्थ वै मयान्त्यनुचरैः सह ॥ ५१८ ॥ गन्धर्वाप्सरसः सर्वा विमानस्थाः सकिनगः। गायन्ति सामगानैश्व दोलायामार्चितं इरिम् ॥ ५१९ ॥ गवाज्यसंयुतैदींपैर्भक्त्या नीराजनं चरेत् । मरुत्व इन्द्रसूक्तेन मङ्गलाशीभिरेव च ॥ ५२० ॥ ताम्बूलफलपुष्पाद्यैषणवानभोजयेत्रतः। आभिषो वाचनं कृत्वा नमस्कृत्वा(त्य) विसर्जयेत् ॥ ५२१ ॥ एवं संपूज्य देवेशं जयन्त्यां मधुसूदनम् । सर्वाङ्कांकान्भोजः यित्वा याति विष्णोः परं पदम् ॥ ५२२ ॥ मासि भाद्रपदे शुक्ते द्वादक्यां विष्णु-दैवते । अदित्यामुदभृद्धिण्णुरुपेन्द्री वामनोऽव्ययः । ५२३॥ तस्यां स्नानोपवासाद्यम-क्षय्यं परिकीर्तितम् । श्रीकृष्णजन्मवत्सर्वं कुर्यादत्रापि वैष्णवः ॥ ५२४ ॥ सर्वा-न्कामानवामोति विष्णुसायुज्यमाप्नुयात् । माघमासे तु सप्तम्यामुदिते चैव भास्करे ॥ ५२५ ॥ स्नात्वा नद्यां विधानेन पूजयेत्पुरुषोत्तमम् । रक्तैश्र करवीरैश्र क्रमुदेन्दी षरादिभिः॥ ५२६॥ मन्त्ररत्नेनार्चियत्वा पायसासं निवेदयेत् । यतश्च गोपा

९ क. "मलूका । २ ख. "त्वा तरीवे" । ३ ख. "णां कुर्यात्पुत्र" । ४ क. "सागर्ज । ५ ख. "काश्चिरवाह्य या । ६ क "त्वाद्य वि । ७ क. "न्द्रो नाम अल्य । ८ क "न प्रयजेत्पु"।

इत्यादि दश सूक्तान्यनुक्रमात् ॥ ५२७ ॥ पुष्पाणि दद्याद्धक्त्या वै पत्यूचं वैष्णवो-त्तमः । सहस्रं शतवारं वा मन्त्रेणापि यजेत्ततः ॥ ५२८ ॥ पश्राद्धोमं प्रकुर्वात तिलैः वृत्णीः सश्करैः। वैष्णवेरनुवाकैश्च मन्त्ररत्नेन मन्त्रवित ॥ ५२९ ॥ वैक्कण्ठपार्षदं हुत्वा शेषं कर्म समाचरेत । नीराजनं ततो दद्याद(दाऽ)यं गारित्यनेन तु ॥ ५३० ॥ इति वा इति सुक्तेन उपस्थाय जनार्दनम् । सहस्रनामभिः स्तुत्वा वैष्णवान्भोजयेन त्ततः ॥ ५३१ ॥ गुरुं संपूजयेद्धक्त्या भुर्द्धीय।त्तद्धाविः सकृत् । अधःशायी ब्रह्म-चारी भवेद्रात्री समाहितः ॥ ५३२ ॥ एवं संपूज्य देवेशं तस्मित्रहाने वैष्णवः । त्रिकोटिकुलमुद्धत्य वैष्णवं पदमाप्नुयात् ॥ ५३३ ॥ द्वादक्यामपि तस्या वै यज्ञवारा-हमस्युतम् । वैष्णव्या चैव गायच्या पुजयेत्प्रयतात्मवान् ॥ ५३४ ॥ मंहिपाख्यं घृताक्तं वै धूपं दद्यात्मयत्नतः। दद्यादृष्टोङ्गदीपं च गवाज्येन च वैष्णवः ॥ ५३५॥ सञ्चर्कराज्यं सूपात्रं मोदकान्क्रसरं तथा। इक्षुदण्डानि रम्याणि फुलानि च निवेद-येत् ॥ ५३६॥ म ते महीति सूक्तेन दद्यात्युष्पाणि भक्तिमान् । सर्वेश्व वैष्णवैः सूक्ते-श्रहणा पायसेन वा ॥ ५३७॥ मधुसूक्तेन होतच्यं गायड्या विष्णुसंज्ञया । आज्येन वैष्णवैर्मन्त्रेस्त्रिशतं त्रिभिरेव च ॥ ५३८ ॥ वैकुण्ठपार्धदं हुत्वा होमशेषं समापयेत् । भोजयेद्वैष्णवान्भवत्या गुरुं चापि प्रपूजयेत् ॥ ५३९ ॥ सर्वयज्ञेषु यत्युवयं सर्व-दानेषु यत्फलम् । तत्फलं लभते मत्यों विष्णुसायुज्यमाप्तुयान् । ५४० ॥ कोदः ण्डस्थे दिनकरे तस्मिन्मासि निरन्तरम् । अरुणोदयवेळायां प्रातः स्नानं समाच-रेत् ॥ ५४१ ॥ × तर्पयित्वा विधानेन मूलमन्त्रेण वा यजेत् । तर्पयित्वा विधानेन कृतकृत्यः समाहितः ॥ ५४२ ॥ नारायणं जगवाथमर्थयेद्विधिवदाद्वेजः । पौरुषेण विधानेन मूलमन्त्रेण वा यजेत् ॥ ५४३ ॥ शतपत्रैश्च जातीभिस्तुलक्षीवित्वपुष्करैः। गन्धेश्र घुपदींपेश्र नैवेदीविविधेरपि ॥ ५४४ ॥ पायसाम शर्करामं मुद्रामं सप्ततं इविः । सुवासितं च दध्यक्रमपूपान्मधुमिश्रितान् ॥ ५४५ ॥ मोदकान्पृथुकाङ्गाँजी-नसक्किमिश्रणकानिष । विविधानि च भक्ष्याणि फलानि च निवेदयेत् ॥ ५४६ ॥ वेदपार।यणेनैच मासमेकं निरन्तरम् । ऋचा दशसहस्राणि ऋचां पश्चशतानि च ॥ ५४७ ॥ ऋचामशीतिपाद(दा)श्र पारायणं प्रकीर्तितम् । वेटपारायणेनैव प्रत्यूचं-कुसुमान्य(मैर्य)जेत् ॥ ५४८ ॥ रात्री होमं मकुर्वीत ि छेत्रीहिमिरेव वा । सर्ववेदेण्य-शक्तस्त होमकर्मणि वैष्णवः ॥ ५४९ ॥ वैष्णवैरनुवाकैर्वा पत्यहं जुहुयाद्नुधः। यजुषाऽपि तथा साम्नां शक्त्या **पुष्पाञ्चा**ळे

<sup>×</sup> एतद्रभें न विश्वते क, पुस्तके।

१ ख. "जीत तदः"। २ ख "री जपेशा"। ३ ख. महिसाक्षं। ४ ख. जानिभि"। ५ क. 'विनिवे-दितः। पा"। ६ ख. "जाञ्चाकुकीथा"।

अशक्तो यस्तु वेदेन प्रतिवासरमच्युतम् । मूलमन्त्रेण साहस्रं दद्यात्पुष्पाञ्जलि द्विजः ॥ ५५१ ॥ तेनैव जुहुयाद्भक्त्या सहस्रं विह्नमण्डले । अथवा रघुनाथस्य चारि-त्रेण महात्मनः ॥ ५५२ ॥ शतिश्लोकेन(कं च) पुष्पाणि दद्यान्मासं निरन्तरम् । अधःशायी ब्रह्मचारी सकुद्धोजी भवेंनरः ॥ ५५३ ॥ मासान्ते तु विशेषेण पूजरे द्वैष्णवान्द्विजान् । एवमभ्यच्यं गोविन्दं धर्तुमासे निरन्तरम् ॥ ५५४ ॥ दिने दिने वैष्णवेष्टचाफलं पामोत्यसंशयः। यं यं कामयते चित्ते तं तमामोति पूरुषः॥५५५॥ महद्भिः पातकैर्मुक्तो विष्णुलोके महीयते । तपोमास्युदिते भानी मासमेकं निरन्तरम् ॥ ५५६ ॥ स्नात्वा नद्यां तडागे वा तर्पयेत्पातिमच्युतम् । अर्चयेन्माधवं नित्यं तन्म-न्त्रेणैव तत्र वै ॥ ५५७ ॥ मन्त्ररत्नेन वा नित्यं माधवींचृतचम्पकैः । मण्डकानि विचित्राणि शर्कराज्ययुतानि च ॥ ५५८ ॥ शाल्यत्रं दिधसंयुक्तं मोदकांश्र निवे दयेत । वैष्णवैः पावमानैश्र कुर्यात्पुष्पाञ्जाल ततः ॥ ५५९ ॥ तिलैश्र जुहुपाद्वह्नौ मधु वर्करामिश्रितैः । प्रत्यूच पुरुषसूक्तेन श्रीसूक्तेनापि वैष्णवः ॥ ५६० ॥ सहस्रं मूछमन्त्रेण तन्मन्त्रेणापि वै द्विजः । सहस्रं वा शतं वाऽपि शवत्या च जुहुयाद्बुधः ॥ ५६१ ॥ यँ ज्ञेयज्ञमिति ऋचा दीपाकीराजयेत्रतः । रात्री दोळार्चनं कुर्याद्वेष्णवै-र्द्विजसत्तमैः ॥ ५६२ ॥ मासान्ते भोजयेद्विमान्वासोलंकारभूषणैः । एवं संपूर्णिते तिस्मन्त्रसन्नोऽभू( नः स्या )ज्जनार्दनः ॥ ५६३ ॥ ददाति स्वपदं निर्दयं योगिगम्यं सनातनम् । फाल्गुन्यां पौर्णमास्यां वै उदिते च निशाकरे ॥ ५६४ ॥ उपोष्य विधिवद्विष्णुं पूज्येद्वेष्णवोत्तमः । तिलैश्र करवीरैश्र कणिकारैश्र पाटलैः ॥ ५६५ ॥ कुँङ्कुमागरुकर्पूरैरर्चयेत्कमलापतिम् । + क्षीराणां पायसामं वा मण्डकान्विनिवेदयेत् ।।५६६।। अस्य वामेति सूक्तेन दद्यात्पुष्पाणि शार्झिंगो । षडक्षरेण मन्त्रेण सहस्रं कुसुमै-र्यजेत् ॥ ५६७ ॥ विष्णुसूक्तैः प्रत्यूचं च चरुणांऽऽज्येन मन्त्रतः । ब्रह्मा देवानाम-नेन दीपाकीराजयेचतः ॥५६८॥ पर्धको नित्यमनेन उपस्थाय सनातनम् । वैष्ण-वान्भोजयेद्भकत्या ग्रुङ्कीयाद्वाग्यतः स्वयम् ॥ ५६९ ॥ एवं संपुज्य देवेशं तस्यां रात्री सनातनम् । पष्टिवर्धसङ्खस्य पूजामाप्नोत्यसंश्रयः ॥ ५७० ॥ एवं संपूजये-द्विष्णुं निमित्तेषु विशेषतः। यथाकालं यथावर्णं यथाश्वया(कि) यथाबलम् ॥५७१॥ यथोक्तपुष्पालाभे तु तुलस्या वै समर्चयेत् । नैवेद्यस्याप्यलाभे तु इविष्यं वा निवे-

<sup>+</sup> इत आरभ्य यमेदिखन्तं न विश्वते ख. पुस्तके ।

१ ख. "बेट्डिंज. । मा" । २ क. "बंत्तकैः सह । म"। २ क यजेयतमि"। ८ ख. दिश्ये ५ स. कुन्दसहस्रकुतुमैर्यजेस कमें। ६ क. "समैतिरित्य"।

दयेत् ॥ ५७२ ॥ स्कानि वैष्णवान्येव स्कालाभे यथा जपेत् । एकेन वा पौरुषेण सूक्तेन जुहुयात्त्रया ॥५७३॥ सर्वत्राऽऽज्यं प्रशस्तं स्याद्धोमद्रव्याद्यलाभतः । मन्त्राक्ताभे मूलमन्त्रं सर्वतन्त्रेषु योजयेत् ॥ ५७४ ॥ उपस्थानं तु सर्वत्र तिद्विष्णोरिति वा ऋचा । नीराजनं तु सर्वत्र श्रिये जातेत्यनेन वा ॥ ५७५ ॥ तत्तत्कालोचितं सर्वे मनसा वाऽपि पूजयेत् ॥ तुलसीमिश्रितं तोयं भनत्या वाऽपि समर्पयेत् ॥ ५७६ ॥ सर्वेपु च निभित्तेषु महाभागवतोत्तमान्। संपूज्य परिपूर्णत्वमाष्नोत्यत्र न संशयः॥५७७॥

इति श्रीवृद्धहारीतस्प्रती विशिष्टपरमधर्मशास्त्रे मगवन्नित्यनैमित्तिक-समाराधनविधिनीमाष्टमोऽध्यायः ॥ ८॥

(अथ नवमोऽज्यायः )

हारीत उवाच-

महोत्सविविध कृत्वा देवस्य परमात्मनः । ग्रामार्चायाः प्रकृतींन यथोक्तविधिना नृप ॥१॥ यात्रोत्सवे कृते विष्णोः श्रुतिस्मृत्युक्तमार्गतः । अनावृष्ट्यमिद्विभिक्षभयं नास्त्यत्र किंचन ॥ २ ॥ वारिजं वातजं वाऽमिसपिविद्युद्दिषत्कृतम् । महारोगग्रहेश्वेवं यद्धयं प्रामवासिन।म् ॥ ३ ॥ कृते महोत्सवे तत्र भयं नास्ति न संशयः । तस्य दासा भविष्यन्ति नाना जनपदेश्वराः ॥ ४ ॥ सार्वभौमो भवेद्राजा भवत्या कृत्वा महोत्सवम् । श्र संवत्सरमृतुं मासं पक्षं नित्यं महोत्सवम् ॥ ५ ॥ नवािक्किकं च समाहं पद्धाह प्रत्यहं तथा । संवत्सर ऋतो मासि पक्षे कृषीत्क्रमेण तु ॥ ६ ॥ तिस्मिनादी ग्रुभिद्देने स्वस्तिवाचनपूर्वकम् । अङ्कुरार्पणमादौ तु गक्त्मत्केतुमुच्छ्रयेत् ॥ ७ ॥ याश्च पित्रवेतवाचनपूर्वकम् । अङ्कुरार्पणमादौ तु गक्त्मत्केतुमुच्छ्रयेत् ॥ ७ ॥ याश्च पित्रवेतवाचनपूर्वकम् । अङ्कुरार्पणमादौ तु गक्त्मत्केतुमुच्छ्रयेत् ॥ ७ ॥ वाश्च पित्रवेतवाचनपूर्वकम् । अङ्कुरार्पणमादौ तु गक्त्मत्केतुमुच्छ्रयेत् ॥ ७ ॥ विभिन्नेति च । आभ्यां च प्रत्यृचं तिस्मिन्नेश्माधानादि पूर्वत् ॥ ९ ॥ व्यक्तियमिन्नीति च । आभ्यां च प्रत्यृचं तिस्मिन्नश्माधानादि पूर्वत् ॥ ९ ॥ विक्षितः स भवेत्तावदाचार्यो विजितेन्द्रियः । वेदवेदाङ्गविच्छ्रीः तस्मतेकभिविधानवित् ॥ ११ ॥ महाभागवतो विभस्तान्निकः सर्वकर्ममु । छीिकके वा मह्यति मथितामिने वेद्यदि ॥ १२ ॥

<sup>\*</sup> एतद्धीं न विद्यते ख. पुस्तके।

१ ख. °धि कुर्यादेव° । २ क. निखदं । ३ फ. °त्। पादाय° । ४ क. "तुकीरों वे° । ५ ख. "मजीति ।

आभ्यामेव च सूक्ताभ्यामग्री देवं यजेद्बुधः। मार्तः स्नात्वा विधानेन धौतवस्नोर्ध्वः पुण्ड्रधृत् ॥ १३ ॥ ऋत्विग्भिन्नीसर्णेदीन्तैर्यागभूभि विशेद्धरः । देवालयस्य मध्ये तु वैदि रुम्या पकल्पयेत् ॥ १४ ॥ अङ्कुरार्पणपात्रैश्च भद्रकुम्भैरलंकताम् । वितानकुसु-माद्यु(मैर्यु)क्तां कृत्वा तत्र सुखासने ।। १५॥ महोत्सवाई विम्ब च निवेश्यास्मिन्त्र-पूजरेत् । श्रीभूनीलादिसंयुक्तं नित्यैः परिजनैर्द्यतम् ॥ १६ ॥ मन्त्ररत्नविधानेन पूज-यित्वा जगद्गुरुम् । इमे विशस्येत्यादिभिस्त्रिभिः सूक्तेश्च पूजयेत् ॥ १७ ॥ सुरभीणि च पुष्पाणि पत्यूचं विनिवेदयेत् । चक्षुर्दिश्च च चत्वारो ब्राह्मणा मन्त्रवि-त्तमाः ॥ १८ ॥ वाराहं नारसिंहं च वामनं राघवं मनुम् । ईशान्यादिषु चत्वारो वि **ण्युमन्त्रान्विदिक्षु च ॥ १९ ॥ वेद्या दक्षिणतः कुँम्भं लैक्षणाद्यं च तत्र तु । हुताशनं** मितिष्ठाप्य इध्माघानादिकं चरेत् ॥ २०॥ सर्वेश वैष्णवैः सूक्तेश्वरं तिलविमिश्रितम् । मत्यूचं जुहुयाद्वह्वी मध्वाज्यगुडिमिश्रितम् ॥२१॥ आज्यं श्रीभूभिसूक्ताम्या त्वं सीम इति पायसम् । पूर्वोक्तेर्वेष्णविर्मन्त्रेस्ति छैर्त्रोहिभिरेव च ॥ २२ ॥ प्रत्येकं जुहुयात्पश्चाद-शोत्तरग्रतं क्रमात् । वैकुण्ठपार्षदं हुत्वा होमशेषुं समापयेत् ॥ २३ ॥ सुद्ध्यनं फल-युतं पानकं च निवेदयेत्। ताम्बूलं च समप्यीय ऋत्विजश्चापि पूजयेत् ॥ २४ ॥ ततः स्यन्दनमानीय पताकाछत्रसंयुतम्। श्वेतैः सलक्षणै क्ष्रमानमश्वेः प्रकारिपतैः॥२५॥ चस्त्र प्रमणिस्वर्णभूषितं तत्र चित्रितम् । तस्मिन्धदुतरश्चक्षणपर्यङ्कः स्थाप्य देशिकः ॥ २६ ॥ तस्मिनिवेश्य देवेशं देवीभ्यां सहितं हरिम् । अर्चनेह्रन्धपुष्पाद्येर्धपदीपा-दिभिस्तथा ।। २७ ॥ रथचक्रेषु वेदांश्व धर्मादीनपि पूजयेत् । आधारशक्तिमाधार ईपादण्डे पुराणकम् ॥ २८ ॥ छन्दांसि कूबरे सप्तपर्यङ्के ग्रुजगाधिपम् । हथेषु चतुरो मन्त्रान्योक्तेष्त्रङ्गानि पद् च वै॥ २९ ॥ ध्वजे पताकराजानं छत्रेऽनन्तं स्वराणि तु। तास्तुन्ते चामरे च अक्षराणि च पूज्येत् ॥ ३० ॥ अभ्यच्यैवं रथं दिव्यं पश्चात्सं-पुजयेद्धरिष् । दिक्पालावरणाश्चेवमर्चे विश्व सर्वतः ॥ २१ ॥ जीमृतस्येति सूक्तेन तत्र पुष्पाञ्जलि चरेत् । मरुत्वानिन्द्रेति सूक्तन कृत्वा नीराजनं ततः ॥ ३२ ॥ वन-स्पतीति सूक्तेन वादयत्पटहादिकभ्। गीतैर्नृत्यैश्र वादित्रैः पुण्यैः स्तोत्रैर्मनोहरैः॥३३॥ इयोगीं स्यन्दनैश्च परितस्तर्पयेत्वभुम् । ऋत्विजः पुरतो वेदानङ्गानि चूजपेत्तदा ॥ ३४ ॥ गायेत्सामानि भक्त्या वै पुरतः पार्श्वता हरेः। कुहुमैः कुसुमैर्छाजैविकि-रन्वे समन्ततः ॥ ३५ ॥ स्वलंकतेषु विधिषु पर्यटन्सेवयेत्मभुम् । प्र(ग्र)हद्वारेषु मार्गेषु मस्यैरिक्षभिरेव च ॥ ३६ ॥ इसुमैधूपदीपैश्र ताम्बूलैश्रापि सेवयत् । एवं निपेच्य देवेशं पुनर्गेहं निवेशयेत् ॥ ३७॥ तॅर्भैभि भगायतेति जपन्मुक्तं निवेशयेत् । मसञ्चा-ज्ञित्यनेन दीपानीराजयेत्रतः ॥ ३८ ॥

१ इ. कु: स्मार्तिव । २ स. कुण्डं। ३ स. खवणा ध्यं। ४ स. कायान । ५ क. तसुमि म । ६ ख. "सिमः प्र" ।

पीठे निवेश्य देवेशम्रुपचारान्समर्पयेतं । वयम्रुपेत्य ध्यायम आश्विषो घाचनं चरेत् ॥ ३९ ॥ अनेन विधिना कुर्योदुत्मवं मितवासरम् । जपैहींमैस्तथा दानैविमाणां भा-जनैरिप ॥ ४ - ॥ समाप्ते चोत्सवे विष्णोः क्रुर्यदवभूधं शुभम् । नैदीं खातं तढागं वा देवेन सहितो व्रजेत् ॥ ४१ ॥ स्यन्दनादिषु यानेषु स्थिता नार्यः स्वलंकृताः । पुरुषाश्च हरिद्राश्च चूर्णादीन्विकरेकिव ॥ ४२ ॥ कुर्यादवभूयं तत्र विशिष्ट-त्रीहाणैः सह । वासुदेवोत्सवे स्नानमश्वमेथफल लभेत् ॥ ४३ ॥ स्नात्वा संतर्ष्य देवादीन्पविदय हरिमन्दिरम् । यर्जेदवभृथेष्टौ च अस्य वामोति सुक्ततः ॥ ४४ ॥ चक-माज्यं तिलेवीऽपि अनुवाकेश्च वैष्णवः ॥ ६५ ॥ एवं हुत्वाऽवभृथेष्टिं वैष्णवान्भे।ज-थेत्तः । गुरुं च ऋत्विजश्रैव पूजयेद्धक्तितस्ततः ॥ ४६ ॥ पिंचा सोमेत्यध्यायेन क्वर्योत्स्वस्त्ययनं हरेः । इच्छन्ति त्वेत्यध्य येन प्रत्यृचं च द्वयेन च ॥ ४७ ॥ अष्टी-त्तरकतं जुहुयात्कुसुमैरेव वैष्णवः । हिरण्यगर्भसूक्तेन तथैवाऽऽज्यं दिजोत्तमः ॥४८॥ धुनरेव तु होतव्यं हुत्वा वैकुण्डपार्थदम् । होमशेषं समाप्याय वैष्णवान्भोजयेदपि ॥ ४९ ॥ सर्वयज्ञसमाप्तौ तु पुष्पयागं समाचरेत् । सर्व संपूर्णतां याति परितृष्टो ज-नार्दनः ॥ ५० ॥ एवं महोत्सवं कुर्यात्मत्यव्दं परमात्मनः ॥ ५१ ॥ अथ निस्यो॰ त्सवे पूजा होमश्रात्र विधीयते । शिबिकायां निवेक्येशं पूजियत्वा विधानतः ॥५२॥ छत्रचामरवादित्रशृङ्गारैस्तालवृन्तकैः। दीपिकाभिरनेकाभिर्द्वीग्रकुमुमसंतैः॥ ५३॥ फलमोदकहस्ताभिनीरीभिः समलंकृतम् । देवस्याऽऽयतनं रम्यं त्रिः मदक्षिणमाच-रेत् ॥५४॥ तत्तन्मन्त्राञ्जवेदिश्च सर्वासु द्विजधुंगतः । बल्लि च निक्षिपेशासु देवानुदिश्य पूर्वतः ॥ ५५ ॥ शीची विश्वानिते सूनः मधे तव अनन्तरम् । याम्ये परेविवासं तु मोषुणस्तु तद्(स्तद्न)न्तरम् ॥ ५६ ॥ य बाद्धितीते भतीच्यां तुविहिहोत्रेत्यनन्तरम् । ससोम इति साम्यां तु कदुदायेत्यन-तम् ॥ ५७॥ भजापतिस्तया चोध्वे अवस पृथिवीं क्षिपेत्। एवं दिश्च बिंह दस्वा 'पीरिणीय जनाईनम् ॥ ५८ ॥ स्तुतिभिर्वहुः लाभिश्र भवनं संभवेशयेत् । पीठे निवश्य देवशं पूर्वित्वा विधानतः ॥५९॥ विदि-सोतेति सुक्तेन दद्यात्युष्पाणि शार्किणे। नीराजनं ततो द्याद्ध्यस्केन देणावः ॥ ६० ॥ शावित्वाऽथ शब्यायां द्धात्युष्पाणि मनतः । इमं महेति स्काम्यां -पूजयेद्विष्णुमन्ययम् ॥ ६१ ॥

१ क "त्। थयमुपेल च द्यातपुन आ"। २ क. नदीतीर त"। ३ स. "रिम्पः। इ"। ४ स. "जेतानभूथोर्ड च। ५ स. "हिं ने नेला"। ६ क. पिहिसी"। ७ स. "अभूक्गा"। ८ स. प्राणी(क्यों)। ९ स. स्के अमये तन नर"। १० क. परमध्यज"। १९ स. "तिभिः पुष्ककाभि"।

सीदर्शनेन मन्त्रेण रक्षां क्रयीत्समन्ततः । एवं नित्योत्सवं क्रयोद्रात्री चाहनि सर्वदा ॥ ६२ ॥ गुरूणामन्त्यदिवसे भगवज्जनमवासरे । कार्तिक्यां श्रीवणे वाऽपि कुर्याः दिष्टिं च वैष्णवीम् ॥ ६३ ॥ उपोष्य पूर्वदिवसे दीक्षितः सुसमाहितः। स्वस्तिवा-चनपूर्वेण कारयेदङ्करार्पणम् ॥ ६४ ॥ नद्यां स्नात्वा च ऋत्विग्भिश्रतुर्भिर्वेदपारगैः। पौरुषेण विधानेन पूजयेत्पुरुषोत्तमम् ॥ ६५॥ गन्धैर्नानाविधैः पुष्पैर्धूपैर्दापैर्निवेदनैः। फलेश मंश्यभोज्येश ताम्बूलादीः मपूज्येत् ॥ ६६ ॥ \* ऋग्त्रेदसंहितायाश्च प्रत्यृचं कुसुमैर्यजेन् । अध्यधिरुपचारैस्तु सूक्तान्ते पूजयेद्धारिम् ॥ ६७ ॥ अध्यायान्ते मण्ड-लान्ते नैवेदीविविधेरापि । पूजायित्वा हार्रे भक्त्या वैष्णवानभोजयेत्तथा ॥ ६८ ॥ आज्येन चरुणा वाऽपि तिलैः पद्मैरथापि वा। समिद्धिविंत्वपत्रैवी होमं कुर्वीत वैष्णवः ॥ ६९ ॥ यज्ञरूपं हार्रे ध्यायन्त्र यृचं वेदसंहिताम् । होमः समाप्यते याव-त्तावद्वै दीक्षितो भवेत् ॥ ७० ॥ जुहुयाद्वै गाईपत्ये सोऽग्निमभ्यर्च्य भूतले । अग्न(मे) रसणमप्युक्तं यावादिष्टिः समाप्यते ॥ ७१ ॥ विशिष्टान्वैष्णवान्विषान्भोजयेत्प्राति-वासरम् । ऋत्विजश्च पठेत्ताव वतुर्मन्त्रान्समाहितः ॥ ७२ ॥ यजेदवभूथेष्टि च पावः मान्येश वैष्णवैः । अन्ते संपूजयेद्विपान्वास्रोलंकारभूषणैः ॥ ७३ ॥ ऋत्विजश्र गुरुं चैव पूजरेब विशेषतः । एवमिष्टिं तु यः कुर्याद्वैष्णवीं वैष्णवीत्तमः ॥ ७४ ॥ ऋतूनां दशकोटीनां फलं मामोत्यसंशयः। चिमन्देशे वैष्णवेष्ट्या पूजितो मध्सूदनः॥७५॥ दुर्भिक्षरोगाग्निभयं तास्मिशास्ति न संशयः ॥७६।। अशक्तः सर्वदेवे(वेदे)न कर्तुमिष्टि च वैष्णवीम् । सर्वेश्व वैष्णदेः स्केर्जुहुयात्मत्यृचं हविः । तैरेव पुष्पाञ्जलि च कुर्यादिः ष्ट्या प्रपृतेये । अथवा मूलर्भेन्त्रेण लक्षं जप्त्वा हुनाशने ॥७८॥ अग्रुतं जुहुयात्तद्वर त्युष्पाणि च सनातने । इष्टिः संपूर्णतां याति सर्ववेदाः सदक्षिणाः ॥ ७९ ॥ एव-मिष्टिं मकुर्वात प्रत्यब्दं वैष्णवोत्तमः । तुष्ट्यर्थे वासुदेवस्य वंशस्योज्जीवनाय च । + बुद्धचर्यमपि लाकस्य देवतानां हिताय च ॥ ८० ॥ पिता वा यदि वा माता भ्राता बाँडम्यसुहुज्जनः। यदि पश्चत्वमार्पंतः कथं कुर्याद्विजोत्तमः ॥ ८१ ॥ कनिष्ठवः र्जमवात्र वैपनं मुनिभिः गमृतम् । स्नात्वाऽऽचम्य विधानेन कारयेत्पूजनं हरेः ॥८२॥ रक्कानस्यादिमिस्तत्र कुर्योत्सर्वत्र मङ्गालम् । रोदनं वर्जियत्वैव गोमयेन शाचि स्थलम् ॥ ८३ ॥ विलिप्य मण्डले तत्र धान्यस्योपर्युल्यूललम् । कलशांस्त चतर्दिक्ष तण्डलोपरि निक्षिपेत् ॥ ८४ ॥

<sup>\*</sup> एतदर्भेन स पुस्तके + एतदर्भेन क पुस्तके।

१ क. अवगे । २ क. मक्षभो "। ३ स. भूपते । ४ स. "सन्त्र तु छ" । ५ स. वाडन्ये सुहज्जनाः । स" । ६ स. "पक्षाः क" । ७ क. "पवनं ।

हिरण्यपश्चगन्यानि पश्च त्वकप्छवान्न्यसत् । वाससा सन्तुना वाऽपि वेष्ट्येत्त्रिः प्रदक्षिणम् ॥ ८५ ॥ उल्लाले वासुदेवं कलकोषु क्रमेण तु । प्रशुम्नमानिरुद्धं च संक-र्षणमधोक्षजम् ॥ ८६ ॥ संपूच्य गन्धपुष्पाद्यभिवत्या भक्ष्यं निवेदयेत् । अभ्यस्य मुसलं पुष्पैर्गायच्या प्रणवेन च ॥ ८७ ॥ हरिद्रामवहन्याचु परोमात्रेति वे अपम्। भगवन्मिन्द्रे विष्णुं हरिद्राचीः प्रपूजयेत्।। ८८ ।। पितुः शरीरं विधिवत्स्नापयेत्करुः शोदकै:। तिलेश पञ्चगव्यैश्व गायत्र्या वैष्णवेन च ॥ ८९ ॥ उद्दर्य धात्रि(त्री)-चुर्णेन तिलै: पञ्चामृतैस्तथा। संवाकर्मेति सुक्तेन गायड्या वैष्णवेन च ॥९०॥ न वा कर्मणोति [ततः]स्नापयेत्पितरं सुतः । नारायणानुवाकेन चैवं स्नाप्य तैतः पितुः ॥९१ धौतवस्नं च संवेष्ट्य भूषणभूषयेत्ततः । गन्धमार्येरलंकृत्य शुचौ देशे कुशोत्तरे ॥ ९२॥ तिलोपरि निधायैनं वस्नं हित्वाऽन्यतः सुँतः । धारयेदुत्तरीये द्वे यावत्कर्म समाप्यते ॥ ९३ ॥ हुत्वैवोपासनं तस्यँ आर्द्रयज्ञी(ज्ञि)यकाष्ट्रकैः । शिविकां कारायित्वाऽथ वस्त्रमालादिभिः शुभाम् ॥ ९४ ॥ तस्मिक्षिवेश्य तं वेतं वाहकान्वरयेत्रतः । स्ववणै-वैष्णवानेर्वं पूजयेत्स्वर्णदक्षिणैः ॥ ९५ ॥ अ पूजयेत्तान्दिरण्याद्यैर्वस्वालंकारभूषणैः । प्राणिपातनमस्कारैर्गन्धपुष्पाक्षता।दिभिः ॥ ९६ ॥ वहेयुस्तेऽपि भवत्या तं पठिन्वष्णु-स्तवान्मुदा । हरिद्रालाजपुष्पाणि विक(कि)रन्वैष्णेवो मुदा ॥ ९७ ॥ वादित्रनृत्य-गीताचैर्त्रजेयुः कीर्तयेद्धरिम् । हुताग्रिमग्रतः कृत्वा गच्छेयुस्तस्य बान्धवाः ॥ ९८ ॥ बाहकानामलाभे तु शकटे गोवृवान्विते । निवेश्य शिविकां रम्यां व्रजेयुर्नगराद्वहिः ।। ९९ ॥ दक्षिणेन मृतं शुद्रं पुरद्वारेण निर्हरेत् । पश्चिमोत्तरपूर्वेषु यथासंख्यं द्विजातयः ॥ १०० ॥ प्राग्द्वारं सर्वेवणीनां न निषिद्धं कदाचन । गन्वा श्रुपतरं देशं रम्यं शुभजलान्वितम् ॥ १०१॥ यज्ञवृक्षसमाक्षीर्णममेध्यादि।वैवर्णितम् । खातयेत्रत्र कुण्डं तु निम्नं इस्त मयं तैया ॥ १०२ ॥ द्वाभ्यां त्रिभिर्वा विस्तारं चतुः रायतमेव च । ततः संमार्जनं इन्वा गोमयान्वितवारिणा ॥ १०३ ॥ संग्रोक्ष्य याज्ञियैः कैं। है श्रिवित कुर्योद्यथाविष । आस्तीर्य दक्षिणामेवमेणाजिनमनुक्तमम् ॥ १०४॥ वास्मिनास्तीर्य दर्भान्वे विकीर्य च तिलांस्तथा । तास्मिकिवेदय तं मेतं घूताकं नव-वस्त्रकम् ॥ १०५ ॥ ईपद्धौतं नवं श्वेतं सदशं यस धारितम् । शहतं तद्विजानीयारैवे पित्रये च कर्मणि ॥ १०६॥

<sup>\*</sup> इत आरभ्य पुष्पाक्षतादि।भिरित्यन्तं न स. पुरतके।

<sup>ं</sup> क तिल्हात्रीप'। २ क. "न्येगी'। ३ ख. "र्स्य सर्वकर्मणे"। ४ क. तत परम्। भी । ५ आ. "रि विवा"। ६ ख. सुतम्। ७ क. "स्य शिविकां कारयेच्छुमाम्। आर्द्रयहस्य वाष्टेः। ८ क "वं वर्येत्तम्र वैष्णवैः। पू"। ९ ख. "ष्णवा मु"। १० ख. "तैयन्हरि"। ११ ख. तंदा। १२ ख. कार्ष्टः स्थिति।

परिविच्य चिति पश्रादायो अस्मानितीत्युचा । परिस्तीर्य श्रुमैर्दभैरपसञ्येन सङ्घतः ॥ १०६॥ उरस्यप्ति निधायास्य पात्रासादनमाचरेत् । अत्रोक्षणं चमसाज्येन चरामि-ध्मसुनी तथा ॥ १०७ ॥ आसाद्योक्तविधानेन इध्माधानान्तवाचरेत् ॥ १०८ ॥ स्वगृह्योक्तिविधानेन हुत्वा सर्वमशेषतः । पश्चादाज्ययुतं सैर्वे जुहुयादुपनीतवान् ।। १०९ ॥ सोमानमित्योदनेन प्रत्युच तन आज्यतः । तन्महेन्द्रेति स्केन हुत्या मत्युचमेव च ॥ ११० ॥ एव इत्यनुवाकाभ्यां पृषदाज्यं यजेत्ततः । सर्वैश्व वैष्णवै-र्मन्त्रेः पृथगष्टोत्तरं सत्म् ॥१११॥ तिलेश्च जहुर्यात्पश्चादष्टाविश्वतिमेव वा। एकैका-माहुर्ति पश्चाहेकुण्ठपांषदं यजेत् ॥११२॥ ब्रह्ममेघ इति शक्ति मुनिभिन्नहातस्परः । महाभागवतानां च कर्तृव्यमिद्यस्तमम् ॥ ११३॥ केशवार्षितसर्वाङ्गः श्रीशिभं मङ्ग्रहा-द्वयम् । न द्वथा दापयेद्विद्वान्त्रह्ममेधविधि विना ॥ ११४ ॥ परमावगतेनापि कर्तेन्त्र हि दिजन्मनः । द्रेंज्यालाभेऽपि होतव्यं यज्ञियेश्च प्रसूनकैः ॥ ११५ ॥ शूद्रस्यापि विजिष्टिस्य परमैकान्तिनस्तथा । स्वाहाकारं च वेदं च हित्वा पुष्पैर्यजेच्छुमेः ॥११६ तुष्णीमद्भिः परिषष्य परिस्तीर्य क्रुशैस्तिलैः । नामभिः केशवादीश्र तथा संकर्षणाः दिभि: ॥ ११७ ॥ मत्स्यकुर्मादिभिश्चैव वेदार्थीक्तप्रवन्यकैः । नमोन्तमेव अध्या-रस्वाहाकारं विवर्णयेत् ॥ ११८ ॥ अमन्त्रकं पैजुहुयाच्छूदः सर्वमशेषतः । द्रास्या श्ररीरं विभिन्दैण्णनस्य महात्मनः । ११९ ॥ यन्मरणं तद्वभूथमिति मत्ना विश्व-भणाः । स्नानार्थे पुण्यसिक्षिलं व्रजेद्धागवतैः सह ॥ १२० ॥ अतुलिप्य पूर्तं सर्वे गोमयं वा तिस्तेः सह । द्वीग्रेरसतैर्लीजेः स्नानं क्वींत मङ्गलम् ॥ १२१॥ स्व-पृक्षोक्तविधानेन तस्य पुत्राः स्वगोत्रजाः । पिण्डोदकमदानाद्यं कर्म वैवीध्वदेहिकम् ॥ १२२ ॥ निवेत्य विधिना धर्म सामान्येनावशेषतः । विशिष्टं परमं धर्म नारायण-वृद्धिं ततः ॥ १२३ ॥ प्रकुर्याद्वैष्णवैः सार्धे यथार्शास्त्रमतन्द्रितः । निमन्त्रयेसु पूर्वाहे ब्राह्मणान्वेष्णवाष्ट्यभान् ॥ १२४ ॥ चतुर्विश्वतिसंख्याकान्महाभागवतीर्वाः। केशवादीन्समुद्रिय चतुर्विश्वतिसंख्यकान् ॥ १२५ ॥ रात्री निमन्त्र्ये चौदिश्य केशवादीनतान्द्रतः । प्रातकत्थार्थं ते सर्वे गत्वा पुण्यां नदीं श्रुभाम् ॥ १२६ ॥ धात्रीफछानुष्ठिप्ताङ्गगे निमज्ज्य विमले जले । जपन्वे वैष्णवानस्कानसानं क्वांतें तेद्विने: ।। १२७ ॥ वैक्कण्डतर्पणं क्वर्यात्क्कसुमैः सतिस्राक्षतः । गुद्दं

<sup>\*</sup> एतद्भवनं न विद्यते क. पुस्तके।

<sup>े</sup> आ. शुक्यं। १ आ. "तः। तं महे"। ३ ल. "यात्पादमधा"। ४ क शरीरं महुगस्यं रूपकम् । अ हुमा सावये । ५ क. ह्रम्यकामे तु हो"। ६ ल. प्रकृतीत शुद्रः। ७ क. "नाख्यं क"। ८ क. "शांकी विकार विकार नि । ९ ल. पूर्वेद्यब्राह्य । १० क "त्तम । के" । ११ ल. "तिवैद्यावान् । रा"। ११ ल. "त्विद्यावान् । रा"। ११ ल. "त्विद्यावान् । रा"। ११ ल. "त्व प्रवृत्य तैः सार्थे विकिती विद्याः। प्रा"। १३ ल य त्वित्या नदी पुण्य क्यान्विद्याम् । १४ का "त कि हिनः। विकार । विकार विकार विकार विकार विकार । विकार विकार विकार विकार । विकार विका

गस्वाऽर्चयेद्देवं सर्वावरणसंयुतम् ॥ १२८ ॥ सुगन्धपुष्पैविविधेर्गन्धेर्ध्पेश्च दीपकैः । नैवेदीर्भक्ष्यभोज्येश्च फलैर्नीराजनैराप ॥ १२० ॥ अर्चीयत्वा विधानेन मूलमन्त्रेण वैष्णवः । पुरतोऽभि प्रतिष्ठाप्य इध्माघानं समाचरेत् ॥ १३० ॥ चरुं सम्नर्कराज्यं तु जुहुयादृह्मिण्डले । प्रत्यृचं जुहुयान्मन्त्रेवेंष्णवैः केशवादिभिः ॥ १३१ ॥ हुत्वा तु वैष्णवैर्पन्त्रैः पृथगष्टोत्तरं शतम् । × गवाज्येनैव जुहुया्चतुर्भिवैष्णवोत्तमः ॥ १३२ ॥ वैक्कण्ठपार्धदं हुत्वा होमश्चेषं समीपयेत । अग्नेरुत्तरभागे च गोमयेनानुष्ठिष्य चै । ॥ १३३ ॥ आस्तीर्य दर्भान्पागप्राश्चतुर्विशतिसंख्यया । उद्क्यावणिकेनैव केसवीदी-न्क्रमेण तु । अभ्यच्ये गन्ध्पुष्पाद्यैस्तत्तन्मैन्त्रैर्यथाक्रमम् । मध्वाज्यतिलमिश्रेण चरुणा पायसेन वा ।। १३५ ।। कुशेषु तेषु दद्याचु पिण्डास्तीर्थे तु दैवते । स्वाहाकारेण मनसा केशवादीन्क्रमेण वै ॥ १३६ ॥ दत्त्वा पिण्डान्सम[भ्य ]च्ये गन्धपुष्पा-क्षतोदेकैः । नित्येभ्यश्रेव मुक्तेभ्यो वैष्णोभ्यस्त्येव च ॥ १३७ ॥ द्यात्पिण्डमर्ये पश्चात्तेषां दक्षिणतः क्रमात् । विष्णोर्नुकेति सूक्तेन उपस्थीय समाहितः ॥ १३८ ॥ प्रदक्षिणं नमस्कारं कृत्वा भक्त्याऽथ वैष्णवः । पिण्डांस्तु सिलले दश्वा सात्वा संपुष्य केशवम् । १३९॥ ब्राह्मणान्भोजयेत्पथात्पादमहास्त्रनादिभिः । केश्वचादिन्सैम-म्यर्च्य नित्यानमुक्तांश्र वैष्णवान् ॥ १४० ॥ संपूज्य विधिवज्रकत्या महाभागवती-त्रमान् । पायसं सगुडं साज्यं शुद्धानं पानकैः फलैः ॥ १४१ ॥ संभोज्य विमाना-चान्तान्त्रणिपत्य विसर्जयेत् । इविष्यं च सकुद्धकत्वा भूमौ स्वप्यात्कुश्चात्तरे ॥१४२॥ अथ नारायणबिक्षिनिभः संपक्षीर्तितः । स्वर्गस्थानां च सर्वेषां कर्तव्यो वैष्णवी-त्रमैः ॥ १४२ ॥ अलाभेषु तु विमेर्षु सर्वे कृत्वाऽप्यशक्तितः । केश्ववादीन्समृष्टिक्य नित्यान्युक्तांश्र वैष्णवान् ॥ १४४ ॥ एकं तुं भोजयेद्विमं महाभागवतोत्त्रमम्। श्रुतिस्मृत्युदितं धर्मे विशिष्टाचः समाचरेत् ॥ १४५ ॥

## × एतदर्घे न विद्यते क. पुस्तके ।

<sup>---</sup> १ ख. "वं वैष्णवेः सूक्तेः केशवादीश्व नामाभिः । २ क. "माचरेस् । ३ ख. "गेन मो" । ४ ख. खः प्रागुद्दकप्रवाने ने के । ' ख. 'वादिकमे । ६ ख. न्यन्त्रैः प्रथकपृथक् । म ' ' ख. 'स्तीवें विश्वावतः । स्वा'। ८ ख नित्यसभ्यर्च्य मु । ९ ख. "यं चैव तेषां। १० ख "स्थाननपं समा। प्र"। ११ स. "न्समृद्धिन नि । १२ ख. भी इवात्क । १३ ख. 'यु वैष्णवेष्वस्यका कितः । सर्वे कृत्वा विधानेन अपहोमार्वजादिकम् । के । १४ स. मा।

वैष्णवं परमं धर्म महाभागवतोत्तमम् । तस्मिन्संपूजिते विषे सर्वे वै पूजितं जगत् ॥ १४६ ॥ हरिश्र देवताश्रेव पितरश्र महर्षयः । तस्मिन्संपूजिते वित्रे तुष्यैन्त्येव न संशयः ॥ १४७ ॥ अर्चनं मन्त्रपठनं ध्यानं होमश्र वन्द्नम् । मन्त्रार्थिचेन्तनं योगो वैष्णवानां च पूजनम् ॥ १४८ ॥ प्रसादतीर्थसेवा च नवेज्याकर्म उच्यते । पश्चसं-स्कारसंपन्नो नवेज्याकर्मकारकः ॥ १४९ ॥ आकारत्रयसंपन्नो महाभागवतोत्तमः । आद्धानामप्यलाभे तु एकं नारायण बलिम् ॥ १५० ॥ कुर्वीत पर्या भक्त्या वैकु-ण्ठपदमाप्त्यात । नित्यं च प्रतिमासं च पित्रोः श्राद्धं विधानतः ॥ १५१ ॥ सोद-कुम्भं पदद्यास यार्वेदक्षात्रि(ब्दान्ति)कं नरः। प्रत्यब्दं पार्वणश्राद्धं मातापित्रोर्मृतेऽहेनि १५२ ॥ अचीयत्वाऽच्युतं भक्त्गा पश्चात्कुर्याद्विधानतः । वैष्णवानेव विमांस्त सर्वकर्मसु योजयेत् ॥ १५३ ॥ सर्वत्रावैष्णवान्विमान्पतितानिव संत्यजेत् । शक्यकविद्दीनास्तु देवतान्तरपूजकाः ॥ १५४ ॥ द्वादशीविमुखा विमाः शैवाश्रावै-ब्णवाः स्मृताः । अवैष्णवानां संसर्गात्पूजनाद्दन्दनादपि ॥ १५५ ॥ य(या)जनाध्या-पनात्सद्यो वैष्णवत्वाच्युतो भवेत्।श्चितिसमृत्युदितं धर्मे नातिक्रम्याऽऽचरेत्सदा॥१५६॥ स्वशास्त्रोक्त विधानेन वैकुण्ठाचेनपूर्वकम् । कर्तृत्वफलसाङ्गित्वे परित्यव्य समाचरेत् ॥ १५७॥ धर्मस्य कर्ता भोक्ता च परमात्मा सनातनः । अधर्म मनसा बाचा कर्मणाऽपि त्यजेत्सदा ॥१५८॥ अकृत्यकरणाद्विमः कृत्यस्याकरणादपि । अनिग्रहा-• बेन्द्रियाणां सद्यः पतनभूच्छति ॥ १५९ ॥ अनिशं मनसा अस्तु पापमेवाभिचिन्त-येत । कल्पकोटिसहस्राणि निर्यं चाधिगच्छाति ॥ १६० ॥ यस्त वाचा वदेत्पापम-सत्यक्रयनादिकम् । कल्पायतसहस्राणि तिर्यग्योनिषु जायते ॥ १६१ ॥ यस्त्वधं क्रुक्त नित्यं चापल्यात्करणादिभिः । युगकोटिसहस्राणि विष्टायां जायते कृषिः ॥ १६२ ॥ दान्तः ग्रुचिस्तपस्वी च सत्यवाण्विजितेन्द्रियः । स सान्त्विकः श्रमग्रतः सुरयोनिषु जायते ॥ १६३ ॥ यश्त्वर्थकामनिरतः सदा विजयतःपरः । स राजसी मनुष्येषु भूयो भूयोऽभिजायते ॥ १६४ ॥ कोधी ममाद्वान्द्रतो नास्तिको विषरीत वाक् । निद्रान्तस्तामको याति बहुको सुरुपक्षितास् ॥ १६५ ॥ महापापं चातिपापं पातकं चोपपातकम् । प्रासाङ्गिकं नरः कृत्वा नरकान्याति दारुणान् ॥ १६६ ॥ तामिस्रयन्धताविस्रं महारीरवरीरवी । संघातः कालसूत्रं च पुचशोणितकर्दमम् ॥ १६७ ॥ इम्भीपाकं लोहकङ्कुस्तथा विष्मूत्रसागरः । तप्तायसास्त्रयो घोरास्तप्ता-यसमयं गृहस् । १६८ ॥ क्या तप्तायसमयी पानकं चामिसांनिभस् । बूलमुद्ररसं-

१ सा. "में संपू" । २ का. "व्यन्ते नाश्र सं" । २ सा. "वदिष्टवान्तिकं द्वितः । प्र" । ४ सा ेंगू में स गु" । ५ सा. विश्वयवापकः । स ।

भातं कीककङ्कोछदंशितम् ॥१६९ ॥ सिंहव्याघ्रमहानागभीकरं संप्रतापनम् । क्रिमि-राशियहाज्वालं तथा विण्मृत्रभोजनम् ॥१७०॥ असिपत्रवनं घोरं तसाङ्गारमयी नदी संजीयनं महाघोरमित्याचा नरकाः स्मृताः ॥ १७१ ॥ महापातकजैघीरैरुपपातकजै स्तथा। अजतीमान्महाघोरान्दुईत्तैरन्वितश्च यः ॥१७२॥ मायश्चित्तैरपैत्येनो यदकार्यकृतं सहस् । कामतस्तु कृत यतु मरणात्सि दिमुच्छाति ॥ १७३ ॥ जसहत्या सुरापानं विमस्वर्णस्य हारणम् । गुरुदाराभिगमनं तत्संयोगश्च पञ्चमः ॥ १७४ ॥ संख्यापा-स्प्रीनाद्वासोदकश्रयासनाशनात्।सौहादीद्वीक्षणादानात्तेनैव समतां अजेत् ॥१७५॥ गुर्वा मेपस्यीनिन्दा सुहृदां वध एव च । ब्रह्महत्यासमं क्षेयमधीतस्य च नायनप् ॥ १७६ ॥ यागस्यं क्षियं वैद्यं विशिष्ट शूद्रमेव च । श्ररणागतं स्वामिनं च श्वितरं भातरं गुरुष् ॥ १७७ ॥ पुत्रं तपरिवन शिष्यं भायी तेषां च सर्वतः । अन्तर्वतनी बियो गाम तथाऽऽत्रेयीं रजस्वलाः ॥ १७८ ॥ देवतामतियां साध्यीं बाक्षांभेव तप-स्थितीस् । घातियत्वा समामोति ब्रह्महत्यां न संशयः ॥ १७९ ॥ जैहम्यमात्येष्ठ-बक्दं किथिदार्शं च भक्षणम् । रजस्वलामुखास्वादः पश्चयद्वादिवर्जनम् ॥ १८०॥ अमृतं कुटसाक्ष्यं च महायन्त्रमवर्तनम् । आकर्षणादि ध्रद्यमे छ।शास्त्रमादिकयः ॥ १८१ ॥ पामण्डकॅलककुहकवेदवाहाविधिकिया । यक्षराक्षसभूतानामर्भवं वन्दनं समार ॥ १८२ ॥ वनत्रेणैवाम्बुपानं च सुरापस्तीनिषेवणम् । गर्ना विश्वीकां देशिरं सामार्थं मन्यमेव च ॥ १८३॥ \* सलवणं शीरपानं निविद्धानां च मुख्यास् । कोन्यास्यादः पश्चयज्ञराहित्यं मलिनं तथा ॥ १८४ ॥ पामस्याद्यारं पेतु नादिकेल-वाकारमु च । तालहिन्तालमाधुकफलानां रसमेव च ॥ १८५ ॥ सरोष्ट्रमानुवीशीरं मुरापासस्यानि वे । मानकृट्वलाकृटं निक्षेपहरणानि च ॥ १८६ ॥ मुरत्मनारी-इरणं स्थानस्तेयमेव च । गुडकापीसलवेंणं तिलकं सामियाम्यु चं ॥ १८७ ॥ का (क) प्रवस्त च इत्वा च छोहानां हरणं तथा । विषाग्रिदीपमं चैव सुवर्णस्तेपसं-कियम् ॥ १८८ ॥ सिलभायी कुमारी च सगोत्रा शरणायका । साध्वी प्रमानिता सारि मिसिसा च रजस्वली ॥ १८९ ॥ वर्णीत्तमा तथा प्रान्धा भागी आयुपितु-**च्यवाः । मालामही पितामही पितुर्मातुश्च सोदराः ॥ १९० ॥** 

<sup>\*</sup> इत आरभ्य तथेत्यन्तं न विचते स पुस्तके ।

१ खं, कालकर्खों । २ खं. "समस्तवं क्रं। ३ खं. "द्वानां च । ४ कं. "दश्केक्ट्रजाध्याविक्रमेद स.1 चाप्रध्याकोक्टयत्वादि वे । ५ कं. क्षीरे । ६ कं च नारिकेलाम्बुविधेणम् । सथास्तिहि । ७ कं. "द्वान-शिह्द १ कं कः "वणातिककाश्सामि । ९ कं च । रीष(ध्या)व । १० खं. "द्वानं। ११ कं. का । द्वारों । १९ खं. शिष्युभा ।

अन्या मा(भ्रा)तृव्यदुहिता मातुलानी पितृष्वसा । जननी भगिनी धात्री दुहिताऽऽ-चार्यभामिनी ॥ १९१ ॥ अस्तुषाऽऽचार्यसुता चैव तत्पत्नी सुमहातपाः। मातुः स-पत्नी सार्वभौमी दीक्षिता चैव भामिनी ॥ १९२ ॥ कपिला महिषी धेनुर्देवतामति-मा तथा । आसामन्यतमां गच्छेद्भुक्तल्पग उच्यते ॥१९३॥ महापातिकनामत्र तत्सं-योगिन एव च । पायश्चित्तं नास्ति तेषां भृग्वाग्निपतनं स्मृतम् ॥ १९४ ॥ हीनवर्णा-भिगमनं गर्भन्नं भर्वृहिंसनम् । विशेषपतनीयानि स्त्रीणां पुंसां च यानि तु ॥१९५॥ स्तीशूद्रविद्क्षत्रवधो गोबालहननं तथा। फलपुष्पदुषाणां च ओषधीनां च हिंसनम् ॥ १९६ ॥ वापीकूपतडाकानां ध्वंसनं ग्रामघातनम् । अभिचारादिक कर्म सस्यध्वं-सनमेव च ॥ १९७ ॥ जद्यानारामहननं प्रपाविध्वंसनं तथा । मातापितृसुतत्यागो दारत्यागस्तथैव च ॥१९८॥ स्वाध्यायात्रिगुरुत्यागस्तथा धर्मस्य विक्रयः। कन्या-या विक्रयश्चेव स्वाध्यायमद्याविकयः ॥ १९९ ॥ परस्रीगमनं चैव परद्रव्यापहारणम्। तथा पुंसोऽभिगमनं पशूनां गमनं तथा ॥ २०० ॥ द्वबश्चद्रपशूनां च पुंस्त्वविध्वंसनं तथा । कन्याया दूषणं चैव गवां योनिनिषीडनम् ॥ २०१ ॥ मानुषाणां पशूनां च नासाद्यङ्गाविभेदनम् । ग्रामान्त्यजस्त्रीगमनं विशेयमनुपातकम् ॥ २०२ ॥ नित्यनैमि॰ चिकश्राद्धवर्षनं पश्चित्तिमम् । मृगपिक्षमहासर्पयादसां हननिकया ॥२०३॥ साधा-रणुस्त्रीगमनं पत्न्यास्ये भैथुनं तथा।पारवित्तं पारदार्थे निन्दितार्थोपजीवनम्॥२०४॥ तथैवानाश्रमे वासो देवद्रव्यो जीवनम् । पयोद्धितिलानां च विकयं लवणक्रयम् ॥ २०५ ॥ शाकमूलफलस्तेयमतिष्टद्रश्चपजीवनम् । निमाञ्चतातिक्रमणं दुष्पतिग्रहमेव च ॥ २०६ ॥ ऋणानायप्रदानत्वं संध्याकालातिवर्तनम् । द्वथैवाऽऽत्मपरित्यागः संग्रामे च पलायिता ॥ २०७ ॥ दुर्भोजनं दुरालापं स्वर्धमस्य च कीर्तनम् । परेषां दोषवचनं परदारनिरीक्षणम् ॥ २०८ ॥ नास्तिक्यं व्रतलोपश्च स्वाश्रमाचारवर्जनम् । असच्छास्त्राभिगमनं व्यसनान्यात्माविक्रयः ॥ २०९ ॥ व्रात्यतात्मार्थवचनमेक्रैकः म्रुपपातकम् । इन्धनार्थे द्वनच्छेदः कृमिकीटादिहिंसनम् ॥ २१० ॥ भावदुष्टं कालदुष्टं क्रियादुष्टं च भक्षणम् । मृचमैतृणकाष्टाम्बुस्तेयमत्यक्षनं तथा ॥ २११ ॥ अनृतं वि-षयचापल्यं दिवास्वममसत्कथा । तच्छावणं पराशं च दिवाभैथुनमेव च ॥ २१२ ॥ रजस्वलास् तिकां च (कयोः) परस्तीमभि(णां च) दर्शनम् । उपवासदिने आदे दिवा पर्नणि मैथुनम् ॥ २१३ ॥ जूद्रभेष्यं दीनसञ्यमुच्छिष्टस्पर्शनादिकम् । स्नीभिद्दीस्यं कामजरुपं मुक्तकेश्यादिवीक्षणम् ॥ २१४ ॥

<sup>\*</sup> एतद्वचन न विद्यते क. पुस्तके।

१ ख. 'तिकाच।

इत्यादयो ये च दोषाः प्रकीणीः परिकीर्तिताः। महापापं पातकं च अनुपातकमेव च ॥ २१५ ॥ उपपापं प्रकीणी च पश्चर्यां च प्रकीतितम् । महापातकतुल्यानि पापाः न्युक्तानि यानि तु ॥ २१६ ॥ तानि पातकसंज्ञानि तक्युनमनुपातकम् । उपपापं ततो न्यूनं ततो हीनं मकीणिकम्।। २१७॥ संसर्गस्तु तथा तेषां मसङ्गारसंप्रकीति-तम्। क्रमेण वक्ष्यते तेषां प्रायश्चित्तं विद्युद्धये ॥२१८॥ यो येन संवसेत्तेषां तस्यैव व्रतमाचरेत । संसर्गिणस्त संसर्गस्तत्संसर्गस्तथैव च ॥ २१९ ॥ चतुर्थस्य न दोषः स्तु पतत्येषु यथाक्रमम् । प्रकीर्णकादिदोषाणां प्रासिङ्गकैस(कं न) विद्यते ॥२२०॥ स्वलपत्वात्पतनाभावात्तत्संसर्गान दुष्यति । स्नानाच ग्रुद्धिदौषस्य संसर्गात्पतितं विना ॥ २२१ ॥ साविज्या वाऽपि शुध्येत कर्तुरेव व्रतिकया। कृते पापे यस्य प्रंसः पश्चात्तापोऽनुजायते ॥ २२२ ॥ पायश्चित्तं तु तस्यैव कर्तव्यं नेतरस्य तु । जातानुता-पस्य भवेत्पायश्चित्तं यथोदितम् ॥ २२३ ॥ नानुतापस्य पुंसस्तु प्रायश्चितं न विद्यते । नात्रमेधफलेनापि नानुतापी विशुध्यते(ति) ॥ २२४ ॥ तस्माज्जातानुतापस्य प्राय-श्चित्तं विधीयते । चरेदकामतः कृत्वा पैतनीयं महत्युमान् ॥ २२५ ॥ न कामतश्चरे-द्धर्म भूग्विमपतनं विना । × यः कामतो महापापं नरः क्रुयीत्कथंचन ॥ २२६ ॥ न तस्य शुद्धिनिदिष्टा भुग्वित्रपूतनं विना । इत्युक्तं ब्रह्मणा पूर्वे मनुना च महिषिभः ॥ २२७ ॥ पातकेषु च सर्वत्र कामतो द्विगुणं त्रतम् । कामतः पतनीयेषु मरणाच्छु-बिमुच्छाति ॥ २२८ ॥ इयमेथाय न शुद्धिः सार्वभीमस्य भूपतेः । कामतस्त्वनुपाप-षु लोके न न्यवहार्यता॥२२९॥ महत्सु चातिपापेषु मदीसञ्चलनं विशेत्। मायभित्रेरपे-त्येनो यदकामकृतं भवेत् ॥ २३० ॥ कामतो व्यवहार्(य)स्तु वचनादिह जायते । इति योगेश्वरेणोक्तमुपपापेषु तत्र तत् ॥ २३१ ॥ तस्मादकामतः पापः मायश्वितेन शुध्यति । तेषां क्रमेण वक्ष्यामि प्रायश्चित्तं विशुद्धये ॥ २३२ ॥ शिरःकपालध्यकः वान्भिक्षाशी कर्म वेदयन् । ब्रह्महा द्वादशाब्दानि पुण्यतीर्थे समाविश्वेत् ॥ २३३ ॥ मयागे सेतुबन्धादिपुण्यक्षेत्रेषु पापकृत्। तत्र वर्षादि विज्ञाप्य स्वकलम्पमशेषतः ॥ २३४ ॥ तत्रस्थैर्जाहाणैरेवानुज्ञातो व्रतमाचरेत् । चत्वारो व्राह्मणाः शिष्टाः पर्व-दित्यभिधीयते ॥ २३५ ॥ तैरुक्तमाचरेद्धर्भमेको वाऽध्यात्मवित्तमः । जटी वरकल-वासाश्च वहिरेव समाविशन् ॥ २३६ ॥ स्नानं त्रिषवणं कुर्वन्सितिशायी जितेन्द्रियः। एकभुक्तेन नक्तेन फलैरनशनेन च॥ २३७ ॥ समाप्यत्कर्भफलं कालं यथावलम् । राममिन्दीवर्ष्यामं पौलस्त्यझमकस्मवम् ॥

<sup>×</sup> एतदावर्धद्वयं न विवते क. पुस्तके।

१ ख. "भा तत्र भी"। २ ख. "कमिन"। ३ ख. विद्युष्यते। ४ क. तपनीयं। ५ ख. नः। ६ ख. मार्पे। ७ क. वेद्येत्। ८ क. "येत तत्कालं यथाविधि यथाव" ।

ध्यात्वा षडक्षरं मन्त्रं नित्यं तावदहर्निशम् । एवं द्वादश वर्षाण पुण्यतीर्थे समा-चरेत् ॥ २३९ ॥ मुच्यते ब्रह्महत्यायास्तपसा वीतकल्मषः ॥ २४० ॥ चरितव्रत आयाते यवसं गोषु दापयेत् तैस्तस्य च सुसस्काराः कर्तव्या बान्धवैर्जनैः ॥ २४१ ॥ विषमुख्याय गां दत्त्वा ब्राह्मणान्भोजयेत्ततः । प्रारम्भ( भ्य ) व्रतमध्ये तु यदि पश्चत्वमाप्नुयात् ॥ २४२ ॥ विश्वद्धिस्तस्य विश्वेया शुभां गतिमवासुयात् । असं-स्कृतस्तु गोषु स्यात्पुनरेव व्रतं चरेत् ॥ २४३ ॥ अशक्तस्तु व्रते दद्याद्वीसहस्रं द्विज-न्मने । पात्रे धनं वा पर्याप्तं दत्त्वा शुद्धिमवासुयात् ॥ २४४ ॥ ब्रह्महत्यासमेष्वेवं कामतो व्रतमाचरेत् । अकामतश्चरेद्धर्मे पापं मनसि चीच्यते ॥ २४५ ॥ आज्ञापाये-ताऽनुमन्ताऽनुग्राहकस्तथैव [ च ]। छपेक्षिताऽशक्तिमांश्वेत्पादोनं व्रतमाचरेत ॥ २४६ ॥ कामतस्तु चरेत्पूर्ण तत्रापि द्विगुणं गुरौ । अन्तर्वत्न्यां तथाऽऽत्रेघ्यां तथैव व्रतमा-चरेत् ॥ २४७ ॥ आचार्ये च वैनस्ये च मातापित्रोर्ग्री तथा । तपस्विनि ब्रह्मविदि द्विगुणं व्रतमाचरेत् ॥ २४८ ॥ यौ[ ग ]स्थं क्षञ्चियं वैष्ठयं विशिष्टं शूद्रमेव च । कपिलां गर्भिणीं गां च इत्वा पूर्णवतं चरेत् ॥ २४९ ॥ अकामस्तु तेष्वर्धं मुनिभिः संभकी।तितम् । विधेः माथमिकादस्माद्द्वितीये द्विगुणं चरेत् ॥ २५० ॥ तृतीये त्रिगुणं शोक्तं चतुर्थे नास्ति ।निष्कृतिः । चतुर्णागश्रमाणां [ च ] श्रीचवत्साधनं चरेत् ।। २५१ ।। प्रायाश्रित्तान्तरं मध्ये केचिदिच्छन्ति सूरयः । गोब्राह्मणपरित्रा-णमश्वमेधावभूथं तथा ॥ २५२ ॥ इयं विशुद्धिरुदिता प्रहृत्याकाँमतो द्विजान् । अग्निपतनं केचिदिच्छान्त मुनिसत्तमाः ॥ २५३ ॥ छोमभ्यः स्वाहा इत्यादिम-न्त्रेहित्वा पृथक्षृथक् , अवाक्तिराः मविश्यामी दग्धः शुद्धो भवेन्नरः ॥ २५४ ॥ अकामतः सुरां पीत्वा मद्यं वाऽपि द्विजोत्तमः । पूर्ववद्द्वादशाब्दानि चरेद्वतम-चिक्कितम् ॥ २५५ ॥ जिपत्वा दशसाइस्रं त्रिसंध्यासु निरन्तरम् । द्वादशाब्दं मनुं जप्त्वा ततः शुद्धो भवेत्ररः ॥ २५६ ॥ यानि कानि च पापानि सुरापानसमानि तु । अकामतश्ररेदर्धं कामतः पूर्णमाचरेत् ।। २५७ ॥ सर्वत्र पतनीयेषु चरित्वा व्रत-मुक्तैवत् । पुनः संस्कारमर्हन्ति त्रयश्रेते द्विजातयः ॥२५८॥ अज्ञानात्तु सुरां पीत्वा रेतो विष्मुत्रमेव च । मानुषीक्षीरपानेन पुनः संस्का (मईति ॥ २५९ ॥ इत्युक्तं मनुना पूर्वम-न्यैशापि महर्षिभिः । कर( ल )झं लगुनं शिशु मूलकं ग्रामसूकरम् ॥२६०॥ छत्राकं कुक्कुँटं काकं पिण्याकं छग्जनं तथा। गृधभुद्दं नृगांसं र्च खरं तत्तक्रमेव च ॥ २६१ ॥

<sup>\*</sup> इत आरभ्य भवेशर इत्यन्तं न विद्यते क पुस्तके।

९ क. चोचते । २ स. वनस्येन मा" । ३ स. यावत्त्वक्ष" । ४ स. तिथेः । ५ क. मतोऽभिकान् । ६ क. "कावान् । पु"। ७ स. "सुटार्ण्ड च कार्ल पि"। ८ क. च् गो"।

माहिषं माकरं मांससंवृ(मृ)क्षं वानरमेव च । निष्पीडितं च गोक्षीरमारनालं च मूषकम् ॥ २६२ ॥ मार्जारं श्वेतवृन्ताकं कुम्भीनिम्बदलं तथा । क्रव्यादं च तथा भेकं शृगालं न्याघ्रमेव च ॥ २६३ ॥ एवमादिनिषिद्धांस्तु भक्षयित्वा नु कामतः । चरेद्वतं तथा पूर्ण पादोनं वाऽप्यकामतः ॥ २६४ ॥ नारिकेलरसं पीत्वा वार्युवर त्ताडितं द्विजः । जम्बा ताँछं शलायंटं( दुं ) वा कर्गनिर्माथतं दिध ॥ २६५ ॥ ताम्रपात्रगतं गन्यं क्षीर च लवणान्वितम्। कराग्रेणैव यहतं छतं लवणामम्बु च ॥२६६॥ स्तकानं च शूद्रान्नं कदर्याद्यक्षमेव च । श्वस्पृष्टं स्तिकादृष्टमुदायादृष्टमेव च ॥ २६७ ॥ पाषण्डमण्डचाण्डालद्वपलीपतिवीक्षितम् । दस्वाऽवाशिष्टं यक्षाणां भृतानां रक्षसां तथा ॥ २६८ ॥ उद्धृत्य वामहस्तेन वक्त्रेणैव पिवेदपंः । यचास्रशाचैको-हिष्टे उच्छिष्टमगुरोगि ॥ २६९ ॥ हरेरनिर्वतं भुक्त्वा न भुक्त्वा देवनार्वितम् । चरेद्धर्म चरेद्वेदमकामतः ॥ २७० ॥ अकामतः चरेचान्द्रायणं व्रतम्। म्लेच्छचण्डालपतितपापण्डांसमकामतः ॥ २७१ ॥ उद्स्या सह मुक्तवा च चरेद्धमेत्रतं द्विजः (१)। चण्डालकूपभाण्डस्थं मधभाण्डस्थमेव च ॥ २७२ ॥ पीत्वा समाचरेत्पादं कामतोऽर्धं समाचरेत् । मद्यगन्धं समाझाय कामतो व्रतमाचरेत् ॥ २७३ ॥ अकामतस्तु निष्ठीव्य चरेदाचमनं द्विजः । अभिमन्ड्य जलं माश्य साविष्या च समन्वितम् ॥ २७४ ॥ दृथाशांसाशनं चैव भावद्षादिभक्षणे । चरेत्सांतपनं कुच्छ्रं चान्द्रायणमथापि वा ॥ २७५ ॥ कामतस्तु चरैत्पादमभ्यासे पूर्णमाचरेत् । कामतस्तु सुरां पीत्वा सततं चान्निसंनिभम् ॥ २७६ ॥ गोम्त्रमम्स वा पीत्वां मरणाच्छादिमृच्छति । सुर।याः मतिषेधस्तु द्विजानामेव कीर्तितः ॥२७७॥ विशिष्टस्यापि शूद्रस्य केचिदिच्छन्ति सूरयः । अनृतं मध्यांसं च पर्स्नीस्वाप-हारणम् ॥ २७८ ॥ विशिष्टस्यापि श्रूद्रस्य पातित्यं मनुरम्रवीत् । सुरा व मलम-नादेः पापाद्वै मलमुच्यते । तरमाद्वाद्वाणराजन्यी वैश्यथं न सुरा पिवेत् ॥ २७९ ॥ चकाराद्विशिष्टस्य शूद्रस्यापि पूर्वयचनात् ॥ २८० ॥ यशु राजन्यवैदययोगीवाज्याः दिमध(द्य)स्यामतिषेधस्तन्त मतं स्यानं च निषिद्धादीनां सतां मतं च, विशिष्टशूद्रस्य मद्यमांसनिषिद्धत्वात्, इज्याध्ययनादिश्रौतस्मार्तकर्माईक्षणविशिष्टस्यापि तद्वद्वैषयस्यै च मातिषेधात्र तु मायश्चित्तारपत्वमतिपादनपराण्येव न स्वमतिषिद्धपराणि ॥ २८१॥ ब्राह्मणस्य मरणान्तिकमुपदिष्टम् ॥ २८२ ॥ राजन्यवैश्यविशिष्टशुद्राणां पूर्णपादो-नार्धीनवतचर्या उक्ताः ॥ २८३ ॥ सुरायास्तु सर्वेषां द्विजानां मरणान्तिकमेवे, गूद्रस्य गोसहस्रदानं वा परिपूर्णवर्तं वाऽऽचरितव्यं न तु मरणान्तिकम् ॥ २८४ ॥

१ ख °नं पादका°। २ ख. °युना ताखि°। ३ ख. तालपलाशं वा। ४ क. "णमेव व। ५ क. "पः पक्षत्रं मा"। ६ ख. "दिष्टमुच्छि"। ७ ख. "ण्डानाम"। ८ ख. "दन्या स"। ९ क. "म वानि"। १० ख. "ईस्य क्ष"। ११ क. "स्य प्र"। १२ क. "व च। शूद्रस्यार्थनगो"।

अग्निवणी सुरां पीत्वा सुरायास्तु द्विजातयः। मरणाच्छुद्धिमृच्छन्ति शूद्रम्तु व्रतमाच-रेत् ॥ २८५ ॥ मधं पीत्वा राजन्यवैष्यौ चरेतां व्रतमेव च । शूद्रस्त्वर्धं चरेत्तदृद्धाः साणो मरणाच्छुचिः। यक्षरक्षःपिज्ञाचात्रं मद्यगांससुरासमम् ॥ २८६ ॥ नात्तव्यमेव वित्रेण भुक्तवातु ज्वस्त्रनं विशेत्। मधं वाऽपिसुरां वाऽपि यः पिवेद्राह्मणाधमः॥२८७॥ अग्निवर्णे तु गोम्त्रं पिषेद् झि छिपश्चकम् । मरणाच्छु द्विमामोति जीवेद्यादे विशुध्याति lf २८८ || \* मद्यस्य प्रतिषिद्धचर्थे घृतं श्लीरमथाम्बु वा । प्राश्चायित्वाऽग्निवर्णे तु तद्वतां शुद्धिमाप्तुयात् ॥ २८९ ॥ दत्त्वा सुदर्णे विवाय गां च दत्त्वा विशुध्याते। क्षचिद्शुद्रजातीनां सुवर्णे तु यथाक्रमम् ॥ २९० ॥ पाद्येनमर्थे पादं वा चरेद्वतं यथोक्तवत । समेष्वर्ध प्रकुर्वीत कामतः पूर्णमा बरेत् ॥ २९१ ॥ कामतः स्वर्णहारी तु राज्ञे मुश्रलमर्पयेत् । स्वकर्म रूयापयंश्रेव हतो मुक्तोऽपि वा शाचिः ॥ २९२ ॥ राज्ञा यदि विमुक्तः स्यार्त्पृववद्वतमाचरेत् । आत्मतुल्यसुवर्णं वा दद्याद्विमस्य तुष्टिकृत् ॥ २९३ ॥ तत्समव्यतिरिक्तेषु पादमेव व्रतं चरेत्। चान्द्रायणं पराकं वा कुर्यादरुपेषु सेवितः ॥ २९४ ॥ द्रव्यप्रत्यर्पणं कर्तुस्तन्मूलं द्रव्यमेव वा। व्रतं समाचरेत्कृत्वा यथा परिषदीरितम् ॥ २९५ ॥ = वलाच्छीर्येण वा स्नेहाच्यवहारादिनाऽपि वा । समाह-राति यद्द्रव्यं तत्सर्वे स्तेयग्रुच्यते ।। २९६ ॥ देशः(शं) कालं वयः शक्ति पापं चावेक्य सर्वतः । 'प्रायाश्चत्तं प्रदातन्यं धर्मविद्धिर्मनीषिभः ॥ २९७॥ प्राणनी मातरं पुत्रीं स्तुषामाचार्ययोर्षितः । अकामतः सकृद्धत्वा चरेत्पूर्णवर्तं नरः ॥ २९८॥ पश्चिमाभिमुँखीं गङ्गां कालिन्द्या सह संगताम् । फलक्षपस्रवणं पुण्यं द्वारकां सेतु-मेव च ॥२९९॥ चन्द्रपुष्करणीं वाऽपि वेणीसागरसंगमम्। गोदावयीः शबर्या चा गत्वा तत्राऽऽचरेद्वतम् ॥ ३०० ॥ पूर्ववद्द्वादशाव्दानि चरेद्वतमनुत्तमम् । कृष्णाय नम इत्येष मन्त्रः संबीधनाशनः ॥ ३०१ ॥ इमभेव जपनमन्त्रं ध्यात्वा हृदि सनासनम् । त्रिसंध्यारवयुतं भक्त्या नित्यं द्वादशवत्सरम् ॥ ३०२ ॥ चान्द्रायणैः पराकैनी कुच्छ्रेनी शमयेत्समाः । जीवे शीणेऽथवा पुण्यकामी मण्डप-पाटलैः।। ३०३ ॥ निवसित्वा बहिग्रीमान्धिनिशायी जितेन्द्रियः। मनःसंतापकरण-मुद्रहेच्छोकमन्ततः ॥ ३०४ ॥ सदा कृष्णं हरि ध्यायञ्जपन्मन्त्रमम् । द्वादशाः न्दाद्विमुच्येत पापादस्मात्रपोवलात् ॥ ३०५ ॥ भगिन्यादिषु योषित्सु यो गच्छे-रकामतो नरः । त्रतर्मामायसी नारी समान्धिप्य हुताशने ॥ ३०६ ॥ श्रायित्वा सम-

<sup>\*</sup> इत आरभ्य पूर्णमाचरेदिखन्तं न विद्यते क. पुस्तः । = एतद्वचनद्वथ न विद्यते क. पुस्तके ।

१ अ. सर्वशः । २ स "पितम् । अ" । ३ ख. "सुकां ग" । ४ ख. "सासमतीयेन स" ।

इद्व(हाव)ह्नौ दम्धः शुद्धिमवाप्नुयात् । एतासु मतिदुष्टासु कामतो बहुशो त्रजेत् ॥ ३०७॥ एवमाप्त विशेद्धीमाःपापं विज्ञाप्य पर्षदि । अकामतः सकुद्वत्वा चरेद्धर्भ-व्रतं नरः ॥ ३०८ ॥ [ \* अभ्यासे तु चरेत्पूर्णे कामतः सकृदेव च । कामतोऽ• भ्यासिवषये तत्रापि मरणान्तिकम् ॥ ३०० ॥ समेष्वर्थं प्रकुर्वीत सकुदेव सकामतः I कामतस्तु चरेत्पूर्णमभ्यासे मरणान्तिकम् ॥ ३१० ॥ अकामतो वाऽभ्यासे तु पूर्ण-मेव व्रतं चरेत्। अन्यास्विप च नारीषु सकृद्धत्वाऽप्यकामतः ॥ ३११ ॥ पाद-मेवाऽऽचरेद्धीमानभ्यासे त्वर्धमाचरेत् । साधारणासु सर्वासु चरेचाद्रायणव्रतम् कामतो द्विगुणं तासु अभ्यासे व्रतमाचरेत् ॥ ३१२ ॥ स्वदारास्वास्यगमने शुंसि तिर्यक्षु कामतः । चान्द्रायणं पराकं वा प्राजापत्यमथापि वा ] ॥ ३१३ ॥ उदक्यां सूतिकां गत्वा चरेत्सांतपनं त्रतम् । चान्द्रायणं तथाऽन्यासु कामतो द्विगुणं चरेत् ॥ ३१४ ॥ अष्टम्यां च चतुर्दश्यां दिवा पर्वणि मैथुनम् । कृत्वा सचैछं स्तात्वा च • वारुणीभिश्र मार्जियेत् ॥ ३१५ ॥ चण्डाली पुंश्रली म्लेच्छी पाषण्डी पतितामपि । रजकी बुर॰डीं (बुरुडीं) व्याधां सर्वी ग्रामान्त्यजाः स्त्रियः ॥ ३१६॥ असापतः सकुद्रत्वा चरेचान्द्रायंणं व्रतम् । अभ्यासे तु व्रतं पूर्णे ताभिश्व सह भोजने ॥३१७॥ कामतस्तु सकृद्गत्वा शुक्त्वा त्वैर्धे समाचरेत् । तत्र भूयश्चरेत्पूर्णमभ्यासे मरणान्ति-कम् ॥ ३१८ ॥ + यो येन संवसेदेषां तत्पापं सोऽपि तत्समः । संस्रापस्पर्शनादेव श्राय्याशनासनादिभिः ॥ ३१९ ॥ तद्वदेवाऽऽचरेत्सर्वे व्रतं द्वादशवाधिकम् । अका-मतश्चरेद्धर्मे वण्यासात्पादमाचरेत् ॥ ३२० ॥ मासत्रये द्विवर्षे स्यान्मासमात्रे तु वत्सरम् । कामतो द्विगुणं तत्र चरेदब्दादिकं व्रतम् ॥ ३२१ ॥ ऊर्ध्वे तु वत्सरात्पूर्ण द्वेगुण्याद्यमतः क्रमात् । कामतो वत्सरादृश्वे द्विगुणव्रतमाचरेत् ॥ ३२२ ॥ अर्ध्वे द्विव-र्षोत्तस्यापि मरणान्तिकमुच्यते । य(या)जनाध्यापनादानात्पानाच सह भोजनात् । सद्य एव पतत्यस्मिन्पतितेन सहाऽऽचरन् ॥ ३२३ ॥ तत्राप्यकामतस्त्वर्षे कामतः पूर्णमाचरेत् । षटणासे वत्सरेऽप्यत्र द्विगुणं त्रिगुणं स्मृतम् ॥ ३२४ ॥ जर्ध्वे तु निष्कृतिर्न स्याद्भृग्वग्निपतनं विना । द्वितीयस्य तृतीयस्य नेष्यते मरणा-न्तिकम् ॥ ३२५ ॥ अर्धपादं सम्रादिष्ठं कामतो द्विगुणं तथा । अध्यक्वींपवासेन चतुर्थस्य विनिष्कृतिः॥ ३२६ ॥

<sup>\*</sup> धनुश्चिहान्तभतप्रन्थः स पुस्तक एवास्ति । + इत आरभ्य मरणान्ति मुख्यत इन्सन्तप्रन्थः क. पुस्तके न विद्यते ।

पश्चमस्य न दोषः स्यादिति धर्मविदो विदुः ॥ ३२७ ॥ अन्येषामपि संसर्गात्माय-श्चित्तं प्रकल्पयेत् । पतनीयेषु नारीणा मरणान्तिकमुच्यते ॥ ३२८ ॥ अकामतश्चरे-द्धमेत्रत पृथु यथोदितम् । व्याभिचारे त सर्वत्र कामतो मरणाच्छुचिः ॥ ३२९ ॥ अकामतश्चरेत्पूर्ण प्रातिलोम्यं गता सर्ता । अर्थमेवाऽऽतुलोम्येषु तथैव भ्रूणहादिषु ॥ ३३० ॥ यतिस्तु ब्रह्मचारी च गत्वा स्त्रियमकामतः । गुरुतल्पगमु( मो )दिष्टं पूर्णमर्थ(र्ध) समाचरेत् ॥ ३३१ ॥ कामतो ब्रह्मचारी तु पूर्णमेव ऽऽचरेद्वतम् । यतेस्तु मरणाच्छुद्धिः शिश्चस्योत्क्रन्तनेन वा ॥ ३३२ ॥ तयोस्तु रेतःस्खळने कृच्छूं चान्द्रायणं चरेत् । जप्त्वा सहस्रं गायच्या गृहस्थः शुद्धिमाप्तुयात् ॥३३३ ॥ द्विस-इसं वनस्थस्तु जपेद्रेतोनिपातने । तत्रापि कामतस्तेषां द्विगुगित्रगुणादिकम् ॥ ३३४॥ परिव्राजनकामस्तु नयनोत्पाटनं तथा। एवं समाचरेद्धीमान्त्रायश्चित्तमतान्द्रतः ॥३३५॥ • प्रायश्चित्तमकुर्वाणः पापेषु निरतः सदा। कल्पायुतश्चतं गत्वा नरकं प्रतिपद्यते ॥३३६॥ धुत्वा गोचर्ममात्रं तु सम्मेकं निरन्तरम् । पश्चगव्यं पिबन्गोच्चो गुरुगामी विद्युध्यति ॥३३७॥ गोमुत्रेणैव च स्नात्वा पीत्वा चाऽऽचम्य वारिभिः । विष्णोः सहस्रनामानि जपेनित्यं समाहितः ॥ ३३८ ॥ शयीत गोवले रात्रौ गवा हितमनुस्मरन् । व्याघादिः भिर्मेहीतां गां पङ्के निपतितां तथा ॥ ३३९ ॥ मोचयदथ वा प्राणांस्तदर्थे वे परि-त्यजेत् । तेनैव हि विशुद्धः स्यादसंपूर्णव्रतोऽपि वा ॥ ३४० ॥ व्रतान्ते गोपदो भूत्वा ततः शुद्धिमवाष्नुयात्। गोस्वामिने च गां दत्त्वा पश्चादेतत्व्वतं चरेत् ॥३४४॥ दद्याश्विरात्रमुपोष्य द्रषमेकं च गा दश्च । योक्त्रेण ग्रहदाहाद्यैर्वन्यनैवी हता यदि ॥ ३४२ ॥ मतिपूर्वेण गां हत्वा चरेश्रेवार्षिकं व्रतम् । द्विवर्षे पूर्ववद्वाऽपि चर्मणाऽऽ-र्द्रेण वाससा ॥३४३॥ कपिलां गर्भिणीं वाऽपि द्वषं इत्वा च कामतः । व्रंत द्वादश वर्षाण चरेद्रह्मत्रतोदितम् ॥ ३४४ ॥ अत्वार्यदेवित्राणां इत्वा तु द्विगुणं चरेत् । होमधेनुं प्रस्तां च दाने च समलंकताम् ॥ ३४५ ॥ उपभ्रक्तां वृषेणापि तां च द्वादश्चवार्षिकम्। निष्पीडनं वाऽपि तेषु दोषेष्वल्पमतिद्वतः ॥ ३४६ ॥ शरणागतबा-छस्रीघातुकैः संवसेन तु । चीर्णवतानपि चरन्कृतव्रानपि सर्वदा ॥ ३४०॥ अग्निदां गरदां चण्डीं भर्तृष्टीं लोकघातिनीम् । हिंस्रयंस्तु विधानस्तीं हत्वा पापं न गर्न्छति ॥ ३४८ ॥ गुरं वा बालवृद्धान्वा श्रोत्रियं वा बहुश्रुतम् । आततायिनमायान्तं इन्यादेवाविचारयन् ॥ ३४९ ॥ नाऽऽलतायिवधे दोषो हन्तुर्भवति कश्चन । प्रख्या-तदीषं क्वरीत परिष( र्ष )दुक्तं यथोदितम् ॥ ३५० ॥ अनभिक्यातदोषस्त रहस्य-

१ सा. "क्षेत्र न गु"। २ क. मु( क )म्छति। ३ सा. "दोष. क"। ४ सा. "रिस्यक्तं।

व्रतमाचरेत । कण्डमात्रजले स्थित्वा राममन्त्रं समाहितः ॥ ३५१ ॥ जपेदद्वादशसा-इसं ब्रह्महा शुद्धिमाप्नुयात् । सुरापः स्वर्णहारी तु जपेदशक्षरं तथा ॥ ३५२ ॥ लक्षं जप्तवा कृष्णमन्त्र मुच्यते गुरुतस्पगात् । खपोष्यान्तर्जले स्थित्वा वासुदेवमनुं शुभम् ॥ ३५३ ॥ जपेद्दादशसाहस्र गोघ्नः प्रयतमानसः । असंख्यानि च पापानि अनुक्तान्यपि यानि च ॥ ३५४ ॥ चित्तस्थो भगवान्कृष्णः सर्वे हरति तत्क्षणात् । एकाद्रश्रुपवासस्य फलं प्रामोति मानवः ॥३५५॥ आषादादिचतुर्मासे कृते भ्रुक्तवा जितेन्द्रियः । दुम्धान्धौ शेषपर्यङ्के शयानं कमलापतिम् ॥ ३५६ ॥ ध्यात्वा सम-चेंगेशित्यं महद्भिचयते हायै: ॥ ३५७ ॥

## इति रहस्यमायश्चित्तम् ।

रजस्वलां सुतिकां वा चण्डालं पतितंतथा। पाषण्डिनं विकर्मस्यं शैवं स्पृष्टाऽप्यका-मतः ॥ ३५८ ॥ गोमयेनानुालिप्ताङ्गः सवासा जलगाविशेत् । गायत्र्यष्टशतं जप्त्वा भूतं प्राप्त्य विशुध्यति ॥ ३५९ ॥ स्पृष्टा तु कामतः स्नात्वा चरेत्सांतपनं व्रतम् । श्वपचं पतितं स्पृष्टा गोव।छव्यजनादिभिः ॥ ३६० ॥ विद्वराष्टं शुनं काकं गदर्भ यूपमेव च। मधं मांसं तथैवौष्ट्र विष्मूत्रं अवमेव च।। ३६१।। फरफं जलफेनं च षुक्षनियासमेव च । करक्कं लगुनं साथि कम्बलं शिग्रमेव च ॥ ३६२ ॥ आर-ग्वथट्टमं स्पृष्ट्वा सवासा जलमाविश्वेत् । कर्रभध्ये तु मार्जीरं स्पृष्ट्वा स्नानं समाच-रेत् ॥३६३॥ बौद्धशैवपिशाचानामालयं योऽनुगच्छति । सचैलमवगाशापः साविशी त्रिशतं जपेत् ॥ ३६४ ॥ तत्स्पृष्टस्पृष्टिनी स्पृष्टा सवासा जलमाविशेत् । अध्वीमाच-मनं प्रोक्तं धर्भवि। द्विरकरमपैः ॥ ३६५ ॥ उच्छिष्ठकेशभस्मा स्थिकपालं मलमेव च । स्नानार्द्रधरणीं स्पृष्टा स्नानं चैव स ।। वरेत् ।। ३६६ ।। वशास्य पादी संक्रम्य तथै-बाऽऽचम्य वारिणा । मन्त्रसंमाजिंतजलं (पृष्टा गैं। च विशुध्याति ॥ ३६७ ॥ विशिं-ष्टानां च विशाणां गुरूणां व्रतशास्त्रिनाम् । विनेतराणामुण्डिष्टं स्पृष्टा स्नानं समाय-रेत् ॥३६८॥ शैवाना पतिताना च वाह्यानां त्यत्तः कर्मणाम् । उन्निष्ठष्टस्पर्शनं कृत्वा गां वा द्यात्पयस्विनीम् ॥३६९॥ उच्छिष्टेन स्वयं चान्यमुच्छिष्टं यद्यकाम्तः । स्पृष्टा सचैछं स्तात्वा च साविज्यष्टशतं जपेत् ।। ३७० ॥ कामतश्राध्वचेत्कुच्छूं ब्रह्मकूचैं द्विजोत्तमः। राजानं च विशं शूदं चरेचान्द्रायणं द्विजः । तौ च स्नात्वा चरेत्कुच्छं गां वा द्यात्पयस्विनीम् ॥ ३७१ ॥ अच्छिष्टेन स्पृश्वञ्शूद्रपुहिछष्टं सानमेव स । सवासा जलमामुत्य चरेत्सांतपनं व्रतम् ॥ ३७२ ॥ तत्रापि कामतः स्पृष्टा पराकद्व-यमाचरेत् । पश्चगव्यं पिवेच्छूदः स्नात्वा नद्यां विधानतः ॥ ३७३ ॥

९ ख. शर्व । २ ख गोपालम्यजनाइतम् । वि° । ३ ख. "त्रं दशमे" । ४ स. वाहुगच्छित स्वस्य श्रुवये । सबैकमेकवाह्या°। ५ ख. तां ६ ख. विनीत°। ७ ख. देवा चरेषान्त्रायणं जलम् । ८ ख. सब्दिनं।

चण्डास्रं पतितं मद्यं सूतिकां च रजम्बस्राम् । उच्छिष्टेन तु संस्पृष्टः पराकत्रयमा-चरेत् ॥ ३७४ ॥ उच्छिष्टेन चिरं कालमुपित्वा स्नानमाचरेत् । उच्छिष्टाशीचमरणे चरेद(रन्त्व)ब्दं द्विजातयः ॥३७५॥ रजस्वला सूतिका वा पश्चत्वं यदि चेद्गता।पश्च-गन्यैः स्नापयित्वा पावमान्यैर्द्विजातयः ॥ ३७६ ॥ प्रत्यृचं कल्रशैः स्नाप्य सपवित्रै-र्जर्छै: शुभैः । शुभवस्त्रण संवेष्ट्य दाहं कुर्याद्विधानतः ॥ ३७७ ॥ चण्डालाह्राह्मणा-त्सपीत्ऋव्यादादुदकादिभिः । हतानामपि कुर्वीत पूर्ववद्द्विज्युगवः ॥ ३७८ ॥ तत्रा-पि कामतः क्वर्यात्पडब्दं तस्य बान्धवाः । विपाधैर्घनश्रह्माधैरात्मानं यदि घातयेत् ॥ ३७९ ॥ गोशत विप्रमुख्येभ्यो दद्यादेकं द्वषं तथा । नारायणबिं कृत्वा सर्वम-प्यौर्ध्वदेहिकम् ॥ ३८० ॥ रजस्वला तु या नारी स्पृष्टा चान्या रजस्वलाम् । च-ण्डाळं पतितं वाऽपि शुनं गर्दभमेव च ॥ ३८१ ॥ तावत्तिष्ठेन्निराहारा चरेत्सांतपनं व्रतम् । स्पृष्टाऽप्यकामतः स्नात्वा पश्चगव्यैः श्चभैर्जलैः ॥ ३८२ ॥ चातुर्वर्ण्यस्य गेहेषु चण्डालः पतितोऽपि वा। अन्तर्वत्नी भवेत्सा चेत्कथं स्यात्तत्र निष्कृतिः ॥ ३८३ ॥ तहुई तु परित्यक्तवा(ज्य) दग्ध्वा वाडन्यत्र संस्थितः । संसर्गोक्तप्रकारेण प्रायश्चित्तं समाचरेत् । ३८४ ॥ अपृथकपृथकप्रकृतीरनसर्वे गृहनिवासिनः । दाराः पुत्राश्च सुहृदः प्राथिश्वतं यथोदितम् ॥ ३८५ ॥ सभर्तृकाणां नारीणां वपनं तु विवर्जयेत् । सर्वी-न्केशान्समुद्धृत्य च्छेद्येदङ्कुन्छित्रयम् ॥ ३८६ ॥ केशानां रक्षणार्थाय द्विगुणं व्रत-माचरेत्। प्रायिश्वते तु संपूर्णे कृत्वा सांतपनं व्रतम् ॥ ३८७ ॥ ब्रह्मकूचीपवासं वा विशुध्यति तदेनसः ॥ ३८८ ॥ अर्वाक्संवत्सरार्घातु गृहदाहं न चोदितम् (१)। यहुहे पातकोत्पत्तिस्तत्र(च) यत्नेन दाहयेत् ॥ ३८९ ॥ त्यजेद्वा संनिकृष्टाच शुद्धि चैवाऽऽस्मनस्ततः । संबन्धाचैव संसर्गात्तुल्यमेव नृणामघम् ॥ ३९०॥ तस्मात्संसर्गः संबन्धान्पतिनेषु विवर्जयेत् ॥ ३९१ ॥ चण्डालपतितादीनां तोयं यस्तु पिवेन्नरः । पराकं कामतः कुर्योद्रह्मकुर्चमकामतः ॥ ३९२ ॥ अभ्यासे तु षडव्दं स्याचान्द्राय-णमकामतः । चण्डालानां तडागे वा नदीनां तीर्थ एव वा ॥ ३९३ ॥ स्नात्वा पीत्वा जलं विनः माजापत्यमकामतः । कामतस्तु पराकं वा चान्द्रायणमथापि वा ॥३९४॥ अभ्यासे तु त्रतं पूर्ण षडब्दं स्यादकामतः। सर्वेषां प्रतिलोमानां पीत्वा सांतपनं चरेत् ॥ ३९५ ॥ चान्द्रायणं पराकं वा व्यब्दं वाडिप यथाक्रमम् । भोजने गमनेऽ-प्येवं मायश्चित्तं समाचरेत्।।३९६॥ चाण्डालपतितादीनां गृहेष्वस्मपि द्विजः। भुक्तवाऽ-ब्दमाचरेत्कृत्स्ं चान्द्रायणमकामतः ॥ २९७॥ चण्डाळवाटिकायां तु सुपरवा सुवरवाऽ-\* एतद्वचनं न विश्वते क पुन्तके । + एतदाश्यर्धद्वर्यं न क. पुस्तके ।

<sup>4 3.42 1</sup> Cuditalia d 41 36

प्यकामतः । चरेत्सांतपनं कृच्छं चान्द्रायणमथापि वा ॥३९८॥ चण्डालवाटिकायां तु मृतस्याब्दं विशोधनम्। स्नापनं पञ्चगव्येश्च पावमान्यैः शुभैर्जलैः ॥३९९॥ श्रूद्राशं सूतिकान वा शुना स्पृष्टं च कामतः। भुक्त्वा चान्द्रायण कुच्छ्रं पराकं वा समाच-रेत ॥ जलं पीत्वा तयोविंगः पश्चगव्यं पिवेद्द्वचहम् ॥ ४००॥ चाण्डालः पतितो वाऽपि यस्मिनगेहे समाविशेत् । त्यक्त्वा मृन्मयभाण्डानि गोभिः संक्रामयेइयहम् ॥४०१॥ मासादूर्ध्व दशाहं तु द्विमासं पक्षमेव च । षण्मासातु तथा मासं गवां प्रन्दं निवेशयेत्॥ ४०२ ॥ ऊर्ध्व तु दहनं शोक्तं लाङ्गूलेन च खात(न)नम् । अहाक्चै तथा कुच्छूं चान्द्रायणमथापि वा ॥ ४०३ ॥ अतिकृच्छूं पराकं च उयब्दं वाजपि समाचरेत् । षडव्दमृर्ध्व पण्मासात्रायश्चित्त समाचरेत् ॥ ४०४॥ वत्सराद्र्ध्व संपूर्ण व्रतमेचाऽऽचरेद्बुधः । अमेध्यशवचण्डालमद्यमासादिदूषितात् ॥ ४०५॥ कूपादुद्धत्य कल्कीः सहस्रं रेचयेज्जलम् । निक्षिप्य पश्च गन्यानि वारुणैरपि मन्त्रयेत् ॥ ४०६ ॥ तडागस्यापि शुद्धचर्थं गोभिः संक्रामयेज्जलम् । धान्यं(न्ये) तु क्षालनाच्छुद्धिवाहुस्यं मोक्षणादिष ॥ ४०७ ॥ रसानां तु परित्यागश्राण्डालादिभद्वणात् । मासाददेषह-म्यीणां चण्डालपतितादिषु ॥४०८॥ अन्तःभविष्टेषु तथा शुद्धिः स्यात्केन कर्मणा । गोभिः संक्रमणं कृत्वा गोमूत्रेणैव लेपयेत् ॥ ४०९ ॥ पुण्याहं वाचियत्वा तु तसी-चैर्दर्भसंयुतैः । संशोक्ष्य सर्वतः पश्चादेव समभिषेचयेत् ॥४१०॥ पश्चामृतैः पश्चगव्यैः स्तापिरत्वाऽथ वैष्णवः। मत्यृचं पावमान्येश्व वैष्णवैश्वाभिषेचयेत् ॥४११॥ अद्योत्तर-सहस्रं वा शतमष्टोत्तरं तु वा । चतुर्भिवैंष्णवैर्भन्त्रैः स्नाप्य पुष्पाञ्जालि तथा ॥ ४१२ ॥ श्रीसूक्तेन तदा दिन्यैदेवान्नीराजनं द्विनः । अवैष्णवस्पर्शनेऽपि एवं कुर्वात वैष्णवः ॥ ४१३ ॥ भिन्ने त्रिम्बे तथा दग्धं परित्यक्तै ( ज्ये )व तं गृहे । वैदेश वैष्णधी-भिष्टा पुनः स्थापनमाचरेत्।। ४१४ ॥ चोराद्यपहृते नष्टे वासुदेवं यजेश्वरम् । स्थाना-न्तरगते बिम्बे पुनः स्थापनमाचरेत् ॥ ४१५ ॥ तोयाधिवासनं वेद्यामधिरीपणमेव च । नयनोन्मीलनं दीक्षां वर्जियत्वाऽन्यमाचरेत् ॥ ४१६ ॥ पश्चमन्यैः स्नापिरवा पश्चत्वकपळुवाश्चितैः । मङ्गलद्रन्यसंयुक्तैरद्भिः समाभिषेचयेत् ॥ ४१७ ॥ स्कीश ब्राह्मणस्पत्ये रविगेर्चे णवीस्तथा । चतु भिर्वे प्णवेर्मन्त्रः पृथमष्टोत्तरं शतम् ॥ ४१८ ॥ वैष्णव्या चैव गायव्या शङ्केन स्नापयेद्बुधः । ध्रुवसूक्तमृचं स्मृत्वा जपन्संस्थापये-द्धरिम् ॥ ४१९ ॥ ततस्तन्मूर्तिमन्त्रेण मूलमन्त्रेण वा द्विजः । द्यात्पुष्पसहस्राणि देवतां समनुस्मरन् ॥ ४२० ॥ पश्चात्सावरणं विष्णोरचीयत्वा विधानतः। इन्द्रसोमं सोमप्तेरिति सूक्तमनुत्तमम् ॥ ४२१ ॥

<sup>ी</sup> ख. तत । २ क. महेत् । ३ ख. "रोहण"।

जपन्भक्त्याऽथ देवैस्तु दद्यान्नीराजनं द्विजः । प्रदक्षिणं नमस्कारं कृत्वा विप्रांस्तु भोजयेत् ॥ ४२२ ॥ अवैष्णवेन विषेण शूद्रेणैव।चिते हरी । सहस्रमभिषेकं च पुष्पा-अलिसहस्रकम् ॥ ४२३ ॥ महाभागवतो विषः कुर्यान्मन्त्रद्वयेन च । देवतोत्तरसं पर्क विना स्वाहरणं हरौ ॥ ४२४ ॥ अवैष्णवानां मन्त्राणां पकामस्य निवेदने । कृत्वा नारायणीमिष्टिं पुनः संस्कारमाचरेत् ॥ ४२५ ॥ देशान्तरगते विस्वे चिर-काल्रमनार्चिते । अधिवासादिक सर्वे पूर्ववद्वैष्णवोत्तमः ॥ ४२६ ॥ विष्णोरुत्सवमध्ये तु विद्युत्स्तानितसंभवे । रथे भङ्गे ध्वजे भग्ने विम्बे च पतिते भुवि ॥ ४२७॥ ग्रामदाहेऽइमवर्षे च गुराष्ट्रित्वाज वै मृते। नाछंकृतेषु विधिषु परिणीते जनार्दने ॥ ४२८ ॥ अवैदिकित्रियोपेते जपहोमादिवार्जिते । कुर्वीत महतीं शान्ति वैष्णवीं वैष्णवोत्तमः ॥ ४२९ ॥ अग्निनाशे तु तन्मध्ये पुनराधानमाचरेत् । कुर्वात वैनते-येष्टिं वैष्वक्सेनीमथापि वा ॥ ४३० ॥ श्वसूकरादिसंपर्के पवित्रेष्टिं समाचरेत्। [ \* वैष्णवेष्टिं मक्कवीत पाषण्डादिशदूषिते ॥ ४३१ ॥ अथास्य संप्रवे विष्णोर्धेत्र यत्र च संकरम् । तत्र तत्र यजेदिष्टिं पावमानीं द्विजोत्तमः ॥ ४३२ ॥ स्वापचारै-स्तथाऽन्यैर्वा मुख्यते सर्विकि विवधैः । अवैष्णवन विषेण स्थापिते मधुसूदने ॥ ४३३॥ तद्राष्ट्रं वा भूपतिर्वा विनाशमुपयास्यति । कुर्वीत वासुदेवेष्टिं सर्वे पापं प्रशामयेत् ॥ ४३४ ॥ महाभागवतेनैव पुनः संस्कारमाचरेत् ] । सेनेश्ववैनतेयादिनित्यानां च दिवौकसाम् ॥ ४३५ ॥ मुक्तानामपि पूजार्थं विम्वानि स्थापयेद्यदि । निवेश्याप्येक-रात्रं तु गन्यैः स्नाप्याथ देशिकः ॥ ४२६ ॥ सर्वैश्व वैष्णवैः सूक्तीस्तद्रायच्या सह-स्नकर्म । कुम्भेनैवाभिषिच्याथ भगवत्पुरतो न्यसेत् ॥ ४३७ ॥ स्थिण्डलेऽप्रि मतिः ष्टाप्य यजेच पुरतो हरे:। अस्य वामाति सूक्तेन पायसं मधुमिश्रितम् ॥ ४३८ ॥ अष्टोत्तरशतं पश्चादाज्यं मन्त्रचतुष्ट्यात् । सुपर्णताक्ष्यं सूक्ताभ्यां पृषदाज्यं यजेत्ततः ॥ ४३९ ॥ तिलैन्यीहृतिभिर्द्धत्वा पश्चाद्यांतरं शतम् । वैकुण्ठं पार्षदं चैव होमशेषं समापयेत् ॥ ४४० ॥ अहमस्मीति सूक्तेन पीठे संस्थापयेद्बुधः । प्रणवादिचतुर्ध्य-न्तनामभिस्तत्प्रकाशकैः ॥ ४४१ ॥ आवाह्य पूजियत्वाऽथ दद्यात्पुष्पाञ्जास्रि ततः । द्वादशार्णेन मनुना सहस्रमथ वा शतम् ॥ ४४ र ॥ सोमरुद्रेति सूक्तेन दीपैनीरा-ज्येत्ततः । भोजयित्वा ततो विपान्गुरुं सम्यक्पपूजयेत् ॥ ४४३ ॥ मत्स्यकूर्मादि-मूर्तीनामेवं संस्थापनं चरेत् । तत्तत्त्रकाशकीर्धन्त्रेर्जपहोमादिकं चरेत् ॥ ४४४ ॥

<sup>\*</sup> एति चिद्दनान्तर्गतमन्यः क. पुस्तके न विद्यते ।

९ सा. "रादान"। २ सा "दि। सनिवैद्यैक"। ३ सा. "म्। श्रद्केने"। ४ सा. सुवर्ण"।

सहस्रनामिभदेद्यात्पुष्पाणि सुरभीणि तु । वापीकूपतडागानां तरूणां स्थापने तथा ॥ ४४५ ॥ वारुणीभिश्र सौम्येश्व जपहोमादिकं चरेत् । तरूणां स्थापने गोपकुष्णं मातरमेव च ॥ ४४६ ॥ ताभ्यामेव तु मन्त्राभ्यां सहस्रं जुहुया् जृतम् । वैनतेयाङ्कितं स्तम्भं मध्ये संस्थापयेद्बुधः ॥ ४४७ ॥ अवैष्णवान्वये जातः कृत्वेष्टिं वैष्णवीं द्विजः । वैष्णवैः पश्चसंस्कारेः संस्कृतो वैष्णवो भवेत् ॥ ४४८ ॥ देवतान्तरशेषस्य भोजने स्पर्शने तथा । अनर्विते पद्मनाभे तस्यानर्पितभोजने ॥ ४४९ ॥ अवैष्ण्चानां विमाणां पूजने वन्दने तथा । याजनेऽध्यापने दाने श्राद्धे चैषां च भोजने ॥ ४५० ॥ अवैष्ण्चानां विमाणां पूजने वन्दने तथा । याजनेऽध्यापने दाने श्राद्धे चैषां च भोजने ॥ ४५० ॥ अविष्यः पश्चान्नागवतानां च पिवेत्पादजलं श्रुभम् । एतत्समस्तपापानां प्रायश्चित्तं मनीषिभिः ॥ ४५२ ॥ निर्णातं भगवद्भक्तपादामृतनिषेवणम् । अङ्गीकृतं महाभागैर्महाभागवते-दिंद्वाः ॥ ५५३ ॥ सर्वापचारिर्धच्येत परां वृत्तिं च विन्दति । प्रायश्चित्ते तथा चीणें महाभागवतादिद्वजात् । वैष्णवैः पश्चसंस्कारैः संकृतो हरिमर्चयेत् ॥ ५५४ ॥ इति श्रीवृद्धहारीतस्मृतौ महापापादिप्रायश्चित्तप्रकरणं नाम

नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥

(अध दशमोऽध्याय.)।

अम्बरीष उवाच-भगवन्भवता प्रोक्ता विष्णोराराधनाक्रियाः । प्रायश्चित्तमकृत्यान्नामसतां दण्डमेव च ॥ १ ॥ अधुना श्रोतुमिच्छामि भाश्वतीं वृत्तिमृत्तमाम् । इष्टानां च विधानानि विशेषांश्रोत्सवान्हरेः ॥ २ ॥ हारीत जवाच— शृणु गजन्मवक्ष्यामि सर्वे निरवशेषतः । इष्टीनां च विधानं च हरेक्त्सवकर्भणाम् ॥ ३ ॥ नारायणी वासुदेवी गारुडी वैष्णवी तथा । वैयुदी वैभवी पास्त्री (१) पविश्री पावमानिका ॥ ४ ॥ सौदिश्रिं(श्रे)नी च सेनेशी आनन्ती च शुभाह्वया । महाभागतीत्थेताः सर्वपापहराः शुभाः ॥ ५ ॥ पायश्चित्तार्थमपि वा भोगार्थं वा समाचरेत् । पूर्वे विधनसे विष्णुः भोक्तवान्विधनसा भृगोः ॥ ६ ॥ प्रोक्तं ममेरितं तेन भृगुणा द्विध्यमृत्तमम् । गुद्धं तत्सर्ववेदेषु निश्चितं ते अवीम्यहम् ॥ ७ ॥ अभिवे देवानामवमो विष्णुरीन्थरः । तदन्तरेण वै सर्वा देवता इति वै श्रुतिः ॥ ८ ॥ निवसन्ति धुरोडाशमग्नौ वैष्णवमन्ययम् । देवाश्च ऋषयः सर्वे योगिनः सनकादयः ॥ ९ ॥ अग्नौ यद्भयते ह्व्यं विष्णवे परमात्मने । तदग्नौ वैष्णवं शोक्तं सर्वदेवोपजीवनम् ॥ १० ॥

एतदेव हि कुर्वन्ति सदा नित्या अपीश्वराः । विग्रुक्ता अपि भोगार्थमेतमेव मुमुक्षवः ॥ ११ ॥ एतदेव परं प्रीतिः सश्रियः परमात्मनः । एतद्विना न तुष्येत भगवान्युः क्षोत्तमः ॥ १२ ॥ यज्ञार्थमेव संस्रष्टमात्मवर्गे चतुर्विधम् । यज्ञार्थान्कर्मणोडन्यतु तदेषां कर्मवन्धनम् ॥१३॥ वह्निर्जिह्वा भगवतो वेदा अङ्गाः सदाऽध्वरे (१)। अस्थीनि समिधः शोक्ता रोमा दर्भाः श्रकीर्तिताः ॥ १४॥ स्वाहाकारः शिरः शोक्तं शाणा एव हवींपि च । सर्ववेदक्रिया भोगा मन्त्राः परन्यः प्रकीर्तिताः ॥ १५ ॥ एवं यज्ञच-पुर्विष्णुर्विदित्वैनं द्वताशने । जुद्धयाद्वै पुरोडाशमज्ञात्वैवं पतेदघः ॥ १६ ॥ यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्को यज्ञवाहनः । यज्ञभृद्यज्ञऋद्यज्ञी यज्ञभुग्यज्ञसाधनः॥ १७ ॥ यज्ञान्तकृ चज्ञ गुह्य मन्नमन्नाद एव च । तस्मादैनं विदित्वैवं यज्ञं यज्ञेन पूज्येत ।।१८॥ नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कथं स्यात्परतः शुभः । द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे ॥ १९ ॥ स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्र सदा कुर्वन्ति यो।गेनः । [ अहरेर्भोगतया क्रयांन साधनतया कचित् ॥ २० ॥ साधनं भगवान्ष्णिः साध्याः स्युर्वेदिकाः क्रियाः । शेषभूतस्य देहस्य तहास्यैकफळाः क्रियाः] ॥ २१ ॥ श्रुतिसमृत्युदितं कर्म तहास्यं परिकीर्तितम् । नैसार्गकं तथा कुर्यात्तहास्यैकं विचक्षणः ॥ २२ ॥ वैदिकेनैव मोर्गेण पूजयेत्परमेश्वरम् । अन्यथा नरकं साति कल्पकोटिशतत्रयम् ॥ २३ ॥ [ \*तस्मा-च्छूत्युक्तमार्गेण यजेदिष्णुं हि वैष्णवः । अर्चायामर्चयेत्युष्पेरग्नौ च जुहुयाद्वावः। ध्यायेचु मनसा वाचा जपेन्मन्त्रान्सुवैदिक:न् ] ।। २४ ॥ एवं विदित्वा सत्कर्म भोगार्थ परमात्मनः । कुर्वीत परमैकान्ती पत्युः पत्नी यथा त्रिया ॥ २५ ॥ इदं प्रसङ्गेनोक्तं स्यादिघानं तद्भवीमि ते । पूर्वपक्षे दशम्यां तु स्नात्वा संपूज्य केशवम् ॥२६॥ स्वस्तिवाचनपूर्वेण कुर्यादत्राङ्करापणैम्॥ इरिं नारायणेष्ट्यर्थमिति+संकल्प्य पूजयेत् ॥ २७ ॥ विष्णुपकाशकराज्यं भूसूक्तःभ्यां शतं ततः × । वैकुण्ठं (ण्ठ)-पार्षदं हुत्वाँ होमधेषं समापयेत ॥ २८ ॥

<sup>\*</sup> भनुश्चिष्टनान्तर्गतो प्रन्यः क. पुस्तके न नियते । + ज्यात्वेखर्थः । × एतद्प्रे मन्त्रेण चैवेखिषके विद्यते।

१ फ. भूप्येत । २ ख. निकीर्तितम् । ३ फ. °म् । नारयणेष्ट्या देवेशं पृजयित्वा च केशवम् । इति संकर्य । आवार्यत्वात्ततो देवमद्यक्षरविधानतः । जुहुयादर्शकपेतु विष्णुप्रकाशकैर्मन्त्रवित् । आवस्यान्त (तः परं) परः श्रीभू"। ४ वा 'स्वा स"।

अयुतं तु जपेन्मनत्र(नत्रं) होमश्राष्ट्रोत्तरं कतम् । शेषं निवेद्य देवाय भुद्धीयात्स्वयमेव च ॥ २९ ॥ ततो मौनी जपेन्मन्त्रं शयीत पुरतो हरेः । \* ब्राह्मे सुहूर्त उत्थाय ध्यात्वा नारायणं शुचिः ॥ ३०॥ प्रभाते च नदीं गत्वा स्नात्वा संतर्ष्य देवताः । संध्यामुपास्य चाऽऽगत्य स्वगृहे समलंकृते ॥ ३१ ॥ वेद्यां संपूज्य देवेशं मन्त्ररतन-विधानतः । सप्तावरणसंयुक्त महिषीभिः समन्वितम् ॥ ३२ ॥ अभ्यन्धे गन्ध-पुष्पाद्यैर्पृपदीपनिवेदनैः। अर्चयित्वा विधानेन कुण्डं दक्षिणभागतः ॥३३॥ विस्ता-रायामनिक्नैश्र इस्तमात्रं त्रिमेखलम् । तत्र विह्नं प्रतिष्ठाप्य इध्माधानान्तमाचरेतः ॥ ३४ ॥ ॐकारः स्यात्परं ब्रह्म सर्वमन्त्रेषु नायकः । व्यक्षरं तम्रयाणां च वेदानां कीजमुद्भाते ॥ ३५ ॥ अजायन्त ऋचः पूर्वमकाराद्विष्णुवाचकात् । श्रीवाचकादुकाः राशु यजूंषि तदनन्तरम् ॥ ३६ ॥ अजायन्त तयोः सङ्गात्सौमान्यन्यान्यनेकशः । अफारेणोच्यते विष्णुः श्रीरुकारेण चोन्यते ॥ ३७ ॥ तयोदीसो मकारेण मोच्यते सर्बदेहिनः । कारणं सर्ववर्णानामकारः प्रोच्यते बुधैः ॥ ३८ ॥ अकारो वै च सर्वी वाक्सेषा स्पर्शोष्मभिः सँदा । वह्नौ सा व्यज्यमानाऽपि नानारूपा इति श्रुतिः ॥ ३९ ॥ अकार एव छुप्यन्ति सर्वमन्त्राक्षराणि हि । अकारो वासुदेवः स्याचिस्य-न्सर्वे मति। ष्टितम् ॥ ४० ॥ मन्त्रो हि बीजं सर्वत्र क्रिया तच्छिक्तिरुच्यते । मन्त्रतन्त्र-समायुक्तो यह इत्यभिधीयते ॥ ४१ ॥ मनत्रः पुमानिकया स्त्री च तथुक्तं मिथुनं समृतम् । तस्माद्यजूंषि तन्त्राणि ऋचो मन्त्राणि चा(स्तथाऽ)ध्वरे ॥ ४२ ॥ मन्त्र-क्रियाजुष्टमेव मिथुनं यज्ञ उच्यते । मन्त्रतन्त्रां नमेते ऋण्यज्ञुषी यज्ञकर्मणि ॥ ४३॥ बद्गीतं(थं) तु भवेत्साम तस्मान्तद्दैष्णवं त्रगम् । ऋग्मिरेव तमुद्दिश्य पुरोडाशं यजेद्-मुधः ॥ ४४ ॥ ताभिरेव तु पुष्पाणि दचात्कर्मसु शार्क्किणे । इन्द्राग्निवचणादीनि नामान्युक्तानि तत्र तु ॥ ४५ ॥ ज्ञेयानि विष्णोस्तान्यत्र नान्येषां स्युः कथंचनै । अकारे रूढ इत्यामारिन्द्रत्वं परमेश्वरे॥४६॥औत्मनां मसवे सूर्यः सीम्यत्वात्साम इत्यतः। वायुः स्याज्जिगतः प्राणाद्वरुणः सर्वजीवनः ॥ ४७॥ मित्रः स्यात्सर्वभित्रत्वादात्मैः कत्वाद्बृहस्पतिः। रोगनाश्राद्भवेद्वुद्रो ययः ग्यात्तु निर्थामकः ॥४८॥ हिरण्यत्वमिति शोक्तं नैति माष्यत्वमुच्यते । नित्यसत्त्वाद्धिरण्यः स्यात्तद्वर्भत्वाद्धिरण्मयः ॥ ४९ ॥ हिर्ण्य-

<sup>\*</sup> एतदर्घे न विद्यते ख. पुस्तके।

१ ख °ध्यामन्वास्य । २ क पूर्वे म° ३ क °त्सामत्यस्यान्यमेकशः । ४ क सह । ५ क. था । ६ ख. कमिमन्द्रत्यं वर ईस्व । ७ क. आत्मानं प्रसवे सूर्य सौम्यतर्सोम् । ८ क. कम्बाजीवतः । ६ क. नाको भवे । १० क. कः । हरिसंत्व ।

गर्भ इत्युक्तः सत्त्वगर्भो जनार्दनः।हिरण्मयः स भूतेभ्यो दहशे इति वै श्रुतिः।।५०॥ सर्वान्स त्राति सविता पिता च पितृतत्पिता । रवर्भू श्चेव इति प्रोक्तो वेदवेद्योति चोच्यते ॥ ५१ ॥ यस्य च्छन्दांसि चाङ्गानि ससुपर्णमिहोच्यते । अत्राङ्गं वर्ण-मित्युक्तं छन्दोमयमुदाहृतम् ॥ ५२ ॥ गायञ्युष्णिगनुष्टुप्च बृहती पङ्क्तिरेव च। त्रिष्टुप् च जगती चैव च्छन्दास्येतान्यनुक्रमात् ॥ ५३ ॥ एतानि यस्य चाङ्गानि स सुपर्ण इहोच्यते । यस्माज्जातास्त्रयो वेदः जातवेदाः स उच्यते ॥ ५४ ॥ पावमानः पावियत्वा शिवः स्यात्सर्वदा शुभात् सुजनैः सेव्यते यस्तु अतो वै शंश्विरत्यर्जः ॥ ५५ ॥ अन्यान्यस्यैव नामानि वैदिकाि विवेचनात् । पुंनामानि यानि विष्णीः स्त्रीनामानि श्रियस्तथा ॥ ५६ ॥ परस्य वैदिकाः शब्दाः समाकुष्येतरेष्वापे । व्यव-हियन्ते सततं लोकवेदानुसारतः ॥ ५७ ॥ न तु नारायणादीनि नामान्यन्यस्य कहिंचित्। एतन्नाम्नां गतिर्विष्णुरेक एव प्रचक्षते ॥५८॥ शब्दब्रह्मत्रयी सर्वे वैष्णां त्तिहोच्यते । देवतान्तरशङ्का तु न कर्तव्या हि वैदिकै ॥ ५९॥ वषट्कर्तं तु यहेंदे तदत्यन्तिभयं हरेः । स्वाहास्वधाभ्यां मनसा हुतं तद्वैष्णवं समृतम् ॥ ६०॥ समिदाः ज्यैयी आहुतीयें वेदेनैव जुह्वति । यो मनसा स वर इत्यूचां भोक्तः सदाऽध्वरे॥६१॥ षेदेनैव हार्रे तस्माद्यजेत द्विजसत्तमः। प्रसङ्गादेवमुक्तं स्याद्विधानं तष्ट्रवीमि तेशाद्वशा ऋग्वेदसंहितायां तु मण्डलानि दश कमात्। एकैकामिष्टचा होतन्यं चरुणा यायसैन वा ॥ ६३ ॥ घृतेन वा तिलैर्वाऽपि विल्वपत्रैरथापि वा । अग्निमील इति पूर्व मण्डलं मत्युचं यजेत् ॥ ६४ ॥ पुष्पाणि च तथा दद्यात्सुगन्धीनि जनार्दने । विष्णुसूकैई-विहुत्वा चतुर्भन्त्रै: शतं यजेत् ॥ ६५ ॥ वैकुण्डपार्षदं होमं तर्पणं चापि पूर्वेयत् । वैष्णवान्भोजयेशिस्यममि चापि सुसंग्रहेत् ॥ ६६ ॥ उपोषितो दीक्षितश्र याधदिष्टिः समाप्यते । अन्ते चावंभुशेष्टिं च पुष्पयागं च पूर्ववत् ॥ ६७ ॥ आचार्यं मासणां-श्वापि दक्षिणाभिः प्रपूजयेत् । इमां नारायणेष्टिं च सकृद्वाऽपि यजेनु यः ॥ ६८ ॥ अनैवद्या भवेबेष्टीम( ष्टिर )युतं मूलमन्त्रतः । होमं पुष्पाञ्चाल वाऽपि तथैवायुत्तमा-चरेत ॥ ६९ ॥ पूजियत्वा ततो विवानिष्टा सम्यक्फलो भवेत् । अथवा पौरुषं सुंकामष्टोत्तरशतं चरुम् ॥ ७० ॥ हुत्वा चतुर्भिर्मन्त्रैश्च लभेदिष्टिं न संशयः ॥ ७१ ॥ अथ वासदेवेष्टिरुच्यते-

एकादक्यां कृष्णपक्षे समुपोष्य जनार्दनम् । समर्चयेद्विधानेन रात्री जागरणांन्वितः

<sup>&#</sup>x27;9 स. 'का । संबंधांम' । २ स. 'तं यहेदेन त' । ३ स. 'नधीतनेद विष्टम' । ४ स. 'निर्हेणाः स् । ५ स. भवाक्यपी ।

॥ ७२ ॥ द्वादश्यां पातरुत्थाय स्नायान्नद्यां तिलैः सह । द्वादशार्णेन मनुना सिखे-दृष्टोत्तरं शतम् ॥ ७३ ॥ अभिमन्त्रय जलं पश्चात्तुलसीमिश्रितं पिवेत् । सर्वेकर्मस्व-भिहितमेतदेवाधमर्षणम् ॥ ७४ ॥ तत्तत्कर्मणि तन्मन्त्रं योजयेदधमर्पणे । स्नात्वा संतप्ये देवधीन्कृतकृत्यः समाहितः ॥ ७५ ॥ गृहं गत्वाऽचियेदेवं वासुदेवं सनात-नम् । द्वादशाणिविधानेन कस्तुरीचन्दनादिभिः ॥ ७६ ॥ जातीकेतकर्जुन्दाद्यैः सुक्र-ष्णतुलसीदलैः । सुधाब्धौ शेषपर्यङ्के समासीनं श्रिया सह ॥ ७७ ॥ इन्दीवरदल-इयामं शङ्खचकगदाधरम् । सर्वाभरणमंपन्नं सदायौवनमच्युतम् ॥ ७८ ॥ अनन्तं विहगाधीशं सेनेशाचैरुपासितम् । त्रिदशेन्द्रैविंमानस्यैक्षस्र रुद्रादिभिस्तथा ॥ ७९ ॥ स्त्यमानं हार्रे ध्यात्वा अर्चयेत्त्रयतातम्बान् । सर्वमावरणं पश्चादर्चयेत्कुसुमादिाभिः ।। ८० ।। मथमं महिषासंघं लक्ष्मीभूम्या च नीलया । अनन्तरं च गरुद्धमस्सेनादिः भिस्तथा ॥ ८१ ॥ ऐश्वर्यज्ञानवैराग्याः पूजनीया यथाक्रमम् । सनन्दनश्र सनकः सनत्कुमारः सनातर्नः ॥ ८२ ॥ औडुश्र सोमकपिलः पर्श्वमो नारदस्तथा । भृगु-विंघनसोऽत्रिश्च मरीचिः कश्यपोऽङ्गिराः ॥ ८३ ॥ पुलहः स्वींयंश्वची दारम्यो विसिष्ठाचौंस्ततः क्रमात् । वसिष्ठो वामदेवश्च हारि(री)तश्च पराश्चरः ॥८४॥ व्यासः शुक्य मह्लादः शौनको जनकस्तथा। मार्कण्डेयो ध्रुवश्चेव पुण्टरीकश्च मारुतः॥८५॥ रुवमाङ्गदः शिवो ब्रह्मा पूजनीया यथाक्रमम् । तथा छोकेश्वराः पूज्याः शक्कचका-दिहेतयः ॥ ८६॥ वेदाश्च साङ्गाः स्मृतयः पुराणं धर्मसंहिताः । राशयो प्रहनसन्नाः (त्रैः)पूजनीयाः समन्ततः॥ ८७ ॥ एवं संपूज्य देवेशमग्न्याधानादि पूर्ववत् । द्वितीयं मण्डलमुचा(चां) जुहुयात्सघृतं चरुम् ॥८८॥ ध्यात्वा वहा वासुदेवं द्यात्युष्पाणि तत्र तु । वैष्णवांश्च यजेत्तत्रावभूथं पुष्पयागकम् ॥ ८९ ॥ आसणान्भोजयेदन्ते गुरं चापि मपूजयेत् । इमां च वासुदेवेष्टिं यः क्रयीद्वैष्णवीत्तमः ॥ ९० ॥ कुलकेटिं समु-द्धृत्य स गच्छेत्परमं पदम् । अथवा वासुदेवस्य मन्त्रेणैव द्विजोत्तमः ॥ ९१ ॥ जुहुयाद्युतं वह्नौ वैष्णवै। पत्यूचं तथा। पुष्पाणि दस्वा देवेश्व समृगिष्ट्या समेत्फ-लम् ॥ ९२ ॥ अथ वक्ष्यामि राजर्षे वैष्णवेष्टचा विधि ततः । अवणर्भे तु पूर्वाके पूर्ववच समारमेत् ॥ ९३ ॥ उपोध्य पूर्वदिवसे पूजयेजजागरे हरिम् । प्रभाते पूर्वमः त्स्नात्वा तर्पयेज्जगता पतिम् ॥ ९४ ॥ पडक्षरविधानेन परम्योक्ति स्थितं इरिस् । वहायकंसोमविम्बाधीयींगपीठे सुसंस्थितम् ॥ ९५ ॥

९ ख. "हित एत"। २ ख. घेणः। त"। ३ ख. "कुसुदाधै.। ४ ख. "शं शानकाधैः। ५ ख. "वीसकृर्ग ड़, । ६ क. "म्ये च नी"। ७ मेशोरायपास्तुश । ऐ" । ८ क. "नः । ओडुसमगोम" । ६ क. "मनागा"। १० क. सर्वसुनो । ११ क. "वास्तु सर्वतः । कमाद्वसि" । १२ ख. "मेकम् । हि" । १३ स. "केंद्रम" ।

चतुर्भुजं सु दराङ्गं सर्वाभरणभृषितम् । शङ्कचऋगदाशाङ्गी विश्वाणं दोर्भिरायतैः ॥ ९६ ॥ आमाङ्कर्रथिया सार्धे गन्धपुष्पाक्षतादिभिः । नैवेदीश्र फर्छेर्भक्ष्यैर्दिव्यै-र्भोज्यैः सुरानकैः ॥ ९७ ॥ अर्चयेद्देवदेवेशं सर्वाभरणसंयुतम् । श्रीर्छक्ष्मीः कमला पद्मा सीता सत्या च रुक्मिणी ॥९८॥ सावित्री परितः पूज्या ततस्तुँ विमलाद्यः। अनन्तताक्ष्मिनेशसत्यैधर्मद्माः शमाः ॥ ९९ ॥ बुद्धिश्च पूजनीयास्ते दिश्च सर्वा-स्वतुक्रमात् । ततो छोकेश्वराः पूज्यास्ततश्चकादिहेतयः ॥१००॥ महाभागवताः पूज्या होमकर्म सनाचरेत् । चतुर्भिवेष्णवैः सूक्तैः प्रत्यृचं जुहुयाचरुम् ॥ १०१ ॥ व्यापका मन्त्ररत्न च चतुर्मन्त्रा उदाहृताः । तैरप्यष्टोत्तर्शत पृथकपृथगतो यजेत् ॥ १०२ ॥ तृतीयमण्डरः पश्चाज्जुहुयात्पत्यृचं तथा । तथा पुष्पेश्च संपूज्य कुर्यादवभृथ ततः ॥ १०३ ॥ समाप्य पुष्पयोगेन(ण) वैष्णवानभोजयेत्ततः । एवं कर्तुमशक्तश्रेद्देष्णवीं वैष्णवोत्तमः ॥ १०४ ॥ वैष्णव्या चैव गायत्र्या पुष्पाञ्जल्ययुतं चरेत् । त्रिसहस्रं चरं हुत्वा विष्णवेष्ट्या फळं छमेत् ॥ १०५ ॥ इनां तु वैष्णवीमिष्टिं यः कुर्याद्वेष्ण-वोत्तमः । > त्रिकोटिकुळमुद्धत्य याति विष्णोः परं पदम् ॥ १०६ ॥ प्रायश्चित्तमिदं कुर्याद्वित्तिभ्हेषु वैष्णवः । ज्ञान्त्यर्थे देवकार्थेषु पापेषु च महत्स्वि ॥ १०७ ॥ अथ वैयुहाष्ट्रिरुच्यते—शुक्के पक्षे तु द्वादश्यां संक्रान्त्यां ग्रहणेऽपि वा । उपोष्य विधिव-द्विष्णुं पूजियत्वा विधानतः ॥ १०८ ॥ अभ्यचियद्गन्यपुष्पैः केशवादीन्पृथकपृथक् । संकर्षणादीनापि च पूजयेत्प्रयतात्मवान् ॥ १०९ ॥ तत्तन्मूर्ति पृथम्ध्यात्वा पृथगेव समर्चियेत् । केशवस्तु सुवर्णाभः इयामो नारायणोऽन्ययः ॥ ११० ॥ माधवः स्या-दुत्पलाभो गोपिन्दः शिक्सांनिभः। गौरवर्णस्तथा विष्णुः शोणो मधुजिद्वययः ॥ १११ ॥ त्रिविक्रमोऽग्निसंकाक्षो वामनः स्फटिकप्रभः । श्रीधरस्तु हरिद्राभो हुपी-केशोंऽशुमान यथा ॥ ११२ ॥ पद्मनामो घनक्यामो हैमो दामोदरः प्रभुः । संकर्षण-स्तु मुक्ताभो वाद्धदेवो घनद्यतिः ॥ ११३ ॥ मद्यन्त्रो रक्तवर्णः स्यादनिरुद्धो यथो-त्पळम्। अाक्षत्रः शाद्दलामो रक्ताङ्गः पुरुषोत्तमः ॥ ११४ ॥ नृसिंहो मणिवर्णः स्यादच्युतो कसममभः । जनार्दनः कुन्दवर्ण उपेन्द्रो विद्वमद्यातिः ॥ ११५ ॥ इरिवै सूर्यसंकाशः कृष्णो भिन्नाञ्जनद्यातः। आधुधानि ब्रुवे चैषा दक्षिणाधःकरादितः॥११६॥ पद्मं शक्कं त .। चकं गदां दधाति केशवः । शक्कं पद्मं गदां चकं घते नारायणोऽ॰ययः

<sup>×</sup> एतदावर्धद्वयं न विश्वते क. पुस्तके।

१ स. र । इर्गान्यिमा" । २ स. "स्तु ते नला"। ३ स. "स्मेदेवेमा" । ४ क. "सम्ममद"। ५ स. ततः । ६ स. समाप्ये .

।। ११७ ॥ माधवस्तु गदां चकं शक्कं पद्मं विभर्ति हि । चकं गदां तथा पद्मं शक्कं गोविन्द एव च ।। ११८ ॥ गदा पद्मं तथा शक्कं चकं विष्णुर्विभर्ति हि । चकं शक्कं तथा पद्मं गदां च मधुसूदनः ॥ ११९ ॥ पद्मं गदां तथा चक्रं शह्नं चैव त्रिविक्रमः। शङ्कं चक्रं गदां पद्मं वामनो विभूयात्तथा ॥ १२० ॥ पद्मं चक्रं गदां शङ्कं श्रीपतिः श्रीघरो द्धत्। गदा चक्रं हृषीकेशः पद्मं शह्नं विभर्ति हि ॥ १२१॥ पद्मनाभस्तथा शङ्खं पद्मं चर्कं गदा धरेत्। पद्मं शङ्खं गदा चर्कं धत्ते दामोदरस्तथा।। १२२॥ संकर्षणो गदा शङ्कं पद्मं चकं द्धाति हि । वासुदेवो गदां शङ्क चकं पद्मं विभर्ति हि ॥ १२३ ॥ चक्रं शङ्खं गदा पद्मं प्रद्युम्नो विभूयात्तथा । अनिरुद्धस्तथा चक्रं गदां राक्षं च पङ्कलम् ॥१२४॥ चक्र पद्मं तथा शक्षं गदा च परुपोत्तमः। पद्मं गदां तथा शक्षं चकं चाधोक्षजो धेरेत् ॥ १२५ ॥ चकं पद्यं गदा शक्कं नरसिंहो विभर्ति हि । अच्यु-तथ गदा पदां चक्रं राक्षं विभातिं हि ॥ १२६ ॥ जनार्दनस्तथा पदां राक्षं चक्रं गदां थरेत्। उपेन्द्रस्त तथा शङ्ख गदां चकं च पङ्कलम् ॥ १२७ ॥ हरिस्तु शङ्खं चकं च पुत्रं चैव गदा धरेत । शद्धं गदा पङ्कल च चक्रं विष्णु वि(कृष्णो वि)भिति हि ।। १२८ ।। एवं चतुर्विशतिं तु मूर्तींव्योत्वा समर्चयेत् । तत्ताद्धमवेषु वा राजक्शा-लग्रामिशलासु वा ॥ १२९ ॥ गन्धेः पुष्पेश्च ताम्बूलैर्धूपैर्दीपैर्निवेदनैः । फलैश्च मध्य-भोज्येश्व पानीयैः शर्करान्वितैः ॥ १३० ॥ नामभिस्तैश्रतुर्ध्यन्तैर्भूलमन्त्रेण वा यजेत् । देवानावरणीयांश्र पूज्यैत्परितः क्रमार्त् ॥ १३१ ॥ बह्वी त्वा नेति सूक्तेन कुर्याभीराजनं शुभम् । पुरतोऽधि मतिष्ठाप्य स्वगृक्षोक्तविधानतः ॥ १३२ ॥ मण्डलेन चतुर्थेन प्रत्यृचं जुहुयाचरम् । पुष्पैः संपूजयेन्द्रक्त्या कुर्याद्वभृयं नरः ॥ १३३ ॥ इमां वैयूहिकीमिष्टिं सम्यक्षाहुर्भेद्दयः । प्रायश्चित्तांभईं मोक्तं पातकेषु महत्स्विप ॥ १३४ ॥ अनेथेष्विप बह्वीना ज्ञान्त्यर्थे वा समाचरेत् । मायश्वितं विशिष्टं स्यादेयं प्रत्यृचकर्मसु ॥ १३५ ॥ अनधीतः कथं कुर्याद्वेयुईां वैज्यवीं द्विजः । मत्येकं शतमष्टी च मन्त्रेस्तेषां यजेद्बुधः ॥ १३६ ॥ सर्वत्रावमृथेष्टि च पुष्पयागं च वैष्णवः । द्रयेन मूलमन्त्रेण कुर्वात सुसमाहितः ॥ १२७ ॥ वैष्णवान्भोजये द्रवस्या कमीन्ते सर्वसिद्धये । चतुर्विश्वतिसंख्यान्वे महाभागवतान्द्विजान् ॥ १३८ ॥ एकं वा भोजयेद्विशं महाभागवतोत्तमम् । सर्व संपूर्णतामेति तस्मिन्संपुलिते द्विजे ॥१३९॥ यः करोति शुभामिष्टिं वैयुहीं वैष्णवोत्तमः । अनन्तस्याच्युतानां च विश्विष्टोऽन्यतमो भवेत् ॥ १४० ॥

न क. ° खं पद्मं नकं वि° । २ ख. हरिः । ३ ख. ° येतप्रहितः । ४ ख. "तः यं हेलाहति" । ५ ख. "नुप्तिप न विम्बाना । ६ फ. "व्यानान् । द्व° । ७ ख. सम्बक्ति" ।

वैभवीमथ वक्ष्यामि सर्वपापप्रणाशिनीम् । पावनीं सर्वछोकानां सर्वकामप्रदां ग्रुभाम् ।। १४१ ॥ भगवज्जन्मदिवसे वारे सूर्यसुतस्य वा । स्वजन्मक्षेंऽपि वा कुर्याद्वैभवीं मङ्गलाह्मयाम् ॥ १४२ ॥ पूर्वेऽह्मचभ्युदयं कुर्यादङ्कुरार्थणपूर्वर्कम् । उपोष्य पूज-येद्विष्णुमग्न्याधानं समाचरेत् ।। १४३ ।। स्नात्वा परेऽह्नि विधिना संतर्ष्य पितृ-देवताः । विश्विष्टेन्नीहाणैः साधै त्वचीयत्वा जनार्दनम् ॥ १४४ ॥ मत्स्यं कूर्मं च वाराहं नारसिंहं च वामनम् । श्रीराम बल्लभद्रं च कृष्णं कल्किनमन्ययम् ॥ १४५ ॥ हयग्रीवं जगद्योनिं पूजयेद्वैष्णवोत्तमः। नार्चयेद्धार्गवं बुद्धं सर्वत्रापि च कर्मसु ॥ १४६ ॥ क्रुश्यान्थिषु विम्बेषु शास्त्रयामशिलासु वा । अर्चयेद्गन्धपुष्पाद्यैः पागुद्-क्यवणेन च ॥ १४७ ॥ पृथकपृथक्च नैवेद्य विविधं वै समर्पयेत् । मोदकान्पृथुका-न्सक्तृनपूपान्पायसांस्तथा ॥ १४८ ॥ इविष्यमन्त्रमुद्गानं मण्डकान्मधुसंयुतान्। दध्यकं च गुडाकं च भक्त्या तेभ्यो निवेदयेत् ॥ १४९ ॥ कर्पूरसंयुतं दिव्यं ताम्बूलं च निवेदयेत् । इमा विश्वेति सूक्तेन दद्यात्रीराजनं तथा ॥ १५० ॥ सह-स्ननामिभः स्तुत्वा भक्त्या च प्रणमेद्बुधः । इध्माधानादिपर्यन्तं कृत्वा होमं समा-चरेत् ॥ १५१ ॥ सर्वेस्तु वैष्णवैः सूक्तैर्द्धत्वा पूर्वे शुभं हविः । पश्चमं मण्ड्सं पश्चाः त्प्रत्यृचं जुहुयाद्द्रिजः ॥ १५२ ॥ \* तथा पुष्पाङ्काल चैव दद्यात्तेवै( नै )व स द्विज (द्विजः)। यजेदवभृथेष्टिं च पुष्पयागं च पूर्ववत् ॥ १५३ ॥ अन्ते च वैष्ण-वान्विमान्भोजयेदश संख्यया । आचार्यमृत्विजं चैव पूजयेच विशेषतः ॥ १५४ ॥ इमां तु वैभवीमिष्टिं क्रुर्यादिष्णुपरायणः । अकृत्वा वैभवीमन्त्रं योऽध्यापयति देशिकः ॥ १५५ ॥ रौरवं नरकं याति यावदाभूतसंष्ठवम् । होमं विना सं श्रूद्राणां कुर्या-त्सर्वमश्रेषतः ॥ १५६ ॥ मन्त्रेवी जुहुयादाच्यं तत्तनमूर्तिप्रकाशकैः । पूजियत्वा द्विजवरान्पश्चान्मन्त्रं प्रदापयेत् ॥ १५७ ॥ अशक्तो यस्तु वैदेन कर्तिमिष्टिं द्विजोत्तमः। तत्तनमृतिमयैर्मन्त्रैः पृथगष्टोत्तरं शतम् ॥ १५८ ॥ हुत्वा चरं घृतयुतं सम्यगिष्ट्रचाः फलं कभेत । वैष्णवत्वाच्च्युतस्यापि कारयेदिष्टिमुत्तमाम् ॥१५९ ॥ उद्दिश्य वैष्ण-वान्स्वस्वापितृनाप च वैष्णवः । यः कुर्याद्वैष्णवीमिष्टि भक्त्या परमया युतः ॥१६१॥ वैष्णवत्वं कुछं सर्व छभेत( तास्य ) न संशयः । अत अर्ध्व प्रवक्ष्यामि आनन्तीः मघनाशिनीम् ॥ १६१ ॥ पौर्णमास्यां प्रक्वांत पूर्वोक्तविधिना नृष । औधानं पूर्व-वत्कृत्वा अङ्कुरार्पणपूर्वकम् ॥ १६२ ॥ उपोष्याभ्यर्चयेदेवमनन्तं पुरुषोत्तमम् । सहस्रशीर्ष विश्वेशं सहस्रकरलोचनम् ॥ १६३ ॥ सहस्रकिरणं श्रीशं सदैवाश्रितव-त्सलम् । पौरुषेण विधानेन पूजयेत्युरुषोत्तमम् ॥ १६४ ॥ गन्धपुष्पेश्च धूपेश्च दीपैश्वापि निवेदनैः । पूजियत्वा जगन्नार्थं पश्चादावरणं यजेत् ॥ १६५ ॥

<sup>🖈</sup> इत आरभ्य विशेषत इत्यन्तं न विद्यते ख पुस्तके।

१ क. वा। २ क. तृप.। ३ ख. आदानं।

पार्श्वयोश्र श्रियं भूमि नीलां च शुभलोचनाय । हिरण्यवर्णा हरिणी ज तवेदा हिर-ण्मयी ॥ १६६ ॥ चन्द्रौ सूर्या च दुर्धर्षा गन्धद्वारा महेश्वरी । नित्यपुरा सहस्राक्षी महालक्ष्मीः सनातनी ॥ १६७ ॥ पूजनीया समैस्तैश्र गन्धपुष्पाक्षतादिभिः । संक-र्षणस्तथाऽनन्तः शेषो भूधर एव च ॥ १६८ ॥ लक्ष्मणो नागराजश्च व रुभद्रो हला-युधः । तच्छक्तयः पूजनीयाः प्रागादिषु यथाक्रमम् ॥ १६९॥ रेवती वाराणी कान्ति-रैश्वर्या च इला तथा। भद्रा सुमङ्गला गौरी शक्तयः परिकीर्तिताः॥ १७०॥ अस्त्राह्मीकेश्वरान्यूच्य पश्चाद्धोमं समाचरेत्। पश्चात्तु मण्डलं षष्ठं पत्यृचं नुहुयाचरुम् ।। १७१ ।। पुष्पाणि च तथा दत्त्वा कुर्यादवभृथादिकम् । अशक्तश्रेत्रृष्ट्कोन शतम-ष्ट्रोत्तरं चरम् ॥१७२॥ इष्ट्रैवेष्ट्याः फलं सम्यगामोत्येव न संशयः। अ नन्तीयामि-मामिष्टिं वैकुण्ठपदमामुयात् ॥ १७३ ॥ न दास्यमीशस्य भवेद्यस्य दास्यं नृणा-मसत् । तत्र कुर्यादिमामिष्टिं दास्यैकफलसिद्धये ॥ १७४ ॥ अधुना वैनतेयेष्टिं वक्ष्यामि नृपसत्तम । पश्चम्यां भानुवारे वा किन्धिच्छुभवासरे ॥१७५ ॥ उपोष्य पूर्ववत्सर्वे कुर्याद्भ्युद्यादिकम्। स्नात्वाऽर्चियत्वा देवेशं गन्धपुष्पाक्षतादि भः॥१७६॥ छेक्ष्म्या सह समासीनं वैकुण्ठेभवने शुभे । सर्वमन्त्रमये दिव्ये वाङ्मये परमासने ॥ १७७ ॥ मन्त्रस्वरैरक्षरैश्र साङ्गेनेंदैः समन्वितः । तारेण सह साविज्या संस्तीर्णे शुभवचीस ॥ १७८ ॥ ईश्वर्या च समासीनं सहस्रार्कसमद्यातिम् । चतुः जम्रुदाराङ्गः कन्दर्पशतसंनिभम् ॥ १७९ ॥ युवानं पद्मपत्राक्षं शङ्खचक्रगदाब्जिनम् । वैष्णव्या चैव गायज्या पूज्येद्धारमञ्ययम् ॥ १८० ॥ श्रियं देवीं नित्यपुष्टां सुभगां च सुल-क्षणाम् । ऐरावर्ती वेदवर्ती सुकेशीं च सुमङ्गलाम् ॥ १८१ ॥ अर्चयेत्परितो देवीः सुरूपा नित्ययौवनाः । ततः समर्चयेत्तार्स्यं गरुढं विनतासुतम् ॥ १८२ ॥ सुपर्ण च चतुर्दिश्च विदिश्च शक्तयस्तथा । श्रुतिस्मृतीतिहासाश्च पुराणानीति शत्त यः ॥१८३ अस्तादीनी अरान्पश्चादर्चयेत्कुसुमाक्षतैः । धूपं दीपं च नैवेद्यं ताम्बूलं न समर्चयेत् ॥ १८४ ॥ अँहं यं होति मत्येति दद्याकीराजनं शुभम् (१) । प्रदाक्षिणं नमस्कारं कृत्वा होमं समाचरेत् ॥ १८५ ॥ विश्वि(सि)ष्ठेन च संदृष्टं सप्तमं मण्डलं धु(हु)नेत् । पुष्पाणि च ततो दस्वा कुर्योदवभृथादिकम् ॥ १८६ ॥ रेथयानादिभञ्जे च बाहन-नध्वंसने तथा । अवैदिकाक्रियाजुरे कुर्यादिष्टिमिमां शुभाम् ॥ १८० ॥ अतिष्टे चोषपातेषु शान्त्यर्थमपि वा यजेत्।इष्ट्याऽनया पूजितेशे रोगसपीप्रिभिः शः त्।१८८॥ वैनतेयसमो भूत्वा भवेदनुचरो हरेः। वैष्वक्सेनीं ततो वक्ष्ये सर्वपापप्रणाशिनाम्॥१८९॥

१ क ैन्द्रा सह च वर्या च हुं। २ ख. भारताश्च । ३ क. भीशाः स मं। ४ क लामाः । ए । ५ क. भरताश्च । १ क. भरताश्च ।

**धंपोध्येकादशीं शुद्धां पूर्ववत्पूजयेद्धारिम् ।** तद्विष्णोरिति मन्त्राभ्याम्रपचारैः समचर्यते ॥१९० विष्वक्सेनं च सेनेशं सेनौन्यं च चमूपतिम् । अर्चियत्वा चतुर्दिक्ष शक्तयश्च विदिश्च च ॥ १९१ ॥ त्रयीं सूत्रवतीं सौम्यां सावित्रीं चार्चयेद्द्विजः। अस्त्रौन्दिगी-श्चान्संपूच्य होमं पश्चात्समाचरेत् ॥ १९२ ॥ कृत्वेध्माधानपर्यन्तमष्टमं मण्डळं यजेत् । पायसेनाय पुष्पाणि दद्यात्प्रयतमानसः ॥ १९३ ॥ अन्ते चावभूथेष्टिं च मसुनयजनं तथा। ब्राह्मणान्भोजयैद्धकत्या दक्षिणाभिश्र तोषयेत् ॥ १९४॥ अशक्तो यस्तु वेदेन कर्तुमिष्टिं च वैष्णवः । तद्विष्णोरिति मन्त्राभ्यां सहस्रं जुहुयाचरुम् ॥ १९५ ॥ कृत्वा पुष्पाञ्जलिं चापि सम्यागिष्टिं लभेन्नरः । वैष्वक्सेनीमिमां हुत्वा विष्वक्सेनसमो भवेत् ॥ १९६ ॥ प्रभूतधनधान्यादधमैश्वर्य चैव विन्दाते । यक्षरा-क्षसभूतानां तामसानां दिवौकसाम् ॥ १९७ ॥ अभ्यर्चनेन दोषस्य विश्रद्धचर्थितं यजेत् । सीदर्शनीं प्रवक्ष्यामि सर्वपापप्रणाशिनीम् ॥ १९८॥ व्यतीपाते वैधृती वा समुपोष्याचेयेद्धारेम्। अखण्डविच्वपत्रैवी कोमलैस्तुलसीदलैः॥ १९९ ॥ अर्चेयित्वा ह्रषीकेशं गन्यपुष्पाक्षतादिभिः । पश्चात्समर्चनीयाः स्युः श्रीभूनीलादिमातरः॥२००॥ सदर्भनसहस्रारं पवित्रं ब्रह्मणस्पतिम् । सहस्रं।की शतोद्यामं लोकद्वारं हिरण्ययम् ॥ २०१ ॥ अभ्यर्चयेत्क्रमादिश्च तथा शक्तीः समर्चयेत् । अतिष्टध्वंसिनी माया छज्जा पुष्टिः सरस्वती ॥ २०२ ॥ प्रकृतिर्जगदाधारा कामधुवचाष्ट शक्तयः । तथा ताश्रेव लोकेशाः पूज्या दिक्षु यथाक्रमात् ॥ २०३ ॥ अभ्यर्च्य गन्धपुष्पाद्यैनैवेद्यैवि-विधेरपि । ऋग्वेदोक्तस्य सूक्तेन ततो नीराजनं हरेः ॥ २०४ ॥ नवमं मण्डळं पश्चा-द्धोतव्यं चरुणा नृप। आज्येन वा तिलैबीऽपि बिल्वैबीऽपि सरोरुहैः हुत्वा पुष्पा-अलि दस्वा कुर्यादवभृथादिकम् ॥ २०५ ॥ ब्राह्मणान्भोजयेत्पश्चाद्धरं चापि सम-चेयेत्। उद्राह्म वैष्णवीं कन्यां याचित्वा वैष्णवीं तथा ॥ २०६ ॥ हुत्वा वा वैष्ण-वेनैव तथैवाऽऽदित्यभुज्यापि(१)। अन्यो लिङ्गाधृती चापि कुर्यादिष्टिमिमां द्विजा।।२०७॥

१ ख. "नान्पन्न चस्"। २ फ. "श्री वाचरेद्द्रिज । अ" । ३ ख. "म्नान्दीपांश्च संपृ" । ४ ख. ैयेक्डक्स्या। ५ क. देवेश। ६ स. "ने तहोष"। ७ क. "सामं प"। ८ "स्पतिः। स"। ९ क. "सार् शालोक्यानं को "। १० स. अनिष्ठ"। ११ स. "प्रकृशष्ट्रशक्तिका । त" । १२ क, "पि। सकिद्रप्यस्य। १३ फ. "समस्यत्। म"। १४ सः सन्यति"।

सौदर्शनेन मन्त्रेण सहस्रं जुहुयाचरुम् । पुष्पाणि दत्त्वा साहस्रं सम्यगिष्ट्याः फलं भवेत ॥ २०८ ॥ अथ भागवतीमिष्टिं प्रवस्यामि नृपोत्तम । उपोष्यैकादशीं शुद्धां द्वादश्यां पूर्ववद्धरिम् ॥ २०९ ॥ अर्चियत्वा वियानेन गन्धपुष्पाक्षतादिभिः । पौरुषेण तु सूक्तेन श्रीमदृष्टाक्षरेण वा ॥२१०॥ अर्चयेज्जगतामीशं सर्वाभरणसंयुतम् ॥२११॥ ततो भागवतान्सर्वानर्चयेत्परितो द्विजः । पुष्पैर्वा तुलसीपत्रैः सलिलैरक्षतैरापि ॥ २१२ ॥ प्रह्लादं नारदं चैव पुण्डरीकं विभीषणम् । रुक्माङ्गदं तत्सुतं च हैनुमन्तं शिवं भृगुम् ॥ २१३ ॥ वाशि(सि)ष्टं वामदेव च व्यासं शौनकमेव च । मार्कण्डेयं चाम्बरीषं दत्तात्रेयं पराश्वरम् ॥ २१४ ॥ रुक्मदारुभ्यौ कश्यपं च हारीतं चात्रिमेव च। भारद्वाजं विक्तं भीष्ममुद्धवाकृरपुष्करान् ॥ २१५ ॥ गुहं स्तं च वाल्मीकं स्वायं भुवमनुं तथा । वैणं च रोमकं चैव मातङ्गं शबरीं तथा ॥ २१६ ॥ सनन्दनं च सनकं विघनं च सनातनम् । बोँधुं पश्चिशिखं चैव गजेन्द्रं च जटायुषम् ।। २१७ ॥ सुंशीलां त्रिजटां गौरीं शुभां संध्यावलि तथा । अनस्यां द्रौपदीं च यशोदां देवकीं तथा ॥ २१८ ॥ सुभद्रां चैव गोपीश्र शुभा नन्दवर्षे स्थिताः । नन्दं च वसुदेवं च दिछीपं दशरथं तथा ॥ २१९ ॥ कौसल्यां चैव जर्नकमन्यानपि च वैष्णवान् । अर्चयेद्गन्धपुष्पाद्यैर्धपैदींपनिवेदनैः ॥ २२० ॥ ताम्बुलैर्भक्ष्यभोज्यैश्च धूपैनींराजनैन रिप । अहं भुवेति सूक्तेन दद्याभीराजनं हरेः । पश्चाद्धीमं प्रकृवीत अग्न्याधानादि पूर्ववत् ॥ २२१ ॥ दशमं मण्डलं सर्वे मत्यूचं जुहुयाद्धविः। तिलमिश्रेण साज्येन चरुणा गोष्टतेन वा ॥ २२२ ॥ सर्वैश्व वैष्णवैः स्केश्वतुभिश्वाष्टे। तरं श्वतम् । नाम-भिस्तैश्चतुर्ध्यन्तैस्तान्सर्वान्वैष्णवान्यजेत् ॥ २२३ ॥ पुष्पेरिष्टा चावभृथं प्रसूनेष्टि च कारयेत् । होमं कर्तुमशक्तश्रेद्वेदेन नृपनन्दन ॥ २२४ ॥ चतुर्भिवेषणवैर्मन्त्रैः सहसं वा पृथक्पृथक् । इमां भागवतीभिष्टिं [ अयः कुर्याद्वैष्णवोत्तमः ॥ २२५ ॥ अनन्त-गरुडादीनामयमन्यतमो भवेत् ॥ २२६ ॥ पावमानैयदा ऋग्भिरिज्यते मधुसद्दनः । तत्त्वावमानी मुनिभिः मोच्यते मधुसूदनः ॥ २२७॥ यदा तु द्रादशी शुक्ला भृगुवासरसंयुता ]। तस्यामेव मकुवीत पाश्चीमिष्टिं द्विजोत्तमः ॥२२८॥ महाभीतिकरं विष्णोः सद्यो मुक्तिपदायकम् । तस्यां कृतायामिष्ट्यां तु छक्ष्मीमती जनादनः ॥ २२९ ॥ पत्यक्षो हि भवेत्तत्र सर्वकामफलपदः।

<sup>\*</sup> धनुश्चिह्नान्तर्गतप्रन्थस्थाने क पुस्तके-"कुर्याद्धागवतोत्तमः । अपचारविमुक्त्यर्थे वैष्णवानां हुरेरपि । मृतस्थापि प्रकुर्वीत पुत्रा " इति ।

१ ख. लमेत्। २ ख. °र्वावर °।३ ख. हनूम °। ४ ख. भरद्वाजं। ५ क. वैण्यं च। ६ ख. रोमशं। ५ ख. वोढुं। ८ ख. °क्कन्यामि । ९ क. मण्डले। १० ख. भेमेख चतु ।

श्रीधरं पूजयेत्तत्र तन्मन्त्रेणैव वैष्णवः ॥ २३० ॥ सुवर्णपण्डपे दिव्ये नानारतन-प्रदीपिते । उदयादित्यसंकाशे हिरण्ये पङ्काले शुभे ॥ २३१ ॥ छक्ष्म्या सह समा-सीनं कोटिशीतां शुसंनिभम् । चक्रशङ्खगदापद्मपाणिनं श्रीधरं तथा ॥ २३२ ॥ पीताम्बर्धरं विष्णुं वनमालाविराजितम् । अर्चयेज्जगतामीशं सर्वीभरणभूषितम् ।। २३३ ॥ पद्मां पद्मालयां लक्ष्मीं कमला पद्मसंभवाम् । पद्ममौल्यां पद्महस्तां पद्म-नार्भी सनातनीम् ॥२३४॥ प्रागादिषु तथा दिक्षु पूज्येत्कुसुमादिभिः । अस्नादीनी-श्वरान्पृज्य नमस्कुर्वीत भक्तितः ॥ २३५ ॥ ततो नीराजनं दत्त्वा श्रीसूक्तेन तु वैष्णवः । पुरतो जुहुयादग्नौ पायसं घृतमिश्रितम् ॥ २३६ ॥ तन्मन्त्रेणैव साहस्रं सुक्ताभ्यां संकृदेव हिं। हुत्वा मन्त्रेण साहस्रं दद्यात्युष्पाणि शार्द्भिःणे ॥ २३७ ॥ वैष्णवं विशमिशुनं पूजयेद्धोजयेत्तथा । इमां पाद्मी शुभामिष्टि यः कुर्याद्वैष्णवोत्तमः ॥ २३८ ॥ प्रभूतधनधान्यादयो महाश्रियमवाष्त्रयात । सर्वान्कामानवाष्नोति विष्णु-क्रोकं स गच्छति ॥ ॥ २३९ ॥ लक्ष्म्या युक्तो जगन्नाथः प्रत्यक्षः समभूद्ध ( स्यात्त-दा ह)रि: । ददाति सकलान्कामानिह लोके परत्र च ॥ २४० ॥ पुण्यै: पवित्रदे(दे)-वस्यैरिज्यते यत्र केशवः । तां पवित्रेष्टिभित्याद्यः सर्वपापनणाशिनीम्॥२४१॥यत्ते पवि-त्रमित्यादिऋग्भियत्र यजेदद्विजः । प्रायश्चितार्थं सहसा शान्त्यर्थं वा समाचरेत्॥२४२॥ एवं विधानमिष्टीनां सम्यगुक्तं महर्षिभिः। वैदिकेनैव विधिना यथाशक्त्या(क्ति)समा-चरेत् ।।२४३।। अवैदिकिकियाजुष्टं प्रयत्नेन विवर्जयेत् । क्षीराब्धौ श्रेषपर्यद्धेर बुध्य-माने सनातने ॥ २४४ ॥ अत्रोत्सवं प्रकुर्वीत पश्चरात्र निरन्तरम् । नद्याश्च पुष्क-रिण्या वा तीरे रम्यतले शुचौ ॥ २४५ ॥ मण्डपं तत्र कुर्वीत चतुर्भिस्तोरणेर्युतम् । वितानपुष्पमालादिपताकाध्वजशोभितम् ॥ २४६ ॥ अङ्कुरार्पणपूर्वेण यज्ञवेदि च करपयेतु । ऋत्विग्भिः सार्धमाचार्यो दीक्षितो । मङ्गलस्वनैः ॥ २४७ ॥ रथमारोप्य-देवेशं छत्रचामरसंयुतम् । पठन्वे शाकुनान्भन्त्रान्यज्ञशालां मवेशयेत् ॥ २४८ ॥ स्वस्तिवाचनपूर्वेण कुर्यात्कौतुकबन्धनम् । पूर्णकुम्भाञ्शस्ययुतान्पालिकाः परितः क्षिपेत् ॥ २४९ ॥ अभ्यर्च्य गन्धरुष्पाद्यैः पश्चादावरणं यजेत् । वासुदेवमनन्तं च सत्यं यज्ञं तथाऽच्युतम् ॥ २५० ॥ महेन्द्रं श्रीपति विश्वं पूर्णकुम्भेषु पूजयेत्। पालिकाः सिंदगीशांश्र दीविकास्वथ हेतयः । तोरणेषु च चण्डाद्याः पूजनीया यथा-क्रमम् ॥ २५१ ॥ वेद्याश्च दक्षिणे भागे कुण्डं कुर्यात्सलक्षणम् । निक्षिप्यामि विधा-नेन इध्माधानान्तमाचरेत् ॥ २५२ ॥ \* आचार्यौपासनाग्रौ वा स्रोकिके वा तृपो-सम । आधानं पूर्ववत्कृत्वा पश्चात्कर्म समाच्रेत् ॥ २५३ ॥ मातः स्नात्वा विधानेन पूजियत्वा सनातनम् । प्रत्यृचं पावमानीभिर्जुहुयात्पायसं शुभम् ॥ २५४ ॥ वैष्ण-

<sup>\*</sup> संधिरार्धः ।

१ ख. विसुम्। २ क. "माछा प"।

वैरतुवाकेश्व मन्त्रैः शक्त्या पृथकपृथक । चतुर्भिव्योपकेश्वान्यैः प्रत्येकं जुहुयाद्घृतम्। । १५५ । वैकुण्डं पार्षदं हत्वा होमशेषं समाचरेत्। ताभिरेव च पुष्पाणि दद्याच जगतां पतेः ॥ २५६ ॥ उद्घोधियत्वा शयने देवदेवं जनार्दनम् । पश्चात्सर्विमिदं कुर्योदुत्सवाधी द्विजोत्तमः ॥ २५७ ॥ अथ नावं सुविस्तीणीं कृत्वा तस्मिञ्जले शुभे । पुष्पमण्डप-चिह्नादिसमास्तीर्णसमन्विताम् ॥ २५८ ॥ सुतोरणवितानादयां पताकाध्वजशोभि-ताम् । तस्मिन्कनकपर्यङ्के निवेश्य कमलापतिम् ॥ २५९ ॥ अर्चियत्वा विधानेन लक्ष्या सार्धे सनातनम् । पुष्पाञ्जलिशतं तत्र मन्त्ररत्नेन कारयेत् ॥ २६० ॥ श्रीपौरुषाभ्यां सूक्ताभ्यां दद्यात्पुष्पाञ्जलि ततः । परितः शक्तयः पूष्यास्तथाऽऽवरः णदेवताः ॥ २६१ ॥ दीपैनीराजनं कृत्वा बल्लि दद्यात्समन्ततः । नीभिः समन्ताद्ध-हुभिर्गीतवादित्रसंयुतम् ॥ २६२ ॥ दीपिकाभिरनेकाभिस्तोत्रैरपि मनोरमै: । प्राव-यन्तो जगनायं तत्र तत्र जलाशये ॥ २६३ ॥ फलैर्भक्षेत्र ताम्बूलैः कलगैर्दिभिमि-श्रितैः । कुङ्कुभैः कुसुमैर्ङाजैविकिरन्तः परस्परम् ॥ २६४ ॥ गानैवेदैः पुराणैश्र सेवेत निशि केशवम् । ऋत्विजो वारुणान्सूक्ताञ्जपेयुस्तत्र मक्तितः ॥ २६५॥ जपेश भगवन्मन्त्राञ्शान्तिपाउं चरेत्तथा। एवं संसेच्य बहुधा रात्रावस्मिञ्जलाशये ॥२६६॥ मदेवत्रेति सुक्तेन यज्ञशालां प्रवेशयेत् । तत्र नीराजनं दत्त्वा कुर्योद व्यीदिपूजनम् ॥ २६७ ॥ धृतव्रतेति सूक्तेन तत्र नीराजनं द्विजः । स्नात्वा पूर्ववद्भयस्ये द्वरवा पुष्पाञ्जलिं तथा ॥ २६८ ॥ आशिषो वाचनं कृत्वा मोजयेद्वासणाञ्जामान् । शायः यित्वाऽथ देवेशं भुक्तीयाद्वाग्यतः स्वयम् ॥ २६९ ॥ एवं मतिदिनं कुर्योदुत्सवं पत्राः वासरम् । अन्ते चावभृषेष्टिं च पुष्पयागं च कार्येत् ॥ २७० ॥ आचार्यमृत्विजो विमान्पूजये दक्षिणादिभिः । एवं क्षीरान्धियजनं मत्यन्दं कार्येश्रृंपः ॥ २७१ ॥ स्वसंम्यगर्थतृद्ध्यर्थं भोगाय कमलापतेः । तृद्ध्यर्थमपि राष्ट्रस्य राष्ट्रणां नामनाय स ॥ २७२ ॥ सर्वधर्मविद्यद्यर्थे क्षीराञ्चियजनं चरेत् । तत्र दुर्भिक्षरोगाग्निपापमाधा न सन्ति हि ॥२७३॥ गावः पूर्णदुघा नित्यं बहुसस्यफला घरा । पुष्पिताः फलिता द्वता नार्यो मर्नुपरायणाः ॥ २७४ ॥ आयुष्मन्तश्च शिश्ववो जायते मिक्तरच्युते । या करोति विधानेन यजनं जलशायिनः ॥ २७५ ॥ ऋतुकोटिफलं तत्र मामोत्येव न संशयः । यस्तिवदं शृणुयानित्यं क्षीराव्धियजनं हरेः ॥ २७६ ॥ सर्वान्कामानः वामोति विष्णुलोकं च विन्दति । पुष्पिते तु रसास्रे तु तत्राप्युत्सवमात्मनः ॥२७७॥

त्रिवासरं भक्तवीत दोलानाममहोत्सवम्। उपोषितः संयतात्मा दीक्षितो माधवं इरिम्।

॥ २७८ ॥ छत्रचामरवादित्रैः पताकैः शिविकां शुभाम् । आरोप्यासंकृतं विष्णुं

स्वयं च समळं हैतः ॥ २७९ ॥

९ स. "तूप"। २ क. "सप्ताङ्गव"। २ क "त्सवान्। उ"। ४ क. "दिनैर्गन्धासीराभिकां। ५ कः "कृताम्। हु"।

हरिद्रां विकिरन्तो वै गायन्तः परमेश्वरम् । गच्छेयुराटुमं प्रातनेरनारीजनैः सह॥२८०॥ तत्राऽऽम्रहक्षच्छायायां वेद्यां संपूजयेद्धारेम् । चूतपुष्पैः सुगन्धीभिर्माधवीभिश्र यूथिकै: ।। २८१ ।। मरीचिमिश्रं दध्यनं मोदकं च समर्पयेत् । शब्कल्यादीनि भ-क्ष्याणि पानकं च निवेद्येत् ॥ २८२ ॥ सकर्पूरं च ताम्बूळं पूगीफलसमन्वितम् । सर्वमावरणं पूर्वयं होम पश्चात्समाचरेत् ॥२८३॥ कृत्वेध्माधानपर्यन्तं विष्णुसूक्तैश्वरं यजेत् । माधवेनैव मनुनाँ तिलाञ्चाकरसंयुतान् ॥२८४॥ सहस्रं जुहुयादृह्वौ भक्त्या वैष्णवसत्तमः । वैक्कॅंण्ठपार्षदं हुत्वा होमशेषं समापयेत् ॥ २८५ ॥ पत्युचं पावमानी-भिर्दचात्पुष्पाञ्जलि हरेः । अथ दोलां शुभाकारां बद्ध्वाऽस्मिन्समलंकृताम् ॥२८६॥ वज्रवैदूर्यमाणिक्यमुक्ताविद्वमभूषिताम् । तस्यां निवेश्य देवेशं लक्ष्म्या सार्धे प्रपू-जयेत् ॥ २८७ ॥ गन्धेः पुष्पेर्धूपदीपैः फल्केर्भक्ष्यैर्निवेदनैः । क्रुसुमाक्षतदुर्वाग्रतिलस-र्पिर्भधृदकम् ॥ २८८ ॥ सर्पपाणि च निक्षिप्य अष्टाङ्गार्ध्य निवेदयेत् । पादेषु चतुरो वेदान्मन्त्राण्योक्तेषु चास्तरे (१)॥ २८९॥ नागराज च दोळायां पीठे सर्वस्वरानपि । व्यजने वैनतेयं च सावित्रीं चामरे तथा ॥ २९० ॥ दिगीशानर्चयेदिश्च ऊर्ध्व ब्रह्मा बृहस्पतिः। अधस्ताचिण्डिकां रुद्रं क्षेत्रपालिवनायकौ ॥ २९१ ॥ विताने चन्द्रसूर्यौ च नक्षत्राणि ग्रहांस्तथा। वेदाश्र सेतिहासाश्र पुराणं देवतागणाः ॥२९२॥ भूबराः सागराः सर्वे पूजनीयाः समन्ततः। एवं संपूज्य दोलायां लक्ष्म्या सह जनार्द-नम् ॥ २९३॥ दोछयेच ततो दोछां चतुर्वेदैश्रतुर्दिनम् । सूक्तैश्र ब्र(ब्रा)ग्मणस्पत्यैः सामगानैः प्रबन्धकैः ॥ २९४ ॥ नामभिः कीर्तयन्देवं मन्दं मन्दं प्रदोलयेत् । स्त्रियः स्वलंकुताः सर्वा गायन्त्यो विभुमच्युतम् ॥ २९५ ॥ चरितं रघुनाथस्य कुष्णस्य चरितं तथा। × दोलयेयुर्मुदा भक्त्या दोलायां परमेश्वरम् ॥ २९६ ॥ दोलाया दर्शनं विष्णोर्भहापातकनाशनम् । भक्तिप्रसाधनं नृणां जन्ममृत्युनिक्वन्तनम् ॥२९७॥ देवाः सर्वे विमानस्था दोलायामर्चितं हरिम् । दर्शयन्ति ततः पुण्यं दोलानामोत्सवं हरे: ॥ २९८ ॥ भक्त्या नीराजनं दद्याच्छ्रीसूक्तेनैव वैष्णवः । ब्राह्मणान्भोजयेत्पः श्रादक्षिणाभिश्र तोषयेत् ॥ २९९ ॥ एवं त्रिवासरं कुर्योदुत्सवं वैष्णवोत्तमः । प्रद्यु-म्नमेव कुर्वीत तत्तत्काले तु वैष्णवः ॥ ३०० ॥ श्रौतेनैव तु मार्गेण जपहोमपुर:-सरम् । जत्सवं वासुदेवस्य यथाश्ववत्या(क्ति) समाचरेत् ॥ ३०१ ॥

## × एतदधी न विश्वते क. पुस्तके।

१ क. ° ध्यसमाईकं । २ क. युज्य । ३ ख. ° ना शर्करातं मुतास्तिलान् । ४ ख. °कुण्डं पा° । ५ ख. म्हानुहस्पती । अ° । ६ ख. "सादनं ।

यत्र यत्रोत्सवं विष्णोः कर्तुमिच्छति वैष्णवः । होमं कुर्यात्तत्रं तत्र मन्त्रैर्विष्णुमकाश-कै: ॥ ३०२ ॥ अतो देवेति सूक्तेन तथा विष्णोईकेन च । परो मात्रेति सूक्ताभ्यां पौरुषेण च वैष्णवः ॥ ३०३ ॥ नारायणानुवाकेन श्रीसुक्तेनापि वैष्णवः । प्रत्युचं जुहुयाद्वह्नौ चरुणा पायरोन च ॥ ३०४ ॥ चतुर्भिवैष्णवैर्भन्त्रैः पृथगष्टोत्तरं शतम् । आज्यहोम प्रक्रवीत गायच्या विष्णुसंज्ञया ॥ ३९५ ॥ वैकुण्टपार्षदं हुत्वा शेषं पूर्व-वदाचरेत् । अनादिष्टेषु सर्वेषु कुर्यादेवं विधानतः ॥ ३०६ ॥ ब्राह्मणान्भोजयेद्विमान न्सर्व संपूर्णतां त्रजेत ॥ ३०७ ॥ अथवा मन्त्ररत्नेन सहस्रं प्रतिवासरम् । द्वत्वा पुष्णाणि दत्त्वा च शेषं पूर्ववदाचरेत् ॥ ३०८॥ होमं विना न कर्तव्यमुत्सव (उत्सवः) परमात्मनः । जपहोमिविहीनं तु न गृह्णाति जनादेनः ॥ ३०९ ॥ तस्माच्छ्रौतं भव-क्ष्यामि विष्णोराराधनं नृप । आश्वयुक्कष्णपक्षे तु सम्यगभ्युदिते रवी ॥ ३१० ॥ आदर्शात्सप्तरात्रं तु पूजयत्त्रश्चमन्ययम् । स्नात्वा नद्यां विधानेन कृतर्श्वत्यः समाहितः ॥ ३११ ॥ गृहीत्वा जलकुम्भं तु वारुणान्शवरान्त्रजेत् । पश्चत्ववप्रवान्युष्पाण्यभि-मन्त्र्य विनिक्षिपेत् ॥ ३१२ ॥ सीरभेथीं तथा मुद्रां दर्भियत्वा च पूजयेत् । त्रिवारं वैष्णवैर्मन्त्रैः शक्केनैवाभिषेचयेत् ॥ ३१३ ॥ पूजियत्वा विधानेन गन्धपुष्पाक्षता-दिभिः। अ अपूपान्पायसं सक्तृन्कुसरं च निवदयेत् ॥ ३१४ ॥ मन्त्रैरष्टोत्तरशतं दत्त्वा पुष्पाणि चिक्रणः। पश्चाद्धोमं प्रक्ववीत साज्येन चरुणा ततः॥ ३१५॥ कस्यवानीति सूक्तेन वैष्णवैरिप वैष्णवः । हुत्वा तु मन्त्ररत्नेन घृतमष्टोत्तरं शतस् ॥ ३१६ ॥ वैकुण्डं पार्षदं हुत्वा वैष्णवान्भोजयेत्ततः । सकुद्रोजनसंयुक्तः क्षिति-शायी भवेत्रिशि ॥ ३१७ ॥ सायाह्नेऽपि समभ्यच्ये जातीपुष्पैः सुगन्धिभिः । बहुः भिर्दीपदण्डैश्र सेवेरन्युरवासिनः ॥ ११८ ॥ एवं महोत्सवं कृत्वा धनधान्ययुतो भवेत् । तत्तत्काळोचितं विष्णोक्ततवं परमात्मनः । = द्रव्यक्षीनोऽपि कुर्वात पत्रपुष्पैः फलादिभिः। समिद्धिर्विरवपत्रैवी होमं कुर्वीत वैष्णवः ॥ ३१९ ॥ संतर्पयेश्व विमांस्तु कोमछैस्तुलसीद्छैः ॥ ३२० ॥ भक्त्या वै देवदेवेशः परितुष्टो भवेद्ध्वय । आस्तिक्यः(कः) श्रद्धानश्च वियुक्तमदमत्सरः ॥३२१॥ पूजियत्वा जगसार्यं पाव-जीवमतन्द्रतः। इह भुक्त्वा मनोरम्यानभोगान्सर्वान्यथेप्सितान् ॥३२२॥ सुखेन देहः मुत्स् ज्य जीर्णत्वचिमवोरगः। स्थूलसूक्ष्मात्मिकां चेमां विहाय मक्रति द्वतम् ॥ ३२३॥

<sup>\*</sup> एतद्वयनं न विद्यते क पुस्तके। = इत आरभ्य नातिपुष्पै सुगन्धिभिरित्यन्तप्रन्थः क. पुस्तके भ विद्यते।

१ ज. 'त्र मन्त्रेस्तथा विष्णु"। २ क. 'कृत्यसमी मवेत्। गु"।

सारूप्यमीश्वरस्याऽऽशु गत्वा तु स्वजनैः सह । दिन्यं विमानमारुह्य वैकुण्डं नाम भौस्वरम् ॥ ३२४ ॥ दिच्याप्सरोगणैर्युक्तो दिच्यभूषणभूषितः । स्तूयमानः सुर-गणैर्गीयमानश्च किनरैः ॥ ३२५ ॥ ब्रह्मलोकमतिकम्य भित्त्वौ ब्रह्माण्डमण्डलम् । विष्णुचक्रेण वै भित्त्वा सर्वीनाँवरणान्धनान् ॥ ३२६ ॥ अतीत्यं विरजामाञ्च सर्वे-वेदस्रवां नदीम् । अभ्युद्गच्छाद्भिरन्यग्रैः पूज्यमानः सुरोत्तमैः ॥ ३२७ ॥ संप्राप्य परमं धाम योगिगम्यं सनातनम् । यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं हरेः ॥३२८॥ तद्विष्णोः परमं धाम सदा पश्यन्ति योगिनः । श्रीतांशुकोटिसंकाशैः सर्वेश्व भवनै-र्युतम् ॥ ३२९ ॥ × आरूढयौवनैदिंग्यैः पुंभिः स्त्रीभिश्र संकुलम् । सर्वलक्षणसं-पन्नैर्दिन्यभूषणभूषितैः ॥ ३३० ॥ अक्षरं परमं न्योम यस्मिन्देवा अधिष्ठिताः । इरावती धेनुमती व्यस्तभ्ना सूयवासिनी ॥ ३३१ ॥ यत्र गावो भूरिकृङ्गाः साऽयोध्या देवपूजिता । अनन्तव्यूहलोकैश्च तया तुल्यशुभावहैः ॥ ३३२ ॥ सर्ववेदमयं तैत्र मण्डपं सुमनोहरम् । सहस्रस्थूँणसदिस ध्रुवे रम्योत्तरे शुभे ॥ ३३३ ॥ तस्मिन्म-नोरमे पीठे धर्माद्यैः सूरिभिर्वृते । सहाऽऽसीनं कमलया दृष्टा देवं सनातनम् ॥३३४॥ स्तातिभिः पुष्कलाभिश्च प्रणम्य च पुनः पुनः । प्रहर्षपुलको भूत्वा तेन वाऽऽलि-क्कितः र्कमात् ॥ ३३५ ॥ पूजितः सक्छैभोंगैः श्रिया चापि प्रपूजितः । अनन्तवि-हगेशाधैरर्चितः सर्वदैवतैः ॥ ३३६ ॥ तेषामन्यतमो भूत्वा मोदते तत्र देववत् । येषु केषु च छोकेषु तिष्ठते कमछापतिः ॥ ३३७ ॥ तेषु तेष्वपि देवस्य नित्यदासो भवेत्सदा । दासवत्पुत्रवत्तस्य मित्रवद्धन्धुवत्सदा ॥ ३३८ ॥ अश्चुते सकलान्काः मान्सइ तेन विपश्चिता । इमाँ छोकान्कामभीगः कामरूप्यनुसंचरन् ॥ ३३९ ॥ . सर्वदा दूरविध्वस्तदुःखलेशलवांशकः । गुणांनुभवजमीत्या कुर्यादीस्यमशेषतः ।। ३४० ॥ इद( म )मेव परं मोक्षं विदुः परमयोगिनः( णः ) । काङ्क्षन्ति परमं दैरियमुक्तमेवं महर्षयः ॥ ३४१ ॥ हरेदिरयैकपरमां भक्तिमालम्बय मानवः। इहैव मुक्तो राजर्षे सर्वकर्मनिबन्धनैः ॥ ३४२ ॥

इति श्रीवृद्धहारीतस्मृतौ विशिष्टपरमधर्मशास्त्रे नानाविधोत्सव-विधानं नाम दशमोऽध्यायः ॥ १०॥

× एतद्वचनं न विद्यते क. पुस्तके।

१ ख. भास्करम् । २ ख. गत्वा । ३ ख. "ण्डपम् । ४ क. "नाचरणानघवत् । अ । ५ ख. "त्य वीर" । ६ क. तन्त्रं । ७ क. "स्यूछस" । ८ क. त्रियात् । ९ क. "भोगकर्मक्" । १० क. "णानसुभवत्री" । ११ ख. "द्दानम" । १२ ख. "दासासुक्तमेकं म" ।

( अधैकादशोऽध्याय । )

हारीत उवाच-

अथ वक्ष्यामि राजेन्द्र विष्णुपूजाविधि परम् । श्रीतं महर्षिभिः मोक्तं वाशि(सि) ष्ठाचै: पुरातनै: ॥ १ ॥ वैखानसैश्र भृग्वाचैः सनकाचैश्र योगिभिः। वैष्णवैवैदिकैः पूर्वेर्यदाचरितं पुरा ॥ २ ॥ तत्ते वक्ष्यामि राजेन्द्र महापियतमं हरे: । ब्राह्मे मुहुर्ते चोत्थाय सम्यगाचम्य वारिणा ॥ ३ ॥ ध्यात्वा हैत्कमले विष्णुं पूजयेन्मनसैव तु। × तं प्रचैवेति सूक्तेन बोधयेत्कमछापतिम् ॥ ४ ॥ वनस्प-तोति सूक्तेन तूर्यघोषं निनादयेत् । क्वर्यात्मदक्षिणं विष्णोरतो देवेत्यनेन तु । ताद्विष्णो-रिति मन्त्राभ्यां त्रिः प्रणम्याय वाग्यतः ॥ ५ ॥ कृतशौचस्तथाऽऽचान्तो दन्तया-वनपूर्वकम् । स्नानं क्रुर्योद्विधानेन धात्रीश्रीतुलसीयुतम् ॥६ ॥ नारायणानुवाकेन क्रत्वा तत्राघमर्षणम् । कृतकृत्यः शुचिर्भृत्वा तर्पयित्वा च पूर्ववत् ॥ ७ ॥ धृतोध्वे-पुण्ड्रदेहश्च पवित्रकर एव च । प्रविक्य मन्दिरं विष्णोः संमार्जन्या विशोधयेत् ॥ ८॥ वास्तोष्पतेति वै सूक्तं अपन्संमार्जयेद्गृहम् । आगाव इति सुक्तेन गोमयेनाबुलेपयेत् ॥९॥आ नो भद्रोति सुक्तेन रङ्गवार्छ च निक्षिपेत् । ततः कलश्रमादाय जपन्वै शाकुनो-(नी)र्ऋचः॥१०॥ गत्वा जलाशयं रम्यं निर्मलं श्रुचि पाण्डुरम्। इमं मे गङ्गेनति ऋचा जलं भक्त्याऽभिमन्त्रयेत् ॥ ११ ॥ आपो अस्मानिति ऋचा कलकं क्षालयेद्द्विनः । समुद्रच्येष्ठ(ष्ठा)मन्त्रेण गृह्णीयात्मयतो जलम् ॥ १२ ॥ उतस्मेनं वस्तुभिति(१) वस्त्रे-णाऽऽच्छाद्य वैष्णवः । प्रसम्राजीति सूक्तं वै जपनसंप्रविशेद्रहस् ॥ १३ ॥ धान्योपरि तथा कुम्भं न्यसेदक्षिणतो हरेः । इमं मे वरुणेत्युचा मङ्गलद्रन्यसंयुतम् ॥ १४ ॥ अञ्जन्ति (= मित्र) त्वेति सूक्तेन क्रुर्यात्पुष्पस्य संचयम् । अवीश्वि सुभगे द्वाभ्यां गन्यांश्र पेषयेत्तथा ॥ १५ ॥ वाग्यतः प्रयतो भूत्वा श्रीसूक्तेनैव वैष्णवः । विश्वानि न इति ऋचा दीपं दद्यात्सुदीपितम् ॥ १६ ॥ तत्तत्पात्रेषु सिळ्ळं दत्त्वा गन्धांस्तु निक्षिपेत् । शं नो देव्या च साछिछं गायञ्या च कुन्नांस्तथा ॥ १७ ॥

× एतदावर्षत्रयं न विवते क. पुस्तके । = मित्रेखिकम् ।

आयनेति च पुष्पाणि यवोऽसीति ऋचाऽक्षतान् । गन्धद्वारेति वै गन्धानोषध्या तिळसर्षपान् ॥ १८ ॥ काण्डात्काण्डोति दूर्वाग्रान्सहिरण्योति रत्नकम् । हिरण्यरूपोति ऋचा हिरण्यं निक्षिपेत्तथा ॥ १९ ॥ एवं द्रव्याणि निक्षिप्य तुलस्या च समर्पयेत् । सवितुश्चेत्यादि ऋचा दद्याद्रध्योदकं हरेः॥ २०॥ श्रियेति पादेति ऋचा दद्यात्पाद-जलं तथा । भद्रं ते इस्तेत्यनेन इस्तप्रक्षालनं चरेत् ॥ २१ ॥ वयः सुपर्णेति ऋचा मुखसंमार्जनं तथा । आपो अस्मानिति ऋचा वक्त्रगण्डूषमेव च ॥ २२ ॥ हिरण्य-दन्तेत्यनेन दन्तकाष्ठं निवेदयेत् । बृहस्पते प्रथमेति जिह्वालेखनमेव च ॥ २३ ॥ आप इद्वा च भेषजीरिति गण्डूषमाचरेत्। आपो हि छा इत्यनेन कुर्यादाचमनीयकम् ॥ २४ ॥मूर्घीमव इत्यनेन तैलाभ्यङ्गं समाचरेत् । मूर्घानंदिव इत्यनेन गन्धान्केशेषु लेपयेत् ॥ २५ ॥ ताद्धियस्तस्थौ केशवं ते केशान्वै क्षालयेत्पुनः । श्रिये पृश्न [इ]ति ऋचा तद्वचीं(चो)दूर्तनादिकम्(!) ॥ २६ ॥ आपो यम्बः प्रथममिति सूक्तेनाभ्यक्ष-स्चनम् । कृत्वाऽदः स्नापयेत्सूक्तेर्वेष्णवैर्गन्धवारिणा ॥ २७॥ ततः पञ्चामृतैर्गन्यैः स्नापयेत्तत्प्रकाशकः । आप्यायस्वेत्यृचा क्षीरं दिधिकाव्णेति वै दिधि ॥ २८ ॥ घृतं मिमिक्षेति घृतं मधु वातेति वै मधु । तत्ते वयं यथा गोभिरित्य्चेक्षुरसं शुमम् ॥ २९ ॥ एभिः पत्रामृतैः स्नाप्य चन्दनं च निवेदयेत् । श्रीसूक्तपुरुषसूकाभ्यां पुनः संस्थापयेद्धारेम् ॥ ३० ॥ वनस्पतेति मुक्तेन कुर्याद्धोषसमन्वितम् । श्रिये जात इति ऋचा द्याभीराजनं ततः ॥ ३१॥ युवा सुवासेति ऋचा वस्नेणाङ्गं ममा-र्जियत् । प्रसेनानेति मन्त्रेण वस्त्रं संवेष्ट्येत्ततः ॥ ३२ ॥ युवं वस्त्राणीति ऋचा उत्त-रीयं तथैव च । सर्वत्राऽऽचमनं दद्याच्छं नो देवित्यूचा च तु ॥ ३३॥ उपवीतं ततो द्याह्याद्वाणानिति वै ऋचा । ऋतस्य तन्तुवितते द्यात्कुशपवित्रकम् ॥ ३४ ॥ पश्चा-दाचमनं दद्याञ्चषणैभूषयेद्धरिम् । विश्वजित्स्केन दद्याञ्चषणानि श्वभानि वै ॥३५॥ हिरण्यकेशीति ऋचा केशान्संशोषयेत्तथा । सुपूष्पैः कवरीं दद्याद्विहिसोतेत्यनेन तु ॥३६॥ कुपायमिन्दतेरथ इत्युचा(१) तिलकं शुभम् । गन्धं च लेपयेद्वात्रे गन्धद्वारेति वै ऋचा ॥ ३७ ॥ त्रातारमिन्द्र इत्यूचा पुष्पमालां समर्पयेत् । चक्षुषः पितेति ऋचा चक्षुषोरञ्जनं शुभम् ॥ ३८ ॥ सहस्रशीर्षेति ऋचा किरीटं शिरासि क्षिपेत् । ऋक्सा-माञ्यामिति अने कुण्डले माकरेऽर्पयेत् ॥ ३९ ॥ दमूनसौ अपस इति केयूरादि-विभूषणम् । आश्वेते यस्येति ऋचा हाराणि विमलानि च ॥ ४०॥ हस्ताभ्यां दश भारताभ्यामित्यूचा चाक्कुलीयकम्। यस्य त्रीपूर्णामधुना सूर्याके(१)विन्यसेच्छुमे ॥४१॥

इन्द्रं त्वदुत्तर इति कटिसूत्रं सुरोचिपम् । स्वस्तिदा विशस्पतिरित्यायुधानि समर्पयेत् ॥ ४२ ॥ द्यौर्नय इन्द्रेति दद्याच्छत्रं सुविमलं तथा । सोमः पवतेति ऋचा चामरं हैममुत्तमम् ॥ ४३ ॥ सोमापूषणेति ऋचा तालवृन्तौ सुवर्चसौ । रूपं रूप-मिति ऋचा दद्यादादर्शकं शुभम् ॥ ४४ ॥ इन्द्रमेव धिषणेत्यृचाऽऽसने विनिवेशयेत्। इहैवास्तमोति ऋचा दद्याच कुशविष्टरम् ॥ ४५ ॥ आप्स्वन्तरिति(च) ऋचा पाद्यं द्याच भक्तितः । गौरीर्मिमायसूक्तेन अर्घ्य इस्ते निवेद्येत् ॥ ४६ ॥ नतमंहो न दुरितमित्याचमनं समर्पयेत् । पिवासोमित्यनेन मधुपर्कं च प्राश्चयेत् ॥ ४७ ॥ अप्स्वमे सिधष्टवेति पुनराचमनं चरेत् । अर्चन्तस्त्वा इवामहेत्यक्षतैरर्चयेच्छुभैः ।। ४८ ।। तण्डुलाः सहरिद्रास्तु अक्षता इति कीर्तिताः । विष्णोर्नुकिमिति सूक्तेन धूपं दद्याद्धतान्वितम्(तान्)॥ ४९ ॥ भावाभितेति(१) सूक्तेन दीपाश्रीराजये-च्छुभान् । इदं ते पात्रमिति [ च ] भाजनं विन्यसेच्छुभम् ॥ ५० ॥ तस्मा अरङ्गमामेति पात्रप्रक्षालनं चरेत् । अस्मिन्पदे पर् अस्मिन्छवांस)-मिति गवाज्येनाभिपूरयेत् ॥ ५१ ॥ पितुं चुस्तोषमिति सूक्तेन द्वादशादिकं इविः। तदस्यानिकमित्यूचा सहिरण्यं घृतं तथा ॥ ५२ ॥ तस्मिन्रायवतय इति दद्यादायोः श्चने घृतम् (१) । ततः प्राणाद्याहुतयो होतन्याः परमात्मिन ॥५३॥ अमे विवस्वदु-पसः ( \* इति ) पश्चिमिश्र यथाक्रमम् । समुद्राद्भीति सूक्तेन घृतधाराः समाचरेत् ॥ ५४ ॥ परोमात्रेति सूक्तेन भोजयेत्सिश्चयं इरिम् । तुभ्यं हिन्वान इत्यनेनं यथा-सर्वे निवेदयेत् ॥ ५५ ॥ इन्द्रिपवा इत्यनेन दद्यादापोश्चनं पुनः । मत आन्विनी पव-मानेत्यृ(नेति ऋ)चा इस्तप्रक्षालनं चरेत् ॥ ५६ ॥ सरस्वती देवयन्त इति (\*तिस्भिः) गण्डूषमेव च । वृष्टिं दिवीशस्तद्धारेति (\* द्वाभ्यां) दद्यादाचननं ततः ॥ ५७ ॥ शिशुं जज्ञानिमत्यूचा मुखहस्ती च मार्जयेत् । दक्षिणावतामित्यूचा दथा-त्ताम्बूलग्रुत्तमम् ॥ ५८ ॥ स्वादुः पवस्वेति ऋचा दद्यादाचमनं पुनः । आऽयं गौरिति सूक्ताभ्यां दद्यात्पुष्पाञ्जिलं ततः ॥ ५९ ॥ दीपाशीराजयेत्पश्चाद्धतसूक्तेन वैष्णवः। यत इन्द्रेत्यादिषड्भिदिंश्च रक्षां प्रदापयेत्।। ६० ॥ यहा देवांनां (इति) सुक्तेन उपस्थानजपं चरेत् । तद्विष्णोरिति चि द्वाभ्यां प्रणमेच्चैव भक्तितः॥ ६१ ॥

<sup>\*</sup> एतिषद्भगान्तर्गतमधिकम् ।

गौरीर्मिमायेति ऋचा द्यादाचमनं ततः। सहस्रनामभिः स्तुत्वा पश्चाद्धोमं समाच-रेत् ॥ ६२ ॥ प्रातरौपासनं हुत्वा तस्मित्रग्नौ जनार्दनम् । ध्यात्वा संपूज्य जुहुया-द्वैष्णवैः प्रत्यृचं हविः ॥ ६३ ॥ श्रीभूसूक्ताभ्यामपि च हुत्वा घृतयुतं हविः। याभिः सोमो मोदतेत्यनेन(ति) मातृभ्यां जुहुयाद्धाविः॥ ६४॥ कि स्विद्धनामित्या(ति ऋचा अ) नन्तं जुहुयाद्धविः। सुपर्णे विशा इत्यूचा सुपर्णाय महात्मने ॥ ६५ ॥ चमूषच्छचेन इति च सेनेशायापि हूयताम् । पवित्रं त इति द्वाभ्यां चक्रायामिततेजसे ॥ ६६ ॥ स्वादुषं स इति ऋचा हैतिभ्यो जुहुयाद्धविः । इन्द्रश्रेष्ठानितीन्द्राय अग्निर्मूर्धोते पाव-कम् ॥ ६७ ॥ यमाय सोमेति यमं नैर्ऋतं मोषुणेत्यृचा । यचिद्धितेति वरुणं वाय-वायाहीति मारुतम् ॥ ६८ ॥ द्रविणोदा ददातु नाद्रविणाद्याशमेव च । ज्यम्बक ऋ( कमित्यू )चा रुद्रभानः प्रजां प्रजापतिम् ॥ ६९ ॥ यज्ञेनेत्यूचा साध्येभ्यो मरुतो यद्धवेति च । यो नः सपत्नेति ऋचा वसुरुद्रेभ्य एव च ॥ ७० ॥ विश्वेदेवाः स च( वाश्र )तस्रभिर्ये देवास ऋचा तथा । सर्वेभ्यश्रेव देवेभ्यो जुहुयाद्व्रसुत्तमम् ॥ ७१ ॥ नासत्याभ्यामिति ऋचा अश्विच्छन्दोभ्य एव च । सोम( मा )पूषे(षणे)ति ऋचा सूर्याचन्द्रमसोस्तथा ॥ ७२ ॥ संसमिद्युद(व)सूक्तेन वैष्णवेभ्यतस्या पुनः । ततः स्विष्टकृतं हुत्वा भुक्तेभ्यश्च बिंछ क्षिपेत् ॥ ७३ ॥ नमो महभ्य ऋ( इत्यू )चा बिंछ भुवि विनिक्षिपेत् । आचम्य वारिणा पश्चान्मन्त्रयागं समाचरेत् ॥ ७४ ॥ एतच्छ्रीतं नृपश्रेष्ठ मुनिभिः संप्रकीर्तितम् । सम्यगुक्तं मया तेऽद्य निश्चितं मतमुत्तमम् ॥७५॥ एतत्मियतमं विष्णोस्त्रि( प्णोः श्रि )यो नाथस्य सर्वदा । श्रीतेनैव हरि देवपर्च-यन्ति मनीषिणः ॥ ७६ ॥ श्रीतस्मार्तागमैर्विष्णोस्त्रिविधं पूजनं स्मृतम् । एतच्छ्रौतं ततः स्मार्त पौरुपेण च यत्समृतम् ॥ ७७ ॥ मन्त्रेरष्टाक्षराधैसतु तिष्ट्यागममुच्यते । श्रीतमेव विशिष्टं स्यात्तेपां नृपवरोत्तम ॥ ७८ ॥ श्रीतमेव तथा विमाः मकुर्वन्ति जनाईने । यजन्ति केचिश्चित्यं त्रिसंध्यासु च देशिकाः ॥ ७९ ॥ यजन्ति केचि-त्रितयं त्रयो वर्णा द्विजोत्तमाः । शुश्रूषा च तथा नामकीर्तनं शूद्रजन्मनः ॥ ८० ॥ आपि परमे( म )कान्तिबालकृष्णवर्षुं हरिम् ( पुर्हरिः ) । स्त्रीणामप्यर्चनीयः स्यात्स्ववर्णस्याऽऽनुरूप( प्य )तः ॥ ८१ ॥ मन्त्ररत्नेन वै पूज्यो हित्वा श्रीतं विघानतः । एवमभ्यर्चनं विष्णोर्मुनिभिः संप्रकीर्तितम् ॥८२॥ श्रीतस्मार्तागमी-क्ताश्च नित्यनैमित्तिकाः क्रियाः । मायश्चित्तमकृत्यानां दण्डमप्यातताथिनाम् ॥८३॥

अधुना संप्रवक्ष्यामि वृत्तिमै(मे)कान्ति(न्त)लक्षणाम् । नारीणामपि कर्तव्यामहन्य-हाने शाश्वतीम् ॥ ८४ ॥ उत्थाय पश्चिमे यामे भर्तुः पूर्वमतन्द्रिता । कृत्वा शीचं विधानेन दन्तधावनमाचरेत् ॥ ८५ ॥ कृत्वाऽथ मङ्गलस्तानं धृत्वा शुक्राम्बरं तथा। आचम्य धारयेदूध्वेपुण्डूं शुभ्रं मृदैव तु ॥८६॥ चन्दनेनापि कस्तूर्या कुङ्कुमेनापि वाऽसाति । जप्त्वा मन्त्रं गुरुं पश्चादिभवन्य च वैष्णवान् ॥ ८७ ॥ नमस्कृत्वा(त्य) जगनाथं जप्त्वा च शरणामतिम् । आत्मानं समछंकृत्य चिन्तयेन्मधुसूदनम् ॥८८॥ गृहभाण्डादिकं सर्वे वाग्यता नियतेन्द्रिया । संशोधयेत्प्रतिदिनं यहार्थे परमात्मनः ॥ ८९ ॥ मार्जियत्वा गृइं पश्चाद्रोमयेनातुलिप्य च । रङ्गावल्ल्यादिभिः पश्चादछं-कृत्य समन्ततः ॥ ९० ॥ चतुर्विधानां भाण्डानां क्षालनं च समाचरेत् । पाचकानि बहि:हानि जलस्याऽऽनयनानि च।। ९१।। स्थापनानि जलार्थे वा चतुर्विधमुदाहृतम्। पृथकपृथगुद्ञ्ञानि तेषु तेष्वपि विन्यसेत् ॥ ९२ ॥ नाम्योन्यं संकरं कुर्याद्भाण्टानां सर्वकर्मसु । तानि तानि स्पृशेत्पाणि प्रक्षाच्यैव पुनः पुनः ॥ ९३ ॥ सम्यव्यक्षास्य भाण्डानि दाइयेचिक्वियैस्तृणैः। पुनः प्रक्षाच्य संतप्त्वा(प्य) पश्चात्पचनमाचरेत् ॥९४॥ रसभाण्डानि सर्वाणि क्षालयेदुष्णवारिणा । चतुर्भिः पश्चभिध्यीत्वा सुक्सुवी साल-येर्तथा ॥ ९५ ॥ बहिर्न निष्कामयति पाचकानि युहान्तिकात् । ताभिरेव तु द्यापु श्रुंजीत हि कदाचन ॥ ९६ ॥ दस्वा पात्रान्तरे दद्यात्कांस्ये वा ग्रुन्मयेऽपि वा । पुटे पर्णमये वाऽपि दयादत्र तु वैणवे ॥ ९७ ॥ सुवं दारुमयं कास्यं कुर्वीतायोमयं न तु । न दद्यादारनालस्य घटं तस्मिन्महाँनसे ॥ ९८ ॥ आरनालस्य यत्कुम्भं त्यजेन्मद्यघटं यथा । आरनालं कॉलशाकं करझं तिलपिष्टकम् ॥ ९९ ॥ स्रशुनं पूलकं शियुं छत्रां(त्रं) कोशातकीफलम् । अलाबुं चान्त्रं शाकं च करनिर्मिथतं दिष 11१००॥ × विम्बं विड्जं च निर्यासं पीछ श्लेष्मातकं फछम् । आरग्वधं चे पिण्याकं वितद्यन्ताकमेव च ॥ १०१॥ उष्ट्रावियानुषीक्षीरमवत्सानिर्दशाहगीः। प्तान्यकामतः स्पृष्ट्रवा सवासा जलमाविशेत् ॥ १०२ ॥ + मत्या जम्बा व्रतं कुर्यान्मुर्ज (जि ?) जग्ध्वा पतेद्धः । केशानां रख्जनार्थे वा न स्पृशेदारनालकम् ॥ १०३ ॥ चन्द्रन यनसारं वा मकरन्द्मथापि वा । माषमुद्गादिचूर्ण वा तकं जाम्बीरमेर्ध वा ॥१०४॥

<sup>×</sup> एतद्घें न नियते क. पुस्तके । + एतद्वचनं न नियते क. प्रस्तके ।

१ ख. "तदा । २ ख. मुझता हि कथं न । २ ख. "हावने । आ" । ४ ख. कारहा" । ५ ख. म निर्मुण्डी कालिब्कं नालिका तथा। नालिकेर्याख्यशाकं च भे" । ६ क. "म च । जु" ।

तिन्तिडं च कलायं वा केशरञ्जनमाचेरत् ॥१०४ ॥ ऊर्ध्व मासात्त्यजेत्सर्व मुद्धाण्डं वैष्णवोत्तमः । न त्यजेङ्घोहभाण्डानि तापयेच हुताञ्चने ॥ १०५ू॥ दारूणा संत्यजे-द्वापि तक्षणं वा समाचरेत् । अश्मनामश्मभिध्यत्वा गोवालैर्घर्षयेत्तथा ॥ १०६ ॥ सूतके मृतके वाऽि शुनादिस्पर्शने तथा । स्पर्शने वाऽप्यभक्ष्याणां सद्य एव परि-त्यजेत् ॥ १०७ ॥ एवं संशोध्य भाण्डानि यज्ञार्थ याचयेद्धविः । संशोध्याद्भिः शुचौ देशे धान्यं संशीषयेद्बुधः ॥१०८॥ अवहन्याच्छुभतरं गायन्ती मधुसूदनम् । संशोध्य तण्डुलान्पथादद्भिः तंक्षालयेत्रिभिः ॥ १०९ ॥ अम्भिस्तवारं वस्त्रेण शोध-यित्वा घटान्तरे। कुशेनैव पवित्रेण तण्डुछात्रिवेषेच्छुमान् ॥ ११० ॥ अन्तर्घाय क्कशं तत्र मन्त्ररत्नमनुस्मरन् । पाचयेत्सपवित्रेण वाग्यतो नियतेन्द्रियः ॥ १११ ॥ उपविषय शुभे कुण्डे विह्नं पज्व।लयेत्ततः । अवैष्णवर्यं शेवस्य शूद्रस्य पतितस्य च ॥ ११२ ॥ पाषण्डस्याप्यशुद्धस्य गृहेष्विध विवर्जयेत् । संशोक्ष्य मन्त्ररत्नेन विह्न कुश्रजलैसिभिः ॥ ११३ ॥ यशियैविंगलैः काहिन्यंजनेन पदीपयेत् । सान्तंर्धानमुखे-नापि धर्मे थित्वा भदीपथेत् ॥ ११४ ॥ पालाशैः खादिरै बिंट्वेर्गी शकुत्पिटकैरापि । अन्येर्वा यक्तियः काष्ठैस्तृणेर्वा यक्तियः शुभैः॥ ११५ ॥ वर्जयेन्मद्यदिग्धानि तथा वैभीतक। नि च । आरग्वधानि शिग्रुणि तथा नैर्गुण्डिकानि च ॥ ११६ ॥ नैपानि च किएत्थानि कार्पासैरण्डकानि च । अमेध्यानि सकीटानि दौर्गन्यानि तथैव च ११७ ॥ \* असद्वाहानि चैत्यानि काकखट्टासनानि च । देवा-लयानि यौष्यानि तथोपकरणानि च ॥ ११८ ॥ महिपोष्ट्खरादीनी कारीषपिटका-ाने च । अन्यानां पाकशेषाणि वर्जयेद्यज्ञकर्मणि ॥ ११९ ॥ प्रदीप्याप्ति ततोऽन्नाद्यं पच्यानियतमानसः । चिन्तँयेत्परमात्मानं जपन्मत्रद्वयं तथा ॥ १२० ॥ शुद्धं हुद्यं तथा रुच्यं पक्षाद भ्यन्तरं शुभम् । निधिद्धानि च शाकानि फलमूलानि वर्जयेत् ॥ १२१ ॥ अतिरूक्ष्य(भं) चातिदुष्टमातिरक्तं च वर्जयेत् । भावदुष्टं क्रियादुष्टं कालदुष्टं तथैव च ॥ १२२ ॥ लंसर्गदुष्टं च तथा वर्जयेद्यज्ञकर्भणि । रूपतो गन्धतो वाऽपि यचाभक्ष्यैः समं भवत् ॥ १२३ ॥ भावदुष्टं च तत्रोक्तं मुनिभिर्धभेपारगैः। आरनालं च मद्यं च करिनभीथतं दिध ॥ १२४ ॥ इस्तदत्तं च लवणं क्षीरं घृत-पयासि च । हस्तेनोद्धत्य तोयं च पीतं वक्त्रेण वैकदा ॥ १२५॥ शब्देन पीतं अकं च गन्यं ताम्रेण संयुतम् । क्षीर च लवणोन्भिश्रं कियादुर्शमहोच्यते ॥ १२६ ॥ एकाद्द्या तु यचात्रं यचात्रं राहुदर्शने । सूतके मृतके चात्रं शुष्कं पर्शुपितं तथा ॥ १२७ ॥ अनिर्देशाहगोः क्षीरं पष्ट्या तैलं तथाऽपि च । नदीष्वसमुद्रगासु सिंह-

<sup>\*</sup> एतद्वचन न विद्यते क पुस्तक।

१ ख. °शोधमेद्धवि । अ° । २ क °रे। उ° । ३ रा °स्य शूद्रस्य पतितस्य तथैव च । ४ क. °न्तर्धेन । भू ख. भू सन्यन्त्रा प्र° । ६ ख. °ना करीपपीठ हा° । ७ ख. °न्तर्यन्पर ।

कर्कटयोर्जलम् ॥ १२८ ॥ निःशेषजलवाष्यादौ यत्प्रविष्टं नवोदकम् । नातीतपश्च-रात्रं तत्कालदृष्टिमहोच्यते ॥ १२९ ॥ शैवपाषण्डपिततैर्विकर्मस्थैर्निरिश्वरैः । अवैष्ण-वैद्विज्ञैः ग्रुद्वैहरिवासरभौक्ताभः ॥ १३० ॥ श्वकाकसुकरोष्ट्राद्यैरुदक्यासृतिकादिभिः। प्रंथलीभिश्र नारीभिष्टेषलीपतिभिस्तया ॥ १३१ ॥ दष्टं स्पृष्टं च दत्तं चै भुक्तशेषं तथैव च । अभक्ष्याणां च संयुक्तं संसर्गदुष्टमुच्यते ॥ १३२ ॥ बिम्बं श्रियु च फा-छिङ्गं तिलिपिष्टं च मूलकम् । कोशातकीमलाबुं चँ तथा कद्फलमेव चँ॥ १३३॥ वालीकानारिकेत्यादिजातिदुष्ट्रमिहोच्यते(१) । एवं सर्वाण्यभक्ष्याणि तत्सङ्गान्यपि संत्यजेत् ॥१३४॥ तथैवाभक्ष्यभोक्तृणां इरिवासरभोजिनाम् । छोकायतिकविवाणां देवतान्तरसेविनाम् ॥ १३५ ॥ अवैष्णवानामपि च संसर्ग द्रतस्त्यजेत् । प्रामाधं यथा पकं वाग्यतो नियतेन्द्रियः ॥ १३६ ॥ संमार्जयेच्छ्मतरे वारिणा वाससीव च। करकैरिपधायाथ चक्रेणैबाङ्कवेर्त्तथा ॥ १३७ ॥ गन्धेन वा हरिद्रेण जल्लेनाप्यथवा लिखेत् । सुदर्शनं पाश्चजन्यं भाण्डाना यज्ञयोगिनाम् ॥ १३८ ॥ कुशोत्तरे शुनौ देशे विन्यस्य कुश्चवारिणा । संत्रोक्ष्य मन्त्ररत्नने वस्त्रेणाऽऽच्छाँच तत्परम् ॥ १३९ ॥ क्षालियत्वाऽय देवस्य भाजनानि शुभैर्जलैः। अभिपूर्य ततो द्याद्भोजये विशेषतः ॥ १४०॥ भोजयेदागतान्काले सखिसंबन्धिबान्धवान् । बालान्बुद्धान्भोजियत्वा भर्तारं भोजयेत्ततः ॥ १४१ ॥ स्वयं हृष्टा ततोऽश्रीयाञ्चतेर्भुक्तावशेषितम् । पैशाचि-कानां यक्षाणां शाक्तानां लिङ्गाधारिणाम् ॥ १४२ ॥ द्वादशीविमुखानां च संला-पादि विवर्जयेत् । शैववौद्धस्कान्दशाक्तस्थानानि न विश्वेत्कवित् ॥ १४३ ॥ वर्ज-येत्तत्समीपस्थं जलशुष्पफलादि च । न निरक्षित देवे( वा )नाम्रत्सवोदि कदा-चन ॥ १४४ ॥ स्तुर्ति वाऽप्यन्यदेवानां न कुर्याच्छ्रणुयाम च । काममसङ्ग्रसंस्रा-पान्परिहासादि वर्जयेत् ॥ १४५ ॥ अन्यचिह्नाङ्किनं वसं भूषणासनभाजनम् । द्यं पशुं कूपगृहान्भाण्डं चैव विवर्णयेत् ॥ १४६ ॥ अन्यालये हिर हृष्टा देवतान्त-रसंसदि । नार्चथेन्न प्रणमेच तीर्थसेवां विवर्जयेत् ॥ १४७ ॥ अवैष्णवस्य इस्तानु दिन्यदेशादुपागतम् । हरेः मसादतीर्थाद्यं यत्नेन परिवर्जयेत् ॥ १४८ ॥ आकारम-यसंपन्नो नवेज्याकर्मणि स्थितः । विष्णोरनन्यश्चेषत्वं तथैवानन्यसाधनम् ॥१४९॥

<sup>े</sup> क. °त्रं तु काल १२ क. °भोजनेः। श्वं। ३ क. च सक्तकेशे त । ४ क. च पितुक्तिव्यातकं फलम्। वा । ५ ख. च। नालिकानालिके । ६ क. "सनैव। ७ ख. "सतः। ग । ४ ख. "च्छाद्येसतः। श्वां। ९ ख. "वामिक । १० क. "दि विवर्जयेत्। स्तु । ११ क. "ति वापि विशेषेण श्रोत्रास्थां भृष्ठ । १२ क. "ति वापि विशेषेण श्रोत्रास्थां भृष्ठ । १२ क. "ते वापि विशेषेण श्रोत्रास्थां भृष्ठ । १२ क. "ते वापि विशेषेण श्रोत्रास्थां भृष्ठ ।

तयैवानन्यभोग्यत्वमाकारत्रयमुच्यते । अर्चनं मन्त्रपटनं ध्यानं होमश्र वन्दनम् ॥ १५० ॥ स्तुतियोगः समाधिश्र तथा मन्त्रार्थाचिन्तनम् । एवं नवविधा प्रोक्ता चेज्या वैष्णवसत्तमैः ॥ १५१ ॥ प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपं प्राप्यं च प्रत्यगात्मनः । माप्त्युपायं फलं चैव तथा प्राप्तिविरोधि च ॥ १५२ ॥ ज्ञातन्यमेतदर्थस्य पत्रकं मन्त्रवित्तमैः । जगतः कारणत्वं च तथा स्वामित्वमेव च ॥ १५३ ॥ श्रीशत्वं सगु-रुत्वं च ब्रह्मणो रूपमुच्यते । देहेन्द्रियादिभ्योऽन्यत्वं नित्यत्वादिशुणौघता ॥ १५४॥ श्रीहरेदिस्यधर्मत्वं स्वरूपं प्रत्यगात्मनः । उपायाध्यवसायेन त्यक्त्वा कॅर्मेोघमात्मनः ॥ १५५॥ हरेः कृपावल्लम्बत्वं प्राप्त्युपायमि( इ )होच्यते । सर्वैश्वर्यफलं त्यक्तवा शब्दादिविषयानिष ॥ १५६ ॥ दास्यैकसुखसङ्गित्वं विष्णोः फलमिहो-च्यते । तज्जनस्यापराधित्वं शब्दादिष्वतुरक्तता ॥ १५७ ॥ कृत्यस्य च परित्यागो क्षकृत्यैकरणं तथा। द्वादशीविमुखत्वं च विरोधि स्यात्फलस्य हि ॥ १५८ ॥ अर्थपश्चकमेतद्धि ज्ञातच्यं स्यान्म्रमुक्षुभिः । विदितं सकलं कर्म विष्णोराराधनं परम् ॥ १५९ ॥ निबोध तम्रुपश्रेष्ठ भोगार्थ परमात्मनः । द्वत्त्याख्यस्य तरोरस्य सुदृढं मुळमुच्यते ॥ १६० ॥ त्यागेन चैव धर्मस्य निषिद्धाचरणेन च । आज्ञातिकर्मणं-(ण) विष्णोः पतत्येव न संशयः ॥ १६१ ॥ ज्योतिष्टोमादयः सर्वे यज्ञा वेदेषु कीर्तिताः । पुण्यव्रताः पुराणोक्ता दाना नैमिचिकादिषु विष्णोर्भीगतया सर्वाः कर्तव्या वैष्णवोत्तमैः ॥ १६२ ॥ यस्तूपायतया क्रत्यं नित्यनैमित्तिकादिकम् । सत्कृत्यं कुरुते विष्णोर्वेष्णवः स उदीरितः ॥ १६३ ॥ विष्णोरज्ञतया यस्तु सत्कृत्यं कुरुते बुध: । स एकान्तीति मुनिभिः पोच्यते वैष्णवोत्तमः ॥ १६४ ॥ \* यस्तु भोगतया विष्णोः सत्क्रत्यं कुरुते सदा । स भवेत्परमैकान्ती महाभागवतोत्तमः ॥ १६५ ॥ वर्जनीयमक्रत्यं तु सर्वेषां करणैस्त्रिभिः । अकामतस्तु यत्प्राप्तं प्रायश्चि-त्ताद्विनक्यति ॥ १६६ ॥ अकृत्यं वैष्णवः पापबुद्धचा कास्त्रविरोधतः । एकान्तपर-मैकान्तिरुच्यभावाच संत्यजेत् ॥ १६७ ॥ श्रुतिस्मृत्युद्भवं धर्मे यस्त्यजेद्दैष्णवाधमः । स पाषण्डीति विज्ञेयः सर्वेलोकेषु गर्हितः ॥ १६८ ॥ अकृत्यकरणाद्वाऽपि कृत्य-स्याकरणादपि । द्वादशीविमुखत्वेन पतत्येव न संशयः ॥ १६९ ॥ तस्मात्सर्वपय-त्नेन सत्कृत्यं सर्वदा चरेत् । आज्ञातिक्रमणाद्विष्णोर्मुक्तोऽपि विनिवध्यते ॥ १७०॥ समस्तयक्रभोक्तारं ज्ञात्वा विष्णुं समातमम् । दैवं पित्र्यं तथा यज्ञं क्रुयीश तु परि-त्यजेत् ॥ १७१ ॥ त्रिदण्डमवलम्बन्ते यतयो ये महाधियः । तेषामि च कर्तव्यं

<sup>\*</sup> एतद्वचन न विद्यते क पुस्तके ।

१ क. "गुणान्त्रिता। २ क कर्माश्चनात्म"। ३ क. "त्यस्य च कारणम् । द्वा"। ४ स. "मणाद्वित्रः प"। ५ इ. "क्योराह्म"। ६ स. वैरुपवैः। ५ स. "त्योधितः। एकान्तिंप"। ५ स. "त्युदितं म"।

सत्कृत्यमितरेषु किम् ॥ १७२ ॥ ब्रह्म ब्रह्मा ब्राह्मणाश्च त्रितयं ब्राह्ममुच्यते । तस्माद्वाह्मेण विधिना परं ब्रह्माणमर्चयेत् ॥ १७३ ॥ समस्तयज्ञभोक्तारम-ज्ञात्वा विष्णुमन्ययम् । वेदोदितं यः क़रुते स लोकायतिकः ॥ १७४ ॥ यस्तु वेदोदितं धर्म त्यक्त्वा विष्णु समर्चयेत् । स पाषण्डीति विज्ञेयो नरकं चाधिगच्छाति ॥ १७५ ॥ वेदाः प्राणा भगवतो वासुदेवस्य सर्वदा । तदुक्तः कमीक्कवीणः प्राणहर्ता भवेद्धरेः ॥१७६ ॥ विष्णोराराधनाहेदं विना यस्त्वन्यकर्मणि मयुज्जीत विमूढात्मा वेदहन्ता न संशयः॥ १७८॥ वन्सं माता लेढि तथा यथा लेढि स मातरम् । श्रुंतिं विष्णोः पियं(यां) ज्ञात्वा विष्णुं वेदेन व यजेत् ॥ १७८॥ तस्माद्देदस्य विष्णोश्च संयोगो यस्तु दृश्यते । स एव परमो धर्मो वैष्णवानां यथा नृष ॥ १७९ ॥ कश्चित्पुरा नृषश्रेष्ठ काश्यपो ब्राह्मणोत्तमः । शाण्डिल्य इति विख्यातः सर्वशास्त्रविशारदः ॥ १८०॥ स तु धर्ममसङ्गेन विष्णोराराधनं मति । अवैदिकेन विधिना कृतवान्धर्मसंहिताम् ॥ १८१ ॥ अवलम्ब्य मतं तस्य केचि-दत्र महर्षयः। अवैदिकेन मार्गेण पूजयन्ति स्म केशवस् ॥१८२॥ अशास्त्राविहितं धर्मे सर्वे क्कवेन्ति मानवाः । स्वाहास्वधावषद्कारवर्जितं स्यान्महीतलम् ॥ १८३ ॥ ततः कुद्धो जगनाथः शङ्खचकगदाधरः । इद्धाह मुनिश्रेष्ठं शाण्डिल्यमामितौजसम् ॥ १८४ ॥ दुर्बुद्धे मामकं धर्म परमं वैदिकं महत् । अवैदिकिकियाजुष्टं प्रागलभ्यात्कु-तवानिस ॥ १८५ ॥ यस्मादवैदिकं धर्म पवर्तयासि मां(रं) द्विज। तस्मादवैदिकं लोकं निरयं गच्छ दारुणम् ॥ १८६ ॥ तस्य देवस्य वाक्यात्तु शाण्डिल्योऽभुद्धयाकुलः। स्तुवन्याह जगन्नाथं प्रणिपत्य पुनः पुनः ॥ १८७ ॥ त्राहि त्राहीति लोकेश मां विभो सा(स्वा)पराधिनम् । ततः स कृपया विष्णुर्भगवान्भृतभावनः ॥ १८८ ॥ दिन्यं वर्षशतं विम भुक्तवा निरययातनाम । उत्पत्स्यसे भूगोवीशे जमदग्निरिती-रितः ॥ १८९ ॥ तत्राऽऽराध्य पुनर्मा तु विदिकेनैव धर्मतः । गच्छ तस्मिन्मुनिश्रेष्ठ मम लोकं सुनिर्मलम् ॥ १९० ॥ इत्युक्त्वा भगवान्विष्णुस्तत्रैवान्तरधीयत । शाण्डि-ल्यो निरयं प्राप्य पुनरुत्पद्य भूतले ॥ १९१ ॥ वेदोक्ताविधिना विष्णुमर्चियत्वा सनातनम् । विशुद्धभावात्संत्राप्तस्तेद्धाम परमं हरेः ॥ १९२ ॥ तस्मादवैदिकं धर्म द्रतः परिवर्जयेत । वैदिकेनैव विधिना भक्त्या संपूजयेद्धरिम् ॥ १९३ ॥ श्रौतेन विधिना चर्त्रं घृत्वा वै बाहुमूलयोः । घृतोर्घ्युण्ड्ः शुद्धात्मा विधिनैवार्चयेद्धरिम् ॥ १९४ ॥ कर्मणा मनसा वाचा न प्रमाद्येत्सनातनम् । न प्रमाग्रेत्परं धर्माच्छुति-स्मृत्युक्तगौरवात् ॥ १९५ ॥ सुशीलं तु परं धर्मं नारीणां नृपसत्तम । शीलमङ्कोन नारीणां यमळीकः सुदारुणः ॥ १९६॥

<sup>•</sup> १ ख. श्रुतं । २ क. ° व्यावो नान्यथा । ३ क नृपः । ४ ख. तद्वाक्याहेवदेवस्य शा । ५ क. कोकाः धुद्राहणाः । सु ।

मृते जीवाति वा पत्यौ या नान्यमुपगच्छति । सेह कीर्तिमवामोति मोदते रमया सह ॥ १९७ ॥ पति या नातिचराति मनोवाकायकर्मभिः । सा भर्तृकोकमामोति यथैवारुन्यती तथा ॥ १९८ ॥ आर्ताऽऽर्ते मुदिता हुष्टे प्रोपिते मिळनाँम्बरा । मृते म्रियेत याँ पत्यों सा स्त्री ज्ञेया पतिव्रता ॥ १९९ ॥ या स्त्री मृतं परिष्वज्य दग्धा चेद्धव्यवाहने। सा भर्तृलोकमाप्तोनि हरिणा कमला यथा॥ २००॥ ब्रह्मघ्नं वा सुरापं वा कृतन्नं वार्शि मानवस् । यमादाय मृता नारी तं भर्तारं पुनाति हि ॥ २०१ ॥ साध्वीनामिह नारीणामग्रिपपतनाहते । नान्यो धर्मीऽस्ति विश्वेयो मृते भर्तरि कुत्रचित् ॥ २०२ ॥ वैष्णव पतिमादाय या दग्धा हव्यवाहने । सा वैष्ण-वपदं याति यत्र गच्छन्ति योगिनः ॥ २०३ ॥ मृते भर्तिरि या नारी भवेद्यादि रज-स्वला ॥ चितामि संग्रहेत्तावत्स्नात्वा तस्मिन्यवेशयेत् ॥२०४॥ गर्भिणी नातुगन्तव्या (च्छेतु) मृतं भर्तारमर्व्ययम् । ब्रह्मचर्यव्रत कुर्याद्यावज्जीवमतन्द्रिता ॥ २०५ ॥ केश-रें जनताम्बूलगन्धपुष्पादिसेंवनम् । भूषणं रङ्गनस्तं च कांस्यपात्रेषु भोजनम् ॥ २०६ द्विवारभोजनं चाक्ष्णोग्ञ्जनं वर्जयत्रादा । स्नात्वा शुक्ताम्बरधरा जितेन्द्रिया ॥ २०७॥ नकल्ककुँहका साध्वी तन्द्रालस्याविवार्जिता । सुनिर्मला शुभाचारा नित्यं संपूजयेखरिश ॥ २०८ ॥ क्षितिशायी भवेद्रात्री शुचौ देशे कुशो-त्तरे । ध्यानयोगपरा नित्यं सतां सङ्गे व्यवस्थिता ॥ २०९ ॥ तपश्ररणसंयुक्ता यावज्जीवं समाचरेत् । तावत्तिष्ठेन्त्रिराहारा भवेद्यदि रजस्वला ॥ २१० ॥ सभर्तृका सती वाऽपि पाणिपु(पू)रामभोजँना । एकवारं समश्रीयाद्रज्सा च प्छता ॥ २११ ॥ एवं सुनियताहारा सम्यग्वतपरायणा । भन्नी सह समामोति वैकुण्डपदमन्ययम् ॥ २१२ ॥ दग्धन्या साऽग्निहोत्रेण भर्तुः पूर्व मृता त या । स्वांश्रमित्रं समादाय भर्ता पूर्ववदाचरेत् ॥ २१३ ॥ कृत्वा कुशमयीं पत्नी यावज्जीवमतिन्द्रतः । जुहुयादिग्निहोत्रं तु पश्चयज्ञादिकं तथा ॥ २१४ ॥ अथ च पत्रजेद्विद्वान्कन्यां वाऽपि समुद्रहेत्। पत्र पापि च कुर्वीत कर्म वेदोदितं महत ॥ २१५॥ आत्मन्यग्नि रामारोप्य जुहुयादात्मवान्सदा। मनसा वा प्रकुर्वीत नित्य-नैमित्तिकक्रियाः ॥ २१६ ॥ गृहस्थो वा वनस्थो वा यतिर्वाऽपि भवेदद्विजः । अनाश्रमी न तिष्ठेत यावज्जीवं द्विजोत्तमः ॥ २१७ ॥ वर्णाश्रमेषु सर्वेषां पूजनीयो जनार्दनें: । सञ्यापकेन मन्त्रंण सदैव च महीपते ॥ व्यापकानां च सर्वेषां ज्याया-नष्टाक्षरो मनुः ॥२१८॥ अष्टाक्षरस्य जप्ता तु साक्षानारायणः स्वयम् । सन्यासं च समुद्रं च सर्षिच्छन्दोधिदैवतर्भ् ।।२१९॥ सदीक्ष्य(क्षा)।विधि सध्यानं साथै मन्त्रमुदाहृतम् । स्नात्वा शुद्धः प्रसन्नात्मा कृतकृत्यो जनार्दनम् ॥ २२० ॥ मनसाऽप्यर्चयित्वा वा जपेन्मन्त्रं सदा बुधः । दानप्रतिग्रहौ यागं स्वाध्यायं पितृतर्पणम् ॥ २२१ ॥ पितृ-

१ ख. °ित । सैव वी° । २ ख °ना कृशा । मृं। ३ क या नारी सा विक्रे । ४ ख. व्यया । मा । ५ ख. मृषितं । ६ क. "कु बुना कुर्यात्तन्द्रा"। ७ ख कनम् । ए । ८ ख. व्यामिष कु । ६ ख. ने । म व्या । १० ख. मृ। नदीक्षाविधि न प्यानं सा ।

क्रियाष्ट्राक्षरस्य अजन्त्वा कुर्याद तिन्द्रतः । धृतोध्वेषु ण्ड्रदेहश्च चक्राङ्कित्तभुजस्तथा ॥ २२२ ॥ अष्टाक्षरं जपिन्नत्यं पुनाति भुवनत्रयम् । जपेद्भोगतया मन्त्रं सततं विष्णुतत्परैः ॥ २२३ ॥ ससाधनतया जप्यं कर्तव्यं विष्णुतत्परैः । अष्टोत्तरसहस्तं वा शतमष्टोत्तरं तु वा ॥२२४॥ त्रिसंध्यासु जपेन्मन्त्रं तद्र्थमनुचिन्तयन् । उपोष्य पूर्वदिवसे नद्यां स्नात्वा विधानतः ॥ २२५॥ आचार्यं संश्रयेत्पूर्वं महाभागवतं द्विजः । आचार्यो विष्णुमभ्यर्च्य पवित्र वाऽपि पूजयेत् ॥ २२६ ॥ पुरतो वासुदे-वस्य इध्माधानान्तमाचरेत् । स्रकेद्रप्सस्य स्केन पवित्रं ते वितेत्युचा ॥ २२७॥ पवमानस्य आद्येन ऋग्भिश्रतसृभिः क्रमात् । आज्यं हुत्वा ततश्रकं तद्गौ प्रतपे-हुनः ॥ २२८ ॥ चरणं पवित्रमिति (= यजुषा) तसकेणाङ्कर्येद्धजम् । वामीसं प्रत-पेत्पश्चात्पाश्चजन्येन देशिकः ॥ २२९ ॥ अग्निर्मन्वेति यजुषां तद्धोमाग्नौ मतप्य वै । त्तस्तु पार्थिवैर्ऋग्भिर्हत्वा पुँण्ड्रादि धारयेत् ॥ २३० ॥ अतो देवेति स्केन विष्णो-र्नुकमनेन च। पूजयेद्द्वादशभित्रैं केशवादीन तुत्रमात् ॥ २३१ ॥ कुश्चप्रान्थिषु संपूज्य जुहुयात्ताभिरेव तु । हुत्वाऽथ चरुणा सम्यङ्ग्रदा शुभ्रेण देशिकः ॥ २३२ ॥ कछाटादिषु चाङ्केषु ऋण्मिस्ताभिः क्रमेण वै । नामभिः केशवाधैस्तु सच्छिद्राण्येष भारपेत्।। २३३ ॥ श्रिये जात इति ऋचा कुङ्कुमं तेषु धारपेत् । परो माभ्रोति सुक्तेन उपस्थाय जनार्दनम् ॥ २३४ ॥ होमग्रेषं समाप्याय मूर्स्युद्वासनमायरेत । एवं पुण्ड्कियां कृत्वा नार्म कुर्यात्ततः परम् ॥ २३५ ॥ प्रवःपान्तमिति सुक्तेन नाममूर्ति समर्चयेत्। गवाज्यं मत्युचं हुत्वा नामं कुर्याच वैष्णवम् ॥ २३६ ॥ अभि-प्रियाणीति स्केनोपस्थाय जनादेनम् । मदक्षिणनमस्कारौ कृत्वा शेषं समीपयेत् ॥ २३७ ॥ मन्त्रदीक्षाविधानं तु श्रीतं मुनिभिरीरितम् । नैवाहिता भवेदीक्षा न पृथक्त्वेन वक्ष्यते ॥ २३८ ॥ अदीक्षितो भवेद्यस्तु मन्त्रं वैष्णवमुत्तमम् । अर्थनं वांऽपि कुरुते न संसिद्धिमवाष्तुयात् ॥२३९॥ नादीक्षितः मकुर्वीत विष्णोराराधनः क्रियाम् । श्रीतं वा यदि वी स्मार्ते दिच्यागममथापि वा ॥ २४० ॥ तैत्राप्युक्तमका-रेण दीक्षितो हरिमर्चयेत् । पूर्वेऽह्न्युपोष्य गुरुणा नद्यां स्नात्वा स्नतिकयः ॥ २४१॥ आचार्यः पुजर्वेदिष्णुं गन्यपुष्पाक्षतादिभिः। ईशान्यादिचतुर्दिश्च संस्थाप्य कक्ष्यांम-वान् ॥ २४२ ॥ तेषु गव्यानि निक्षिप्य चतुर्भृतीनसमर्थयेत् । वाराइं नारसिंहं च

<sup>\*</sup> संधिरार्षः शेषत्वविवक्षया च षष्ठी । = एति बहुनान्तर्गतमिकम् ।

१ ख. "म । न सा । २ ख. "श्रं चापि । ३ ख. "त्। प्रजपेश्वस्य सू" । ४ क. "तेति ऋषा । ५ ख. पुण्ड्राणि था"। ६ ख. "तुंकमणेन । ७ ख. "क्कुमङ्केष्ठ । ८ ख. "म दशाख वैकावः । अ" . १ १० ख. "माचरेत् । ११ क वा कुर्याहिन्या" । १२ ख. तस्मादुक्त" । १३ ख. "शान्द्रुमान्।

वामनं कृष्णमेव च ॥ २४३ ॥ तद्विष्णोरिति च द्वाभ्यां वाराहं पूज्येसैतः । प्रतद्विष्णु-रिति ऋचा नारसिंहमनामयम् ॥ २४४ ॥ न ते विष्णोरित्यनेन वामनं पूजयेत्तथा । वषट्ते विष्णविति [ च ] कृष्णं संपूजयेतत्तः ॥ २४५ ॥ संपूज्याऽऽवरणं सर्वे गन्धपूष्पैर्विधानतः । प्रतिष्ठाप्य ततो वह्निमिध्माधानान्तमाचरेत् ॥ २४६॥ चतुर्भिर्वेष्णवैः सूक्तैः पायसं मधुमिश्रितम्। हुत्वाऽऽज्यं जुहुयात्पश्चाच्छ्रीसूक्तेन समा-हित: ॥ २४७ ॥ अग्निमीळ इत्यनु( ळेनु )वाकेन सावित्र्या वैष्णवेन च । सर्वेश्व वैष्णवैर्मन्त्रेः पृथगष्टोत्तरं शतम् ॥ २४८ ॥ हुत्वा वेदसमाप्तिं च जुहुयादेशिकोत्तमः। ततो भद्रासने शिष्यमुपवि( वे )श्याभिषेचयेतु ॥ २४९ ॥ चतुर्भिवैष्णवैर्मन्त्रैः सुक्ते-स्तत्कलशोदकैः । ऋत्विग्भिक्रीसणैः शिष्यमभिषिच्याय देशिकः ॥२५०॥ कौपीनं कटिसूत्रं चं वस्नयुग्मं च दापयेत् । ऊर्ध्वपुण्डाणि पद्माक्षतुस्रसीमास्त्रिके आपि ॥२५१॥ क्रुशोत्तरे समासीनमाचान्तं विनयान्वितम् । अध्यापयेद्वैष्णवानि सुक्तानि विविधानि च ॥ २५२॥ व्यापकान्वैष्णवान्मन्त्रानन्यांश्रापि विधानतः। तद्र्यन्यास-ग्रुद्रादि सर्षिच्छन्दोधिदैवतम् ॥ २५३ ॥ तस्मित्रिवेश्य सद्द्वती शासयेच्छासना-च्छ्तेः । शासितो गुरुणा शिष्यः सद्वृत्ती सत्त्वये स्थितः ॥ २५४॥ अर्चयेत्प(त्पा)-रमेकान्त्यसिद्धये हरिमव्य सम् । आचार्यात्समनुपाप्तं विग्रहं सुमनोहरम् ॥ २५५ ॥ ळब्ध्वाऽथ विधिना विष्णोः पूजयेत्तदनुज्ञया । पूर्वेऽह्मि पूर्ववत्पूष्यः श्रीतेनैवोपचा-रकैः ॥ २५६ ॥ ताभिरेव च हुत्वाऽथ ऋग्भिराज्यं तथा क्रमात्। शय्यास्कान्तमा-ज्येन हुत्वाऽभि वैष्णवोत्तमः। २५७॥ अध्यापियत्वा+तान्मन्त्रावैदिकान्वैदिकोत्तमः । पुजाविधानं त्रिविधं तस्मै होमान्तर्मादिशेत् ॥ २५८ ॥ स्नानतर्पणहोमाँद्या जपाद्या विविधाः क्रियाः । ×वैशिष्येण( ष्टचेन ) गुरोर्ज्ञात्वा शक्त्या सर्वे समाचरेत्॥२५९॥ परमापद्भतो वाऽपि न भुज्जीत हरेदिंने। न तिर्यग्धार्येत्पुण्डं नान्यं देवं प्रपुज्येत्।।२६०॥

4 श्यवभाव आर्थः । × एतदाधर्षद्वर्धं न विद्यते स्त. पुस्तके ।

१ स. "मेर्डिंगः। सं"। १ स. च तथा गर्म च भारमे"। १ स. विमलामि। ४ क. सक्तभीः स्थि"। ५ क. "काम्सा सि"। ६ स. "माविषी"। ५ स. "मार्जी जध्याया।

वैष्णवः पुरुषो यस्तु शिवब्रह्मादिदेवतान् (ताः )। मणभेता (द )चेयेद्वाऽपि विष्ठायां जायते किमिः ॥ २६१ ॥ रजस्तमोभिमूतःना देवताना निरीक्ष-णात् । पूजनाद्वन्दनाद्वाऽपि वैष्णवी यात्यधीगतिम् ॥२६२॥ हुद्धगत्दमयो विष्णुः पूजनीयो जगत्पति:। अनर्धनीया रुद्राचा विष्णोरावरणं िनः॥ २५३ ॥ यस्तु स्वात्मे-श्वरं विष्णुमतीत्यान्यं यजेत हि । स्वात्मेश्वराय इरये च्यवतं नात्र संशयः ॥२६४॥ यज्ञाध्ययनका छेतु नमस्यानि वषट्कता । तानि वे यज्ञियान्यत्र यज्ञो वै विष्णुर-व्ययः ॥ २६५ ॥ तस्यैवाऽऽवरणं शोक्तं यज्ञाध्ययनकर्मस् । स्तुर्वान्तं वदास्तस्यात्र गुणरूपविभूतयः ॥२६६॥ तस्मादावरणं हित्वा ये यमन्ति परान्सुरान् । ने यान्ति निरयं घोरं कल्पकोटिशतानि वै ॥ २६७ ॥ २दः काली गणशब क्रप्माण्डा भैर-वादयः । मद्यमांसाशिनश्रान्ये तामसाः परिकीर्तिताः ॥२६८॥ शुद्धानामपि देवानां या स्वतन्त्राऽर्चनाक्रिया । सा दुर्गति नयत्येव वैष्यव वीतकलमपम् ॥ २६९ ॥ अर्चियत्वा जगन्नाथं वैष्णवः पुरुपोत्तमम् । तदावरणरूपेण यजेदेवान्समन्ततः ॥ २७० ॥ अन्यया नरकं याति यावदाभृतसंघ्रवम् । वासुदेवं जगन्नाथमर्चिषित्वेव मानवः ॥ २७१ ॥ प्रामोति महदैश्वर्य ब्रह्मेन्द्रत्वादिकं क्षणात् । मनसार्श्य जलेनापि जगन्नाथं जनार्दनम् ॥२७२॥ संपामोत्यपछा लिद्धिं जगत्सर्वे सर्गाञ्चलम् । हृपीकेशं भयीनाथं लक्ष्मीशं सर्वदं हरिम् ॥२७३ ॥ तं विना पुण्डरीकासं कोऽर्चेयेदितरान्सु-रान् । नारायणं परित्यज्य योऽन्थं देवसुपासते ।। २७४॥ स्वपनि तृपति हित्वा यथा स्त्री पुरुषाधमम् । विष्णोर्निवेदितं इव्यं देवेभ्यो जुहुर्यात्सदा ॥ २७५ ॥ पितृभ्य-श्रेव तद्द्यात्सर्वमानन्त्यमश्रुते । निर्माल्यमितरेषां तु यदन्नाग्नं दिवीकसाम् ॥२७६॥ खपभो(शु)ज्य नरो याति ब्रह्महत्यां न संशयः। रेवेयमोजनं विष्णांस्तत्यादाम्बु-निषेषणम् ॥ २७७ ॥ तुल्लंभीस्वादनं नृणां पापिनामि सिक्तदम् । एकाद्रश्यपना-सश्च शङ्कचक्रादिधारणम् । तुलस्या पूननं विष्णोस्त्रितयं वैष्णवं स्मृतम् ॥ २७८ ॥ अवैष्णवः स्याद्यो विमो बहुशास्त्रश्रुतोऽपि वा । स जीवकंव चण्डालो सृतः सानोऽ-भिजायते ॥२७९॥ ऋतुसाहस्रिणं वाऽपि लोके विषमवैष्णवस् । चण्डालमिक नेक्षेत वर्जियेत्सर्वकर्मसु ॥ २८० ॥ भगवद्भक्तिदीप्ताभिदग्धदुर्जातिकरूमपः । चण्डालाजि मुधैः श्लाष्यो न तु पूज्यो हावैष्णवः ॥ २८१॥

<sup>\*</sup> इदमार्थम् ।

१ क. "ज्ञाच्यापन"। २ क. जयेना"। ३ क. चिरम्। ४ ख. "यात्तथा। पि"। ५ क. "सी शांभनं।

शङ्कचकोर्ध्व ५ ण्ड्रादिरहितं ब्राह्मणाधमम् । पूजियष्यति यः श्राद्धे सर्वकर्मास्य नि-ष्फलम् ॥ २८२ ॥ तिर्यक्पुण्डुघर विषं यः श्राद्धे भोजियव्यति । पितरस्तस्य या-न्त्येव कालरात्रं सुदारुणम् ॥ २८३ ॥ अर्ध्वपुण्ड्धरं विषं चक्राङ्कितभुजं तथा । पूजियष्यति यः श्राद्धे गयाश्राद्धायुतं लभेत् ॥ २८४ ॥ शङ्कचक्रोध्वैपुण्ड्रौदिधारिणं वैष्णवं द्विजम् । भक्त्या संपूजयेद्यस्तु देवे पित्रये च कर्मणि ॥२८५॥ कल्पकोटिसहस्राणि कल्पकोटिशः । नि च । प्रयाँन्ति पितरस्तस्य विष्णुलोकं सुनिर्मलम् ॥ २८६ ॥ ऊर्घ्वः पुण्ड्घरं विभं तप्तचक्राङ्कितांसकम्। श्राद्धे संपूजयेद्यस्तु गयाश्राद्धायुतं स्रभेत्।।२८७।। तप्तचकेण दिधिना बाहुमूळेन छाञ्छितः । धुनाति सकलं लोकं नारायण इवाध-भित् ॥ २८८ ॥ अविद्यो वा सविद्यो वा चक्रशङ्कोध्वेषुण्ड्युक्(त्) । ब्राह्मणः सर्व-छोकेषु पूज्य गानो हरिर्यथा ॥ २८९ ॥ दुँरन्नाशी दुराचारी शङ्कचक्रोध्वेपुण्ड्र्षृत् । नृणां हन्ति नमस्ताघ तमः सूर्योदये यथा ॥२९०॥ चक्राङ्कितस्य विमस्य पादमक्षाछितं जलम् । \* नाति सकलं लोकं यथा त्रिपथगा नदी ॥२९१॥ तिस्र कोट्य(ट्योऽ)र्ध-कोटी च तीथीनि भुवनत्रये । चक्राङ्कितस्य विषस्य पादे तिष्ठन्त्यसंश्रयम् ॥२९२॥ चक्राङ्कितस्य विषस्य पादशक्षािकतं जलम् । पीत्वा पातकसाहस्त्रेर्मुच्यन्ते नात्र सं-श्रयः ॥ २९३॥ श्राद्धे दाने व्रते यज्ञे थिवाहे चोपनायने। चक्राङ्किःतं विभमेव पूजये. दितराम तु ।। २९४ ।। विष्णुचकािङ्कलो विमो भुङ्जानोऽपि यतस्ततः । न लिप्यते स पापेन तमसैव प्रभाकरः ॥ २९५ ॥ चक्राङ्कित्मुजो विनः पङ्किमध्ये तु मोर्ज-थेत्। पुनावि सकलां पङ्क्ति गङ्किवोत्तरवाहिनि(नी) ॥ २९६ ॥ चक्राङ्कितभुजं विमं यो भूम्यामभिवाद्येत् । छछाटे पांसुसंख्यानि विष्णुलोके महीयते ॥ २९७ ॥ ब्राह्मणः क्षियो वैश्यः शुद्रो वा वैष्णवः पुनान्। अर्चिथित्वेतरान्देवानिर्यं यान्त्य-(त्य)संश्रयभु ॥ २९८ ॥ विष्णोरावरणं हित्वा पूजियत्वेतरान्सुरान् । वैष्णवः पुरुषो याति कालरात्रमधोमुखः ॥ २९९ ॥ महापापोपपापादौरन्वितो यदि वैष्णवः । मन्वा-दिधर्मनास्त्रोक्तं प्रायश्चित्तं समाचरेत् ॥ ३०० ॥ प्रायश्चित्तविशेषं तु पश्चात्क्वर्वित वैष्णवः । वैषासकी वैष्णवीं च पवित्रीं च समाचरेत् ॥ ३०८ ॥ वैष्णवानां तु वि-माणां पश्चात्पादज्ञलं पिवेद । वृत्तौ न परिपूर्गोऽथ कर्पस्विकितो भवेत् ॥३०२॥ मन्त्र-रत्नार्थविच्छान्तो नवेज्याकर्पसंधुतः।द्वादशीनियतो विषः स एव पुरुषोत्तमः॥३०३॥

<sup>\*</sup> एतदावर्धचतुष्ठयं न विद्यते क. पुस्तके।

१ ख. ° हाथैरन्तितं ने°। २ यास्यन्ति । ३ ख. दुराशी वा दु°। ४ ख. ° धक् । नृ°। ५ ख. भूअंते। ६ ख. \*क्षेत्रेतरवाहिनीम्। च°। ७ ख. 'पापा महापापैर° ।

किमत्र बहुनोक्तेन सारं वक्ष्यामि ते नृप । एकादश्युपवासथ शङ्कचक्रादिधार-णम् ॥ ३०४ ॥ तदीयानां पूजनं च वैष्णवं त्रितयं स्मृतम् । पुग्याद्विष्णुदिना-दन्यक्रोपोष्यं वैष्णवैः सदा ॥ ३०५ ॥ तथा भागवतादन्यो नार्चनीया हि कुत्रचित । भगवन्तमनुद्दिश्य न दद्यास यजेत्कचित् ॥ ३०६ ॥ नावैष्णवासं भुज्जीत दद्यासा-वैष्णवाय च । नार्चयेदितरान्देवान तिर्यग्धारयेत्तथा ॥३०७॥ एकादश्यां न भुक्तीत वसेन्नावैष्णवैः सह । अष्टाक्षरस्य जप्तारं शङ्कचक्रधरं द्विजः ॥ ३०८ ॥ अवमत्य विमुढात्मा सद्यश्रण्डालतां त्रजेत्। वैष्णवं ब्राह्मणं गां च तुलसीं द्वादशी तथा॥३०९॥ अनर्चियत्वा मुढात्मा निरयं दुर्गति ब्रजेत् । विष्णोः प्रधानतनवो विषा गावश्र नै-ष्णवाः ॥ ३१० ॥ शक्त्या संप्रज्य तानेव याति विष्णोः परं पदम् । एकादश्युपः वासश्च द्वादश्यां विभएजनम् ॥ ३११ ॥ नित्यमामलकस्त्रानं पापिनाभपि मुक्तिदम् । पक्षे पक्षे हरिदिने चक्राङ्कितभुजे नृप ॥ ३१२ ॥ संपूज्यमाने विमेन्द्रे हरिस्तेषां मसदिति ॥ ३१३ ॥ अभावे वैष्णवे विमे संमाप्ते इरिवासरे । तर्तसंपृजयेहां तु तुलसीं वाडापे मैक्तितः ॥ ३१४ ॥ अप्रिहोत्रं तु जुहुयात्सःयं मात**्रिंजो**-त्तमः । पश्च यज्ञान्त्रकुर्वीत वैष्णवान्विष्णुमर्चयेत् ॥ ३१५ ॥ तदर्पितं वै भुक्षीत पिवेत्तत्पादवारि वै। एकाद्द्यां न भुक्षीत पश्चिक्षभयोगपि॥ ३१६॥ पूजयेद्वेष्णवं विषं द्वादश्यामि वैष्णवः । विष्णोः प्रसादत्रस्रसः तीर्थ वाअपि द्विजोत्तमः ॥ ३१७ ॥ उपवासदिने वाऽपि माश्येदिधवारैतः । उपवासा-दिने यस्त तीर्थ वा तुरुसीमापे ॥ ३१८ ॥ न प्राश्चयेद्विम्दात्मा रीरवं नरकं अजेत् ॥ ३१९ ॥ हर्यपितं तु यचात्रं तीर्थं वा पितृकर्मणि । दद्यात्पितृणां यद्भक्षं गया-श्राद्धायुतं लभेत् ॥ ३२० ॥ हरेनिवेदितं भक्त्या यो दधाच्छ्राद्धान्धर्मणि । पितर-स्तस्य यान्त्येव तद्दिष्णोः परमं पदम् ॥ ३२१ ॥ तीर्थं चा तुस्तसीपत्रं यो द्या-त्पितृदैवतम् । आकल्पकोटि पितरः परितृप्ता न संशयः ॥ ३२२ ॥ यः आख्काले मुढात्मा पितृणां च दिवीकरााम्। न ददाति हरे र्श्वक्तं तस्य वै नारकी गांतः॥ ३२३॥ इयेपितं तु यचात्रं यच पादोदकं हरेः। तुलसी वा पितृणां च दत्वा आदापुतं क्षभेत् ॥ ३२४ ॥ सर्वयज्ञमयं विष्णुं मत्वा देषं जनार्दनम् । आमन्त्र्य वैष्णवान्धिः मान्क्योच्छाद्रमतन्द्रितः ॥ ३२५ ॥ प्रत्यन्दं पार्वणश्राद्धं क्यो पनोर्धतेऽहान । अन्यथा वैष्णवो याति बहाहत्यां न संशयः ॥ ३२६ ॥

१ क. "रं नकशङ्खादिधार(रि)णम् । अ । २ ख. वैष्णवः । ३ ख. "रगन् । उ । ४ ख. "सीवळम् । न ।

अमायां कुष्णपक्षे च पित्रये वाऽभ्युदये तथा । कुर्याच्छादं विधानेन विष्णोरा-ज्ञामनुस्मरन् ॥ ३२७ ॥ न कुर्याद्यो विधानेन पितृयज्ञं नराधमः । आज्ञातिक्रमणाः द्रिष्णोः पतत्येन न संशयः ॥ ३२८ ॥ शङ्खचक्रोध्वेषुण्ड्रादिचिक्कः पियतमैईरेः। अन्वितान्त्राह्मणानेव पूजयेत्सर्वकर्रसु ॥ ३२९ ॥ अआद्धिनोऽप्ययज्ञस्य कर्मत्या-गिन एव च । वेदस्याप्यनधीतस्य संसर्ग दूरतस्त्यजेत् ॥ ३३० ॥ पित्रोः श्राद्धं प्रकुर्वीत नैकाढ्यां द्विजोत्तमः । द्वाद्य्यां तत्प्रकुर्वीत नोपवासदिने कचित् ॥ ३३१ ॥ विष्णोर्जन्मदिनं वाऽपि गुरूणां च मृतेऽहनि । वैष्णवेष्टिं प्रकुर्वात वैदिक( कीं ) वैष्णवोत्तमः ॥ ३३२ ॥ अगम्यागमनं हिंसामभक्ष्याणां च भक्षणम् । असत्यकः थनं स्तेयं मनसाऽपि विवर्जयेत् ॥ ३३३ ॥ तप्तचक्राङ्कानं विष्णोरेकादक्यामुपोष-णम् । भृतोध्वे गुण्ड्देहत्वं तन्मन्त्राणां परिग्रहः ॥ ३३४ ॥ नित्यमामलकस्त्रानं देवतान्तरवर्जनम् । ध्यानं मन्त्रं(न्त्रो ) जपो होमरतुर्लंशीपूजनं हरेः ॥ ३३५॥ प्रसादतीर्थसेवा च तदीयानां च पूजनम् । उपायान्तरसंत्यागस्तथा मन्त्रार्थिचन्त-नम् ॥ ३३६ ॥ श्रवणं कीर्तनं सेवा सत्कृत्यकरणं तथा । असत्कृत्यपरित्यागो विषयान्तरवर्षनम् ॥ ३३७ ॥ दानं दमस्तपः शौचमार्जवं क्षान्तिरेव च । आनु-शंस्यं सतां सङ्गः पारंमैकान्त्यहेतवः ॥ ३३८ ॥ वैष्णवः परमैकान्ती नेतरो वैष्णवः स्मृतः। नावैष्णवो व्रजेन्मुक्ति बहुशास्त्रश्चतोऽपि वा ॥ ३३९ ॥ वैष्णवो वर्णबाह्योऽपि याति विष्णोः परं पदम् । एतत्ते कथितं राजन्प(न्पा)रमैकान्त्य-सिद्धिदम् ॥ ३४० ॥ वैशिष्ट्यं ( विशिष्ट ) वैष्णवं धर्मशास्त्रं वेदोपबृंहितम् । विष्व-क्सेनाय धात्रे च संत्रोक्तं परमात्मना ॥ ३४१ ॥ विष्वक्मेनाय संत्रोक्तमेतद्विघनसे पुरा । भूगोः शोक्तं विघनसा भूगुणा च महर्षिणा ॥ ३४२ ॥ वैवस्वतमनोः शोक्तं मनुना च ममेरितम् । मनुस्तु धर्मशास्त्रं तु सामान्येनोक्तवान्स्वयम् ॥ ३४३ ॥ तदेव हि मया राजन्वैशिष्ट्येन तवेरितम्। विशिष्ट परमं धर्मशास्त्रं वैष्णवमुत्तमम् ॥ ३४४ ॥ य इदं शृणुयाद्भक्तया कथयेद्वा समाहितः । पारमैकान्त्यसंसिद्धि पामो-त्येव न संशयः ॥ ३४५ ॥ सर्वेपापविनिर्मुक्तो याति विष्णोः परं पदम् ॥ ३४६ ॥ यस्त्वदं भृष्णुनाद्भवत्या नित्यं विष्णोश्च संनिधौ । अश्वमेधसहस्रस्य फलं मामो-त्यसंशयः ॥ १४७ ॥ हारीतमेतच्छास्त्रं तु परमां धर्मसंहिताम् । आस्रोक्य पूर्जिये द्दिष्णुं पारमैकान्त्यमश्चते ॥ ३४८ ॥ एतच्छ्रुत्वाऽम्बरीषस्तु हारीतोक्ति-(क्तं) नृपोत्तमः । ववन्दे परया भक्त्या तमृषि वैष्णवोत्तमः ॥ ३४९ ॥

१ सा. "लस्याः पू° । २ सा. "नयन्त्रिक्युं।

त्वमेव परमो धर्मस्त्वमेव परमं तपः । त्वदङ्घियुगुलं प्राप्य सर्वसिद्धिमवाप्नयाम् ॥ ३५० ॥ महामुनिमिति स्तुत्वा राजर्षिः स महातपाः । प्राप्तवान्प(न्दा)रमैकान्त्यं तत्प्रसादात्सुसिद्धिदम् ॥ ३५१ ॥ वैशिष्ट्य प(पा)रमैकान्त्यमेतच्छास्तं प्रमाव्ययम् । भारद्वाजादयः सर्वे नृपाश्च जनकादयः ॥ ३५२ ॥ योगिनः सनकाद्याश नारदाद्याः सुर्र्षयः । विशि(सि)ष्टाद्या वैष्णवाश्च विष्वक्सेनादयः सुराः ॥ ३५३ ॥ एतच्छान् स्नानुसारेण पूजयामासुरिश्वरम् । परमं वैदिकं शास्त्रमेतद्वैष्णवश्चत्तमम् । हात्वैव परमन् कान्ती पूजयेद्विष्णुमीश्वरम् ॥ ३५४ ॥

इति श्रीवृद्धहारीतस्मृतौ विशिष्टपरमधर्मशास्त्रे वृत्त्यिकारो नामै-कादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥

समाप्तेयं दृद्धहारीतस्मृतिः।

## ॐ तत्सद्वस्रणे नगः।

## वेदव्यासस्मृतिः।

( तत्र प्रथमोऽध्याय.।)

वाराणस्यां सुखासीनं वेदव्यासं तपोनिधिम् । पप्रच्छुर्भुनयोऽभ्येत्य धर्मान्वर्णव्यव-स्थितान् ॥ १ ॥ स पृष्टः स्मृतिमान्स्मृत्वा स्मृतिं वेदार्थगर्भिताम् । जवाचाथ प्रस-न्नात्मा मुनयः श्रूयतामिति ॥ २ ॥ यत्र यत्र स्वभावेन कृष्णसारो मृगः सदा । वैरते तत्र वेदोक्तो धर्मो भवितुमहीति ॥ ३ ॥ श्रुतिस्मृतिपुराणानां विरोधो यत्र दृश्यते । तत्र श्रौतं प्रमाणं स्यात्तयोद्वैधे स्मृतिर्वरा ॥ ४ ॥ ब्राह्मणः क्षाचियो वैश्य-स्रयो वर्णा द्विजातयः । श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तधर्भयोग्यास्तु ते नराः ॥ ५ ॥ श्रूद्रो वर्णश्रतुर्थोऽपि वर्णत्वाद्धर्ममहिति । वेदमन्त्रस्वधास्वाहावषद्कारादिभिविना ॥ ६ ॥ विमवद्दिमविकांसु क्षत्राविकासु विमवत्। जातकर्माणि कुर्वीत ततः शुद्रासु श्द्रवत् ॥७॥ वैश्यासु विप्रसन्नाभ्यां ततः शूद्राँसु शूद्रवत् । अधर्मादुत्तमायां तु जातः शूद्राधमः स्मृतः ॥ ८ ॥ ब्राह्मण्यां शूद्रजनितश्रण्डालो धर्मवर्जितः । कुमारीसंभवस्त्वेकः सगोत्रायां द्वितीयकः ॥ ९ ॥ ब्राह्मण्यां शूद्रजनितश्रण्डालस्त्रिविधः स्मृतः । वर्षकी नापितो गीप आश्रापः कुम्भकारकः ॥ १०॥ वर्णिकिरातकायस्थमालाकारकुदु-म्बिनः । × एते चान्ये च बहवः शूद्रा भिन्नाः स्वकर्मभिः ॥ ११ ॥ चर्मकारो भैटो भिल्लो रजकः पुष्करो नटः । वैराटो मेदवाण्डाली दीशः श्वपचकोलिकाः ॥ १२ ॥ एतेऽन्त्यजाः समाख्याता ये चान्ये च गवाशनाः । एषां संभाषणात्स्नानं दर्शनादर्भवीक्षणम् ॥ १३ ॥ गर्भाधानं पुंसवनं सीमन्ती जातकर्म च । नामिकया निष्क्रमोऽन्नमाशनं वपनिक्रया ॥ १४ ॥

## × एतदार्यर्धेद्वयं न नियते ख. ग. पुस्तकयोः ।

१ क. घ. इ. मृत्यते। २ ख. ग "झाणक्षश्चियविशस्त्र"। ३ क. "स्तु नेतराः। शू"। ख. ग. "स्तु नेतरे। शू"। ४ क. इ. "विसास्तु क्षश्चविप्रासु विप्रतः। ना"। ५ घ. "झास्तु क्षश्चविप्रतः। ना"। ६ घ. "द्रास्तु शू"। ८ ख. "मायास्तु जा"। ९ क. गोपो याशा यः कु"। घ. इ. गोपा या"। १० घ. "गिग्यूतकराकायमा"। ११ घ. नरो। इ घटो। १२ ख. ग. घ. वरटो। १३ ख. ग. द्रासः। १४ ख. ग. कोलकाः। १५ क. इ. "न्तो नामक"। १६ ख. प. "निकानणेऽसाश"।

- 131

कर्णवेधो व्रतादेशो वेदारम्भक्रियाविधिः । केशान्तः स्तानमुद्वाहो विवाहाग्रिपरिग्रहः ॥ १५ ॥ त्रेताग्निसंग्रहश्रेति संस्काराः पोडश स्मृताः । नवैताः कर्णवेषान्ता मन्त्र-वर्ज क्रियाः स्त्रियाः ॥ १६ ॥ विवाहो मन्त्रतस्तस्याः शुद्रस्यामन्त्रतो दश । गर्भा॰ धानं प्रथमतस्तृतीये मासि पुंसवः ॥ १७ ॥ सीमन्तश्राष्ट्रमे मासि जाते जातक्रिया भवेत् । एकादशेऽहि नामार्कस्येक्षा मासि चतुर्थके ॥ १८॥ पष्ठे मास्यक्रमश्रीयाः च्चुडाकर्म कुलोचितम्। कृतचुडे च बाले च कर्णवेधो विधीयते ॥ १९ ॥ विमो गर्भाष्ट्रमे वर्षे क्षत्रमेकाद्ये तथा । द्वाद्ये वैदयजातीनां व्रतोपनयनिकया ॥ २०॥ तस्य प्राप्तवतस्यायं कालः स्याद्द्रिगुणाधिकः । वेदवतच्युतो व्रात्यः स ब्रात्यस्तोममहिति ॥ २१ ॥ द्वे जन्मनी द्विजातीनां मातुः स्यात्मथम तयोः । द्वितीयं छन्दसां मातुर्ग्रहणाद्विधिवह्नरोः॥ २२ ॥ एवं द्विजातिमापको विश्वक्ती बाल्यदोषतः। श्रीतस्मृतिपुराणानां भवेदध्ययनक्षमः ॥ २३ ॥ उपनीतो गुक्कुळे वसेश्नित्यं समाहितः । विभूयादण्डकौषीनोपनीताजिनमेखळाः ॥ २४ ॥ पुण्येऽद्वि गुर्नेजुद्वातः कृतमन्त्राहुतित्रियः। स्मृत्यीकारं च गायत्रीमारभेद्वेदमाँदितः ॥ २५ ॥ श्रीचाचार-विचारार्थे धर्मशास्त्रमपि द्विजः । पठेत गुरुतः सम्यक्षमे तेरिष्टमाचरेत् ॥ २६ ॥ ततोऽभिवाद्य स्थविरान्गुरं चैव समाश्रयेत् । स्वाध्यायार्थे तदायर्तः सर्वदा हित-माचरेत् ॥ २७ ॥ नाँऽऽसिमोऽपि विरुच्येत नो व्रजेत्तादितोऽपि वा । विर्देशमर्थपै-शुन्यं हिंसानामकेवीक्षणम् ॥ २८ ॥ तौर्यत्रिकानृतोन्माद्पेरीवादानलंकियाम् । अञ्जनोद्दर्तनादर्शस्विक्षिपनयोषितः ॥ २९ ॥ द्याटनमसंतोषं प्रसचारी विवर्षयेत । **ईपश्**छितमध्या**ह्वे**ऽनुज्ञातो गुरुणा स्वयम् ॥ ३० ॥ अलोल्लपश्चरेद्धैरूपं(सं) द्वेतेपुत्तमः द्वित्त । सद्यो भिक्षानभादाय वित्तवत्तदुपस्पृशेत् ॥ ३१ ॥ कृतमाध्याङ्किकोऽश्लीयाः दुं जुहातो यथाविधि । नाद्यादेकान्नग्रुच्छिष्टं भुक्त्वा चैं।ऽऽमिषतामियाते ॥ ३२ ॥ नैान्यद्भिक्षितपादचादापक्षी द्रविणादिकम् । अनिन्यामन्त्रितः श्राद्धे पित्रवेऽबादगुरुः चोदितः ॥ ३३ ॥ एकाममैविरोधेन व्रतानां मथमाश्रमी । भुक्त्वा गुरुप्रुपासीत कुत्वा संधुक्षणादिकम् ॥ ३४ ॥ समिधोऽग्रावादधीत ततः परिचरेद्गुरुम् । श्रयीत गुर्वेनज्ञातः भैंबुद्धः भथमं गुरोः ॥ ३५ ॥ एवंमैन्वहमभ्यासी अध्ययारी व्रतं चरेत । हितोपवादः त्रियवाक्सम्यग्नुर्वर्थसाधकः ॥ ३६ ॥

१ क ड. °र्कमीह्यं मा । २ ख ग °जातिस्तु ज्ञतोपनयमहीत । त । ३ ख ग °को वाडन्यदो । १ ग °माहितः । ५ क. तदृष्ट । ६ ख. ग. °यतनः स । ७ ख. ग नापिक्षसोऽपि भाषेत न ज । १ ख. ॰ देखा पेशुन्यं हिंसनं वार्क । ९ ख. ग. परिवा । १० ग. ज्ञतिष् । ११ ख. ग. वाडऽवामिता । ११ क. क नान्यं मिश्चकमादायमापणं द । १३ ख. ग. "मत्यविरोधे ज । १४ क. ह. संसुक्ष । १५ ख. ग. पर्यविरोधे ज । १४ क. ह. संसुक्ष । १५ ख. ग. प्रदुष्य प्र । १६ । क. मन्यामो ज ।

नित्यमाराधयेदेनमा समाप्तेः श्रुतिग्रहात् । अनेन विधिनाऽधीतो वेदमन्त्रो द्विजं नयेत् ॥ ३७ ॥ शापानुग्रहसामध्यमुषीणां च सलोकताम् । पयोमृताभ्यां मधुभिः साज्यैः श्रीणन्ति देवताः ॥ ३८ ॥ तस्मादहरहर्वेदमनध्यायमृते पठेत् । यदंङ्गं तदनध्याये गुरोर्वचनमाचरेत् ॥ ३९ ॥ व्यतिक्रमादसंपूर्णमनहंकृतिना च यत् । परत्रेह च तद्वस्या अनधीतमपि द्विजम् ॥ ४० ॥ यस्तूपनयनादेतदा मृत्योर्वतमाचरेत् । स नैष्ठिको ब्रह्मचारी ब्रह्मसायुज्यमाप्नुयात् ॥ ४१ ॥ गुरुवेऽपि वसेक्यायो(य्यो) द्विजः षोडशवार्षिकः । केशान्तकर्मणां विमात(स्त)द्वतान्यप्यनघ्नता ॥ ४२ ॥ समाप्य वेदान्वेदो वा वेदं वा सैततं द्विजः । स्नायीत गुर्वनुज्ञातः भृष्ट(द) चोदितदक्षिणः ॥४३॥

इति श्रीवेदन्यासीये [ धर्मशास्त्रे ] ब्रह्मचार्थिकारो नाम

प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

(अथ द्वितीयोऽष्यायः ।)

एवं स्नातकतां प्राप्तो द्वितीयाश्रमकाङ्क्षया । प्रतीक्षेत विवाहार्थमिनन्द्यान्वयसंभवाम् ॥ १ ॥ अरोगादुष्ट्वंद्योत्थामञ्चल्कादानदृषिताम् । सवर्णामसमानार्षाममातृषितृगोत्र- जाम् ॥ २ ॥ अनर्व्यद्त्ववागाप्तां शुभलक्षणसंयुताम् । घृताघोवसनां गौरीं विख्यां- तद्यपूरुषाम् ॥ ३ ॥ ख्यातनाष्ट्राः पुत्रवतः सदाचारवतः सतः । दातुमिच्छोर्दुहि- तरं प्राप्य धर्मेण चोद्वहेत् ॥ ४ ॥ ब्राह्मोद्वाहिवधानेन तदभावेऽपरो विधिः । दात- व्येषा संहक्षाय वयोविद्यान्वयादिभिः ॥ ५ ॥ पितृतित्पतृश्चातृषु पितृव्यज्ञातिमातृषु । पूर्वाभावे परो द्यात्सर्वाभावे स्वयं व्रजेत् ॥ ५ ॥ पदि सा दातृवैकल्याद्रजः परंये- त्कुमारिका । भ्रूणहत्याश्च यावत्यः पतितः स्यात्त्वद्यः ॥ ७ ॥ तुभ्यं दास्याम्यह- मिति प्रहीप्यामीति यस्तयोः । कृत्वा समयमन्योन्यं भजते न स दण्डभाक् ॥ ८ ॥ त्यजन्तदृष्टां दण्डचः स्याद्दूष्यंश्चाप्यदृषिताम् । श्च तावन्न दुष्टं दुष्टं च स्वार्यभ्यो भेदयंथ तत् ॥ ९ ॥ अढायां हि सवर्णायामन्यां वा काममुद्दहेत् । तस्यामुत्पादितः

<sup>\*</sup> एतद्रधें न. ख. ग. पुस्तक्योः।

<sup>े</sup> के के "मृतेक्षमेवोभिः। २ के के "दङ्गास्तम" । १ स. ग. "तिराचरेत्। ४ स. ग. "ति । उस. ग. "ति । उस. ग. मि । उप. ग. मि । उस. ग. मि । उस. ग. प्रसं। ७ के "इसाविस्तव"। ४ स. ग. म्म्यपूर्विकां छथाँ छु"। ५ के के "म्। स्पृता"। १० के के "ख्यातां इसपीई"। ११ के स. स. सदक्षा । ११ के स. व. वि स्यादात्"। १३ के के तुरुषं दास्याव्यद्दं दसी म"। १४ के के के निम्मादात्"। १३ के के तुरुषं दास्याव्यद्दं दसी म"। १४ के के के निम्मादात् । १३ के के तुरुषं दास्याव्यद्दं दसी म"। १४ के के के निम्मादात् । १३ के के तिमादात् । १३ के के निम्मादात् । १३ के के तिमादात् । १३ के तिमादात् । १३ के तिमादात् । १३ के तिमादात् । १४ के के तिमादात् । १३ के तिमादात् । १४ के तिमादात् । १४ के तिमादात् । १४ के के तिमादात् । १४ के तिमादात् ।

पुत्री ने स्ववणीत्महीयते ॥ १० ॥ उद्धहेरकात्रिया विमो वैद्या च क्षत्रियोऽपि ताम्। न तु शुद्धां द्विजः कश्चिनाधैरः पूर्ववर्णनाच् ॥ ११ ॥ नानावर्णासु भार्यासु सवर्णा सहचारिणी । धॅर्मे घर्मेण धार्मेष्ठा ँथेष्ठता तु सजातिषु ॥ १२ ॥ पाटितोऽयं द्विजाः पूर्वभेकदेहः स्वयंभवा । पत्रयाद्रयंन चार्थेन पत्न्योद्रभविभाति श्रुतिः ॥ १३ ॥ यावस विस्दते जाया तावदर्थी भवेत्प्रमान्। नार्भ भजायते सर्व भजायतत्यपि श्रुतिः॥१४॥ शुर्व्येषा मुख्तिवर्गस्य बोहं नान्येन शक्यत । यतस्ततोऽन्वहं भेत्वा सवासा विभूया-चया॥१५॥ कृतदारोऽभिपत्नीभ्या कृतवेश्ना ग्रहं वसेत् । स्वकृतं वित्तमासाद्य वैताना-भीन हापयेत ॥१६॥ स्मार्त वैवाहिके वह्ना आतं वैतानिकाशिष्ठ । कर्भ क्रुर्यात्मतिदिनं विधिवैत्मतिपर्व च ॥ १७ ॥ सम्यग्वमायकामेषु दंपतिभ्यामदर्निशम् । एकवित्तर तया भाव्यं समानवर्षेषुत्तया ॥ १८ ॥ न पृथािवयते स्त्रीणा विवर्गविविसाधनैर्म् । भावती हातिदेशाद्वा इति शास्त्रविधिः परः ॥ १९ ॥ पत्युः पूर्वे समुत्थाय देहशाद्धे विधाय च । उत्थाप्य शयनाद्यानि कृत्वा वेश्वविशोधनम् ॥ २० ॥ मार्जनैर्छेपनैः माप्य सामिशाळं स्वमङ्गनम्। शोधयेदधिकार्याणि स्निग्धान्युष्णेन वारिणा ॥२१॥ मोक्षण्ये( णै )रिति तान्येव ययास्थानं भक्तल्ययेत् । इंद्रपात्राणि सर्वाणि न कदाविः द्वियोजयेत् ॥ २२ ॥ श्रीषायित्वा छ पात्राणि पूर्यित्वाँ उनुवारयेत् । महानसस्य सर्वशः ॥ २३ ॥ मृद्धिश्र शोवयेच्चुङ्धा **भक्षा**ल्य सेन्धनं न्यसेत् । स्मृत्वा नियोगपात्राणि रैलाश्रद्भविणानि च ॥ २४ ॥ कृतपूर्वाह-कैं।योंऽयं स्वगुरावभिवादयेत्। ताभ्या भैतृपितुभ्या वा भ्रातृपातुलवान्यवैः ॥२५॥ वस्त्राकंकाररत्नानि पदत्तान्येव धारयेत् । मनोवाक्याभिः ग्रुद्धा पतिदेशानुवर्तिनी ॥ २६ ॥ छायेवानुगता स्वच्छा सखीव हितकर्मस् । दासीवाऽऽदिष्टकार्वेषु भार्या मर्द्धः सदा भनेत् ॥ २७ ॥

१ सं. ग. घ. न स व° । २ स्त. ग. थी विशाम् । ३ सं. ग. धमः पु॰ । ४ सं. धमां धमें प्रांमं । ग. धम्यां धमें प्रांमं । ५ स्त. ग. उथेष्ठा तस्य स्वयां । ६ क. इ. पतिरधंन वा॰ । ७ क. इ. श्रियोगा दिति । घ. "स्योगम् दि । ८ स्त. ग गुर्दा सा भूं । ९ स्त. ग. श्वा स्ववशे विभ्याय ताम् । कुं । १० व. सवांसां । ११ क. घ. "तामीत तु हु। । १२ स. वर्धितिपूर्वतः । सं । ग. "वस्प्रीतिपूर्वकः । सं । ११ क. ग. "तव्हित्ताः । न । १४ क. म् । भवेद्धर्तुर गारेशात्तवेवयक्तिनगिर । १९ क. के शिक्षेयस्य । १९ क. मः । १६ क. के भिलंगवसागणम् । १० क. णा । प्रोक्षणिवतान्ये । १० क. के शिक्षियस्य । १९ क. मः । स्वा इ धां । घ. "साऽपिधापये । २० स. ग. भि विन्यसेत्तः । स्मृ॰ । २१ स. ग. रसास इ । ३ व. ग. कार्यां स्वगुक्तिभे । २३ क. इ. भर्ताऽपिः।

ततोऽन्नसाधनं कृत्वा श्रपतये विनिवेद्य साँ। वैश्वदेवोद्धतेरन्नभीजनीयांश्च भोजयेत् ॥ २८ ॥ पति चैतदनुज्ञाता शिष्टमैन्वाद्यमात्मना । भुक्त्वा नयेदहःशेषमीयन्ययावि-चिन्तया ॥ २९ ॥ पुनः सायं पुनः प्रातर्गृहशुद्धि विधाय च । कृतान्नसाधना साध्वी सुभू शं भोजयेत्पतिम् ॥ ३० ॥ नातितृप्ता स्वयं भुक्तवा गृहनीति विधाय सा । आस्तीर्य साधुशयनं ततः परिचरेत्पतिम् ॥ ३१ ॥ सुप्ते×पतौ तदभ्याशे स्वपे-त्तद्भतमानसा । अनमा चाममत्ता च निष्कामा च जितेन्द्रिया ।। ३२ ॥ नोचैर्वदेन परुषं न बहुर्न्पतिमानियम् । न केनचिद्विवदेच अप्रलापविलापिनी ॥३३॥ न चौति-व्ययशीला स्यान धर्मार्थविरोधिनी। प्रमादोन्मादरोषेष्यीव श्रैंनं चातिमानिताम् ॥३४॥ पैश्चन्यहिंस।विद्वेषमहाहंकार्ध्वता । नास्तिक्यसाहसस्तेयदम्भान्साध्वी विवर्जयेत् ॥ ३५ ॥ एवं परिचरन्ती सा पतिं परमदैवतम् । वैशस्यमिह यात्येवं परर्शे च सळोकताम् ॥ ३६ ॥ योषितो नित्यकर्गोक्तं नैमित्तिकमथोच्यते । रैजसो दर्शनाद्यो-षात्सर्वमेव परित्यजेत् ॥ ३७ ॥ सर्वैरलक्षिता शीघ्रं लक्जिताऽन्तर्भहे वसेत् । एका-म्बरी कृशा दीना स्त्रानालंकारवर्जिता ॥ ३८ ॥ मौनिन्यघोमुखी चक्षुष्पाणिपद्धि-रचत्रका। अश्रीयात्केवलं भक्तं नक्त मृन्मयभाजने ॥ ३९ ॥ स्वपेद्धमावनमत्ता क्ष(क्षि)पेदेवमहस्त्रयम् । स्नायीत सा त्रिरात्रान्ते सचैलमुदिते रवौ ॥ ४०॥ विलोक्य भर्तुवद्नं शुद्धा भवति धर्मतः । क्रुतशौचा पुनः कर्म पूर्ववच समाचरेत् ॥४१॥ रजी-दर्शनितः कात्रस्न्योद्रात्रयः षोडशर्तवः । ततः पुंबीकिंगाक्तिष्टं शुद्धे क्षेत्रे परोहति॥४२॥ चैतस्रश्चांऽऽदिमा रात्रीः पर्ववच विवर्जयेत्। गच्छेशुर्ग्मास्वयं मुक्तवा पौष्णपित्रयक्ष-राक्षसान्।। ४३ ॥ प्रच्छादितादित्यपथे प्रमान्गच्छेत्स्वयो। वित । क्षामाऽछंकुदवामोति पुत्रं पूजितलक्षणम् ॥ ४४ ॥ ऋतुर्कैं।लाभिगाम्येवं ब्रह्मचार्येव धर्मतः । गच्छन्निपं यथाकामं न दुष्टः स्यादनन्यैहृत् ॥४५॥ भ्रूणहत्यामवामोति ऋतौ भार्यापराङ्ग्रुखः। सा त्ववाप्यान्यतो गर्भे त्याज्या भवति पापिनी ॥ ४६ ॥

<sup>\*</sup> आर्थतात्साधुत्वमस्य । × आर्थः प्रयोगोऽयम् ।

१ ख ग. तत्। ३ ख. ग. देवकृति । ३ घ "मयाययातम । क. ड. "मन्नाया। ४ क. घ. क. भादाय न्ययि । ५ क. ड. समृतिं। ६ ख. ग. "तृष्त्या स्व । ७ क. ड. आस्तृत्य। ८ ख. ग. "न्पत्यु प्रि । ९ ख. वापि न्य । १० क. ड. "धनान्नाति । ११ ख. ग. यशः शिमह । १२ क. ड. "रने मास । १३ ख. ग. रजोदर्शनतो दोपा । १४ ख. ग - "रावृता दी । १५ ख. "नतो याः स्यू रात्र । १६ ख. ग. "जमकि । १९ क. ड "तमृष्युमा । १८ ख. ग. गमासु रात्रीषु पी । १९ क. ड. म् । पुष्पा दितादित्यैः पु । २० ख. ग. "वित.। क्षा । २१ ख. ग. कालेऽभिगम्येवं ब्रह्मचर्थे न्यवित्यतः । २२ ख. ग. न्यकृत्।

महापातकदुष्टां च पतिगर्भिधनाशिना । सद्युत्तचारिणां पत्नीं त्यक्तवा पति धर्मतः ।। ४० ।। महापातकदुष्टोऽपि नामनीक्ष्यो भनेत्पतिः । अशुद्धे क्षयमाद्दं स्थिताया-मनुचिन्तया(१) ।। ४८ ।। च्यभिचारेण दुष्टां तां पत्नीमा दर्शनाहतोः । हतित्रवर्ग-करणां धिककृता च वसेत्पतिः ॥ ४९ ॥ पुनस्तामातेवस्तातां पूर्ववद्वचवहारयेत् । धृतां च धर्मकामझीमपुत्रां दीर्घरोगिणीम् ॥ ५० ॥ त्वंग्दुष्टां व्यसनासक्तामहितामधिवेदयेत् । अधिविन्नामपि विभुः स्त्रीणां तु समतामियात् ॥ ५१ ॥ विवंणदीनव-दना देहसंस्कारवर्जिता । पतित्रता निराहारा शोष्यते भोषिते पतौ ॥ ५२ ॥ मृतं भतीरमादाय ब्राह्मणी विह्नमाविशेत् । ब्राह्मणी चेत्त्यक्तेशा तपसा शोषयेद्वपुः ॥ ५३ ॥ सर्वावस्थासु नारीणां न युक्तं स्यादरक्षणम् । तदेवानुक्रमात्कार्थं पिर्नृञ्चान्तृसुतादिभिः ॥ ५४ ॥ जाताः सुरक्षिताया ये पुत्रपीत्रप्रपीत्रकाः । ये यजन्ति पिर्नृन्त्वनं मोक्षपाप्तिमहोदयैः ॥ ५५ ॥ मृतानामग्निहोत्रेण दाहयेद्विष्यूर्वकर्म् । आहरेद-विल्मवेन भागामविन्नेत्ता ॥ ५६ ॥

इति श्रीवेद्व्यासीये रूपधिकारो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

(अध नृतीयोऽष्यायः )

नित्यं नैमित्तिकं कें। म्यं नैमित्तिकमतः परम्। त्रिविधं कर्म वश्यामि गृहस्थस्थावधा-थिताम् ॥ १ ॥ यामिन्याः पश्चिमे यामे त्यक्तिद्द्रो हिर्दे स्मरेत् । आलोक्य मङ्गल-द्रव्यं कर्माऽऽवश्यकमाचरेत् ॥ २ ॥ कृतशीचोऽनिषेधेऽह्नि दन्तान्मक्षाल्य वारिणा । स्तात्वोपास्य द्विजः संध्यां देवादीश्चैव तर्षयेत् ॥ ३ ॥ + जुहोत्यनुदिते भानावि-रयेक जदिते स्वौ । जपेदादित्यदेवत्यान्मन्त्रान्मन्त्रनियोगिवत् ॥ ४ ॥

## + इत आरभ्य नियोगविदित्यन्तं न ख. ग. प्रस्तकयोः ।

१ क. घ. ट. "हानां प"। २ ख. ग "तीक्ष्यस्तया पतिः। ३ क स्थितया"। ४ ख. ग. दुहानां पतीनां वर्शनादते। थिक्कुतायामवाच्यायामन्त्रत्र वास्येस्प"। ५ ख. ग. मुदुहां। ६ ख. ग. "विषासवे"। ७ ख. श. "वर्षादी"। ८ क. ट. "हासाप्यते। ९ ख. ग. जीवन्ती। १० ख ग. "तृमतृषु"। ११ ख. ग. "तृम्यत्रेमींक्ष"। १२ क. द. 'थिवस्पतिः। आ"। घ. "थिवस्पतिम्। १३ ख. ग. "म्। हाह्येद्"। १४ ख. ग. मार्या नात्र नकत सा। इ"। १५ ख. ग. काम्यमिति कर्म त्रिया मतम्। त्रिविधं तत्र व"। १६ ख. ग. निवन्यामि द"। १० क घ. ठ. "यां वेदादीख त"। १४ ध. "यदिव"।

'वेदवेदाङ्गश्रीस्त्राणि इतिहासानि चाभ्यसेत्। अध्यापयेच सच्छिष्यान्सद्विपांश्र द्विजो-त्तमः ॥ ५ ॥ अलब्धं प्रापयेल्लब्ध्वा क्षणमात्रं समापयेतु । समर्थो हि समर्थेन नावि **इातः कचिद्रसेत् ॥ ६ ॥ सरित्सरसि वापीषु गर्तमस्रवणादिषु । स्नायीत यावदु-**द्धत्य पश्च विण्डोनि वारिणा ॥ ७ ॥ तीर्थाभावेऽप्यश्चैकतो वा स्नायात्तोयैः समा-हुतै: । गृहाङ्गाणगॅतस्तत्र यावद्मबरपीडनम् ॥ ८ ॥ स्नानमब्दैवतैः कुर्यात्पावनैश्र समार्जनम् । मन्त्रैः प्राणांस्त्रिरायम्य सीरैश्चार्कं विलोकयेत् ॥ ९ ॥ तिष्ठन्स्थित्वा तु गायत्रीं ततः स्वाध्यायमाँचरेत्। ऋचां च यजुषां साम्नामथर्वाङ्गिरसामापे ॥ १०॥ इतिहासपुराणानां वेदोपनिषदां द्विजः । शक्त्या सम्यक्पठेन्नित्यमल्पमप्या समा पनात् ॥ ११ ॥ स यज्ञदानतपसामिखळं फळमाप्नुयात् । + वेदेभ्योऽन्यत्र संतुष्टः स विभ: शूद्रतामियात् ॥ १२ ॥ तस्मादहरहर्वेदं द्विजोऽर्थायीत वाग्यतः । धर्मशा-स्नेतिहासादि सर्वेषां शक्तितः पठेत् ॥ १३ ॥ कृतस्वाध्यायः पथमं तर्पयेचाथ देवताः । जान्वांच्य दक्षिणं दभैः मागग्रैः सयवैस्तिलेः ॥ १४ ॥ + पुरः क्षिप्तैः कराग्राभ्यां निर्गतैः पाङ्गुस्नो द्विजः । एकैकाञ्चालिदानेन प्रकृतिस्थोपवीतकः ॥ १५ ॥ समजानुद्वयो ब्रह्मसूत्रहार उदङ्मुखः। तिर्थग्दभैश्च वामाग्रैर्यवैस्तिलविामिश्रितैः ॥ १६॥ अम्भोभिक्तरिक्षेत्रैः कनिष्ठामूलानिर्गतैः । द्वाभ्यां द्वाभ्यामञ्जालभ्यां मनुष्यांस्तर्पये-त्रतः ॥ १७ ॥ दक्षिणाभिमुखः सन्यं जान्वाच्य द्विगुणैः कुशैः । तिलैर्जिलैश्र देशिन्या मुलद्भीप्रविच्युतैः ॥ १८ ॥ दक्षिणांसोपवीतः भैयादञ्जलीभिस्निभिस्तिभिः । संतर्पयेदिवयपितृनस्वधापूर्विमितीरयेत् ॥ १९ ॥ स्वधार्वेर्जनमानेवमेक इच्छन्ति तर्पणे । द्विजातिजीश्वत्पितृकोऽप्येतानन्यांश्च तर्पयेत् ॥ २० ॥ तर्पयेदिन्यापितृंश्च पितृपूर्वान्पि-तुनस्वकान् । मैतिनुमीतामहांस्तद्वजीनेवं हि त्रिभिस्त्रिभिः ॥ २१ ॥ माताभिहीश्च येऽप्यन्य गोत्रिणौ ज्ञातिवर्जिताः । तानेकाञ्जलिदानेनैपत्येकं च पृथवपृथक् ॥ २२ ॥ असं-**स्कुतममीता ये प्रेतसं**स्कारवर्जिताः। वस्त्रनिष्पीडनाम्भोभिस्तेपामाप्यायनं भवेत्॥२३॥ अतिपतेषु पितृषु वस्त्रं निष्पीढयेच यः। निराशाः पितरस्तस्य भवन्ति सुरमानुषैः॥२४॥

<sup>+</sup> एतदर्थं न विद्यते ख. ग पुस्तकयोः।

१ क. ट. "शालेति इ"। २ क. घ. "ण्डान्परवा" । ३ स. न. शक्त्यां वा। ४ क. ट. "मता तथ सावत्यम्व"। ५ स. ग. "नेथापि मा"। ६ स. ग. "मारभेत्। ७ क. घ क. "नां विद्योप"। ८ क. घ. "धीतेन्वहन्वहृम्। घ"। ९ स. ग. "न्वा च द"। १० स. ग. "न्वा च हि"। १९ स. ग. "मीदिनिःमृतैः। १९ स. ग. स्थालकमेणाक्षित्रिभिक्तिः। १३ स. ग "पितृस्तत्परांध पितृन्स्व"। १४ घ. "वर्णन्यमेनेव। १५ स. "पितृतः पितृ"। १६ स. ग. मातृमाता"। १० स. ग. ह. "महासा। १८ स. ग. "णो दाह्व"। स. भो दातृव"। १९ स. ग. "न तर्पमेष प्रथक्पृथक्।

पयोदर्भस्वधाकारगोत्रनामति छैर्भवेत् । सुदत्तं तत्पुनस्तेषामेकेनापि विना वृथा ॥२५॥ अन्यचित्तेन यहत्तं यहत्तं विधिवर्जितम् । अनौसनस्थितेनापि तज्जलं रुधिरायते ॥ २६ ॥ एवं संतर्पिताः कामैस्तर्पकांस्तर्पयन्ति च । ब्रह्मविष्णुशिवादित्यमित्राव-रुणनामिः ॥ २७ ॥ पूजयेछक्षितैर्मन्त्रैर्जलमन्त्रोक्तदेवताः । उपस्थाय रैवेः काष्ठां पूजियरंवा च देवताः ॥ २८ ॥ ब्रह्मांग्निस्त्वीषधीजीवविष्णुनामईनामशी (१)। अपाँ पतये च सत्कारं नमस्कारैः स्वनामाभिः ॥ २९ ॥ कृत्वा मुखं समालभ्य स्नानमेवं समीर्जयेत् । ततः प्रविश्य भवनमावर्सध्ये हुताशने ॥ ३० ॥ पाकर्यंज्ञांश्र चतुरो विदध्याद्विधिवद्द्विजः। अनाहितावसध्याग्निरादायासं घृतप्छुतम् ।। ३१ ।। शाकलेन विधानेन जुहुयाङ्गौकिकेऽनले । व्यन्ताभिव्यीहृतीभिन्तु सम-स्ताभिस्ततः परम् ॥३२॥ षड्भिदेंवकृतस्येति मन्त्रवद्भिर्यथाक्रमम् । प्राजापत्यं स्वि-ष्टकृतं हुत्वैवं द्वादशाऽऽहुतीः ॥३३॥ ओंकारपूर्वः स्वाहान्तस्त्यागः स्थिष्टविधानतः । भाव दर्भान्समास्तीर्थ बालिकर्म समीर्भत् ॥ ३४ ॥ विश्वभ्यो देवेभ्य इति सैवेभ्यो भूतेभ्य एव च । भूतानां पतये चेति नमस्कारेण शास्त्रवित् ॥ ३५ ॥ दद्याद्वालित्रयं चाग्रे पितृभ्यश्च स्वधा नमः । पात्रनिर्णेजनं वारि वायव्यां दिशि निश्चित् ॥ ३६ ॥ **जद्भत्य षोडशग्रासमात्रमत्रं घृतोक्षितम् । इदमत्रं मनुष्येभ्यो इन्तेत्युक्त्वा समुत्स्ट-**जेत् ॥३७॥ गोत्रनामस्वधाकारैः पितृभ्यश्वापि शाक्तितः । पद्भ्योऽसमन्वहं दयारिपः तुयज्ञाविधानतः ॥ ३८ ॥ वेदादीनां पठेत्किचिदल्पं ब्रह्ममखाप्तये । ततो उन्यद्भमा-दाय निर्गत्य भवनाद्वहिः ॥ ३९ ॥ काकेभ्यः अपचेभ्यश्च प्रक्षिपेद्वासमेव च । र्जर्पस्पृत्य गृहद्वारि स्थितो यावन्मु हुर्तकम् ॥ ४० ॥ अर्थमत्तोऽतिथि लिप्सुभीवञ्चाद्धः प्रतीक्षितः । आगतं दूरतः श्रीन्तं भोक्तुकाममक्षिचनम् ॥ ४१ ॥ इष्टा संमुख्यमभ्येत्य सत्कृत्यै अद्भयाऽर्वेनैः। पाद्धावनस्निनानाभ्यञ्जनादिभिर्वितः॥४२॥ विदेवमापणे सोढा यज्ञस्याभ्यधिकोऽतिथिः। कालागतोऽतिथिईष्टवेदपारो गृहागतः ॥६ ३॥ द्वावेती पूजितौ स्वर्ग नयतोऽधस्तवपूजितौ । विवाशस्त्रातकक्ष्माभृदाचार्यसुद्धहत्विजः ॥ ४४ ॥

१ क. घ. ड. "नाकाशस्थि" । २ क. इ. "पंणं तर्ष" । ३ क. घ. इ. रिवः का" । ४ क. घ. ड. पिता स दे । ५ ख. "झामान्त्रीय" । ६ ग. हतांहसाम् । धा । ७ ग. "पां यसेनिसस्थायं न" । ८ क. घ. इ. दे: । सना" । ९ ख. ग. माचरेत् । १० क. इ. "सव्यहु" । १९ ख. "यहाव्य चरवारी । १२ क. इ. "गः शिष्ट" । १३ ख. ग. "माचरेत् । १४ घ. सर्वभृ" । १५ ख. ग. "शि विश्विष्ट" । १६ ख. ग. "पित्र्य । १७ ख. ग. "रि तिष्ठ्याव" । १८ ख. ग. "प्रमुक्तोऽति" । १९ ख. ग. "तीक्षकः । धा" । २० क. ख. ग. शान्तं । २१ ख. ग. "स्मुक्तोऽति" । १२ ख. ग. "तीक्षकः । धा" । २० क. ख. ग. शान्तं । २१ ख. ग. "स्मुक्तोऽति" । १२ ख. ग. "सर्वः माना" । २३ ख. ग. "दिवं प्रापयेस्तयो य" ।

अर्ध्या भवन्ति धर्मेण प्रतिवर्षे गृहागताः । गृहागताय सत्कृत्य श्रोत्रियाय यथा-विधि ॥ ४५ ॥ भक्त्योपकल्पयेदैकं महाभागं विसर्जयेत् । विसर्जयेदनुत्रज्य सुनृप्त-श्रोत्रियातिथीन् ॥ ४६ ॥ मित्रमातुल्रसंबन्धिबान्धवान्सैमयागतान् । भोजयेद्गृहिणो भिक्षां सत्कृतां भिक्षुकोऽईति ॥ ४७ ॥ स्वाद्वन्नमश्चनस्वादु ददद्गच्छत्यधोगतिम् । गर्भिण्यातुरभृत्येषु बालदृद्धातुरादिषु ॥ ४८ ॥ बुस्रक्षितेषु सुज्ञानो गृहस्थोऽश्नाति किल्बिषम् । नाद्याद्गुँध्येत्र पाकात्रं कदाचिदानिमन्त्रितः ॥ ४९ ॥ निमन्त्रितोऽपि निर्न्धेन प्रत्याख्यानं द्विजोऽईति ॥ ५० ॥ श्चद्राभिश्वस्तवाधुष्यवाग्दुष्टक्रूरतस्कराः । ऋद्धापविद्धबद्धोग्रवधवन्धनजीविनः । शैलूषशौष्टिकानद्धोन्मत्तत्रात्यव्रतस्युताः ॥५१॥ नग्ननास्तिकनिर्रुज्जीपश्चनव्यसनान्विताः । कद्रयस्त्रीजितौनार्यपरवादकृता नराः ॥५२॥ अमित्राकीर्तिमन्तोऽपि राजदेवलकोद्धताः। श्रयनासनसंसर्गकृतकमीदिद्षिताः ॥ ५३ ॥ अश्रद्धानाः पतिता भ्रष्टाचाराद्यश्च ये । अभोज्धानाः स्युर्वादो यस्य यः स्यात्स तत्समः ॥ ५४ ॥ नापितान्वयमित्रार्धसीरिणो दासगोपकाः । शुद्राणा-मध्यमीषां तु भुक्तवाऽमं नैव दुष्यति ॥ ५५ ॥ धर्मणान्योन्यभोज्याचा द्विजास्तु विदितान्वयाः । स्वैष्टैत्त्योपार्जितं मेध्यमकेशक्रामिमक्षिकम् ॥ ५६ ॥ अश्वलीढमगोः घ्रातमस्पृष्टं श्रद्भवायसैः । अतु।च्छिष्टमर्सं घुष्टमपर्युषितमेव च ॥ ५७ ॥ अम्लौनबाष्प-मन्नाद्यमद्यानित्यं सुसंस्कृतम् । कृसरापूपसंयावपायसं शब्कुलीति च॥ ५८॥ मांसमनियुक्तः कथंचन । कतौ श्राद्धे नियुक्तो वा नाश्रीयाद्वाह्मणो अनश्चन्पति द्विजः ॥ ५९ ॥ मृगयोपार्जितं मांसमभ्यच्ये पितृदेवताः । क्षियो द्वादशोनं तत्क्रीत्वा वैश्योऽपि धर्मतः ॥ ६० ॥ द्विजो जग्ध्वा द्या मांसं इत्वाऽप्य-विधिना पशून् । निरयेष्वक्षयं वासमाम्रोत्याचन्द्रतारकम् ॥ ६१ ॥ सर्वान्कामान्समा-साच फलमश्वमसस्य च । मुनिसाम्यमवाप्नोति गृहस्थोऽपि द्विजोत्तमः॥ ६२ ॥

१ ख. ग. °न्समुपाग । २ क. °डगुहोन पाकार्य क । ३ ख. निन्देन । ४ घ. 'न्येत प्र । ५ घ. 'ताभार्यानार्याकार्यकृदातुरा । ६ क. पराशदकृतादरा । ७ ख. ग. अनीधाः की । ८ ख. ग. घ. °भैवृत । १० क. द 'ज्याना दमेऽना' । ११ क. इ. 'व्यन्यस्य भोज्यमानो न मुख्यते । घ । १२ ख. ग. 'व्यन्यस्य भोज्यमानो न मुख्यते । घ । १२ ख. ग. 'वृतोपार्वितं मेच्यमाकरस्यममाक्षि । १३ ख. ग. 'संदुष्ट । १४ ख. ग. 'नपाद्य-मनाध्यमां निर्म ।

द्विजभोज्यानि गव्यानि माहिषाणि पयांसि च । निर्देशामंधिसंबन्धिवत्सवैन्तीपयांसि च ॥ ६३ ॥ अलाबुशिग्रुकवकच्छत्राकलशुनानि च । पलाण्डुश्वेतद्वन्ताकरक्तपूल-कैमेव च ॥ ६४ ॥ गृञ्जनारुणद्वक्षासृग्जन्तुगर्भफलानि च । अकालकुसुमादीनि द्विजो जग्ध्वैन्दवं चरेत् ॥ ६५ ॥ वाग्दृषितमविज्ञातमन्यपीडितकार्यपि । भूतेभ्योऽ-माप्त्वा च तद्भं गृहिणो दहेत् ॥ ६६ ॥ हेमराजतकांस्येषु पात्रेष्वयात्सदा गृही। तदभाषे साधुगँन्धे मेध्यद्वमलतासु च ॥ ६७॥ पलाशपबपत्रेषु गृहस्थो भोक्तमईति। ब्रह्मचारी यतिश्रीव श्रेयार्थ भोक्तमईतः ॥ ६८ ॥ अर्भ्युक्ष्यामं नमस्कार्रभुवि दद्याः द्वित्रयम् । भूपतये अवनपतये भूतानां र्वतये तथा ॥ ६९ ॥ अपः पाइय ततः पश्चात्पश्च प्राणोहुतीः क्रमात् । स्वोहाकारण जुहुयाच्छेपमद्याद्यथासुखम् ॥ ७० ॥ अनन्यचित्रो भुद्धीत वाग्यतोऽसमकुत्सयन् । आ नृप्तेरस्नमश्रीर्यादशून्यं पात्रग्रु-त्मृजेत् ॥ ७१ ॥ उच्छिष्टमन्नमुद्धृत्य ग्रासमेकं भुवि क्षिपत् । आचान्तः साधुसङ्गेन सद्विद्यापैठेनेन र्वे ॥ ७२ ॥ पुरावृत्तकथाभिश्व शेषाहमतिवाहयेत् । सायं संध्याः मुपासीत हुत्वाऽमिं भृत्यसंयुतिः ॥ ७३ ॥ आपोशा(म)निकयापूर्वमश्नीयादन्वहं द्विजः । सायमप्यतिथिः पूज्यो होमकालागना द्विजः ॥ ७४ ॥ श्रद्धया शक्तितो नित्यं श्रेयो हन्यादपूजितः । नातितृप्त उपस्पृत्य प्रकाल्य चरणौ श्रुचिः ॥ ७५ ॥ अपत्यगुत्तरशिराः शयीत शयने शुभे । शक्तिमानुचिते काल स्नानं संध्यां न हाप-येत् ॥ ७६ ॥ ब्राह्मे मुहूर्ते त्वनिद्रश्चिन्तयेद्धितमात्मनः । शक्तिमान्मतिमान्तित्यं वृत्तवेतत्समाचरेत् ॥ ७७ ॥

इति श्रीवेदन्यासीये[ धर्भशास्त्र]गृहस्थाहिको नाम

तृतीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

(अय चतुर्थोऽध्यायः)

=इति व्यासकृतं शासं धर्मसारसमुख्यम्। आश्रमे यानि पुण्यानि मोक्षधर्माश्रयाणि च

<sup>\*</sup> एतदर्धं न ख. ग. पुस्तकयोः । = एव तुरायाध्यायो घ. पुस्तके न विद्यते । अस्यैवाध्यायस्य लघुक्यासस्यतिरिति संज्ञा च. छ. ज. संज्ञकेषु पुस्तकेषूपलभ्यते । छ. पुस्तक एतदर्थस्याने पाठान्तरं वर्तते । तद्यथा-"वेदव्यास उवाव-व्यासकृतं धर्मशास्त्रं धर्मशास्त्रं धर्मशास्त्रं धर्मशास्त्रं धर्मशास्त्रं ।

॥ १ ॥ गृहाश्रमात्परो धर्मी नास्ति नास्ति पुनः पुनः । सर्वतीर्थफळं तस्य यथोक्तं यस्त पालयेत् ॥ २ ॥ गुरुभक्तो भूत्यपोषी द्यावाननसूयकः । नित्यजापी च होमी च सत्यवादी जितेन्द्रियः ॥ ३ ॥ स्वदाँरे यस्य संतोषः परदारनिवर्तनम् । अववादं न क्रवीं ते तस्य तीर्थफलं गृहे ॥ ४ ॥ परदारान्परद्रव्यं हरते यो दिने दिने । सर्वतीर्थी-भिषेकेण तस्य पापं न नक्याति ॥ ५॥ गृहेषु सेवनीयेषु सर्वतीर्थफळं ततः । अञ्च-दस्य त्रयो भागाः कर्ता भोगेन लिप्यते ॥ ६ ॥ प्रतिश्रयं पादशौचं ब्राह्मणानां च तर्पणम् । न पापं संस्पृशेत्तस्य बल्लि भिक्षां ददाति यः ॥ ७ ॥ पादोदकं पादघृतं दीपमनं प्रतिश्रयम् । यो ददाति श्रीह्मणेभ्यो नोपसपति तं यमः ॥ ८॥ विमपादो-दकक्किया यावत्तिष्ठति मेदिनी। तावत्पुष्क्ररपात्रेषु पिवन्ति पितरी जलम् ॥९॥ यत्फलं कपिलादाने कार्तिक्यां ज्येष्ठपुष्करे। तत्फलं पाण्डवश्रेष्ठवित्राणां पादशोधने ॥ १० ॥ स्वागतेनामयः शीता आसनेन शतकतः । पितरः पादशौचेन अनाद्येन मजापतिः ॥ ११ ॥ मातापित्रोः परं तीर्थ गङ्गा गावो विशेषतैः । ब्राह्मणात्परमं तीर्थं न भूतं न भविष्यति ॥ १२ ॥ इन्द्रियाणि वैशीकृत्य यत्र यत्र वसेकरः । तत्र तत्र क्रुक्केत्रं नैमिषं पुष्कराणि च ॥ १३ ॥ गङ्गाद्वारं च केदारं सैंनिहर्द्धी तथैव च (?) । एतानि सर्वतीर्थानि कृत्वा पापैः प्रमुच्यते ॥ १४ ॥ वर्णानामाश्रमाणां च चातर्व ण्येस्य पार्थिव । दानधर्म प्रवक्ष्यामि यथा व्यासेन भाषितम् ॥ १५ ॥ यहदीसि विशिष्टेभ्यो यचार्शीसि दिने दिने । तैर्ते वित्तगई मन्ये शेषं कस्यौंपि रक्षसि॥१६॥ यहदाति यदशाति तदेव धनिनो धनम् । अन्ये मृतस्य क्रीडन्ति दारैरपि धनैरपि ॥ १७॥ किं धनेन करिष्यन्ति देहिनो गत्वरायुपः । यद्वर्धयितुमिच्छैन्ति तच्छरी-रमशाश्वतम् ॥ १८ ॥ अशाश्वताःनि गात्राणि विभवो नैव शाश्वतः । नित्यं संनि-हितो मृत्युः कर्तव्यो धर्मसंग्रहः ॥१९॥ यदि नाम न धर्माय न कामाय न कीर्तये। यत्परित्यज्य गन्तन्यं तद्धनं किं दीयते ॥ २० ॥ जीवन्ति जीविते यस्य विमा

मित्राणि बान्धवाः । जीवितं सफलं तस्य आत्मार्थे को न जीवित ॥ २१ ॥ \* किमयः किं न जीवन्ति भक्षयन्ति परस्परम् । परँछोकाविरोधेन यो जीवति स जीवति ॥ २२ ॥ पश्चवोऽपि हि जीवन्ति केवलात्मोदरंभराः । किं कायेन सुप्रष्टेन बलिना चिरजीविना ॥ २३ ॥ ग्रासादर्धमिष ग्रासमर्थिभ्यः किं न दीयते । इच्छा-नुरूपो विभवः कदा कस्य भविष्यति ॥ २४ ॥ अदाता पुरुषस्त्यागी धनं संत्यज्य गच्छति । दातारं कृपणं मन्ये मृतोऽप्यर्थं न मुश्राति ॥ २५ ॥ प्राणनाशस्तु कर्तव्यो यः कृतार्थी न सो( थैः स नो ) मृतः । अकृतार्थस्तु यो मृत्युं माप्तः खरसमी हि सः ॥२६॥ अनाहृतेषु यदत्तं यच दत्तमयाचितम् । भविष्यति युगस्यान्तस्तस्यान्तो न भविष्यति ॥२७॥ मृतवत्सा यथा गौश्रं तृष्णालोभेन दुश्चति । परस्परस्य दानानि लोकयात्रा न धर्मैवत् ॥ २८ ॥ अँदृष्टे चाश्चते दानं भोक्ता चैव न ईइयते । पुनरा-गमनं नास्ति तत्र दानमनन्तकम् ॥ २९ ॥ मातापितृषु यदत्तं भ्रातृषु अधुरेषु च । जायापत्येषु यो दद्यात्सोऽनन्तः स्वर्गसंक्रमः ॥ ३०॥ पितुः शतगुणं दानं सहस्रं मातुरुच्यते । भगिन्यां शतसाहस्रं सोदरे दत्तमक्षयम् ॥ ३१ ॥ । इन्दुक्षयः पिता क्रेयो माता चैव दिनक्षयः । संक्रान्तिर्भगिनी चैव व्यतीपातः सहोदरः ॥ ३२ ॥ अइन्यहिन दातव्यं ब्राह्मणेभ्यो युधिष्ठिर । आगमिष्यति यत्पात्रं तत्पात्रं तारायि-ष्यति ॥ ३२ ॥ किंचिद्वेदमयं पात्रं किंचित्पात्रं तपोमयम् । पात्राणामुत्तमं पात्रं श्रुद्राक्षं यस्य नोंदरे ॥ ३४ ॥ यस्य चैव गृहे मुर्खो दूरे चीपि गुणान्वितः । गुणा-न्विताय दातच्यं नास्ति मूर्खे च्यतिकमः ॥ ३५ ॥ देवद्रव्यविनाशेन अधास्त्रहरणेन च । कुळान्यकुळतां यान्ति बाह्मणातिक्रमेण च ॥ ३६ ॥ ब्राह्मणातिक्रमो नास्ति विप्रे वेद्विवर्जिते । ज्वलन्तमिम्रुत्सृज्य न हि भस्मनि ह्यते ॥ ३७ ॥ संनिकृष्ट-मधीयानं ब्राह्मणं यो व्यतिक्रमेत् । भोजने चैव दाने च इन्याश्चिप्रदर्भ कुछम् ॥ ३८ ॥ यथा काष्ट्रमयो इस्ती यथा चर्ममयो मृगः । यश्च विमोऽनधीयानस्ययस्ते नामधारकाः ॥ ३९ ॥ ग्रामस्थानं यथा शून्यं यथा कृपश्च निजेलः । यश्च वित्रोक् नदीयानस्वयस्ते नामधारकाः ॥ ४० ॥

<sup>\*</sup> एतरपर्यं न विद्यते ख. ग. पुस्तकयोः । + एतद्वचनं च. पुस्तकेतरपुस्तकेषु नास्ति ।

१ छ. जीवितो यस्ग जीविन्ति वि । २ क. इ. "र्शोका" । ३ ख. ग. "बिनः । आ" । ४ ख. मृत्युमाप्तः । ५ ख. ग. "श्र कृष्णालोमेन दुशते । प । ६ ख. ग. "मंतः । अ" । च. "मंबित् । ७ च. छ. अ.
दर्ष्टं चाश्चते दानं भुक्ता चै । ८ ज. मुहाति । ९ क. इ. ज. "यामात्मिन यो । १० ख. ग. "बु मह्या" ।
१९ ज. "ते । अनन्तं दुहितादा( तुर्दा) ने सोदर्ये द । १२ ख. ग. "गेषु मुनीश्चराः । आ" । १३ छ.
चास्ति गु । १४ छ. स्थानपथः शून्यो यथा कू ।

ब्राह्मणेषु च यद्दं यच वैश्वानरे हुतम्। तैद्धनं धनमाख्यातं धनं शेषं निरर्थकम् ॥४१॥ सममब्राह्मणे दानं द्विगुणं ब्राह्मणब्रुवे । सहस्रगुणमाचार्ये अनन्तं वेदपारगे \*॥४२॥ ब्रह्मबीजसमृत्पन्नो मन्त्रसंस्कारवर्जितः । जातिमात्रोपजीवी च स भवेद्वाह्मणः समः ॥ ४३ ॥ गर्भाधानादिभिर्मन्त्रैर्वेदोपनयनेन च । नाध्यापयति नाधीते स भवेद्वा-ह्मणब्रुवः ॥ ४४ ॥ अग्निहोत्री तपस्वी च वेदमध्यापयेच यः । सकल्पं सरहस्यं च तमाचार्य प्रचक्षते ॥ ४५ ॥ इष्टिभिः पश्चबन्धैश्र चातुर्मास्यैस्तथैव च । अग्निष्टोमादि-भिर्यक्वैर्येन चेष्टं सियष्ट्वान् ॥ ४६ ॥ मीमांसते च यो वेदान्षड्भिरङ्गैः सिवस्तरैः। इतिहासपुराणानि स भवेद्देदपारगः ॥ ४७ ॥ ब्राह्मणो येन जायेत नान्यो वर्णः कथंचन । ईर्दैशं रथमाँस्थाय कोऽन्यस्तं त्यक्तुमुत्सहेत् ॥ ४८ ॥ ब्राह्मणः स भवे-चैव देवानामि दैवतमें । प्रत्यक्ष चैव छोकस्य ब्रह्माँ जो हि कारणम् ॥ ४९ ॥ ब्राह्मणस्य मुखं क्षेत्रं निरूषरमकण्टकम् । वापयेत्तत्र बीजानि सा कृषिः सार्वकाः मिकी ॥ ५० ॥ + सुक्षेत्रे वापयेद्धीजं सुपात्रे दापयेद्धनम् । सुक्षेत्रे च सुपात्रे च क्षिप्तं नैव विनश्यति ॥ ५१॥ विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे गृहमागते । क्रीडन्त्योषधयः सर्वा यास्यामः परमां गतिम् ॥ ५२ ॥ नष्टशौचे व्रतभ्रष्टे विषे वेदाविवार्जिते । दीयमानं रुद्त्यमं कि मया दुष्कृतं कृतम् ॥ ५३ ॥ वेदपूर्णमुखं विभं सुभुक्तमपि भोजयेत न च मूर्ख निराहारं पडात्रं चोपवासिनम् = ॥ ५४ ॥ यानि यस्य पवित्राणि कुक्षौ तिष्टन्ति भारत । तानि तस्य नियोज्यानि न शरीराणि देहिनाम् ॥ ५५ ॥ यस्य देहे सदाऽश्चन्ति हन्यानि त्रिदिवीकसः। कन्यानि चैव पितरः किं भूतमधिकं ततः ॥ ५६ ॥ थैद्धङ्क्ते वेदविद्धङ्क्ते सत्कर्मनिरतः श्रुचिः । दातुः फलमसंख्यातं मतिजन्म तदक्षयम् ॥ ५७ ॥

<sup>\*</sup> इत उत्तरमेतद्वचनमधिकं क पुस्तके—"कीहशो ब्राह्मणसमः को वाऽसो मुन उच्यते। आचार्यः स कथं होयः कथं वा वेदपारगः " इति । + एतद्वचनं भइग्यन्तरेण छः पुस्तके—"सुक्षेत्रे वा सुपात्रे व वत्याय्य स्वाप्ते व दत्तं व न विनश्यति " इति । = इतः परमेतद्वचनं जः पुस्तके— "वठस्थ तपस्वी च विद्वाश्व मुष्कीपतिः। द्वावेतौ द्वारि तिष्ठन्ति राजन्कस्य न रोचते " इति ।

१ ज. तद्यं च समाख्यातं रोषममं नि । २ ख. ग. "झणा थेन जीवन्ति ना । १ ख. ग. "हक्पथ-सुपस्था"। ४ छ "मारु को \$ । ५ च. ज. "म्। प्रमाणं चैव लोकस्य बहात्वमेव का । ६ फ. र. छ. तेन हि। ७ ख. ग. निष्ककर"। ८ क. "षिः संवकामिका। सु । ९ ख. ग. "मं भयाद्वे दु । १० ज. प्रसक्तमिष। ११ इ. यश्तिक्यं वे । ज. यश्तिकं वे । १२ ख. ग. "विद्विपः स्वकर्मं । १३ च. ज. "इक्ते पड्कमं ।

हस्त्यश्वरथयानानि केचिदिच्छन्ति पादयोः। ३ अहमिच्छामि ते व्यास कस्यैताः सस्यसंपदः॥ ५८॥ वेदलाङ्गलकृष्टेषु द्विजश्रेष्ठेषु संतसु च। यत्पुरा पातितं बीजं तस्यैताः सस्यसंपदः +॥ ५९॥ शतेषु जायते शूरः सहस्रेषु च पण्डितः। वक्ता श्वतसहस्रेषु दाता भवति वा न वा॥ ६०॥ न रणे विजयाच्छूराँऽध्ययनाम्न च पण्डितः। न वक्ता वाक्पटुत्वेन न दातां चार्थदानतः ॥ ६१॥ इन्द्रियाणां जये शूरो धर्म चरति पण्डितः। × सत्यवादी भवेद्वक्ता दाता भूतिहेते रतः॥ ६२॥ यस्त्वेक-पङ्कत्यां विषमं ददाति स्त्रेहाद्वयाद्वा यदि वाऽर्थहेतोः। वेदे च दृष्टं ऋषिभिश्च गीतं तद्वह्वहत्यां मुनयो वदन्ति =॥ ६३॥ ऊषरे वापितं बीजं भिन्नभाण्डेषु गोदुहम्। हुतं भस्मिन हव्यं च मूर्खं दानमशाश्वतम् ॥ ६४॥ मृतसूतकपुष्टाङ्गः दिजं शूद्राक्ष-भाजिनम्। अहमेवं न जानामि कां योनि स गमिष्यति॥ ६५॥ शूद्राक्रेनोद्रस्थेन र्थदि कश्चिन्मियेत यः। स भवेत्सूकरो नूनं तस्य वा जायते कुले॥ ६६॥ गृष्टो द्वाद्य जन्मानि सप्त जन्मानि सूकरः ⊙। श्वा चैव सप्त जन्मानि इत्येवं मतुर-व्रवीत् च ॥ ६७॥ अमृतं ब्राह्मणानेस्तु दारिष्टं क्षियस्य च। वैश्याक्रेन तु शूद्रत्वं श्रद्धाने नरकं व्रजेत्॥ ६८॥ यस्तु भुञ्जित शूद्राक्रं मासमेकं निरन्तरम् । इह जन्मिन शृद्धत्वं मृतः श्वा चोपजायते॥ ६९॥

<sup>ः</sup> एतदर्धस्थानेऽयं पाठो ज. पुस्तके-" एकं पुच्छामि ते कृष्ण कस्येषा संपदा भवेत् "इति ।
+ इत. परं ज. पुस्तकेऽधिकं वचनम्-" वेदेन्धनसमृद्धेषु हुतं निप्रमुखाप्तिषु । स्वस्पाधि बहुभा यान्ति
न्यमोधोत्कणिका यथा "इति । × एतदर्धस्थानेऽयं पाठः ख. गः पुस्तकथोः-" हितिप्रियोक्तिभिवंक्ता दाता
सम्मानदानतः "इति । = इत उत्तरमेतद्ववनं च पुस्तके-" एकपहक्तथा तु यो भृहको न स्पृशेष परस्परम् । भस्मना कृतमर्थादा एकपिक्तने दुष्यितं "इति । उत्त उत्तरमेतदर्वे च पुस्तके-" अमेध्यक्रमिता
थाति अष्ट जन्मानि भारत "इति । अद्य उत्तरं च. पुस्तकेऽधिकानि वचनानपुपक्रभ्यन्ते-" अमृतं वाद्यणस्यानं क्षित्रयानं पयः स्मृतम् । वैदेयस्य अ( त्व )नमेवानं धृदानं विधरं स्मृतम् । भूदान्नोपहता विम्रा
अहंवया मुखलालिताः । कृपिताः कि करिष्यन्ति निर्विषा इव पत्र ।ः । अनभ्यासेन विद्यानामान्यास्य च
छद्यनात् । आलस्यादन्नदोषाच मृत्युर्विप्राक्षिधांति "इति । अद्यः परं छ. पुस्तकेऽयं पाठः-" अमृतं
बाह्यणस्यानं क्षित्रयानं पयः स्मृतम् । वैदेयस्य अ( त्व )नमेवानं धृदानं विधरं स्मृतम् । बाह्यणानेदरिद्रत्वं क्षित्रयानानपत्यता "इति । अद्यः परमेतद्धिकं ज. पुस्तके-" अस्तवावाने चान्नभं विषक्रीलिन्दयद्विजः । न तारयति दातारमात्मानं च प्रतिप्रहम् । अन्नातावानि मर्छं अङ्को अन्नपी पृयद्योणितम् । अहताद्या कृति भृदक्ते अद्याता वित्रमश्रते । उदरार्य पथि श्रान्तं गच्छन्तं ग्रहमागतम् । वैश्वदेवेऽतिश्वासे
सोऽतिथिः स्वर्गसंकमः । सद्यो हि नरकं याति बाह्यणं यो ह्यतिक्रमेत् । अपि मृत्वं गृहे बातं कि
पुनर्वेदपाठकम् " इति ।

१ स. ग. पण्डिताः । २ स. ग. आहं नेच्छा । छ. आहं वक्यामि । ३ क. छ. भारत । ४ क. छ. वैरो व्यसनाच न प । छ "रो विद्यमा न च प । ५ छ. "ता दानसञ्जतः । ६ च. च. म् । भस्मनीव हुतं व्रव्यं तद्वद्दानमसाधुषु । शू । ७ स. ग. "हाड्गो द्विजः शूदालभोजने । अ । ८ च. यस्तु प्राणान्तिमुक्त खित । स ।

यस्य श्रुद्रा पचेत्रित्यं श्रुद्रा च गृहमेधिनी । वर्जितः पितृदेवैस्तु रौरवं याति स द्विजः ॥ ७० ॥ भाष्टसंकरसंकीणी नानासंकरसंकराः । योनिसंकरसंकीणी वियोनि यान्ति मानवाः \* ॥ ७१ ॥ पिङ्क्तिभेदी दृथापाकी नित्यं ब्राह्मणानिन्दकः। आदेशी वेदविक्रेता पश्चैते ब्रह्मघातकाः + ॥ ७२ ॥

> इति श्रीवेद्व्यासीये [ धर्मशास्त्रे ] गृहस्थाश्रमप्रशंसादिवर्णनो नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

> > (समाप्तेयं वेदव्यासस्मृतिः)।

\* इतः परं वचनद्वयमधिकं ज. पुस्तके-" अनम्यासेन वेदानामाचारस्य च वर्जनात् । अन्नदानस्य द्वोषाच मृत्युर्विप्राक्षिपांसति । गवा स्पृशति पादेन (नातु)दिताके प्रशुष्यति । एकाकी मिष्टमश्राति प्रयस्ते ब्रह्मधातकाः" इति । + इतः परमधिको मन्यो ज. पुस्तके---"मातुम्रश्च पितृम्रश्च ब्रह्मह्य गुरुतरूपग. । सुवर्ण-हारश्रेवेते महापातिकनः स्मृताः । ऋणहती भूमिहती यैस्तु हारयते तथा । नरकान निवर्तन्ते यावदाभू-त्तसंष्ठवम् । पुत्रमित्रकलत्राचाः सहत्तंबन्धिवान्धवाः । असहायपरा लोके सदा धर्मे समाचरेत् । यो विप्रः स च वे विष्णुः यो विष्रः स उमापतिः । यो विष्रः स च वे बह्या तस्माद्विष्रं न कम्प(कोप )येत् । धर्मा-संशयं छाता राजा वस्तरघोगतः । तस्माभच्यवतेमके न बहुन्नानधर्मतः । न राजा प्रथयादेयं ददी विप्रस्य मर्थता । परमा देवता तस्य त्राह्मणस्य शरीरतः । यदीच्छेत्ररकं छेत्तः सप्तत्रः पश्चवान्ववैः । देवैः सार्धाकरी कार्या ग्रह्म बाह्यणेषु च " इति ।

१ क. इ. भाण्डासंक । २ क. क. "णी लालासं"। ३ ख. ग. निरयं।

## शङ्खिलिबतस्मृतिः।

 अवासुदेवं नमस्कृत्य शङ्खस्य लिखितस्य च । धर्मशास्त्रं प्रवक्ष्यामि दीध्न चैव घृतं यथा ॥ १ ॥ वैश्वदेवेन ये हीना आर्तिंध्येन विवर्जिताः । सर्वे ते रुषला ज्ञेयाः शासवेदा अपि द्विजाः ॥ २ ॥ अकृते वैश्वदेवे तु ये भुञ्जन्ति द्विजातयः । दृथा ते तेन पाकेन काकयोनि व्रजन्ति वै ॥ ३ ॥ अर्झ व्याहितिभिर्द्वत्वा तथा मन्त्रेस्तु शाकलैः। असं विभज्य भूतेभ्यस्ततोऽश्रीयादनग्निमान् ॥ ४ ॥ यो दद्यादनलिक्केशः सांनीय्यं वा निवर्तते । दृष्टो वाऽदृष्टपूर्वी वा स यज्ञः सार्वकामिकः ॥ ५ ॥ इष्टो वा यदि बा मूर्खों द्वेष्यः पण्डित एव वा । प्राप्तस्तु वैश्वदेवान्ते सोऽतिथिः स्वर्गसंक्रमः ॥ ६ ॥ दाताँरः कि विचारेण गुणवाकिर्गुणी भवेत् । समं वर्षति पर्जन्यः सस्यादिप तृणा-दपि ॥ ७ ॥ यान्य्रासान्ध्रिधितो सुङ्क्ते ते ग्रासाः ऋतुभिः समाः । प्रासे तु इयमे-धस्य फलं प्रामोति मानवः ॥ ८ ॥ × अद्भिश्वाऽऽसनवावयैश्व फलैः पुष्पैर्मनोरमैः । तृणैरञ्जलिभिश्रेव देवांस्तृप्येत्पुनः पितृन् ॥ ९ ॥ पितृनभ्यर्चयेद्यस्तु तस्य नास्ति सुसंयमः । इदं तु परमं गुह्यं न्याख्यातमनुपूर्वशः ॥ १० ॥ स्वल्पग्रन्थमभूतार्थं शक्लेन लिखितेन च । यथा हि मृन्मयं पात्रं दुष्टं दोवशतैराप ॥ ११ ॥ पुनर्दाहेन शुध्येत धर्मशास्त्रेस्तथा दिजाः । धर्मशास्त्रप्रदीपोऽयं धार्यः पथानुदेशिकः ॥ १२ ॥ निष्यन्दं सर्वशास्त्राणां व्याधीनामिव भेषजम्।।१३।।परपाकनिवृत्तस्य परपाकरतस्य च । अपचस्य तु भुक्तवाऽसं द्विजशान्द्रायणं चरेत् ॥ १४ ॥ पराश्चेन तु भुक्तेन मैथुनं योऽधिगच्छति । यस्याम्नं तस्य ते पुत्रा अमाच्छुत्रं मवर्तते ॥ १५॥ अमाचेजो मनः प्राणाश्रक्षः श्रोत्रं यशो बलम् । घृति श्रुति तथा श्रुत्रं परासं वर्जयेद्बुधः १६॥ पराश्रं परवस्तं च परयानं परिस्तयः। परवेश्मनि वासश्च राक्रस्यापि श्रियं हरेतु।।१७॥

<sup>\*</sup> इत आरम्य ब्रह्मपाशहतो हत इत्यन्तमन्यः क. च. पुस्तकयोरेव विश्वते नेतरेषु । × एतहचन-स्थानेऽयं पाठखः पुस्तके—अद्भिष्ठ वाक्येख मनोरमेश्च पुष्पैः फलैरज्ञिकिमिस्तृणैश्च । एतेन देवानितर्या-न्पितृंथ अभ्यर्थयेशस्य तु नास्ति संपत् " इति ।

१ च. ° चिन जातं घृ°। २ क. ° ध्ये च वि°। ३ क. ° भावदिः नि°। ४ क. "तारं कि। ५ व. ° श्रीणो भ"। ६ क. ° ध्रीये यथानुदेशगः। नि°।

आहिताग्निस्तु यो विशो मत्स्यमांसानि भोजयेत् । कालरूपी कृष्णसर्पो जायते ब्रह्मराक्षसः ॥ १८ ॥ आहिताप्रिस्तु यो विषः श्रूद्राम्नानि च मुख्यते । पश्च तस्य प्रणक्यन्ति आत्मा ब्रह्म त्रयोऽप्रयः ॥ १९ ॥ एतदर्थं विशेषेण ब्राह्मणान्पास्रयेष्रपः ॥ २०॥ मत्यूषे च मदोषे च यदधीये(यी)त ब्राह्मणः। तेन राष्ट्रं च राज्यं च वर्धते ब्रह्मतेजसा ॥ २१॥ अग्रं वृक्षस्य राजानो मूळं वृक्षस्य ब्राह्मणाः। तस्मा-न्मूलं न हिंसीयान्मूलादग्रं शरोहति ॥ २२ ॥ फलं दृक्षस्य राजानः पुष्पं वृक्षस्य ब्राह्मणाः । तस्मात्पुष्पं न हिंसीयात्पुष्पात्संजायते फलम् ॥ २३ ॥ गावो भूमिः कलत्रं च ब्रह्मस्वहरणं तथा । यस्तु न त्रायते राजा तमाहुर्ब्रह्मघातकम् ॥ २४ ॥ दुर्बळानामनाथानां बाळवृद्धतपस्विनाम् । अन्यायैः परिभूतानां सर्वेषां पार्थिवो गति: ॥ २५ ॥ राजा पिता च माता च राजा च परमो गुरुः । राजा च सर्व-भूतानां परित्राता गुरुर्मतः ॥ २६ ॥ दावाग्रिदवदग्धानां राजा पूर्णमिवाम्भसा ॥ २७॥ पक्षिणां बलमाकाशं मत्स्यानामुदकं बलम् । दुर्बलस्य बलं राजा बालस्य रुदितं बलम् ॥ २८ ॥ बलं मूर्वस्य मौनत्वं तस्करस्यानृतं बलम् । एते राज-बलाः सर्वे यँज्ञेन परिराक्षिताः ॥ २९ ॥ दहत्यग्निस्तेजसा च सूर्यो दहाति रिमना। राजा दहाते दण्डेन विप्रो दहति मन्युना ॥ ३० ॥ मन्युप्रहरणा विषाश्रक्रपहरणो हरिः । चक्रात्तीक्ष्णतरो मन्युस्तस्माद्विमात्र कोपयेत् ॥ ३१ ॥ अग्निद्ग्धं प्ररोहेत सूर्यदग्धं तथैव च । दॅण्डचस्तु संपरोहेत ब्रह्मशापहतो हतः ॥ ३२ ॥

> इति शङ्खिलिवितस्मृतिधर्मशास्त्रं समासम् ।।

## ॐ तत्सद्वह्मणे नमः।

## शङ्खस्मृतिः। - ॰ ७ ० -(तत्र प्रथमोऽध्याय)

स्वयं भुवे नमस्कृत्य सृष्टिसं हारकारिणे । चातुर्वर्ण्यहितार्थीय खद्धः शास्त्रमैकल्पयत् ॥ १॥ यजनं याजनं दानं तथैवाध्यापनिक्रया । प्रतिग्रहं चाध्ययनं विषक्रमीणि निर्दिशेत् ॥ २ ॥ दानं चाध्ययनं चैव यजनं च यथाविधि । क्षियस्य च वैश्यस्य कर्मेंदं परिकीर्तितम् ॥ ३ ॥ क्षञ्चियस्य विशेषेण मजानां परिपालनम् । कृषिगा-( गौ )रह्यवाणिज्यं विशश्च परिकीर्तितम् ॥ ४ ॥ शृद्रस्य द्विजशुश्रूषा सर्वेशिल्पानि चाप्यथ । श्रमा सत्यं दमः शौचं सर्वेषामविशेषतः ॥ ५ ॥ ब्राह्मणः शक्षियो वैश्य-स्त्रयो वर्णा द्विजातयः । तेषां जन्म द्वितीयं तु विक्षेयं मौक्षिवन्धंनम् ॥ ६ ॥ आ-चार्यस्तु पिता प्रोक्तः सावित्री जननी तथा ! ब्राह्मणक्षश्चियविशां मौझीबन्धनजनमनि ॥ ७॥ वृत्त्या शूद्रसमास्तावद्विज्ञेयास्ते विचक्षणैः। यावद्वेदेन जायन्ते द्विजा ज्ञेया-स्ततः परम ॥ ८ ॥

इति शाङ्खे [धर्मशास्त्रे] प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ ===== (अथ द्वितीयोऽध्यायः)

गर्भस्य स्फ्राटताज्ञाने निषेकः परिकीर्तितैः । पुरा तु स्पन्दनात्कार्ये पुंसवनं विच-क्षणै: ॥ १ ॥ पष्टे अष्टमे वा सीमन्तो जाते वै जातकर्म च । आशीचे च व्यतिकान्ते नामकर्म विधीयते ॥२॥ नामधेयं च कर्तव्यं वर्णीनां च समाक्षरम् । माङ्गल्यं मा-ह्मणस्योक्तं क्षत्रियस्य वळान्वितम् ॥ ३ ॥ वैश्यस्य घनसंयुक्तं शूद्रस्य तु जुगुप्सि-तम् । श्रमीन्तं ब्राह्मणस्योक्तं वर्मान्तं क्षश्रियस्य तु । धनान्तं चव वैश्यस्य दासान्तं चान्त्यजन्मनः ॥ ४ ॥ चतुर्थे मासि कर्तेव्यं बालस्याऽऽदित्यदर्शनम् । पष्टेऽम-प्राज्ञनं मासि चूढा कार्या यथाकुलम् ॥ ५॥ गर्भाष्टमेऽन्दे कर्तन्यं ब्राह्मणस्यो-पनायनम्। गर्भादेकादशे राज्ञो गर्भातु द्वादशे विशः ॥ ६ ॥ पोटशै ब्दानि विशस्य राजन्यस्य द्विविंशतिः । विंशतिः । सचतुष्का तु वैशस्य परिकीर्तिता । नैतिवर्तत सावित्रीमत ऊर्ध्व निर्वतिते ॥ ७ ॥

१ ग. "मथाकरोत्। २ क. 'न्धनात्। आ"। ३ ग. नि। विप्रा' शू"। ४ ग. "तः । ततस्त स्यन्दनात्कार्यं सं । ५ ग. 'तैञ्यमादित्यस्य प्रद'। ६ ग. 'शाब्दस्तु विप्रस्य द्वाविंशः क्षित्रयस्य तु । वि । प्रग. नाभिभाषेत सा । ८ ग. "तीयत्। वि ।

विज्ञात्व्यास्त्रयोऽप्येते यथाकालमसंस्कृताः । सावित्रीपतिता त्रात्याः सर्वधर्मबिह्-ष्कृताः ॥ ८ ॥ मौर्ज्ञीर्वयाबन्धनीनां तु क्रमान्मौञ्ज्यः प्रकीर्तिताः । मार्गवैयाधवा-स्तानि कर्माणि ब्रह्मचारिणाम् ॥ ९ ॥ पर्णपिप्पल्लिब्ल्वानां क्रमादण्डाः प्रकीर्तिताः। केश्चदेशललाटास्यतुल्याः प्रोक्ताः क्रमेण तु ॥ १० ॥ अवक्राः सत्वचः सर्वे नाग्नि-दम्धास्त्येव च । वस्त्रोपवीते कार्पासक्षीमोर्णानां यथाक्रमम् ॥ ११ ॥ आदिमध्या-वसानेषु भवच्छब्दोपलक्षितम् । भैक्षस्य वरणं प्रोक्तं वर्णानामनुपूर्वशः ॥ १२ ॥

इति शाह्वे [ धर्मशास्त्रे ] द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

( अय तृतीयोऽध्यायः )

खपनीय गुरुः शिष्यं शिक्षयेच्छीचमादितः । आचारमिश्रकार्यं च संध्योपासनमेव च ॥ १ ॥ स गुरुर्यः कियाः कृत्वा वेदमस्मै प्रयच्छित । भृतकाध्यापको यस्तु खपाध्यायः स उच्यते ॥ २ ॥ अ माता पिता गुरुश्चैव पूजनीयाः सदा नृणाम् । क्रियास्त्याऽफछाः सर्वा यस्यैतेऽनाद्दतास्त्रयः ॥ ३ ॥ प्रयतः कर्व्य उत्थाय स्नातो हुत-हुताश्चनः । कुर्वीत भँणतो भक्त्या गुरूणामिवादनम् ॥ ४ ॥ अनुज्ञातस्तु गुरुणा ततोऽध्ययनमाचरेत् । कृत्वा ब्रह्माद्धार्छ पश्यन्गुरोर्वन्दनमानतः ॥ ५ ॥ ब्रह्मावस्ताने प्रारम्भे पणवं चः पकीर्तयेत् । अनध्यायेष्वध्ययनं वर्णयेच प्रयत्नतः ॥ ६ ॥ चतुर्दशीं पश्चदशीमष्टमीं राहुसूतकम् । उरकापातं महीकम्पमाश्चौचं ग्रामविष्ठवम्॥७॥ इन्द्रपर्याणं अरुतं सर्वसंपात्निस्वनम् । वाद्यकोछाद्वछं युद्धमनध्यायान्विवर्जयेत् ॥ ८॥ नाधीयीताभियुक्तोऽपि यानगो न च नौगैतः । देवायतनवरमीकश्मशानशन्वसंनिधौ ॥ ९॥ भेक्षचर्यां तथा कुर्याद्वाद्याणेषु यथाविधि । गुरुणा चाप्यनुज्ञातः प्राक्षीयात्माङ्मुखः छुचिः ॥ १० ॥ द्वितिषये गुरोः कुर्याद्वंकारविवर्णितः । खपास्य पश्चिमां संध्यां पूजियत्वा हु गश्चनम् ॥ ११ ॥ अभिवाद्य गुरुं पश्चादुरोर्वन्वनकृद्धवेत । गुरोः पूर्वं सम्रुत्तिष्ठेच्छ्यीत चरमं तथा ॥ १२ ॥ मधुमांसाञ्चनं आद्धं

एतद्वननं न ग पुस्तके।

१ ग. °ज्जीबन्धो द्विजाना । २ ख. नाया तु । ३ ग. °न्मौद्धी प्रकीर्तिता । मा °।४ ग. द्वाः । कर्णके-शरूकोटेस्तु तु "। ५ ग च । यहोपकीर्तं का "। ६ ख. "क्षस्याऽऽचर । ७ ग प्रयतो भूत्वा । ८ ख. ग. इ. "वंदन "। ९ ग. "यांगं सुरतं धनसंघात" । १० ख. "णं श्वहतं । ११ ख. ग. ध. "भंबात" । १२ ग "पि प्रयत्नाञ्च च वेगतः । १३ क. "गवम् । दे"।

गीतनृत्यं विवर्जयेत् । हिंसां परापवादं च स्त्रीलीलां च विशेषतः ॥ १३ ॥ मेख-लामाजिनं दण्डं धारयेच विशेषतः । अधःशायी भवोचित्यं ब्रह्मचारी समाहितः ॥ १४ ॥ एवं व्रतं तु कुवींत वेदस्वीकरणं बुधः । गुरवे च धन दत्त्वा स्त्रायीत तदनुज्ञया ॥ १५ ॥

इति शाह्वे [ धर्मशास्त्रे ] तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

( अथ चतुर्थोऽध्याय. )

विन्देत विधिवद्भार्यामसमानार्षगोत्रजाम् । मातृतः पश्चभी चापि पितृतस्त्वथ सप्तमीम् ॥ १ ॥ ब्राह्मो दैवस्तथैवाऽऽर्षः पाजापत्यस्तथाऽऽसुरः । गान्धर्वी राक्षस-श्रीव पैशाचश्राष्ट्रमोऽधमः ॥ २ ॥ ऍभ्यो धर्म्यास्तु चत्वारः पूर्व ये परिकीर्तिताः। गान्धर्वी राक्षसश्रेव क्षत्रियस्य तु शस्यते ॥ ३॥ संप्रार्थितः पयत्नेन बाह्यस्तु परिकीर्तितः । यज्ञस्थायार्त्वजे दैव आदायाऽऽर्वस्तु गोद्वयम् ॥ ४ ॥ प्रार्थितः संपदानेन पाजापत्यः प्रकीतितः । अम्सुरो द्रविणादानाद्वान्धर्वः समयान्मिथः॥५॥ राक्षसो युद्धहरणात्पैशाचः कन्यकाछलात् । तिस्नस्तु भायी विषस्य द्वे भार्थे सिष-यस्य तु । एकेव भार्या वैक्यस्य तथा शृद्धस्य कीर्तिता ॥ ६ ॥ ब्राह्मणी क्षिया वैदर्या विषमार्थाः प्रकीर्तिताः ॥ ७ ॥ क्षिया चैव वैदया च क्षित्रयस्य विधीयते । वैश्या च भार्या वैश्यस्य शूद्रा शूद्रस्य कीर्तिता ॥ ८ ॥ आपद्यपि न कर्तव्या शूद्रा भायी द्विजन्मना । तस्यां तस्य प्रसूतस्य निष्कृतिने विधीयते ॥ ९ ॥ तपस्वी यश-शीलस्तु सर्वेषमेभृतां वरः । ध्रुवं शूद्रत्वमायाति शूद्रश्राद्धे त्रयोदशे ॥ १० ॥ नीयते तु सपिण्डत्वं येषां शूद्रः कुलोज्जवः । सर्वे शूद्रत्वमायान्ति यदि स्वर्गजितश्च ते ॥११॥ सपिण्डीकरणं कार्ये कुल गस्य तथा ध्रुवम् । श्रीखद्वादशकं कृत्वा श्राखे प्राप्ते त्रयोदशे ॥ १२ ॥ सपिण्डीकरैणे चाहें( हों ) न च शूद्रः कथंचन । तस्मात्सर्वेशयरनेन शूद्रां भार्यो विवर्जयेत् ॥ १२ ॥ पाणिप्रांशः सवर्णासु गृहीयात्स्विया श्ररम्। वैश्या प्रतोद्माद्द्याद्वेदेन त्वग्रजन्मनः ॥ १४ ॥ सा भार्या या गृहं दक्षा सा भार्या या पतिव्रता । सा भार्या या पतिपाणा सा भार्या या प्रजावती ॥ १५ ॥

१ ग. हिंसापवादवादाश्च स्नीलीलाश्च वि°। २ ग. प्रयस्ततः । ३ ग. वं कृत्यं तु । ४ ग सायाच सदनन्तरम्। इ'। ५ ग. एते धर्मास्तु चत्वार पूर्वे विश्वे प्रकी । ६ ग. "स्य प्रशः"। ७ ग. यहेषु ऋतिको । ८ ग. "स्या ब्राह्मणस्य प्र'। ९ ग 'जिताश्च । १० ग. श्रादं ह्या"। ११ क. ख. "रणं चाईंस च । च. "रणं आदे न । १२ क. घ. देहने त्व"।

लालनीया सदा भार्या ताडनीया तथैव च । ताडिता लालिता चैव स्त्री श्रीभैवति नान्यथा ॥ १६ ॥

इति शाब्से [धर्मशास्त्रे] चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

( अय पञ्चमोऽच्याय । )

पश्च सूना गृहस्थस्य चुङ्ठी पेषण्युपस्करः। कण्डनी चोदकुम्भश्च तस्य पापस्य श्चान्तये ।। १ ॥ पश्चयज्ञविधानं तु गृही नित्यं न हापयेत् । पश्चयज्ञविधानेन तत्पापं तस्य नश्यति ॥ २ ॥ देवयज्ञो भूतयज्ञः पितृयज्ञस्तथैव च । ब्रह्मयज्ञो नृयज्ञश्च पश्च यज्ञाः मकीर्तिताः ॥ ३ ॥ होमो दैवो बल्लिभीतः पित्र्यः पिण्डिकया स्मृतः । स्वा-ध्यायो ब्रह्मयज्ञश्च नृयज्ञोऽतिथिपूजनम् ॥ ४ ॥ वानमस्थो ब्रह्मचारी यतिश्चैव तथा द्विजः । गृहस्थस्य प्रसादेन जीवन्त्येते यथाविधि ॥ ५ ॥ गृहस्थ एव यजते गृहस्थ-स्तप्यते तपः । ददाति च गृहस्थश्च तस्मार्चछेष्ठो गृहाश्रमी ॥ ६ ॥ यथा भर्ता प्रभुः स्त्रीणां वर्णानां ब्राह्मणो यथा । अतिथिस्तद्वदेवास्य गृहस्थस्य प्रश्वः समृतः ॥ ७ ॥ न वर्तेनीपवासैश्र धर्मेण विविधेन च । नारी स्वर्गमवामोति प्रामोति पतिपूजनात् ।।८॥ न व्रतैनीपवासैश्र न च यज्ञैः पृथग्विधैः । राजा स्वर्गमवामोति प्रामोति परि-पालनात् ॥ ९ ॥ न स्नानेन नै मौनेन नैवाग्निपरिचर्यया । ब्रह्मचारी दिवं याति स याति गुंरुपूजनात् ॥ १० ॥ अतिज्ञुश्रुषया क्षान्त्या स्नानेन विविधेन च । वानप्रस्थो दिवं याति याति भोजनवर्जनात् ॥ ११ ॥ न दण्डैर्न च मौनेन श्रून्यागाराश्रयेण च । यतिः सिद्धिमवामोति योगेनाऽऽमोत्यज्ञत्तमाम् ॥ १२ ॥ न यज्ञैर्दक्षिणावद्भि-विह्नि शुश्रूषया तथा । गृही स्वर्गमवामोति यथा चातिथिपूजनात् ॥ १३ ॥ तस्मा-त्सर्वमयत्नेन गृहस्थोऽतिथिमागतम् । आहारश्चयनाद्येन विधिवत्त्रतिपूजयेत् ॥१४॥ सायं शतश्च जुहुयादग्निहोत्रं यथाविधि । दर्भे च पौर्णमासं च जुहुर्याद्विधिवत्तया ॥ १५ ॥ यजेत पशुबन्धैश्र चातुर्मास्यैस्तथैव च । त्रैवार्षिकाधिकाश्रस्तु पिबेत्सोम-मतान्द्रतः ॥ १६ ॥ इष्टिं वैश्वानरीं कुर्यात्तथा चाल्पवनो द्विजः । न भिक्षेत धर्न श्द्रात्सर्वे दर्घांच भिक्षितम् ॥ १७ ॥

१ स. च. व्हेंग्यो ग्र"। २ क. "ति यतिपूजना । स. "ति प्रतिपा"। ३ ग. न होनेन नैवामिपरितर्पं-णात् । म"। ४ ग. "याच यथाविधि । यहीर्वा प"। ५ ख. त्रैवर्षि"। ६ ग. "श्वादभीव्तित"।

हत्तं तु न त्यजेद्विद्वानृत्विजं पूर्वमेव च । कर्मणा जन्मना शुद्धं विधया च हणीत तम् ।। १८ ॥ एतैरेव गुणैर्युक्तं धर्मार्जितधनं तथा । याजयीत सदा विशो प्राह्यस्तस्मा-त्रत्रतिग्रहः ।। १९ ॥

इति शाङ्खे [धर्मशास्त्रे] पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

( अथ षष्ठोऽध्याय । )

गृहस्थस्तु यदा पश्येद्वछीपछितमात्मनः । अपत्यस्यैव चापत्यं तदाऽरण्यं समाश्रयेत् ॥ १ ॥ पुत्रेषु दाराश्रिक्षिण्य तया वाऽनुगतो वनम् । अग्नीनुपचरेनित्यं वन्यमाहारमाहरेत् ॥ २ ॥ यदाहारो भवेत्तेन पूजयेत्पितृदेवताः । तेनैव पूजयेनित्यमितिथि सम्रपागतम् ॥ ३ ॥ ग्रामादाहृत्य वाऽश्रीयादष्टी ग्रासान्समाहितः ।
स्वाध्यायं च तथा कुर्याज्जटाश्च विभृयात्तथा ॥ ४ ॥ तपसा शोषयेधित्यं स्वयं चैव
कछेवरम् । आर्द्रवासास्तु हेमन्ते ग्रीष्मे पश्चतपास्तथा ॥ ५ ॥ माहृष्याकाशायी च
नक्ताशी च सदा भवेत् । चतुर्थकाछिको वा स्यौत्षष्ठकाछिक एव वा ॥ ६ ॥ कृष्छैवीऽपि नयेत्काछं ब्रह्मचर्यं च पाछयेत्। एवं नीत्वा वने काछं दिजो ब्रह्माश्रमी भवेत्॥ ॥।

इति शाब्से [धर्मशास्त्रे] षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

( अय सप्तमोऽध्यायः।)

कृत्वेष्टिं विधिवत्पश्चात्सर्ववेदसदिशिणाम् । आत्मन्यग्नीन्समारोप्य द्विजो मधाश्रमी भवेत् ॥ १ ॥ विधूमे न्यस्तमुसले व्यंङ्गारे ग्रुक्तवज्जने । अतीते प्रश्नसंपाते नित्यं भिक्षां यतिश्चरेत् ॥ २ ॥ सप्तागारांश्चरेङ्गेक्ष्यं( क्षं ) भिक्षितं नानुभिक्षयेत् । न व्यथेच तथाऽलाभे यथालाभेन वर्तयेत् ॥ ३ ॥ नाऽऽस्वादयेत्रयेवाणं नाश्चीयात्क-स्यंचिद्वहे । मृन्मयालाबुपात्राणि यतीनां च विनिर्दिशेत् ॥ ४ ॥ तेषां संमार्जना-च्लुदिरङ्गिवे पकीर्तिता । कौपीनाच्लादनं वासो विभृयादव्यथश्चरन् ॥ ५ ॥

१ ग. स्यास्त्याच्च षष्ठका । च. स्यास्त्यस्वकाकि । २ ग. घ. इ. च. 'क्षिणम् । ३ घ. अ भ्यगारे । ४ ग. पादसं । ५ क. मृद्धंशाला ।

शून्यागारनिकेतः स्याद्यत्र सायंग्रहो मुनिः ॥ ६ ॥ दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं वस्नपूतं ज्ञ पिवेत् । सत्यपूर्तां वदेद्वाचं मनःपूर्तं समाचरेत् ॥ ७ ॥ चन्दैनेन त लिप्ताङ्गं वास्यैवं चैव तक्षतः । कल्याणं चाप्यकल्याणं तयोरेव न चिन्तयेत् ॥ ८ ॥ सर्वभूर्तंसमो मैत्रः समलोष्टाक्मकाश्चनः। ध्यानयोगरतो भिक्षः प्राप्नोति परमां गतिम्॥९॥ जन्मना यस्तु निर्विण्णो मरणेन तथैव च । आधिभिन्यीधिभिश्चैव तं देवा ब्राह्मणं विदु: ॥ १० ॥ अञ्चाचित्वं शरीस्य पियापियविपर्ययः । गर्भवासे च वसतिस्तस्मा-न्मुच्येत नान्यथा ॥ ११ ॥ जगदेतिनिराक्रन्दं नं तु सारमनर्थकम् । भोक्तव्यमिति निर्दिष्टो मुच्यते नात्र संशयः ॥ १२ ॥ प्राणायामैर्दहेदोषान्धारणाभिश्र किल्बिषम् । प्रत्याहारेण संसर्गान्ध्यानेनानैश्वरान्गुणान् ॥ १३ ॥ सच्याहृति सप्रणवां गायत्री शिरसा सह । त्रिः पठेदायतप्राणः प्राणायामः स उच्यते ॥ १४ ॥ मनसः संय-मस्तज्ज्ञैधीरणेति निगद्यते । संहारश्रेन्द्रियाणां च प्रत्याहारः प्रकीर्तितः ॥ १५ ॥ हिँदिस्थध्यानयोगेन देवदेवस्य दर्शनम् । ध्यानं प्रोक्तं प्रवक्ष्यामि ध्यानयोगमतः परम् ॥ १६ ॥ हृदिस्था देवताः सर्वा हृदि पाणाः प्रतिष्ठिताः । हृदि ज्योतीिष सूर्यश्र हृदि सर्वे भतिष्ठितम् ॥ १७ ॥ स्वदेहमर्णि कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम् । ध्याननिर्मन्थनाभ्यासाद्विष्णुं पश्येद्धदि स्थितम् ॥ १८ ॥ हृद्यर्कश्चनद्रमाः सूर्यः सोमो मध्ये हुताञ्चनः । तेजोमध्ये स्थितं सत्त्वं सत्त्वमध्ये स्थितोऽच्युतः ॥ १९ ॥ अणोरणीयान्महतो महीयानात्माऽस्य जन्तोर्निहितो गुहायाम् । तेजोमयं पश्यति वीतशोको घातुः प्रसादान्महिमानमात्मनः ॥ २० ॥ वास्रदेवस्तमोन्धानीं प्रत्यक्षो नैव जायते । अज्ञानपटसंवीतेरिन्द्रियैर्विषयेष्सुभिः ॥ २१ ॥ एष वै पुरुषो विष्णु-र्थिकाच्यक्तः सनातनः । एष भाता विधाता च पुराणो निष्कलः शिवः ॥ २२ ॥ वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् । यं वै विदित्वा न विभेति मृत्योनीन्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ २३ ॥ पृथिव्यापस्तथा काशमेव च । पश्चैतानि विजानीयान्महाभूतानि पण्डितः

१ ग. "न्द्नैर्लिज्यतेऽड्गं ना भस्मचूर्णैर्विगहितैः । क"। २ ग. संश्रयेत् । ३ ग. घ क. "तहितो मै",
४ क. "विंद्य म"। ५ क. ख. घ. ट. नरसा"। ६ ग. घ. ट. निर्विण्णो । ७ ग. हृद्यस्थस्य यो । ६ ग. "तं
तस्यं तस्यम"। य. "तं सत्यं सत्यम"। ९ क. ग. घ. क. "नां प्रणेरपि विधीय"।

चक्षः श्रोत्रं स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च । बुद्धीन्द्रियाणि जानीयात्पश्चेमानि श्वरीरके ॥ २५ ॥ रूपं शब्दस्तथा स्पर्शो रसो गन्धस्तथैव च । इन्द्रियार्थान्विजानीयात्पश्चीवं सततं बुधः ॥ २६ ॥ हस्तौ पादावुपस्थं च जिह्वा पायुस्तथैव च । कर्मेन्द्रियाणि पश्चेव नित्यमस्मिक्शरीरके ॥ २७ ॥ मनो बुद्धिस्तथैवाऽऽत्मी हान्यक्तं च तथैव च । इन्द्रियेभ्यः पराणीह चत्वाँरि कथितानि च ॥ २८ ॥ चतुर्विशत्यथैतानि तस्वानि कथितानि च । तथाऽऽत्मानं तव्यतीतं पुरुषं पञ्चविंशकम् ॥ २९ ॥ यं त ज्ञात्वा विम्रच्यन्ते ये जनाः साधुवृत्तयः । तदिदं परमं गुह्यमेतदक्षरमुत्तमम् ॥ ३०॥ अशब्दरसमस्पर्शमरूपं गन्धवर्जितम् । निर्दुःखमसुख शुद्धं तद्विष्णोः परमं पदम ॥ ३१ ॥ अजं निरञ्जनं शान्तमव्यक्तं ध्रुवमक्षरम् । अनादिनिधनं ब्रह्म तिद्विष्णोः परमं पदम् ॥ ३२ ॥ विज्ञानसारथिर्यस्तु मनः प्रग्रहबन्धंनः । सोऽध्वर्नः पारमा-मोति तद्विष्णोः परमं पदम् ॥ ३३ ॥ वालाग्रश्चतशो भागः कल्पितस्तु सहस्रधा । तस्यापि शतमाद्धागाज्जीवः सूक्ष्म उदाहृतः ॥ ३४॥ इन्द्रियेभ्यः परा श्रशी अर्थे-भ्यश्र परं मनः । मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धेरात्मा तथा परः ॥ ३५ ॥ महतः परम-व्यक्तमव्यक्तात्पुरुषः परः । पुरुषान्नं परं किंचित्सा काष्टा सा परा गातिः ॥ ३६ ॥ एषु सर्वेषु भूतेषु तिष्ठत्यविकलः सदा। दृश्यते त्वर्यया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मद-शिभिः ॥ ३७॥

इति शाङ्खे [धर्मशास्त्रे]सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

( अथाष्ट्रमोऽभ्यायः । )

\*नित्यं नैमित्तिकं काम्यं क्रियाङ्गं मलक्ष्णम् । क्रियासानं तथा पष्टं षोढा स्नानं प्रकीर्तितम् ॥ १ ॥ अस्नातः पुनरानहीं जप्याग्निहवनादिषु । प्रातःस्नानं तद्यं च नित्यस्नानं प्रकीर्तितम् ॥ २ ॥ चण्डालश्वयूपाद्यं स्पृष्टा स्नानं रजस्वलाम् । स्नाना-नईस्तु यः स्नाति स्नानं नौमित्तिकं च तत् ॥ ३ ॥ पुष्यस्नानादिकं स्नानं देवह्नवि-धिचोदितम् । तद्धि काम्यं समुदिष्टं नाकामस्तत्प्रयोर्जयत् ॥ ४ ॥ जप्तुकामः पवि- त्राणि अर्चिष्यन्देवताः पितृन् । स्नानं समाचरेद्यस्तु क्रियाङ्गं तत्प्रकीर्तितम् ॥ ४ ॥

<sup>\*</sup> एषोऽध्यायो न विद्यते ग. पुस्तके ।

१ ग. "न्द्रियस्थान्त्र"। २ ग. "व विषयान्सुधः। ३ ग. च "त्सा व्यक्ताव्यक्तं त"। ४ ग. "दि प्रव-राणि च। ५ च. "न्धनस्। सो"। ६ क. ख. घ. "नः पर"। ७ ग. "विरक्तः। ८ स. इ. "व्यक्ते । सा"।

मछापकर्षणार्थं तु स्नानमभ्यङ्गपूर्वकम् । मलापकर्षणार्थाय प्रद्वत्तिस्तस्य नान्यथा ॥ ६ ॥ सिरित्सु देवस्वातेषु तीर्थेषु च नदीषु च । क्रियास्नानं समुद्दिष्टं स्नानं तत्र महाकिया ॥ ७ ॥ तत्र काम्यं तु कर्तव्यं यथाविद्विधिचोदितम् । नित्यं नैमित्तिकं चैव क्रियाङ्गं मलकर्षणम् ॥ ८ ॥ तीर्थाभावे तु कर्तव्यमुण्णोदकपरोदकैः । स्नानं तु विद्वितप्तेन तथैव परवारिणा ॥ ९ ॥ शरीरश्चाद्धिवित्रेया न तु स्नानफलं लेभेत् । अद्भिर्गात्राणि शुध्यन्ति तीर्थस्नानात्फलं लभेत् ॥ १० ॥ सरःसु देवस्वातेषु तथिषु च नदीषु च । स्नानमेव क्रिया तस्मात्स्नानात्पुण्यकलं स्मृतम् ॥११॥ तीर्थं पाप्यानुषङ्गंण स्नानं तीर्थं समाचरेत् । स्नानजं फलमामोति तीर्थयात्राफलं न तु ॥ १२ ॥ सर्वतीर्थानि पुण्यानि पापन्नानि सदा नृणाम् । परस्परौनपैक्षाणि कथितानि मनी-विभिः ॥ १३ ॥ सर्वे पस्तवणाः पुण्याः सरांसि च शिलोच्याः। नद्यः पुण्यास्तथा सर्वा जाह्नवी तु विशेषतः ॥ १४ ॥ यस्य पादौ च इस्तौ च मनश्चैव सुसंयतम् । विद्या तपश्च कीर्तिश्च स तीर्थफलमश्चते ॥ १५ ॥ तृणां पापकृतां तीर्थं पापस्य श्वमनं भवेत् । यथोक्तफलं तंर्थं भवेच्छुद्धात्मनां नृणाम् ॥ १६ ॥

इति शाङ्खे [धर्मशास्त्रेऽ]ष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥

(अथ नवमोऽध्यायः।)

कियास्नानं तु वक्ष्यामि यथावद्विधिपूर्वकम् । मुद्धिरद्भिश्च कर्तव्यं शौचमादौ यथाविधि ॥ १ ॥ जले निर्मम जन्मज्ज्य उपस्पृश्य यथाविधि । जलस्याऽऽवाहनं कुर्यातत्मवक्ष्याम्यैतः परम् ॥ २ ॥ पपद्ये वक्षणं देवमम्भसां पितमूर्जितम् । याचितं
देहि मे तीर्थं सर्वपापापनुत्तये ॥ ३ ॥ तीर्थमावाहियिष्यामि सर्वाघविनिष्दनम् ।
सानिध्यमास्मिस्तोये च भज त्वं मदनुग्रहात् ॥ ४ ॥ क्द्रान्मपद्ये वरदान्सर्वानप्सुषद्स्तथा । सर्वानप्सुषदश्चेव पपद्ये पणतः स्थितः ॥ ५ ॥ देवमप्सुषदं वाह्मं पपद्येऽघनिष्दनम् । आपः पुण्याः पवित्राश्च पपद्ये शरणं तथा ॥ ६ ॥ क्द्राश्चामिश्च सप्रश्च
चक्षणश्चाऽऽप एव च । शमयन्त्वाशु मे पापं मां रक्षनतु च सर्वशः ॥ ७ ॥ इत्येषग्रुक्तवा कर्तव्यं ततः संमार्जनं जले । आपो हि ष्ठेति तिस्विभिर्यथावदनुपूर्वशः ॥ ८ ॥
हिरण्यवर्णेति वदेदिमिश्च तिस्विभस्तथा । शं नो देवीति च तथा शं न आपस्तयैव च
॥ ९ ॥ इदमापः प्रवहत तथा मन्त्रमुदीरयेत् । एवं मन्त्रान्समुखार्य च्छन्दांसि
ऋषिदेवताः ॥ १० ॥

१ घ. इ. च सवेत्। २ घ. इ. "राण्यपे"। ३ च. "पेक्याणि। ४ ग. घ. निमज्ज्य। ५ ग. "धि। तीर्वक्या"। ६ ग. "म्यकेषतः। प्र"।

अध्मर्षणसूक्तस्य संस्मरेत्त्रयतः सदा । छन्द आनुष्टुभं तस्य ऋषिश्रैवाधमर्षणः ॥ ११ ॥ देवता भावष्टत्तस्तु पापघ्नस्य प्रकीर्तितः । ततोऽम्भसि निमग्नस्तु त्रिः पढेद्धमर्षणम् ॥ १२ ॥ यथाऽश्वमेधः क्रतुराट्सर्वपापप्रणाशनः । तथाऽधमर्षणं सूक्तं सर्वपापप्रणाशनम् ॥ १३ ॥ अनेनं स्नात्वा अध्मध्ये स्नातवान्धौतवाससा । परिवर्तितवासास्तु तीर्थतीरम्रपस्पृशेत् ॥ १४ ॥ जदकस्याप्रदानाच स्नानशाटीं न पीडयेत् । अनेन विधिना स्नातस्तीर्थस्य फलमक्षते ॥ १५ ॥

इति शाङ्के [धर्मशास्त्र ] नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥

( अय दशमोऽध्यायः।)

अतः परं प्रवक्ष्यामि शुभामाचमनक्रियाम्। कायं कनिष्ठिकामुले तीर्थमुर्कै मनीषिभिः ॥ १॥ अङ्क्षप्रमुळे च तथा प्राजापत्यं विचक्षणैः । अङ्ख्यग्रे समृतं दि(दै)व्यं पित्र्यं तर्जनिमुलकम्(के) ॥२॥ प्राजापत्येन तीर्थेन त्रिः प्राश्रीयाज्जलं दिजः । द्विः प्रमुख्य मुखं पश्चात्खान्यद्भिः समुपस्पृशेत् ॥ ३॥ हृद्गाभिः पूयते विषः कण्ठगा-भिस्तु भूमिपः । तालुगाभिस्तथा वैद्यः स्पृष्टाभिरन्ततः ॥ ४ ॥ अन्तजार्नु शुचौ देशे पाङ्गुखः सुसमाहितः । उदङ्गुखो वा पयतो दिशश्चानवलोकयन् ॥ ५॥ अद्भिः समुद्धताभिस्तु हीनाभिः फेनबुद्धदैः । वह्निना चाप्यतशभिरक्षाराभिकपस्पृ-शेत ॥ ६ ॥ तर्जन्यङ्गुष्ठयोगेन स्पृशेकासापुटद्रयम । अङ्गुष्ठमध्यायोगेन स्पृश्चे-क्षेत्रद्वयं ततः ॥ ७॥ अङ्गुष्ठानामिकाम्यां तु श्रवणी समुपस्कोत् । कनिष्ठाङ्गुष्ठ-योगेन स्पृश्वेत्स्कन्धद्वयं ततः ॥ ८ ॥ सर्वासामेत्र योगेन नाभि च हृद्यं तथा । संस्पृशेष तथा मूर्धिन एष आचमने विधिः ॥ ९ ॥ त्रिः प्राश्रीयाद्यदम्भस्तु मीता-स्तेनास्य देवताः । ब्रह्मा विष्णुश्र रुद्रश्र भवन्तीत्यनुशुश्रुम ॥ १० ॥ गङ्गा च यमुना चैव शीयेते परिमार्जनात् । नासत्यदस्ती शीयेते स्पृष्टे नासापुटद्वये ॥११॥ स्पृष्टे कोचनयुग्मे तु शीयेते शशिभास्करौ । कर्णयुग्मे तथा स्पृष्टे शीयेते अनिकानकी ॥ १२ ॥ स्कन्धयोः स्पर्शनादस्य मीयन्ते सर्वदेवताः । मूध्नीः संस्पर्शनादस्य शीतस्तु पुरुषो भवेत् ।। १३ ।। विना यज्ञोपवीतेन तथा मुक्तिशिली द्विजः । अपसा-कितपादस्तु आचान्तोऽप्यशुचिभवेत् ॥ १४ ॥ बहिजीतुरुपस्पृत्रय एकहस्तापिते-

१ ग. "सूक्तं च प्रपठेतप्र"। २ ग. "न विभिना कात्वा कात" । ३ ग. "र्थनामानि संजपेत् । ३ ग. "र्थ करस्य तु । अ"। च. क. क. "र्क्तं द्विजस्य तु । अ"। ५ क. ख. "कायोगे क्ष" । ६ ग. "खोऽपि वा । आ" ।

[अ०१०-११-१२को०-१५-२१] शङ्खस्मृतिः। १-५११-३]

जिलै: । सोपानत्कस्तथा तिष्ठकेव शुद्धिमवाप्नुयात् \* ।। १५ ॥ आचम्य च पुरा प्रोक्तं तीर्थसंमार्जनं तु यत् । उपस्पृशेत्ततः पश्चान्मन्त्रेणानेन धर्मतः ।। १६ ॥ अन्ति श्वरैसि भूतेषु गुहायां विश्वतोमुखः । त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कार आपो ज्योती रसोऽम्तम् ॥ १७ ॥ आचम्य च ततः पश्चादादित्याभिमुखो जलम् । उदु त्यं जातवेद-सिमित मन्त्रेण निक्षिपेत् ॥ १८ ॥ एष एव विधिः प्रोक्तः संध्ययोश्च द्विजातिषु । पूर्वी संध्यां जपंस्तिष्ठेदासीनः पश्चिमां तथा ॥ १९ ॥ ततो जपेत्पवित्राणि पवित्रं वाऽथ शक्तितः । ऋषयो दीर्घसंध्यत्वादीर्घमायुरवाष्त्रयुः ॥ २० ॥ सर्ववेदपवित्राणि वक्ष्याम्यहमतः परम् । येषां जपेश्च होमैश्च पुयन्ते मानवाः सदा ॥ २१ ॥

इति शाह्वे [ धर्मशास्त्रे ] दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥

( अथ एकादशोऽध्याय । )

अध्मर्षणं देवेंकृतं शुद्धवत्यस्तरत्समाः । कूष्माण्डचः पावमान्यश्रें सावित्र्यश्च तथैव चैं॥ १ ॥ त्र्य(त्रि)भिष्टं द्वपदा चैव स्तोमानि व्याहृतीस्तथा । भारण्डानि च सामानि गायत्री चींशनं (त्र्यौशनसं) तथा ॥ २ ॥ पुरुषव्रतं च भाषं च तथा सोमव्रतानि च । अब्लिङ्कं बाईस्पत्यं च वाक्सूक्तममृतं तथा ॥ ३ ॥ शतरुद्रीयम्थविशिरिस्त्रसुपणे महाव्रतम् । गोसूक्तमश्वसूक्तं च इन्द्रसूक्तं च सामनी ॥ ४ ॥ त्रीण्याज्यदोहानि रथंतरं च अग्निव्रतं वामदेवव्रतं च । एतानि गीतानि पुनन्ति जन्तुङ्जातिस्मरत्वं लभते यदीच्छेत् ॥ ५ ॥

इति शाह्वे [ धर्मशास्त्रे ] एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥

(अय द्वादशोऽध्यायः।)

इति वैद्यवित्राण्यभिहितानि, एभ्यः सावित्री विशिष्यते ॥ १ ॥ नास्त्यघमर्ष-णात्पेरैमन्तर्जले ॥ २ ॥ न सावित्र्या समं जप्यं न व्याहातिसमं हुतम् ॥ ३ ॥ सुग्र-

\* इतः परं सार्थ वचनमधिकं च. पुरतके - 'क्षिप्तेन पूर्णि तोयेन पापमस्य प्रणश्यति । भूमौ क्षिप्तेन इन्यन्ते असुरा देवशत्रनः । व्याहृतीः क्षीत्येचैव तथैवार्यचमव्ययम् " इति ।

१ ग. °है. । समलाभिस्तथाऽद्रिश्च नैव । २ ग °न तत । उपस्पृश्य ततः । ३ घ. इ व छ. \*रित सू । ४ ग.घ. इ. छ. वमतं । ५ ग. ध्व सर्वसावित्र्य एव । ६ ख. च । अभीष्ठहु । ७ ग. घ. इ. छ. भासं । ८ घ. इ. छ. च श्रीसू । ९ क "सं चन्त्र"। ९० घ. इ. छ. वेत्र्यं बृहच । ए । १९ ग. रमं तक्कोन व्याहृतिभिः परं होमः । न सावित्र्या परं जप्यं कुशश ।

मय्यामासीनः कुशोत्तरीयवान्कुशपवित्रपाणिः पाङ्गुखः सूर्याभिग्रुखो वाऽक्षमाला-मुपादाय देवताध्यायी जप कुर्यात् ॥ ४ ॥ सुदर्णमणिम्रक्तास्फटिकपैद्याक्षरुद्राक्षेपुत्र-जीवकानामन्यतमेनाऽऽदाय मालां कुर्यात् ॥ ५ ॥ कुश्रप्रनिथ कृत्वा वाँमहस्ते।पय-मैर्वा गणयेत् ॥ ६ ॥ आदौ देवतां ऋषिच्छन्दः स्मरेत् ॥ ७ ॥ ततः समणवां सन्याहृतिकामादावन्ते च शिरसा गायत्रीमावर्तयेत् ॥८॥ अथास्याः सविता देवता, ऋषिर्विश्वामित्रो गायत्री छन्दैः ॥ ९ ॥ ॐकारः मणवारूयः ॥ १० ॥ ॐ मृः । ॐ भुव: । ॐ स्व: । ॐ मह: । ॐ जन: । ॐ तप: । ॐ सत्यिमिति च्याहृतय: ॥ ११ ॥ ओमापो ज्योतीरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोमिति शिरः ॥ १२॥ भवन्ति चात्र श्लोकाः ॥ १३ ॥ सव्याहृतिकां समणवां गायत्रीं शिरसा सह । ये जपन्ति सदा तेषां न भयं विद्यते किचत् ॥ १४ ॥ र्शतं जप्त्वा तु सा देवी दिनपापप्रणा-शिनी + । सहस्रं जप्त्वा तु तथा पातकेभ्यः सम्रुद्धरेत् ॥ १५ ॥ दशसहस्रं जप्त्वा तु सर्वकरमपनाशिनी । सुवर्णस्तेयकृद्वियो ब्रह्महा गुरुतरपगः ॥ १६ ॥ सुरापश्च विशुध्येत लक्षजाप्याम संशयः । प्राणायामत्रयं कृत्वा स्नानकाले समाहितः ॥१७॥ अहोरात्रकृतात्पापात्तत्क्षणादेव मुच्यते । सच्याहातिकाः समणवाः प्राणायामास्तु षोडश ॥ १८ ॥ अपि भ्रूणहनं मासात्युनन्त्यहरहः कृताः । हुता देवी विशेषण सर्वेषामपदायिनी ॥ १९ ॥ सर्वेपापक्षयकरी वरदा भक्तवत्सला। शान्तिकामस्तु जुहुयात्सावित्रीमक्षतैः शुचिः ॥ २० ॥ इन्तुकामोऽपमृत्युं च घृतेन जुहुयात्तया । श्रीकामस्तु तथा पद्मेर्षिच्वैः काश्चनकें। मुकः ।। २१।। ब्रह्मवर्चे सकामस्तु पयसा जुहुया-त्रथा । घृतप्लुतैस्तिलैर्विह्मं जुहुयात्सुसमाहितः ॥ २२ ॥ गायच्ययुतहोमास सर्व-पापैः ममुच्यते । पापात्मा लक्षहोमेन पातकेभ्यः ममुच्यते ॥ २३ ॥ अमीष्टं लोकमा-मोति प्राप्तुयात्कामभीष्सितम् । गायत्री वेदजननी गायत्री पापनाशिनी ॥ २४ ॥ गायत्रयाः परमं नास्ति दिवि चेह च पावनम् । इस्तत्राणभदा देवी पततां नरका-र्णवे ॥ २५ ॥ तस्मात्तामभ्यसेन्नित्यं त्राह्मणो नियतः श्रुचिः । गायत्रीजाप्यानिरतं इन्यकन्येधु भोजयत् ॥ २६ ॥

<sup>+</sup> इतः परं ग. पुस्तकेऽयं पाठः-" शतं जल्ला तथा सा त सर्वकरमयनाशिनी । सहस्रं जल्ला सा मृणां पातकेभ्यः समुद्धरेत् "। इति ।

१ ग. पद्मपत्रवीजाक्षाणामन्यतमेनाक्षमा । २ घ. इ. इ. इ. क. "क्षुपत्रश्रीवानामन्यतमेनाक्षमा" । ३ ग. ्तु । ध्यायन्त्रामहस्तोपरि व्याग<sup>°</sup> । ४ च. वा स्वहस्तोपयुक्तवा । ५ क. स. "स्तोपायनैवा । ६ ग. "तामार्व क्रम्बश्च स्म"। ७ ग. "म्दः। प्रणवाद्याः। भू.। ८ ग. दशः। ९ ग. "त् । स्वर्णस्तेयी कृतक्रम न"। ९॰ ग. "कामतः । ज" । ११ ग. "ते । ब्रह्मलो" । १२ क. "यु योज" ।

तिष्ठते पापमव्बिन्दुरिव पुष्करे॥ २७॥ जपे(ष्ये)नैव तु संसिध्येद्वाह्मणो नात्र संश्वयः। कुर्यादैन्यन वा कुर्यान्मैत्रो ब्राह्मण उच्यते॥२८॥ उपांश्च स्थाच्छतगुणः साहस्रो मानसः स्मृतः। नोचैर्जपं बुधः कुर्यात्सावित्र्याम्तु विश्वेषतः॥ २९॥
सावित्रीजाष्यिनिरतः स्वर्गमामोति मानवः। गायत्रीजप्यनिरतो मोक्षोपायं च विन्दति॥ ३०॥ तस्मात्सर्वत्रयत्नेन स्नातः प्रयतमानसः। गायत्रीं तु जपेद्वक्त्या
सर्वपापप्रणाँशिनीम्॥ ३१॥

इति शाड्खे [धर्मशास्त्रे] द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥

( अय त्रयोदशोऽध्याय )।

स्नातः कृतजप्यस्तदनु पाङ्मुखो दिन्येन तीथेंन देवानुद्केन तर्पयेत् ॥ १ ॥ अथ तर्पणिविधिः ॥ २ ॥ अ भगवन्तं वैषं तर्पयामि ॥ ३ ॥ कालाग्निस्दं तु ततो रूकम-भौमं तैथेव च । क्षेतभौमं ततः प्रोक्तं पातालानां च सप्तकम् ॥ ४ ॥ जम्बूदीपं ततः प्रोक्तं शाकद्वीपं ततः परम् । गोमेदपुष्करे तद्वच्लाकास्यं च ततः परम् ॥ ५॥ वार्वरं ततः स्वधामानं तैतो हिरण्यरोमाणं ततः कल्पस्थायिनो लेकांस्तर्पयेत् ॥६॥ लवण्णोदकं ततः सीरोदं ततो छुतोदं तत इक्षूदं तर्तः स्वाद्दं तत इति सप्तसमुद्रकं भैत्यृचं पुष्क्षमूक्तेनोदकाञ्जलीन्दद्यात्, पुष्पाणि च तथा भक्त्या ॥ ७ ॥ अथ कृतापसन्यो दक्षिणामुखोऽन्तर्जानुः पित्र्येण पितृणां यथाश्राद्धं पकाममुदकं द्यात् ॥ ८ ॥ सौक्णेंन पात्रेण राजतेनौदुम्बरेण खद्गपात्रेणान्यपात्रेण वोदकं पितृतीर्थं स्पृत्रन्दयात् ॥ ८ ॥ पोत्रे पितामहाय मितामहाय मात्रे पितामहो पितामहो मातामहाय(१) प्रमान्तामहाय मात्रे(१) मातामहो प्रमातामहो सप्तमात्पुक्षालितृत्वे यावतां नाम जानीयात्रिप्तृपक्षाणां तर्पणं कृत्वा गुरूणां मातृपक्षाणां तर्पणं कृत्वा सवन्यवानम्बनां कुर्यात्, तेषां कृत्वा सुद्धां कुर्यात् ॥ १० ॥ मातृपक्षाणां तर्पणं कृत्वा सवन्यवानां कुर्यात्, तेषां कृत्वा सुद्धां कुर्यात् ॥ ११ ॥ भवः नित चात्र श्रतेकाः ॥१२॥ विना रौष्यसुवर्णेन विना तान्नतिलेन च । विना दर्भेश्र मन्त्रेश्र पितृणां नोपतिष्ठते ॥ १३ ॥

<sup>\*</sup> इतः प्रभृति सप्तसमुद्रकमित्यन्तं न विश्वते ग. प्रस्तके।

सौवर्णराजताभ्यां च खड्गेनौदुम्बरेण च । दत्तमक्षय्यतां याति पितृणां तु तिछो-दक्तम् ॥ १४ ॥ हेम्ना तु सह यहत्तं क्षीरेण मधुना सह । तद्प्यक्षय्यतां याति पि-तृणां तु तिछोदकम् ॥ १५ ॥ क्वर्योदहरहः श्राद्धमन्नाचेनोदकेन वा । पयोम्छफछै-वीऽपि पितृणां मीतिमाहवन् ॥ १६ ॥ स्नातः संतर्पणं कृत्वा पितृणां तु तिछाम्भ-सा । पितृयज्ञमवाम्नोति मीणाति च पितृंस्तथा ॥ १७ ॥

इति शाह्वे [धर्मशास्त्रे ] त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥

( अथ चतुर्दशोऽष्याय )।

बाह्मणान परीक्षेत दैवे कर्मणि धर्मवित् । पित्र्ये कर्मणि संप्राप्ते युक्तमाहुः परीक्षणम् ।।१॥ ब्राह्मणा ये विकर्मस्या वैडालब्रतिकास्तथा+। ऊनाङ्गा अतिरिक्ताङ्गा ब्राह्मणाः पङ्क्तिदूषकाः ॥ २ ॥ गुरूणां प्रतिकूलाश्च वेदाग्न्युत्सादिनश्च ये । गुरूणां त्यागि-नश्रेव ब्राह्मणाः पङ्क्तिदृषकाः ॥ ३ ॥ अनध्यायेष्वधीयानाः श्रीचाचारविवर्णिताः । ग्रद्रात्ररससंपुष्टा ब्राह्मणाः पङ्क्तिदूषकाः ॥ ४ ॥ पदङ्गविश्चिसुपणीं वह्न्स्चो ज्येष्ठ-सामगः। त्रिणाचिकेतः पश्चाप्तिकीसाणाः पङ्क्तिपावनाः॥ ५ ॥ ब्रह्मदेयानुसंतानो ब्रह्मदेयापदायकः । ब्रह्मदेयापतिर्थेश ब्राह्मणाः पङ्क्तिपावनाः ॥ ६ ॥ ऋग्यजुः-पारगो यश्र साम्नां यश्रापि पारगः। अर्थैवां ङ्गिरसोऽध्येता ब्राह्मणः पक्तिपावनः ॥ ७॥ नित्यं योगरतो विद्वानसमळोष्टाश्मकाञ्चनः । ध्यानशीली यातिद्वाननाहाणः पङ्क्तिपावनः ॥ ८ ॥ द्वी देवे पाङ्गुखौ त्रीन्वा पित्रये चोदङ्गुखांरतथा । भोजभेन दिविधान्विमानेकैकमुभयत्र वा ॥ ९ ॥ भोजयेदथवाऽप्येकं आसणं पङ्क्तिपावनम् । दैवे करवा तु नैवेद्यं पश्चाद्वस्तौ तु तरिक्षपेत् ॥ १० ॥ उच्छिष्टसंनियी कार्य पिण्ड-निर्वपणं बुधैः। अभावे च तथा कार्यमिकार्ये यथाविधि ॥ ११ ॥ आदं कृत्वा प्रयत्नेन त्वराक्रोधविवार्जितः । उष्णमश्रं द्विजातिभ्यः श्रद्भया विनिवेदयेत् ॥ १२ ॥ अन्यत्र पुष्पमूळेभ्यः पीठकेभ्यश्च पिटतः। भोजयेदिविधान्विमान्नान्धभारयसमुख्यनः ळान् ॥ १३ ॥ यत्किचित्पच्यते गेहे भक्ष्यं वा भोज्यमेव वा । अनिवेध न भोक्तव्यं पिण्डम्के कदाचन ॥ १४ ॥ उग्रगन्धान्यगन्धानि चैत्यवृक्षभवानि च । पुष्पाणि वर्जनीयानि रक्तवणीनि यानि च॥ १५॥

<sup>, +</sup> इतः परमेतद्वनमधिकं घ. छ. पुस्तकेषु—"यस्य धर्मध्वजी नित्यं सुराध्वज इवोसूतः। प्रच्छ-श्रानि च पापानि वैद्यालं नाम तद्वतम् " इति ।

१ ग. घ. ड. च. "ह। दत्तमक्ष"। २ ग. "तिकाः शठाः। श्वीना"। १ क. "संदुष्टा। ४ व. व. ड.

तोयोद्भवानि देयानि रक्तान्यपि विशेषतः। ऊर्णासूत्रं प्रदातव्यं कार्पासमथवा नवम् ॥१६॥ दैशां विवर्षयेत्प्राज्ञो यर्बंष्यहतवस्त्रजाम् । घृतेन दीपो दातव्यस्तिछतैछेन वा पुनः ॥१७॥ घूपार्थे गुग्गुलुं दद्याद्घृतयुक्तं मधूत्कटम् । चन्दनं च तथा दद्यौत्पिष्टा च कुङ्कुमं ग्रुभम् ॥ १८ ॥ \* भूतृणं सुरसं शिग्नुं पालकं सिन्धुकं तथा। कृष्माण्डालार्बुं-वार्ताककोविदरांश्र वर्जयेत् ॥ १९ ॥ पिप्पलीं मारिचं चैव तथा वै पिण्डमूलकम् । कृतं च लवणं सर्वे वंशाग्रं तु विवर्जयेत् ॥ २० ॥ राजमाषान्मसूरांश्र कोद्रवान्कोर्-दुषकान् । लोहितान्द्रक्षनिर्यासाञ्त्राद्धकर्माण वर्जयेत् ॥ २१ ॥ ऑम्रमामलकीमिक्षुं मृद्वीकादिधदाडिमान् + । = विदार्यश्रीव रम्भाचा दद्याच्छ्राद्धे प्रयत्नतः ॥ २२ ॥ धाँनार्लाजे मधुयुते सक्तूञ्शर्करया सह। दद्याच्छ्राद्धे भयत्नेन शृङ्गाटकविसेतकान् ॥ २३ ॥ मोजयित्वा द्विजान्भक्त्या स्वाचान्तान्दत्तद्क्षिणान् । अभिवाद्य पुनर्वि-पानजुद्रज्य विसर्जयेत् ॥ २४ ॥ निमन्त्रितस्तु यः श्राद्धे पेथुनं सेवते द्विजः । श्राद्धं दत्त्वा च भुक्त्वा च युक्तः स्यान्मइतैनसा ॥ २५ ॥ कालशाकं सश्चलांश्र मांसं वाधीणसस्य च। खड्गमांसं तथाऽनन्तं यमः मोवाच धर्मवित् ×॥ २६ ॥ यददाति गर्यक्षित्रे प्रभासे पुष्करे तथा। प्रयागे नैमिषारण्ये सर्वमानन्त्यमश्चते ॥ २७ ॥ गङ्गायमुनयोस्तीर्रे पयोण्यामरकण्टके । नर्मदायां गयातीरे सर्वमानन्त्यमुच्यते ॥ २८ ॥ वाराणस्यां कुरुक्षेत्रे भृगुतुङ्गे महाछये । सैत्रवेण्यृषिकूपे चै तदप्यक्षय्यमु-च्यते ॥ २९ ॥ म्लेच्छदेशे तथा रात्री संध्यायां च विशेषतः । न श्राद्धमाचरे-त्माज्ञो म्लेच्छदेशे न च त्रजेत् । ३०॥

<sup>\*</sup> इत-परमयं पाठो ग. पुस्तके-"सकोविदार्यसत्कन्दराकेन मधुना सदा। सक्तृत्वार्करया सींधे दयाक्ष्राद्धे प्रयस्ततः। पायसादिभिष्णीश्च भोनिथत्वा तथा द्विजान्। भक्त्या प्रणम्य सानात्तांस्तथा वै दलदश्विणान्। अभिवाद्य प्रसन्तात्मा अनुव्रज्य विसर्जयेत् " इति। + एतदर्थस्थानेऽयं पाठो ग. पुस्तके" अप्राकं शरशिम्बं च पकं च सुप्तकं तथा" इति। = इतःप्रभृति विसर्जयेदिखन्तं न ग. पुस्तके। × अत्रास्थायसमाप्तिद्यते ग. पुस्तके।

१ ग. दशा वि° । २ ग. "शनाहतवकाः । वृ° । ३ ग. "शादिष्टं यत्कुङ्कु । ४ थ. इ. छ. "शुकु-न्ताक । ५ ग. आम्रातलवलीम्लम्लकान्दि । घ. इ. आमेलाम । ६ घ. इ. छ. "श्चं प्राक्षाद्वीका । ७ घ. इ. धानला । ८ क. "लामे म । ९ च. "विशेषका । १० क. "तेतिका । ११ क. ख. "पास्पक्ष म । १२ क. च. "रे अयोज्याम । म. "रे तीयें नाम । १३ ग. सप्तारण्येऽतिकृ । १४ च. च दत्तमका ।

हस्तिच्छायासु यहत्तं यहत्तं राहुदर्शने। विषुवत्ययने चैव सर्वमानन्त्यमुच्यते ॥३१॥ मोष्ठपद्यामतीतायां मघायुक्तां त्रयोदशीम् । प्राप्य श्राद्धं तु कर्तव्यं मधुना पायसेन वा ॥ ३२ ॥ प्रजां पृष्टिं यशः स्वर्गमारोग्यं च धनं तथा । नृणां श्राद्धेः सदा प्रीताः श्रयच्छन्ति पितामहाः ॥ ३३ ॥

इति शाक्षे [धर्मशास्त्रे]चतुःशोऽध्यायः ॥ १४ ॥

( अथ पश्चदशोऽच्यायः )।

जनने मरणे चैव सपिण्डानां द्विजोत्तमः। त्रयहाच्छुद्धिमवामोति चौऽप्रिनेदसमन्वितः ॥ १ ॥ सिपण्डता तु पुरुषे सप्तमे विनिवर्तते । नामधारकविषस्तु दशाहेन विशु-ध्यति ॥ २ ॥ क्षञ्चियो द्वादशाहेन वैश्यः पक्षेण शुध्यति । मासेन तु तथा श्रद्धः शुद्धिमामोति नान्तरा ॥ ३ ॥ रात्रिभिर्मासतुल्याभिर्गर्भस्रावे विश्वध्यति । अजातद-न्तवाले तु सद्यः शीचं विधीयते ॥ ४ ॥ अहोरात्रात्तया शुद्धिकीले त्वकृतचूटके । तथैवानुपनीते तु ज्यहाच्छुध्यन्तिं बान्धवाः ॥ ५ ॥ अनुहानां तु कन्यानां तथैव शूद्रजन्मनाम् । अनुद्रभार्यः शूद्रस्तु पोडशाद्वत्सरात्परम् ॥ ६ ॥ मृत्युं समीधिगच्छे-बेन्मौंसात्तस्यापि बान्धवाः । शुद्धिं समभिगच्छेयुनीत्र कार्या विचारणा ॥ ७ ॥ वितृवेश्मनि या कन्या रजः पश्यत्यसंस्कृता । तस्यां मृतायां नाशीचं कदाचिदपि ंशाम्यति ॥ ८ ॥ हीनवर्णा तु या नारी ममादात्मसवं ब्रुजेत् । मसवे मरणे तज्जमा-शीचं नोपशाम्याते ॥ ९ ॥ समानं खल्वशीचं तु मधर्मन समापयेत् । असमानं -द्वितीयेन धर्मराजवचो यथा ॥ १० ॥ देशान्तरगतः श्रुत्वा कुल्यानां मरणोद्भवौ । यच्छेषं दशरात्रस्य तावदेवाशुचिर्भवेत् ॥ ११ ॥ अतीते दशरात्रे तु त्रिरात्रमशुचि भेवत् । तथा संवत्सरेऽतीते स्नात एव विशुध्यति ॥ १२ ॥ अनीरसेषु पुत्रेषु भार्थी-स्वन्यगतासु च । परपूर्वासु च सीषु ज्यहाच्छुद्धिरिहेब्यते ॥ १३ ॥ मातागद्दे व्यतीते तु आचार्ये च तथा मृते । मृहे दत्तासु कन्यासु मृतासु च इयहस्तथा॥ १४ ॥ निवा-सराजानि मेते जाते दौहित्रके गृहे । आचार्यपत्नीपुत्रेषु मेतेषु दिवसेन च ॥ १५ ॥ मातुले पक्षिणीं रात्रिं शिष्यार्त्वंग्वान्धवेषु च । सब्बद्धाचारिण्येकाइमन्चाने तथा स्ते ॥ १६॥ एकरात्रं त्रिरात्रं च षड्रात्रं मासमेव च । शूद्रे सविण्डे वर्णीनामाशीचं र्कप्रशः स्मृतस् ॥ १७॥

<sup>्</sup>रश. "नित मातवाः। मृतानां,कन्यकावां तु सथैव शूत्रजन्मसः। भ"। २ ग. "मश्रय"। ३ ग. "नमांत तह्या" ४ ग. "मे तु स"। ५ ग. "था। विनष्टेरा"। ६ ग. च. वा।

तिरात्रमथ षड्रात्रं पक्षं मासं तथैव च । वैश्ये सिषण्डे वर्णानामाशौचं क्रमणः स्मृत्तम् ॥ १८ ॥ सिषण्डे क्षित्रये शुद्धिः षड्रात्र ब्राह्मणस्य तु । वर्णानां परिशिष्टानां द्वादशाहं विनिर्दिशेत् ॥ १९ ॥ सिषण्डे ब्राह्मणे वर्णाः सर्व एवाविशेषतः । दशः रात्रेण शुध्येयुरित्याह भगवान्यमः ॥ २० ॥ भृग्वग्न्यनशनाम्भोभिर्मृतानामात्मधातिनाम् । पतितानां च नाशौचं शस्त्रविद्युद्धताश्च ये ॥ २१ ॥ यतिव्रतिब्रह्मचारिनृपक्ताक्तदीक्षिताः । नाशौचभाजः कथिता राजाज्ञाकारिणश्च ये ॥ २२ ॥ यस्तु शुक्ते पराशौचे वर्णी सोऽप्यशुचिभवेत् । आशौचशुद्धौ शुद्धिश्च तस्याप्युक्ता मनीनिषिः ॥ २३ ॥ पराशौचे नरो शुक्त्वा कृभियोनौ मजायते । शुक्तवाऽनं व्रियते यस्य तस्य योनौ मजायते ॥ २४॥ दानं मिर्ग्यको होमः स्वाध्यायः पितृकर्भ च । यत्व पिण्डिक्रियावर्जमाशौचे विनिवर्तते ॥ २९ ॥

इति शाह्वे [ धर्मशास्त्रे ] पछदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥

( अथ वोडशोऽध्याय )।

मन्मयं भाजनं सर्व पुनः पाकेन शुध्यति । मद्यैर्भैः पुरीषेश्र ष्ठीवनैः पूयशोणितैः ॥ १ ॥ संस्पृष्टं नेव शुध्यत पुनः पाकेन मृत्ययम् । एतेरव तथा स्पृष्टं ताम्रसीवर्ण-राजतम् ॥ २ ॥ शुध्यत्यावर्तितं पश्चादन्यथा केवलाम्भसा । आम्लोदकेन तामस्य सीसस्य त्रपुणस्तथा॥ ३ ॥ कारेण शुद्धिः कांस(स्य)स्य लोहस्य च विनिर्दिशेत् । मुक्तार्माणप्रवालानां शुद्धिः प्रक्षालनेन तु ॥ ४ ॥ अँवजानां चैव भाण्डानां सर्व-स्याद्ममयस्य च । शाक्वं प्रक्षालनेन तु ॥ ४ ॥ अँवजानां चैव भाण्डानां सर्व-स्याद्ममयस्य च । शाक्वं प्रक्षालनेन तु ॥ ४ ॥ अँवजानां चैव भाण्डानां सर्व-स्याद्ममयस्य च । शाक्वं प्रक्षालनेन तु ॥ ४ ॥ मार्जनाद्यद्मपत्राणां पाणिना यज्ञकर्मणि । उष्णाम्भसा तथा शुद्धिः संशोक्षणाद्यते कटमि(टाप्री)न्धनसो-स्तथा ॥ ७ ॥ मार्जनाद्देश्मनां शुद्धिः क्षितेः शोधस्तु तत्क्षणात् । संमार्जितेन तोथेश वाससां शुद्धिरिष्यते ॥८॥ बहुनां प्रोक्षणाच्छिद्धिनी-यादीनां विनिद्धित् । प्रोक्षणात्सं-

<sup>9</sup> क. च. एव वि" । २ क. च क्षिरेण । ३ च अक्षाव्यानां भा" । ४ स. "क्ष्मूछफ्छानां स वि".। ५ म. क. "लद्विद" । ६ म. सकेशानां । ७ म. शब्याननापणानां सूर्यस्य किरणस्त्राया । शु" । ८ क. मं. "भनत" ।

इतानां च दारवाणां च तन्क्षणात् ॥ ९ ॥ सिद्धार्थकानां कल्केन गृङ्गदन्तमयस्य च । गोवालैः फलपात्राणामस्थनां गृङ्गवतां तथा ॥ १० ॥ निर्यासानां गुडानां च छवणानां तथैव च । कुमुम्भकुद्धमानां च ऊर्णाकार्पासयोस्तथा ॥ ११ ॥ प्रोक्ष-णात्कथिता शुद्धिरित्याह भगवान्यमः । भूमिएमुदकं शुद्धं शुचि तोयं शिलागतम् ॥ १२ ॥ वर्णगन्धरसैंदुंष्टैर्विजितं यदि तद्भवेत् । शुद्धं नदीगतं तोयं सर्वदैव तथाऽऽ-करः ॥ १३ ॥ शुद्धं प्रसारिनं पण्यं शुद्धं चाजाश्वयोर्मुखं । सुखवर्जं तु गौः शुद्धा मार्जारैश्वाँऽऽक्रमे श्रुचिः ॥ १४॥ शय्या भार्या शिशुर्वस्त्रमुपवीतं कमण्डलुः । आत्मनः कथितं शुद्धं न शुद्धं हि परस्य च ॥ १५ ॥ नारीणां चैव वत्सानां शकुनीनां शुना मुखम् । रात्री प्रस्वणे दक्षे मृगयायां सदा शुचि ॥ १६ ॥ शुद्धा भतुंश्रतुर्थेऽहि स्तानेन स्त्री रजस्वला । दैवे कर्मणि पित्रये च पश्चमेऽहानि शुध्याति ॥ १७॥ रध्याकर्दमतोयेन ष्ठीवनाद्येन वाडप्यथ। नाभेरूध्व नरः स्पृष्टः सद्यः स्नानेन शुध्यति ॥ १८ ॥ कृत्वा मूत्रं पुरीषं वा स्नात्वा भोक्तुमनास्तथा । भुक्तवा क्षुत्वा तथा सुप्त्वा पीत्वा चाम्भोऽवगाह्य च ॥ १९ ॥ रथ्यां वाऽऽक्रम्य वाऽऽचामेद्वासो विप-रिधाय च । कुत्वा मृत्रपुरिषं च छेपगन्धापहं द्विजः ॥ २० ॥ उद्धतेनाम्भसा श्रींचं मुदा चैव समाचरेत्। मेहने मृत्तिकाः सप्त लिङ्गे द्वे परिकीर्तिते ॥ २१ ॥ एकस्मि-न्विश्वति इंगो होयाश्रति है । तिस्र सु मृतिका देयाः कृत्वा नखिशोधनम् ॥ २२ ॥ तिस्त्रस्तु पादयोईयाः शौचकामस्य सर्वदा । शौचमेतद्रहस्थानां द्विगुणं ब्रह्मचारिणाम् ॥ २३ ॥ त्रिगुणं च वनस्थानां यतीनां तु चतुर्गुणम् । मृत्तिका च विनिर्दिष्टा त्रिपर्वाऽऽपूर्यते यथा ॥ २४ ॥

इति शाक्के [ धर्मशास्त्रे ] षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥

( अब सप्तद्योऽध्यायः )।

नित्यं त्रिषवणस्तायी कृत्वा पर्णकुटीं वने । अधःशायी जटाधारी पर्णमूलफलाश्चनः
॥ १ ॥ प्रामं विशेच भिक्षार्थं स्वकर्म परिकीर्तयन् एककालं समशीयाद्वेषे हु
द्वादश्चे गते ॥ २ ॥ हेमस्तेयी सुरापश्च ब्रह्महा गुरुतल्पगः। व्रतेनैतेन शुध्यन्ते महापातिकनिस्त्वमे ॥ ३ ॥ यागस्थं क्षियं इत्वा वैश्यं इत्वा च याजकम् । एतदेव
व्रतं कुर्यादात्रेयीविनिष्दकः ॥ ४ ॥

१ ग. च काष्टानां चैव तै । २ च. रिश्वड्कमे । ३ स. ग. श्वाऽऽश्रमे । ४ क. स. स. श्रुमें। ५ ग. स्नानं । ६ क. स. च क्रोयाः । ७ च, मे । योगे ।

क्टसाक्ष्यं तथैवोक्तवा निक्षेपमपहृत्य च । एतदेव व्रतं कुर्यात्त्यक्तवा च शरणागतम् ।। ५ ॥ आहिताँग्नेः स्त्रियं हत्वा मित्रं हत्वा तथैव च । हत्वा गर्भमविज्ञातमेतदेव त्रतं चरेत्।।६।। वैनस्थ च द्विजं इत्वा पार्थिवं च कृतागसम्। एतदेव व्रतं कुर्याद्द्विगुणं च विशुद्धये ॥७॥ क्षत्रियस्य च पादोनं वधेऽर्ध वैश्यघातने । अर्थमेव सदा क्रुयोत्स्त्रीवधे पुरुषस्तथा ॥ ८ ॥ पादं तु शूद्रहत्यायाम्धद्रक्यागमने तथा । गोवधे च तथा कुर्या-त्परदारगतस्तथा ॥ ९ ॥ पशून्हत्वा तथा ग्राम्यान्मासं कृत्वा विचक्षणः । आरण्यानां वधे तद्वत्तदर्धे तु विधीयते ॥ १० ॥ हत्वा द्विजं तथा सैर्पजलेशयाविलेशयान् । सप्त-रात्रं तथा कुर्योद्वतं ब्रह्मइणस्तथा ॥ ११ ॥ अनस्थनां शकटं इत्वा सास्थनां दश-श्रतं तथा । ब्रह्महत्याव्रतं कुर्यात्पूर्णं संवत्सरं नरः ॥ १२ ॥ यस्य यस्य च वर्णस्य द्वतिच्छेदं समाचरेत् । तस्य तस्य वधे शोक्तं पायश्चित्तं समाचरेत् ॥१३॥ अपहृत्यं तु वर्णानां भुवं प्राप्य प्रमादतः । प्रायाश्वतं वधे प्रोक्तं ब्राह्मणानुमतं चरेत् ॥१४॥ गोजाश्वस्य।पहरणे मणीना रजतस्य च । जलापहरणे चैव कुर्यात्संवतसरवतम् ॥ १५ ॥ तिलानां धान्यवस्त्रींणा मद्यानामामिषस्य च । संवत्सरार्धे कुर्वीत वत-मेतत्समाहितः ॥ १६ ॥ तृणेक्षुकाष्टतकाणां रसानामपहारकः । मासमेकं व्रतं कुर्या-इन्धानां सर्विषा तथा ॥ १७ ॥ लवणानां गुडानां च मूलानां कुसुमस्य च । मासार्धे तु वर्त कुर्यादेतदेव समाहितः ॥ १८ ॥ छोहानां वैदलानां च सूत्राणां चर्मणा तथा । एकरात्रवतं कुर्यादेतदेव समाहितः ॥ १९ ॥ भुक्तवा पछाण्डं छशुनं मद्यं च कैवकानि च। नारं मलं तथा मासं विड्वराहं खरं तथीं।। २०॥ गीधे-रकुझरोष्ट्रं च सर्वपश्चनखं तथा । क्रन्यादं कुक्कुट ग्राम्यं कुर्यात्संवत्सरं व्रतम् ।।११॥ भक्ष्याः पश्चनखास्त्वेते गोधाकच्छपक्षछकाः । खर्द्गश्च शशकश्चेव तान्दत्वा च चरेद्वतम् ॥ २२ ॥ इसं मद्गुं वकं काकं काकोलं खडारीटकम् । मत्स्पादांश्व तथा मत्स्यान्वलाकं शुकसारिके ॥ २३ ॥ चक्रवाकं प्रवं कीकं मण्डूकं मुजगं तथा । मासमेकं व्रतं कुर्यादेतचेव न मक्षयेत् ॥ २४ ॥ राजीवान्सिहतुण्डार्थं सँगलकांश्र तथैव च । पाठीनरोहितौ भक्ष्यौ मत्स्येषु परिकीर्तितौ ॥ २५ ॥ जलेचरांश्र जल-जान्मुखाग्रनखिविष्करान् । २क्तपादाङ्गालपादान्सप्ताइं व्रतमाचरेत् ॥ २६ ॥ तिचिरं च मयूरं च र्छावकं च किपक्षलम् । वैद्याणियसं वर्तकं च मक्यानाह यमस्तथा ॥२०॥

१ ग. छ. "तामि कि"। २ ग. वतस्यं। ३ ग. "नं चाकृताश्रमम्। ४ घ. छ छ. "तके। अ"। ५ क. "दाराग"। ६ च. सभाँ जे। ७ च. श्वाधी । से । ८ ग. "स्टनां तु शतं हु"। ९ च. "त्य सुव"। १ • ग. °णा शस्त्राणामा" । ११ ख. ग. 'बीइन्ताना । १२ ख. ग करकाणि । १३ क. घ. घ. च. मा । गोशकुक्तरकरों । १४ क. "इंग्लिकशफ्ये" । १५ क. घ. च. कार्क । १६ ख. ग. अ शकुलाय । १७ फ. सक्तका । १८ घ. इ. इ. बलाकं । १९ क. ख. घ. वाधीण ।

भुक्त्वा चौभयतोदन्तं तथैकशफदं ष्ट्रणः । तथा भुक्त्वा तु मांसं वै मासाधै व्रतमाचरेत् ॥ २८ ॥ स्वयं मृत वृथा मांनं माहिषं त्वाजमेव च । गोश्र क्षीरं विव-त्सायाः संधिन्याश्च तथा पयः॥ २९ । सधिन्यमेन्यं भक्षित्वा पक्षं तु व्रतमाचरेत्। सीराणि यान्यभक्ष्याणि तद्विकाराश्चने बुधः ॥ ३० ॥ सप्तरात्रं व्रतं कुर्याद्यदेतत्परि-कीर्तितम् । लोहितान्द्रक्षानियीसान्त्रैश्वनमभवांस्तथा ॥ ३१ ॥ केवलानि च शुक्तानि तथा पर्शुषितं च यत् । गुँडयुक्तं तथा भुक्त्वा त्रिरात्रं च व्रती भवेत् ॥ ३२ ॥ दिष भैक्षं च क्किं के )षु यचान्यद्विसंभवम् । गुडँक्किं तु भक्ष्यं स्यात्ससर्पिकिमिति रियति: ॥ ३३ ॥ यवगोधूमजाः सर्वे विकाराः पयसश्च ये । राजवांडवकुल्यं च भस्यं पर्युषितं भवेत् ॥ ३४ ॥ सजीववक्रमांसं च सर्व यत्नेन वर्जयेत् । संवरसरं व्रतं क्रुयीत्माक्यैताञ्ज्ञानतस्तु तान् ॥ ३५ ॥ शुद्राञं ब्राह्मणो भुक्त्वा तथा रङ्गाव-तारिणः । चिकित्सकस्य क्षुद्रस्य तथा स्त्रीमृगजीविनः ॥ ३६ ॥ ष( प )ण्डस्य कुछटायाश्र तथा बन्धनचारिणः । बद्धस्य चैव चौरस्य अवीरायाः ख्रियस्तर्था ॥ ३७ ॥ चर्मकारस्य वेणस्य क्रीबस्य पतितस्य च । रुक्मकारस्य धूर्तस्य तथा वार्धिषकस्य च ॥ ३८ ॥ कदर्यस्य वृद्धसस्य वेश्यायाः कितवस्य च । गणाशं भूमिपाछात्रमञ् चैव वजीविनामें ॥ ३९॥ मीजिकानं स्तिकानं मुक्तवा मासं वतं चरेत्। शृद्धस्य सततं भुक्त्वा पण्यासान्त्रतमाचरेत् ॥ ४० ॥ वैदयस्य तु तथा भुक्तवा त्रीन्मासान्त्रतमाचरेत् । क्षत्रियस्य तथा अक्तवा द्वी मासी व्रतमाचरेत् ॥४१॥ जासणस्य तथा भुक्तवा गासमेकं व्रतं चरेत् । अनः सुराभाजनस्थाः पीत्वा पक्षं व्रतं चरेत् ॥ ४२ ॥ मद्यभाण्डगताः पीत्वा सप्तरात्रं व्रतं चरेत् । शुद्रोच्छिष्टाशने मासं पक्षमेकं तथा विशः ॥ ४३ ॥ क्षांत्र गस्य नु सप्ताहं ज्ञाह्मणस्य तथा दिनम् । अग्रश्रादाशने विद्वान्मासमेकं व्रती भवेत् ॥ ४४ ॥

९ क. "मेध्यभक्षायाः प"। २ ग. "न्वणाना प्र"। च. "न्वणतः प्र"। ३ ग. "मि तयाऽसानि । ४ क. विश्वकं त'। ख. द. 'दशुक्तं। ग. 'दपकं त' । ५ ग. भक्तं च शक्तेषु यवान्यद्द्रसं । ६ व. इ. इ. मुकेषु । व. शुक्तेषु । ७ ग. "बयुक्तं मक्षयित्वा तक्षं निन्यमिति श्रुतिः । ८ क. ग. "शुके हु । ९ ग. "बाई मा कु । घ. ड ड. "बाहुक । १० क. "त्। ऋजीव्यप" । च. "त् । ऋबीसप" । ११ ग. "था । कर्मी"। भेर के. भे. छ. वेनस्य । १३ ग. तक्ष्णका । १४ ग. चैवाकामी । १५ घ. स. छ. "म् । सैनिकाम सू" । १६ क. सं. चं. अथ आ"।

परिवित्तिः परिवेत्ता च यया च परिविन्दति । व्रतं संवत्सरं कुर्युदीतृयाजकपश्चर्माः ॥ ४५ ॥ काकोच्छिष्टं गवाऽऽघ्रातं भ्रुक्त्वा पक्षं त्रती भवेत् । दूषितं केशकीटैश्र मूषि-काँलाङ्गलेन च ॥ ४६ ॥ मिक्षकामशकेनापि त्रिरात्र तु त्रती भवेत् । द्रथा कुसर-संयावपायसापूपश्चकुलीः ॥४७॥ भ्रुक्तवा त्रिरात्रं कुर्वीत व्रतमेतत्समाहितः । नील्या चैव क्षतो विमः शुना दष्टस्तथैव च ॥४८॥ त्रिरात्रं तु व्रतं कुर्यात्र्युंश्रलीदशनक्षतः। पादमतापनं कृत्वा विह्नं कृत्वा तथाऽप्यधः ॥ ४९ ॥ कुशैः प्रमुख्य पादौ च दिन-मेकं व्रती भवेत् । नीलीवस्त्रं परी(रि)धाय भुक्त्वा स्नानाईणस्तथा ॥ ५० ॥ त्रिरात्रं च व्रतं क्रुयीच्छित्त्वा गुल्मलतास्तथा। अध्यास्य शयनं यानमासन पादुके तथा ॥ ५१ ॥ पलाशस्य द्विजश्रेष्ठस्त्रिरात्रं तु व्रती भवेत् । वाग्दुष्टं भावदुष्टं च भाजने भावदूषिते । भुक्त्वाडमं ब्राह्मणः पश्चाञ्चिरात्रं तु व्रती भवेत् ॥ ५२ ॥ क्षत्रियस्तु रेणे दत्त्वा पृष्ठं प्राणपरायणः । संवत्सरत्रतं क्वर्याच्छित्त्वं दक्षं फलपदम् ॥ ५३ ॥ दिवा च मैथुनं गत्वा स्नात्वा नम्नस्तथाऽम्भसि । नम्नां परस्त्रियं दृष्ट्वा दिनमेकं व्रती भवेत् ॥ ५४ ॥ क्षिप्तवाऽमावशुचि द्रव्यं तदेवाम्भिस मानवः । मासमेकं व्रतं कुर्या-दुपक्रुध्य तथा गुरुम् ॥५५॥ पीतावशेषं पानीयं पीत्वा च ब्राह्मणः कचित् । त्रिरात्रं तु त्रतं क्रुर्योद्दामहस्तेन वा पुनः ॥५६॥ एकपङ्क्त्युपविष्टेषु विषमं यः प्रयच्छति । स च तावदसौ पैक्षं कुर्याचु ब्राह्मणो व्रतम् ॥ ५७ ॥ धारियत्वा तुँ छौचार्य वि-षमं कारयेद्वाणिक् । सुरास्रवणमद्यानां दिनमेकं त्रती भंवेत् ॥ ५८ ॥ मांसस्य विकयं कृत्वा कुराीचैव महाव्रतम् । विक्रीय पणिना मद्यं तिलस्य च तथाऽऽचरेत् ॥ ५९ ॥ हुंकारं ब्राह्मणस्योक्त्वा त्वंकारं चु गरीयसः । दिनमेकं व्रतं कुर्यात्त्रयतः सुसमा-हितः ॥ ६० ॥ मेतस्य मेतकार्याणि अकृत्वा धनहारकः । वर्णानां धद्वतं मोक्तं तद्वतं मयतश्ररेत् ॥६१॥ कृत्वा पापं न गृहेतं गुह्यमानं विवधते । कृत्वा पापं बुधः कुर्योत्पर्षदोऽनुमतं व्रतंर्भ् ॥ ६२ ॥ तस्करश्वापदाकीणें बहुव्यालमृगे वने ।

<sup>9</sup> फ. इ. इ. यथा। २ फ. न। ३ ग. °विद्यते। त्र°। ४ ग. मा।। श्रुनोच्छिष्टं तथा भुक्त्वा मास-मेकं व्र°। ५ ग. °कानकुछे । ६ ग. °नं वहनी क्षिप्त्वा वहनी त °। ७ ग °णे हत्वा 9ष्ठे प्राणपरायणम् । सं °। ८ ग. °स्वा पिप्परुपार्पम्। ९ क. स. घ. इ. च °ति । यथ याव । १० क. स. पर्का ११ ग. तुली चैव विषमं विणिजस्तथा । सु"। १२ घ. इ. छ. "लाधार्य । १३ ग. तिलानि । १४ इ. ख. च. "णि कुरवा चैनमहा"। १५ क. ख. घ. "त गृहमा"। १६ ग. "म्। स्थित्वा च श्रप"।

न वर्त श्रास्त्रणः कुर्योत्मणकाषाभयात्सदौ ॥ ६६ ॥ सर्वत्र जीवनं रक्षेजीवन्पाप-मणोहाति । वर्तेः कुच्छ्रैश्र दानैश्र इत्याह मगवान्यमः ॥ ६४ ॥ शरीरं धर्मसर्वस्वं रक्षणीयं प्रयत्नतः । शरीरोत्स्रवते वर्मः पर्वतात्सिक्ष्णं यथा ॥ ६५ ॥ आको-च्य धर्मशास्त्राणि समित्य श्रास्त्रणैः सह । प्रायश्चित्तं द्विजो दवात्स्वेच्छवा न कैथं-चन ॥ ६६ ॥

इति शाक्के [ धर्मशास्त्रे ] सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥

( अयाद्यदशोऽध्यायः )।

चयहं त्रियवणस्तायी स्नाने स्नानेऽधमर्पणस् । निममस्तः पहेदप्तः न स्क्रीत दिनत्रयम् ॥ १ ॥ विश्वसंतं त्र तिष्ठेत गां द्वाच पयरियनीम् । अधमर्भणमित्येतद्वतं
सर्वाधनाधनस् ॥ २ ॥ ज्यहं सायं इयहं प्रातक्ष्यहमस्तद्यानितम् । ज्यहं परं भ
नाक्षीयात्माजायत्यं चरन्त्रतम् ॥ ३ ॥ ज्यहमुण्णं पिवेत्तायं ज्यहमुण्णं स्तं पिवेत्।
ज्यहमुण्णं पयः पीत्वा वायुभशक्षयहं भवेत् ॥ ४ ॥ तप्तकृष्ट्रं विजानीयाव्यक्तिः
शितमुदाहृतम् । द्वादंशाहोपवासेन पराकः परिकीतितः ॥ ५ ॥ विश्वनीदक्तिसद्वानि
सासमञ्जीत यत्नतः । स कृत्वा सोदकान्त्रासं कृष्यं वार्षणमुख्यते ॥ ६ ॥ विश्वनरामलकेवीऽपि पयासिरयया शुमेश । मासेन क्रीकेऽतिकृष्ट्यः कथ्यते वृद्धिसंत्रीयः ॥॥॥
गोमूत्रं गीमयं वीरि द्वि संपिः क्ष्मीदक्तम् । एकरात्रीववासम्य स्वष्ट्रं स्तिवनै
स्त्रम् ॥ ८ ॥ एतिस्तु ज्यहमभ्यस्तं महासीतमनं स्पृतम् । पिष्यकि क्रावन्तिः
सर्वतम् ॥ ८ ॥ एतिस्तु ज्यहमभ्यस्तं महासीतमनं स्पृतम् । पिष्यकि क्रावन्तिः
सर्वतम् ॥ ८ ॥ एतिस्तु ज्यहमभ्यस्तं महासीतमनं स्पृतम् । पिष्यकि क्रावन्तिः
सर्वतम् ॥ ८ ॥ एतिस्तु ज्यहमभ्यस्तं महासीतमनं स्पृतम् । पिष्यकि क्रावन्तिः
सर्वतम् । १० ॥ अतं वृद्धस्त्रम् मार्थनः स्वत्रम् । १० ॥ अतं वृद्धसम्बद्धस्त्रम् स्वत्रम् ।
सर्वतित्रम् । प्रस्ति व्रम्पत्रम् मार्थनम् । १० ॥ अतं वृद्धसम्त्रम् क्रावन्तिः
सर्वतित्रम् वर्षत्रम् वर्षत्रम् स्वत्रम् स्वत्रम् स्वत्रम् । १० ॥ स्वत्रम् वर्षत्रम् स्वत्रम् स्वत्रम् । १० ॥ स्वत्रम् स्वत्रम् स्वत्रम् । १० ॥ स्वत्रम् स्वत्रम् स्वत्रम् स्वत्रम् । १० ॥ स्वत्रम् स्वत्रम् स्वत्रम् । १० ॥ स्वत्रम् स्वत्रम् स्वत्रम् स्वत्रम् स्वत्रम् स्वत्रम् स्वत्रमानिः

अयं विधिः स विज्ञेयः सर्वकुच्छ्रेषु सर्वदा । प्रापात्मानस्तु पापेभ्यः कुच्छ्रेः संता-रिता नराः ॥ १४ ॥ गतपापा विवं यान्ति नात्र कार्यो विचारणा । शङ्क्षप्रोक्त-मिदं शास्त्रं योऽधीते बुद्धिमान्नरः॥१५॥ सर्वेपापविनिर्श्वकः स्वर्गछोके महीयते ॥१६॥

इति शाक्के धर्मशास्त्रेऽष्टादशोऽध्यायः ॥ १८॥

(समाप्तेयं शक्कस्मिविः )।

<sup>\*</sup> एतद्वचतृद्वयमधिकं क. पुस्तके-- " पादशेषं पीतशेषं शीचशेषं तु यण्जळम् । तण्जलं मदिरातुरुवं क्योभिक्तमं विना ॥ अभिषे शुक्रमे स्याच्यावार्यं अधेतं छ । देशकोश्रीकरोतं समाद्वत्रहता सान्यायणं मस्ति " हिंदि ।

१ ग. "ते अयतः सुक्षः । हा" । श्र. क्र. के दे दिवस्तानः । हा" ।

#### क तत्सद्वह्मणे नमः।

## शातातपस्मृतिः ।

(तत्र प्रथमोऽध्याय )।

प्रायश्चित्तविद्दीनानां महापातिकनां नृणाम् । नरकान्ते भवेज्जन्म विह्नाङ्कित्तशरीरिणाम् ॥ १ ॥ प्रतिजन्म भवेत्तेषां चिह्नं तत्पापसूँचकम् । प्रायश्चित्ते कृते याति पश्चात्तापवतां पुनः \* ॥ २ ॥ महापातकजं चिह्नं सप्तजन्माने जायते । उपपापोद्धवं
पश्च त्रीणि पापसमुद्धवम् (१) ॥ ३ ॥ दुष्कर्मजा नृणां रोगा यान्तिं चोपक्रमैः
शमर्म् । जाप्यैः सुराँचनहोंमैदाँनैस्तेषां शमो भवेत् ॥ ४ ॥ ४ पूर्वजन्मकृतं पापं
नरकस्य परिक्षये । वाधते व्याधिरूपेण तस्य जृष्यादिभिः शमः ॥ ५ ॥ कुँष्ठं च
राजयक्ष्मा च प्रमेहो ग्रहणी तथा । मूत्रकृच्छ्यश्चमरीकासा अतिसारभगंदरौ ॥ ६ ॥
दुष्टत्रणं गेण्डमाछा पक्षवातोऽक्षिनाशनम् । इत्येवमादयो रोगा महापापोद्धवाः
समृताः ॥ ७ ॥ जलोदरं यक्रत्ष्रीहा श्र्रंशोफत्रणानि च । त्यासाजीर्णव्यरच्छिन्
भ्रममोहगलग्रहाः ॥ ८ ॥ रक्तार्थुद्विसर्पाद्या उपपापोद्धवा गेदाः । दृष्दापतानकत्वित्रवपुःकम्पविचर्विकाः ॥ ९ ॥ वल्मीकपुण्डरीकाद्या रोगाः पूष्पुसुमुद्धवाः ।
= शिरोत्पाद्या नृणां रोगा अधिशापाद्धवन्ति हि ॥ १० ॥ अन्ये च बह्वो रोगा
जायन्ते वर्णसंकर्तरात् । उच्यन्ते यानि दानानि प्रायश्चित्तानि च कमात् ॥ ११ ॥
महापापेषु सैर्वस्वं तदर्धमुपपातके । दद्यात्पापेषु षष्ठांशं सेंद्वा व्याधिवलावलम् ॥ १२ ॥
अथ साधारणं तेषु गोदानादिषु कथ्यते ॥ १३ ॥

<sup>\*</sup> इतः परमधिकमेतद्भवनं कः पुस्तके—"महापातकणं पापं नरकस्य परिक्षये । बाष्य (ध)ते व्याधिकपेण तस्य जाप्यादिभिः शमः" इति । × अत्रैतद्भवनं न कः पुस्तके । = एतदर्थस्थानेऽयं पाठः सः गः पुस्तक्योः—" अशेआशा नृणां रोगा अतिपापाद्भवन्ति हि " इति ।

१ ख. ग. °स्चितम् । २ क घ. °ते बाऽपि पश्चात्तापयुतं पु"। ३ क. घ. पापं। ४ क. घ. "बं चेव त्री"। ५ क. घ "ित नोप"। ६ ख. ग. "म्। जपैः सु"। ७ क घ. "राचितेहों "। ८ क. घ. कुछी। ९ घ. "रीश्चात्ता। १० क. घ. कण्डमाळा। ११ ख. ग. "लरोगत्र"। १६ ख. ग. "कराः। सु"। १६ ख. ग. "कराः। सु"। १६ ख. ग. करोगत्र"। १६ ख. ग. कराः। सु"। १६ ख. ग. कर्षाः। सुन स्थात्त्र । १५ ख. ग. सहस्य।

 गोदाने वत्सयुक्ता गौः सुशीला च पयस्विनी । + सर्वस्वं यत्र देयं स्यात्तत्र इच्छा यदा न हि ॥ १४ ॥ गोश्रतं तु यदा दद्यात्सर्वात्रंकारभूषितम् । द्वषदाने शुभोऽनड्राञ्शुक्काम्बरः सकाश्चनः ॥ १५ ॥ × घौरेयो हेमसंयुक्तो दद्याद्वस्नुसमन्वितः दश्चधेनुसमं पुण्यं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ १६ ॥ निवर्तनानि भूदाने दश्च दद्यादृद्धिजा-तये। दशहस्तेन दण्डेन त्रिंशईण्डं निवर्तनम् ॥ १७ ॥ दश तान्येव गोचर्म दस्वा स्वर्गे महीयते । सुर्वर्णशतानिष्कं तु तद्धीर्धप्रमाणतः ॥ १८ ॥ अश्वदाने मृदुश्चक्षण-मश्वं सोपस्करं दिशेत्। महिषीं महिषीदाने दद्यात्स्वर्णाम्बरान्विताम् ॥ १९॥ द्याद्भजं महादाने सुवर्णफलसंयुतम् ॥ २०॥ लक्षसंख्याईणं पुष्पं प्रद्याद्देवतार्चने । द्द्यादद्विजसहस्राय मिष्टाश्रं द्विजभोजने ॥ २१ ॥ र्ह्इजाप्यं लक्षपुष्पैः पूजियत्वा च इयम्बकम् । एकादश र्जपेदुद्रान्दशीशं गुग्धैलेन तु ॥ २२ ॥ हुत्वाऽभिषेचनं क्रुयी-न्मच्चिर्वरुणदेवतैः । शान्तिके गणशीन्तिश्च ग्रहशान्तिकपृतिका ॥ २३ ॥ धान्यदाने शुभं घान्यं खारीषष्टिमितं स्मृतम् । वस्त्रदाने पहेँवस्त्रद्वयं कर्पूरसंयुतम् ॥ २४॥ दश्च पर्श्वाष्ट्र चतुर उपवेश्य द्विजाञ्खुभान् । तेषामनुज्ञया सर्वै पायश्चित्तमुपक्रमेत् ॥ २५॥ विधाय वैष्णवं श्राद्धं संकल्प्य निजकाम्यया । धेनुं दूद्याद्विजातिभ्यो दक्षिणां वै स्वशक्तितः ॥ २६ ॥ अछंकृत्य यथाशक्ति वंस्राछंकरणैद्विजान् । याचेदण्डानुसारेण प्रायश्चित्तं यथोवितम् ॥ २७ ॥ तेषामनुज्ञया कृत्वा प्रायश्चित्तं यथाविथि । पुनस्ता-न्परिपूर्णार्थमर्चेयोद्वधिवद्द्विजान ॥२८॥ = दद्याद्वतानि नामानि तेभ्यः अद्धासम-न्वितः । संतुष्टा ब्राह्मणा दद्युरनुज्ञां व्रतकारिणे ॥ २९ ॥ जपन्छिद्रं तपार्रेछद्रं यिच्छद्रं यज्ञकर्मणि । सर्वे भवाते निार्रेछद्रं यस्य चेच्छन्ति ब्राह्मणाः ॥ ३० ॥ ब्राह्मणा यानि भाषन्ते मन्यन्ते तानि देवताः । सर्वदेवमया विमा न तद्भवन-मन्यथा ॥ ३१ ॥

<sup>\*</sup> एतद्धें न क. घ. पुस्तकयोः । + इत आरभ्य भूषितमिखन्तं न विद्यते ख. ग. पुस्तकयोः । × एतद्वचनं न ख. ग. पुस्तकयोः । = एतद्यं न ख. ग. पुस्तकयोः ।

९ क. च. "इण्डे नि"। २ क. "वर्णे घ"। ३ क. घ. "नेषु दुष्कृत्वम"। ४ ख. ग. "वीं साडिये दाने द्यात्त्वर्णायुधान्वि । ५ क. घ. "संख्योत्तमं पु । ६ ख. ग रुदं जपेल्लस् । ७ घ त्वा त्रियम्ब । ८ क. थ. नपान्त्वा"। ९ क. घ. "दशार्गं गु"। १० ख. ग. "गुलैंधूंत"। हु"। ११ क. "णनायस्य म"। १२ ख. ग. "पूर्वेकम् । घा" । १३ क. "टकूले कर्ष्क" । घ. "टकूले केषकपालसं" । १४ क. "बाथ व" । १५ क. ब. ° गैर्थुतान् । १६ ख. ग. इण्डप्रमाणेन प्रा । १७ ख. ग. ° शोदित । १८ ख. ग. ° गाँथानर्व ।

स्वकासो जतं चैव स्तानं तीर्थफलं तपः । विमैः संपादितं यस्य संपन्नं तस्य तत्फलस् ॥ ३२ संपन्नामिति तद्वावयं वदिने ऋषिदेवताः । प्रणम्य शिरसा सार्थमित्रिष्टोम-फलं लभेत् ॥ ३३ ॥ ज्ञाह्मणा जङ्गमं तीर्थ निर्मलं सार्वकामिकम् । तेषां वाक्यो-दक्तेन शुक्ष्यन्ति मार्लनो जनाः ॥ ३४ ॥ तेभ्योऽनुज्ञामनुपाप्य मातिगृह्म तथाऽऽ-विवाः । भोजायित्वा दिजान्शकत्या मुर्जीत सह वन्धाभिः ॥ ३५ ॥

इति दातातमस्मृतौ कर्मविपाके साधारणविधिनीम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

#### ( अथ द्वितीयोऽध्यायः )।

ब्रह्महा नरकस्थान्ते पाण्डुकुष्ठी प्रजायते । प्राथिश्वीतानि कुर्वीत स तत्पातकशान्तये ॥ १॥ चत्वारः कल्याः कार्याः पश्चरत्नसमन्विताः । पश्चपल्लवसंयुक्ताः सितवस्रोण मुंगुताः ॥ २ ॥ अश्वस्थानादिमृद्यक्तास्तीर्थोदकसुपूरिताः । कषायपश्वकोपेता नानाविधफलान्विताः ॥ ३॥ सर्वीषिसमायुक्ताः स्थाप्याः प्रतिदिश्चे द्विजैः। रीप्यमष्ट्रदलं पद्मं मध्यक्रमभोपरि न्यसेत् ॥ ४ ॥ तस्योपरि न्यसेदेवं प्रद्माणं च श्रुत्रभुंख्नम् ' पलाधीर्धेत्रमाणेन सुवर्णेन विनिर्मितम् ॥ ५ ॥ अर्चेयेत्पुरुषसुक्तेन त्रि-कार्छ प्रतिवासरम् । यजमानः शुभैर्गन्धैः पुष्पैर्धूपैर्यथाविधि ॥ ६ ॥ पूर्वीदेषु प क्रुम्भेषु ब्राह्मणा ब्रह्मचारिणः । पठेयुः स्वस्ववेदांस्त ऋग्वेदमभूतीक्श्वनैः ॥ ७॥ द्वांक्रेन ततो होमो ग्रह्शान्तिपुरः सरः । मध्यकुण्डे विधातव्यो घृताक्तैरित अंत्रीहिभिः ॥ ८ ॥ द्वादशादमिदं क्रमे समाप्य द्विजपुंगवैः । मद्रपीठे यजमानमिमिक्केक्याविधि । ५ ॥ तती द्याध्याशक्ति गोभूहेमतिलादिकम् । ब्राह्मणेभ्यस्तया देयमाकार्यार्थै प्रयाविषि ॥ १०॥ आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्रागाः । भीताः सर्वे क्वप्रोहन्तु मन पापं सुदारणम् ॥ ११ ॥ इत्युदीर्थं ग्रुहुर्भवत्या तमाचार्यं समापनेशः । एवं विधाने विहिते श्वेतकृष्टी विशुध्यति ॥ १२ ॥ कृष्टी गोवधकारी स्वाक्षरकारीक स्य निष्कृतिः । स्थापग्रेद्घटमेकं तु पूर्वीक्तद्रव्यसंयुतम् ॥ १३ ॥ रक्तजन्दन्किसाक्रं रक्तपुष्पाम्बरावृतम् । रेर्नैनगर्भे ह्य तं कृत्वा स्थापयेदिक्षिणां दिश्रम् ॥ १४ ॥ ताञ्चपानं ज्यसेमा निर्के मूर्णेन प्रितम् । तस्योपरि न्यसे देवं हेमनिष्करायं यमस् । प्रकेरप्रमान क्तेज वर्ष में शाक्यतामिति ॥ १५ ॥

१ ख. गं. "ित क्षिति"। २ ख. गं. निर्वेशं। ३ ख. गं "िता का । ४ स. गं "िश्तं प्रकुर्णं। ५ स. वं. "शं विश्तंम्। री"। ६ ख. गं. अर्वेश्यु । ७ दिकुम्मेषु ततो जा । ८ स. कुण्वेषु क्रिक्की क"। क स. क. वंगं। आव्येषुः स्वकाम्नेदानुस्व"। १० स. गं. "शहेनिमः। ११ स. गं. "तः । अर्थं पी"। १६ स. गं. "तः वंगं। १४ क. पं. "स्वकृतं। १६ स. गं. रक्तकृमं तु। स. रक्तमं । १४ क. पं. "स्वकृतं।

सामपारायणं कुर्यात्कलशे तत्र सामवित् । दशांशं सर्धपैद्वेत्वा पावमान्यभिषेचेने ॥ १६ ॥ विहिते धर्मराजानमाचार्याय निवेदयेतु ॥ १७ ॥ यमो महिषमाऋढो दण्ड-पाणिर्भयावहः । दक्षिणाशापतिर्देवो मम पापं व्यपोहतु ॥ १८ ॥ इत्युचार्ष विसृ-इयैनं मार्सं गोभक्तिमाचरेत । ब्रह्मगोवधयोरेषाँ स्यात्तदभ्यासनिष्कृतिः ॥ १९ ॥ पितृहा चेतनाहीनो मातृहाऽन्यश्च जायते । नरकान्ते प्रकृतीत प्रायश्चित्तं यथाविधि॥२०॥ प्राजापत्यानि कुर्वीत त्रिक्षच्छाखाविधानतः। त्रतान्ते कारयेत्रावं सोवेणी पल्लसंख्यया ॥ २१ ॥ अकुम्भं रौप्यमयं चैव ताम्रपात्राणि पूर्ववत । निष्कहेम्ना तु कर्तव्यो देवः श्रीवत्सलाञ्छनः ॥ २२ ॥ पर्द्वकुलेन संवेष्ट्य पूजर्यत्तां विधानतः । नावं द्विजाय तां दद्यात्सर्वोपस्करसंयुताम् ॥ २३ ॥ वासुदेव जगन्नाथ सर्व भूताशयस्थित । पातकार्णवममं मां तारय प्रणतार्तिहृत् ॥ २४ ॥ इत्युदीर्थ प्रणम्याय ब्राह्मणाय विसर्जयत् । अन्येभ्योऽपि यथाशाँक्ति विभेम्यो दक्षिणां+ददेत् ॥ २५॥ [ ×इतं वै बारुकं सुप्तं स्वसा( सृ)जातं च मूलजम् । तेर्न संजायते वनध्या मृतवत्सा च नारकी ॥ २६ ॥ तत्पातकविनाशाय यथा कार्य प्रयत्नतः । सौवर्ण बालकं कृत्वा द्धां दोलासमन्वितम् ॥ २७ ॥ अनड्वाहं ततो द्याद्वस्त्रद्वयसमन्वितम् । तत्प्रातक-विनिर्भुक्ता पश्चाद्भवति पुत्रिणी ॥ २८ ॥ पिता बन्दीकृती येन निबद्धी क्रोह्युक्ककै: । चिरं कष्टतरं भुक्त्वा मृतस्तत्रैव मन्दिरे ॥ २९ ॥ तेन पापैन पापात्मा पतितो रौरवार्णवे । नरकान्ते भवेचिह्नं पङ्गुर्मृकौ ॥ ३० ॥ तस्य पापविनिर्मुक्त्यै पिता कार्यो हिरण्मयः । तत्पिता रथमारूढौ विश्राय प्रतिपादयेत् ] ॥ ३१ ॥ स्वस्रघाती तु विधरो नरकान्ते प्रजायते । मुको श्रातृवधा-बैव तस्येयं निष्कृतिः स्मृतां ॥ ३२ ॥ तेन कार्यं विशुद्धधर्थं यतिचान्द्रायणवतम् । त्रतान्ते पुस्तकं दद्यात्सुवैंर्णे( र्ण )पल्संयुत्तम् ॥ ३३ ॥ इमं मन्त्रं समु<del>षा</del>र्य आसाणं तं विसर्जयेत् । सरस्वति जगन्मातः शन्दब्रह्माधिदैवते ॥ ३४ ॥ दुष्क्रर्भेकारिणं पापं पाहि मां परमेश्वारे । बालघाती च पुरुषो मृतवत्सः मजायते ॥ ३५ ॥ आसाणो-द्वाहनं चैव कर्तव्यं तेन शुद्धसे । श्रवणं हरिवंशस्य कर्तव्यं च सम्मासिधि ॥ ३६॥

<sup>\*</sup> एतद्वचनं न क. घ पुस्तकयोः । + इदमार्थम् । × धनुश्चिह्नान्तगर्तश्रम्थः ख. ग. पुस्तकयोने विश्वते ।

१ क "अनम् । वि"। २ ख "स सद्धित । ३ ख य "वा प्रायक्षिते नि"। ४ स. ग. "शक्षेषं 'वि"। ५ स. ग. "गंपछर्समिताम् । कु"। ६ त्व. ग. "हवलेण से"। ७ क. च. "शक्ष्या-वि"। ४ स. ग. "विक प्रायक्षित । ९ ख ग. "ता । खेंऽपि पापितहाद्वय निवानदा । १० ग. घ. "वर्णक्षक"। १९ ख. ग. "विक प्रायक्षित ।

**%महारुद्रजपं** चैव कारयेच यथाविधि । पडङ्गिकादगै रुद्रै रुद्रः समभिधीयते ॥३७॥ रुद्रैस्तथैकादशभिर्महारुद्रः प्रकीर्तितः । एकादशभिरेतेस्तु अतिरुद्रश्च कथ्यते ॥ ३८॥ जुहुयाच दशांशेने पूर्वीकाज्याहुतीस्तथा । एकादश स्वर्णनिष्काः पदातेव्याश्र दक्षिणाः ॥ ३९ ॥ पँछान्येकादश तथा दद्याद्वित्तानुसारतः। अन्येभ्योऽपि यथाश्रक्ति द्विजेभ्यो दक्षिणां दिश्चेत् ॥ ४०॥ स्नापयेदंपती पश्चान्मन्त्रैर्वरुणदैवतैः । आचार्याय प्रदेयानि वस्त्रालंकरणानि च ॥ ४१ ॥ गोत्रहाँ पुरुषः कुष्ठी निर्वेशश्रोपजायते । स च पापविशुद्धचर्थे प्राजापत्यभतं चरेत् ॥ ४२ ॥ व्रतान्ते मेदिनीं दद्याच्छ्रणुयादथ भारतम् । स्त्रीहन्ता चातिसारी स्यादश्वत्थानरोपयेदशः ॥ ४३ ॥ + विमस्य बालकं इत्वा संहृतं रत्नकाश्चनम् । तेनैव जायते मृत्युः पुत्राणां च पुनः पुनः ॥४४॥ तेन कर्मविनाशाय कार्य तेनैव यत्नतः । द्वषो हैमेन संयुक्तो दातव्यो वस्तसंयुतः ॥४५॥ दद्याच शर्कराधेनुं भोजयेच शतं द्विजान् ॥ ४६ ॥ राजहा क्षयरोगी स्यादेषा तस्य विनिष्कृतिः । गोभूहिरण्यामिष्टाञ्चलल्लवस्त्रपदानतः ॥४७॥ × धृतधेनुपदानेन तिल्धेनु-प्रदानतः । इत्यादिना क्रमेणैव क्षयरोगः प्रशाम्यति ॥ ४८ ॥ रक्तार्बुदो वैश्यहन्ता जायते से च मानवः । प्राजापत्यानि चत्वारि सप्त धान्यानि चोत्सुजेत् ॥ ४९ ॥ र्दैण्डापतानकयुतः शुद्रहन्ता भवेत्ररः । 😊 माजापत्यं सकृत्वैवं दवादेनुं सदक्षिणाम् ॥ ५० ॥ कारूणां च वधे चैव रूक्षभावः प्रजायते । तेन तत्पापशुद्धवर्धे दातच्यो वृषभः सितः ॥ ५१ ॥ सर्वकार्येष्वसिद्धार्थो गजघाती भवेषारः । पासादं कार-यित्वा त गणेशप्रतिमां न्यसेते ॥ ५२ ॥ अथवा गणनाथस्य मन्त्रं लक्षमितं जपेत् । = दशांश्रहोमश्रापुनैर्गणशान्तिपुरःसरः ॥ ५३ ॥

<sup>\*</sup> एतदार्थं न क. घ. पुस्तकयोः । + इत आरभ्य वस्नसंयुत इत्यन्तं वचनद्वयं न स. ग. पुस्तकयोः । × एतदार्थाभवतुष्ट्यं न क. घ. पुस्तकयोः । 😊 एतद्ववनं न क. घ. पुस्तकयोः । = एतद्वंस्थानेऽयं पाठः स. ग. पुस्तकयोः-" कुलत्यशाकै. पुष्पेक्ष गणशान्तिपुरःसरम् " इति ।

<sup>,</sup> क. च. °द्रै रुद्री समिभधीयते । एकादशिभरेताभी रुद्धः । २ स. ग. "म दूर्वयाऽसुतसंस्थया । ए"। ३ स. ग. "तन्याः सद" । ४ क. पदान्ये"। ५ क. घ. शक्ता द्वि"। ६ क. "हमूत्रक्रच्य्री च प्रा"। य. "हा सूत्रकी चेव प्रा"। ७ क. घ. "त्यान्त्याप"। ८ क. संहतं। ९ स. ग. "बुंदी वे"। १० क. घ. स समान्वरेत्। प्रा"। ११ क. घ. दण्डपातामययु"। १२ स. ग. "त्। गणनाथस्य मन्त्रं तु मन्त्री क"।

**उष्ट्रे विनिहते चैव जायते विकृतस्वरः । स** तत्पापविशुद्धचर्थ दद्यात्कर्पूरेजं फलम् ।। ५४ ।। अश्वे विनिहते चैव वक्रैकण्ठः प्रजायते । शर्तं फल्लानि दद्यांच चन्दनाः न्यघनुत्तये ॥ ५५ ॥ महिषीघातने चैव कृष्णगुल्मः प्रजायते । स्वशक्त्या च महीं दद्याद्रक्तवस्त्रद्वयं तथा ॥ ५६ ॥ खरे विनिहते चैव खररोमा प्रजायते । निष्कत्र-यस्य प्रकृति पद्याच हिरण्मयीमूँ ॥ ५७ ॥ तरँक्षे निहते चैव जायते केकरेक्षणः । दद्याद्रत्नमयीं धेनुं म तत्पातकशान्तये ॥ ५८ ॥ सूकरे निहते चैव दन्तुरो जायते नरः । स दद्याच विश्वद्धचर्थे घृतकुम्भं सदक्षिणम् ॥ ५९ ॥ हारिणे निहते खड्डाः शुगाले तु विपादकः । अश्वस्तेन पदातव्यः सौवर्णनिष्कसंमितः ॥ ६० ॥ अजा-भिघातने चैव अधिकाङ्गः प्रजायते । अजा तेन प्रदातव्या विचित्रवस्त्रसंयुता ॥६१॥ उर्भ्ने निहते चैव पाण्डुरोगः प्रजायते । कस्तुरिकापलं दद्याह्राह्मणायं विशुद्धये ॥ ६२ ॥ मार्जीरे निहते चैव जायते पिङ्गलोचनः । \* तेन वैदूर्यरत्नानि दातव्यानि राशक्तितः ॥ ६३ ॥ जायते चऋपादस्तु निहते श्चानि मानवः । निष्क-द्वयमितं दद्याञकुलं स विशुद्धये ॥ ६४ ॥ शशके निहते चैव कुब्जकर्णस्तु जायते । निष्कत्रयमितं दद्यात्स सुवर्णे विशुद्धये ॥ ६५ ॥ नकुलस्याभिहनने जायते वक्रम-ण्डलम् । श्रय्यां द्यात्स विमाय सोपधानां सत्लिकाम् ॥ ६६ ॥ श्रयालुः सर्पहा द्याल्लीहृदण्डं सदक्षिणम् । क्रुब्जो मूषकहा द्यात्सप्तधान्यं सकाश्चनम् ॥ ६७ ॥ मयूरघातने नैर्व जायते कृष्णमण्डलम् । निष्कत्रयामितो देयस्तेन स्वर्णमयः शिखी ।। ६८ ॥ इंसघाती भवेद्यस्तु तस्य स्याच्छ्वेतमण्डलम् । र्छं(री)ण्यं पलत्रयमितं इंसं द्याद्विशुद्धये ॥ ६९ ॥ कुक्कुटे निहते चैव वक्रनासः मजायते । पारावतं च सीवर्णं स द्याजिष्कमात्रकम् ॥ ७० ॥ शुकसारिकयोष्ठीते नरः स्खिलितवाग्मवेर्तं । ततश्र पुस्तकं दत्त्वा स विपाय सदक्षिणम् ॥ ७१ ॥ बकघाती दीर्घनसो दद्याहां धवलप्रभाम् । काकघाती कर्णहीनो दद्याद्वामसितप्रभाम् ॥ ७२ ॥ हिंसायां ब्राह्मणे समुदाहुता । तद्धीर्धप्रमाणेन क्षत्रिर्थीदिष्वतुक्रमात निष्कृतिरियं म्( कुर्वनम् )गानिव्रका क्षियो मृगयां चक्रे दुष्यति । तस्य युद्धाङ्गणगतो येमोर्घस्तान्मनापयेत

<sup>\*</sup> इत आरभ्य वक्रनासः प्रजायत इत्यन्तं न ख. ग. पुस्त स्योः । + इत आरभ्य सवसं हेमसंभि-समिलम्त्रमधिकं क. घ. प्रस्तक्योः।

९ क. घ. °कृतिस्व° । २ ख. ग. °रकं फ° । ३ ख. ग. °कतुण्डः प्र° । ४ ख. °तं फला° । ५ क. ैबात्स चन्दनेऽस्य द्विजातये । ६ क. घ. "म् । चर" । ७ ख. ग. "रक्षी नि" । ८ क. "छे नष्टपा" । ९ ख. ग. °र्णेपलनिर्मितः । १० ख. ग. °व पीतपाणिः प्रजायते । ११ फ. रूपत्रसपछामि । १२ ख. ग. °त्। संकाष्ट्र । १३ क. "वैकलीद"। १४ क. "याणामन् ।

गजादिकान्सप्तदश सप्तसप्तोत्तरान्क्रमात् । निम्नन्नवामोति नरश्चिह्वानि कथितानि च।
मयूराद्यास्तथा सप्त चतुर्दशोत्तरान्क्रमात् ॥ ७५ ॥ गर्भपातकरी नारी स्वदेहे भोगछप्तया (छब्धये)।सप्तजन्मावधिर्यावन्नरकान्ते हसन्तिका ॥ ७६ ॥ तत्यातकविनाशाय
बालं कुर्याद्धिरण्मयम् । विधाय बालकं दद्यात्सवस्तं हेमसंमितग् ॥ ७७ ॥

इति शातातपस्मृतौ कर्मविपाके हिंसादिप्रायश्चित्तविधिनीम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

( अथ तृतीयोऽष्यायः )।

सुरापः क्यावन्दतः स्यात्पाजापैत्याष्टकं चेरेत् । कर्करायास्तुला( लाः ) सप्त द्यान त्पापविशुद्धये ।। १ ॥ जपित्वा तु महारुद्रं दशांशं जुहुयाचिलैः । ततोऽभिषेकः कर्तव्यो मन्त्रैर्वरुणदेवतैः ॥ २ ॥ मद्यपो रक्तपित्ती स्यात्स दद्यात्मपिषो घटम् । मधुनोऽर्धघटं चैव सहिरण्यं विद्युद्धये ॥ ३ ॥ अभस्यमक्षणाच्चैव जायते कुर्मि-कोदरः । यथावत्तेन शुद्धधर्थमुपोष्यं भीष्मपश्चकम् ॥ ४ ॥ उदक्या वीक्षितं मुक्तवा जायुते कुमिलोदरः । गोम्त्रयावकाहारिस्त्ररात्रेणैव शुध्यति ॥ ५ ॥ भ्रुक्त्वा चास्पृः इयसंयुक्ती जायतै कृपिछोदरः । त्रिरात्रं वैष्णवं कृत्वा स ( क्रूप्तिस ) तत्पा-तकशान्तये ॥ ६ ॥ श्वमाजीरादिभिः स्प्रष्टं भुक्त्वा दुर्गन्थवान्भवेत् । पीत्वा त्रिरात्रं गोमूत्रं भोजयेद्वाह्मणत्रयम् ॥ ७ ॥ अनिवेद्य सुरादिभ्यो सुझानो जायते नरः । भोजयेश्चिशतान्विमान्सहस्रं तु प्रमाणतः ॥ ८ ॥ परःश्विध्नकरणा-द्जीर्णमभिजायते । छक्षहोर्मे मकुर्वीत पायश्रितं ययाविधि मन्दोदराग्निर्भवति सति द्रव्ये कद्शदः । प्राजापत्यत्रयं कुर्योद्घोजयेश शतं द्विजान् ॥ १० ॥ विषद्वछर्दिरोगी स्यादद्यादश पयस्विनीः । मार्गहा पादरोगी यातसोऽय-दानं समाचरेत् ॥ ११ ॥ पिशुनो नरकस्यान्ते जायते श्वासकासवान् । छतं तेन भदातव्यं सहस्रपलसंमितम् ॥ १२ ॥ धृतेर्रियसमाररोगी स्यात्स विशुद्धये । अक्षकूर्चत्रयं कत्वा धेनुं दद्यात्सद्क्षिणाम्

१ ख. ग. "पत्यन्तरं तथा। श"। २ फ. घ. "मिलोदरः। गो"। ३ ख. ग. "संस्पृष्टं आ"। ४ फ. घ. "ते स क्र "शोद"। ५ ख. ग. "मं स क्रु"। ५ ख. ग. "मं स क्रु"। ५ ख. ग. "मं स क्रु"। ५ ख. ग. "नेमर्थी धेर्नुं दवाद्वां च सद्"।

शूंळी परोपतापेन जायते तैत्यमोचने । सोऽन्नदानं प्रकुर्वीत तथा रुद्रं जपेन्नरः ॥१४॥ दावाधिदायकथेव रक्तातीसारवान्मवेत् । तेनोदपानं कर्तव्यं रोपणीयस्तथा वटः ॥१५॥ सुराल्ये जले वाऽपि सकृद्विष्ठां करोति यः । गुद्रोगो भवेत्तस्य पाप-रूपः सुदारुणः ॥१६॥ मासं सुरार्चनेनैव गोदानद्वितयेन तु । प्राजापत्येन चैकेन शाम्यन्ति गुद्रजा रुजः ॥१७॥ गर्भस्तम्भकरी नारी काकवन्ध्या प्रजायते । तथा कार्य प्रयत्नेन गोदानं विधिपूर्वकम्॥१८॥ गर्भपातनजा रोगा यक्रत्प्रीहजलोदराः। तेषां प्रश्चनार्थाय पायश्चित्तिमदं शुभम् ॥१८॥ गर्भपातनजा रोगा यक्रत्प्रीहजलोदराः। तेषां प्रश्चनार्थाय पायश्चित्तिमदं शुभम् ॥१८॥ एतेषु द्याद्विमाय जलधेतुं विधानतः । सुवर्णरूप्यताम्राणां पलत्रयसमन्विताम् ॥२०॥ प्रतिमाभङ्गकारी चं व्रणक्षायः प्रजायते । संवत्सरत्रयं सिञ्चेदस्वत्थं सोऽनुवासरम् ॥२१॥ उद्दाहयेत्तमस्वत्थं स्वयुक्तोक्तविधानतः । तत्र संस्थापयेदेवं विद्यराजं सुपूजितम् ॥२२॥ दृष्टवादी खिल्दतः स्यात्स वै द्याद्द्विजातये। रूप्यं पलद्वयं दुग्धं घटद्वयसमन्वितम् ॥२३॥ र्वल्वाटः परानित्दायां धेतुं द्यात्सक्तम्बल्लाम् । परोपद्वासक्तृत्काणः स गां द्यात्समी-किकाम् ॥२४॥ सभायां पक्षपाती च जायते पक्षघातवान् । निष्कत्रयमितं हेम स द्यात्सैत्यवर्तिनाम् ॥२५॥

इति शातातपीये कर्मविपाके प्रकीर्णप्रायश्चित्तं नाम

तृतीयोऽध्यायः ॥ १ ॥

( अथ चतुर्थोऽध्यायः )।

कुँछन्नो नरकस्थान्ते जायते विमहेमहृत्। स तु स्वर्णशतं दद्यात्कृत्वा चान्द्रायणत्र-यंभूँ ॥१॥ औदुम्बरी ताम्नचौरो नरकान्ते मजायते। माजापत्यं स कृत्वेवं ताम्नं पछशतं दिश्चेत् ॥ २ ॥ कांस्यहारी च भवति पुण्डरीकसमन्वितः। कांस्यं पछशतं दद्यांदुपोष्य दिवसं नरः ॥ ३ ॥ रीतिहारी पिङ्गलाक्ष उपोष्य हरिवासरम्। रीतिं पछशतं दद्या-दृछंकृत्य द्विजं शुभम् ॥ ४ ॥ मुक्ताहारी च पुरुषो जायते पिङ्गमूर्थजः । मुक्ताफळ-श्वतं दद्यादुपोष्य स विधानतः ॥ ५ ॥ त्रपुहारी च पुरुषो जायते श्लेष्मणः सदा। उपोष्य दिवसं सोऽपि द्यात्पछशतं त्रपु ॥ ६ ॥ सीसहारी च पुरुषो जायते शिर्ष-रोगवान्। उपोष्य दिवसं द्याद्धतथेनुं विधानतः ॥ ७ ॥

१ क. घ. छूळ: १२ क. "तप्रमार्जने १३ ख. ग. "पि शक्तन्मूत्रं क" १४ ख. ग. स्मृतम् । ५ ख. ग. स्मृतम् । ५ ख. ग. च अप्रतिष्ठः प्र" १६ ख. ग. "त्थं प्रतिवा"। ७ क. घ. रूपत्रयं दुग्धावटस्य"। ८ ख. ग. खस्रीटः । ६ ख. ग. "त्सकाश्चनाम् । १० क. घ. "त्सक्त्यन"। ११ क. घ. कुनकी न"। १२ क. घ. "म् । छड्"। १३ ख. ग. "साद्यंकुल द्विजातये । रिति"। १४ ख. "ते नेत्ररोगवान् । इ"।

दुग्धहारी च पुरुषो जायते बहुमूत्रकः । स दद्याहुग्धधेनुं च ब्राह्मणाय यथाविधि ॥ ८ ॥ दाधिचौर्येण पुरुषो जायते मेदसा युतः। दाधिधेनुः मदातव्या तेन विमाय शुद्धये ॥ ९ ॥ मधुचोरस्तु पुरुषो जायते वस्तिरोगवान् । स दद्यान्मधुधेनुं च समु-पोष्य द्विजातये ॥ १० ॥ इक्षोविकारहारी च भवेदुदरगुल्मवान् । गुडधेनुः मदातज्या तेन तद्दोषशान्तये ॥ ११ ॥ छोइहारी च पुरुषो जायते वर्वरोगवान् । छोइं पस्त्रातं दद्यादुपोष्य स तु वासरम् ॥ १२ ॥ तैलचौरस्तु पुरुषो भवेत्कण्ड्रादिपीदितः। उपोष्य स तु विप्राय दद्योत्तैलघटद्भयम् ॥ १३ ॥ आमास्रहरणाचैव दन्तहीनः मजायते । स दद्यादंश्विनौ हेमनिष्कद्वयविनिर्मितौ ॥ १४ ॥ पकासहरणाचैव जिहा-रोगः प्रजायते । गायज्याः स जपेळक्षं दशांशं जुहुर्याद्यवैः ॥ १५ ॥ फळ हारी च पुरुषो जायते त्रंणिताङ्गुलिः । नानाफलानामयुतं पदद्यारस द्विजन्मने ॥१६॥ साम्यू-ळहरणेनैव श्वेतौष्ठः संप्रजायते । \* सद्क्षिणं प्रद्धाच विद्वमस्य द्वयं वरम् ॥ १७ ॥ शाकहारी च पुरुषो जायते नीळळोचनः । ब्राह्मणाय भद्याद्वै महानीळमणिद्वयस् ।। १८ ।। कन्दमूलस्य हरणाद्धस्वपाणिः प्रजायते । देवतायतनं कार्यमुद्यानं तेन शक्तितः ॥ १९ ॥ सौगन्धिकस्य हरणाद्दुर्गन्धाङ्गः मजायते । स लक्षमेकं पद्मानां जुहुयाञ्जातवेदासे ॥ २० ॥ शीरहारी च पुरुषो श्वेतपाणिः मजायते । स दधौद्वा-ह्मणायाथ काश्मीरजपलँत्रयम् ॥ २१ ॥ विद्याप्रस्तकहारी च किल मुकः मजायते। न्यायेतिहासं द्याच ब्राह्मणाय सदक्षिणम् ॥ २२ ॥ वस्त्रहारी च शीतालः स मदद्यात्मजापतिम् । हेमानिष्कामितं चैव वस्त्रयुग्मं द्विजायते ॥ २३ ॥ ऊर्णाहारा लोमशः स्यात्स द्यात्कम्बलान्वितम् । स्वर्णनिष्कामितं हेम वाह्रं द्याद्विजातये ॥ २४ ॥ पद्दसूत्रस्य हरणाश्रिलीमा जायते नरः । तेन घेतुः मदातन्यां तद्दणी च दिजन्मने ॥ २५ ॥ औधधीहरणे चैव सूर्यावर्तश्र जायते । सूर्यायाध्यः प्रदातव्यो मासं द्यात्स काश्चनम् ॥ २६ ॥ रत्नवस्त्रेशवालादिहारी स्याद्रक्तेवातवान् । सवसा महिषीं दधींत्पबरागसमन्विताम् ॥ २७॥ विशेरैतनस्य हारी च अनपत्यः मजायते । तेन कार्यं विशुद्धचर्थं महारुद्रजपादिकम् ॥ २८ ॥ मृतवत्सोदितः सर्वो विधिरम विघीयते । दशांशहोमः कर्तन्यः पालाशेन यथाविधि ॥ २९॥

<sup>\*</sup> एतदर्थस्थानेऽथं पाठः क. घ. पुस्तकयो .- "दक्षिणां संप्रदशाच सविष्टेम यथाद्वयम् " इति ।

१ ख. ग. ते मदवान्यतः । २ ख. ग. °रुष. कर्षूराङ्गः प्रजायते । छो " । ३ क. ष. दवादिधनं हेमिनिकद्वयसमन्वितम् । प "। ४ ख. ग. °यासिछैः । फ "। ५ ख. ग. 'सि । दारहारी च पुरुषः स्विमपा" । ६ ख. ग. "वादिद्वेषे गुद्धौ का । ७ ख. ग. "छद्वय" । ८ ख. ग. 'री मवेत्कृष्टी संप्र" । ९ ख. ग. "ब्ला विशुद्ध्यर्थे द्वि" । १० ख. ग. "वान्यविदा" । ११ क. घ. सूर्यवादस्य । १९ ख. ग. "बान्यविदा" । १३ ख. ग. "रत्नापहारी चाप्यन "।

# अनड्वान्वस्त्रसंयुक्तः पलार्घार्धं च काञ्चनम् । निर्धनेन मकर्तवयं द्विजस्य सुरुपते क्षणात् ॥ ३० ॥ ब्राह्मणस्य धनं लोभाद्यो नार्पयति मृद्धीः । निर्वश्चो जामते तस्य द्यादश्च पयस्विनीः ॥ ३१ ॥ देवस्वहरणाच्चेव जायते विविधो ज्वरः । ज्वरो महाज्वरश्चेष रौद्रो वैष्णव एव च ॥३२॥ ज्वरे रुद्रं जपेत्कर्णे महारुद्धं महाज्वरे । आति-रौद्रं जपेद्दीद्रे वैष्णवे तद्द्यं जपेत् ॥ ३३ ॥ नानाविधद्रव्यचोरो जायते ग्रंहणीयुतः । तेनामोदकवस्त्राणि हेम देयं च शक्तितः ॥ ३४ ॥ =मावितल्लोहहारी गजचमैः(मी) मजायते । मावद्वयमितां द्याद्वेनुं द्विपतिलान्विताम् ॥ ३५ ॥

इति शातातपीये कर्मविपाके स्तेयप्रायश्चित्तं नाम

चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

( अथ पश्चमोऽध्याय. )।

मातृगामी भवेचस्तु लिङ्गं तस्य विनश्यति । चाण्डालीगमने चैव हीनैकोषः प्रजायते ॥ १ ॥ तस्य प्रतिक्रियां कर्तुं कुम्भम्रत्तरतो न्यसेत् । कृष्णवस्त्रसमाच्छकं कृष्णमाल्यविभूषितम् ॥ २ ॥ तस्योपि न्यसेदे कांस्यपात्रे धनेश्वरस् । सुवर्षानिष्कष्ट्केन् निर्मितं नरवाहनम् ॥ ३ ॥ यजेत्पुरुषस्केन धनदं विश्वरूपिणम् । अथवेवेदन्
विद्विभो द्यार्थवणं सँमाचरेत् ॥ ४ ॥ सुवर्णपुत्रिकां कृत्वा निष्कविश्वतिसंख्यया ।
दद्याद्विभाय संपूच्य निष्पापः स्यामिति ज्ञुवन् ॥ ५ ॥ निधीनामिषिपो देवः शंकरस्य
पियः सखा । सौम्याशाधिपतिः श्रीमान्मम् पापं व्यपोहतु ॥ ६ ॥ इमं मन्त्रं सम्रधार्य आचार्याय यथाविधि । दद्याँदेवं हीनकाषे लिङ्गनाशे विशुद्धये ॥ ७ ॥ गुकजायाभिगमनान्म् त्रकृष्ट्यः प्रजायते । तेनापि निष्कृतिः कार्या शास्त्रहृतेन वत्सना
॥ ८ ॥ स्थापयेत्कुम्भमेकं तु पश्चिमायां शुभे दिने । नीलवस्त्रसमाष्ट्यकं नील्यांत्रयः
विशूषितम् ॥ ९ ॥ तस्योपि नर्यसेदेवं ताम्रपात्रे प्रचेतसम् । सुवर्णनिष्कपद्केन
निर्मितं यादसां पतिम् ॥ १० ॥ यजेत्पुरुषस्केन वरुणं विश्वरूपिणम् । सामिक्द्
मास्रणस्तम सामवेदं सभीपयेत् ॥ ११ ॥ सुवर्णपुत्रिकां कृत्वा निष्किविश्वितः
संख्यया । दद्याद्द्विभार्थं निष्पापं(पः) संपूज्य स्यामिति ज्ञुवन् ॥ १२ ॥

<sup>\*</sup> इत आरभ्य पयस्विनीरित्यन्तप्रन्य क. घ. पुस्तक्योर्न । = एतद्वचनं ख. ग. पुस्तक्योर्ने ।

१ क थ. "पेत्काम्यामहारु"। २ स ग अहिणी"। ३ क. थ. "नकुछं च जा"। ४ क. घ. "दिअ-मथ"। ५ स. ग. समापयेत्। ६ स- "न्यापोऽहमि"। ७ क. घ. "यादेव हानकुछे लि"। ८ ग. "कीर्षे लि"। ९ क. घ. "माल्यादिम्"। १० क. घ. "सङ्गोहणात्रे देयं अ"। ११ स. ग. मान्यदेत्। १२ स. घ. "य संपूज्य निष्पापोऽहामि"।

यादसामधियो देवो विश्वेषामपि पावनः । संसाराब्धौ कर्णधारो वरुणः पावनोऽस्तु मे ॥ १३ ॥ इमं मन्त्रं समुचार्य आचार्याय यथाविषि । दद्याँदेवमलंकुत्य मृत्र-कुच्छ्पशान्तये ॥ १४ ॥ स्वसुतागमने चैव रक्तकुष्ठ प्रजायते । भगिनीगमने चैव पीतकुष्ठं मजायते ॥ १५ ॥ तस्य मिताक्रिया कर्तुं पूर्वनः कलशं न्यसेत् । पीतवस्त-समाच्छकं पीतमाल्यविभूषितम् ॥ १६ ॥ तस्योपरि न्यसेत्स्वर्णपात्रे देवं सुरेश्वरम्। सुवर्णनिष्कषट्केन निर्मितं वज्रधारिणम् ॥ १७ ॥ यजेत्पुरुषसूक्तेन वासवं विश्व-रूपिणम् । अबहृहचस्तत्र कलश ऋग्वेदं च समापयेत् ॥ १८ ॥ सुवर्णपुत्रिकां कृत्वा सुवर्णदशकेन तु । दद्यादिषाय संपूज्य निष्पापः स्यामिति बुवन् ॥ १९॥ देवानामिषपो देवा वर्जी कुलिज्ञकेतेनः। श्रतयज्ञः सहस्राक्षः पाप मम निकृन्ततु ॥ २० ॥ इमं मन्त्रं समुद्धार्ये आचार्याय यथाविधि । दद्यादेवं सहस्राक्षं स्वपापस्या-पनुत्तये ॥ २१ ॥ भ्रातृभार्याभिगमनाद्रलत्कुष्टं मजायते ×। तेन कार्यं विशुध्यर्थे मागुक्तस्यार्धमेव हि ॥ २२ ॥ दशांशहोर्मः कर्तन्यो घृताक्तेश्र तिलैः क्रमात ॥२३॥ स्वाम्यङ्गनाभिगमने जायते दद्यमण्डलम् । कृत्वा लोहमयीं धेतुं पलपष्टिममाणतः ॥ २४ ॥ कार्पासभाष्टसंयुक्तां कांस्यदोहां सवात्सिकाम्। [ = दथाद्विमाय च सक् त्यापं भे श्रीयतायिति ॥ २५ ॥ विश्वस्तभायीगमने गजवर्म प्रजायते । तस्य पापः विनाशाय प्रायर्थितं विधीयते ॥ २६ ॥ इत्वा रौप्यमधी धेत्रं निष्कृति विश्व-संख्यया । तस्य पापस्य नाशाय च्छत्रोपानइसंयुताम् ] ॥ २७॥ दद्याद्विमाय विधिवदिमं मन्त्रमुदीरयेत् । क्षरिभिवैष्णवी माता मम पापं व्यपोहतुं ॥ २८ ॥ मातुः सपत्नीगमने जायते चाञ्मरीगदः। स तु पापविश्वद्वयर्थे प्रायित्रं समाचरेत ॥२९॥ दद्याद्विमाय विदुषे मधुधेनुं यथोदिताम्। तिलद्रोणशतं चैव हिरण्येन समन्वितम् ॥ ३०॥ पितृष्वस्रभिगमनादाक्षणां(ना)शत्रणी भवेत । तेनापि निष्कातिः कार्या अजादांनेन थैरनतः ॥ ३१ ॥ मातुलान्यां तु गमने पृष्टिकुब्जः मजायते । कृष्णा-जिनमदानेन प्रायश्चित्तं समाचरेत ॥ ३२ ॥

<sup>\*</sup> एतदर्धस्थानेऽयं पाठः ख. ग. पुस्तकयोः ''यजुर्वेदं तत्र साम ऋग्वेदं च समाचरेत्" इति । × इतः उत्तरं " स्ववधूगमने नैव कृष्णकुष्ठं प्रजायते" इति ख ग. पुस्तकयोः । = एतिकङ्नान्तगैतं न ख. ग. पुस्तकयोः ।

१ क "वादेयमंत्रकृत्य मम पापप्र"। २ ख. ग. "पापोऽहमि"। ३ क. घ. "वो विष्णुः कु"। ४ ख. ग. "प्रा विष्णुनिके"। ५ क. घ. "नः । धृतवज्रः स"। ६ ख. ग. "मः सर्वेत्र घृतापोः क्रियते तिकैः। यदगम्याभिगमनाज्ञायते धृवम"। ७ क. घ. "भारतं युक्ता सप्तधान्येन संयुत्ता। द"। ८ ख. ग. "रभी वैष्ण"। ९ ख. ग. "तु । तपस्तिनी सद्गम"। १० क. घ. "क्षिणाइगी म"। ११ ख. ग. शिष्तितः। १९ क. घ. पृष्ठिकृष्ठं "प्र"।

मातृष्वस्रभिगमने वामाङ्गे त्रणवान्भवेत् । तेनापि निष्कृतिः कार्यो सम्यग्दांसीमदा-नतः ॥३३॥ [ \* पितृब्यपत्नीगमनात्कटिकुष्ठं प्रजायते । निष्कातिस्तेन कर्तव्या कन्या-दानेन यत्नतः।।३४॥ यदगम्य(म्या )सु तं(सं )योगात्प्रायश्चित्तमुदीरितम् । तदेव मुनिभिः शोक्तं नियतं तत्सुत( बा )स्वर्षे ] ॥ ३५ ॥ मृतभार्याभिगमने मृतभार्यः प्रजायते । स तु पापिवशुद्धचर्थ द्विजमेकं विवाहयेत् ॥ ३६ ॥ सगोत्रस्त्रीप्रसङ्गेन जायते च भगंदरः । तेनापि निष्कृतिः कार्यो महिषीदानयत्नतः ॥ ३७ ॥ तपस्वि-न्यभिगमने प्रमेही जायते नरः । मासं रुद्रजपः कार्यो दद्याच्छक्त्या च दैक्षिणाम् ॥ ३८ ॥ दीक्षितस्त्रीपसङ्गेन जायते दुष्टरक्तदक् । स पातकविशुद्धवर्थे प्राजापँत्यानि षर् चरेत् ॥ ३९ ॥ [ + प्राणनार्थं परित्यक्य देवरं सेवते ध्रुवम् । गुद्मध्ये भवे-द्व्याधिरश्चना वा म( सु )दुःसह( हा )। तया कार्य प्रयत्नेन गोदान हेमसंमितम् ॥ ४० ॥ गोविन्दगोपीजनवळ्ळभेञ्चं( शः ) कंसासुरन्ना त्रि( प्रास्त्र )दशेष्(श)वन्धा (न्यः)। गोदानतृप्तं (प्तः) कुरुते दयाछरीर्धाननाथाद्(न्सः)पितारिवर्गः (गीन्) ॥ ४१ ॥ श्रोत्रियस्त्रीपसङ्गेन जायते नासिकात्रणी। आचरेत्स विशुद्धपर्ध प्राजापत्य-चतुष्ट्यम् ] ।। ४२ ।। स्वजातिजायागमने जायते हृदयत्रंणी । स पापस्य विश्व-द्रचर्ये प्राजापत्यद्वयं चरेत् ॥ ४३ ॥ धात्र्युत्तरस्त्रीगमनाज्जायते मस्तकव्रणः । स पातकविशुद्धचर्यं माजापत्यं समाचरेत् ॥ ४४ ॥ पशुयोनौ च गमने भूत्रघातः मजा-यते । तिल्पात्रद्वयं चैष द्यादात्मविशुद्धये ॥ ४५ ॥ अश्वयोनौ च गमानौद्भुज-स्तम्भः प्रजायते । सहस्रकेलकौः स्नानं मासं कुर्याच्छिवस्य च ॥ ४६ ॥ एते दोषा नराणां स्युर्नरकान्ते न संशयः । स्त्रीणामपि भवन्त्येते तत्तत्पुरुषसंगमात् × ॥४७॥ आसुरी असती दासी चर्मकारी च नर्तकी। रजकीभिः समं भोगात्पतन्ति पितृभिः सह ॥ ४८ ॥ उपोष्यैकादशीं अद्धां जागरं कारयेचिशि । तस्य पापविश्चद्धंचर्य दद्यादेकां पयस्विनीम् ॥ ४९ ॥

> इति श्रीशातातपीये कर्माविपाकेऽगम्यागमनप्रायश्चित्तं नाम पश्चभोऽघ्यायः ॥ ५ ॥

> > ( अथ पष्टोऽध्यायः )।

अश्वसूकर्रैशृङ्गचद्रिद्वमादिशकटेन च । भृग्धिदारुशस्त्राश्मविषोद्धन्धनकर्मृताः ॥ १॥

\* एतिचह्नान्तर्गत न ख ग पुस्तकयोः । + एतिचह्नान्तर्गतप्रन्थ ख. ग. पुस्तयोर्ने विद्यते । × इतः परं वचनद्वयं न ख. ग. पुस्तकयोः ।

१ ख. ग. "ग्दासप्र"। २ क. घ. "पि। ितृभार्योभिनामी च मू" । ३ ख. ग. "ते। तत्पातकवि"। ४ क. च. "यौ मेथदानेम । ५ ख. ग "स्वनीप्रसह्गेन प्र"। ६ ख. ग. काश्वनम् । ७ ख. घ. "पर्यह्र्यं म"। ८ घ. "शाक्रना"। ९ क. घ. "मणः । श। १० ख. ग मूत्राघा"। ११ ख. ग. "नाद्गुदस्त"। १२ ख. ग. "कमलका"। १३ क. घ. "रष्ट्रद्वकशृङ्गीशकदधातिनः। मूं"।

व्याम्नीहिगजभूपाछचीरवैरिष्टकाहताः । काष्ठशल्यमृता ये च शौचसंस्कारवर्जिताः ॥२॥ वित्रचिकासकवर्रंदवातीसारतो मृताः । शाकिन्यादिग्रहेर्ग्रस्ता विद्युत्पातहताश्च ये ॥ ३ ॥ अस्पृत्रया अपवित्राथ पतिताः पुत्रवार्जिताः । ये च त्रिशत्मकारैथ नाऽऽग्रु-वन्ति गति मृताः ॥४॥ पित्राद्याः पिण्डभाजः स्युख्नयो लेपशुणस्तथा । ततो नान्दी-मुखाः शोक्तास्त्रयोऽप्यश्रुमुखास्त्रयः॥५॥ द्वादशैते पितृगणास्तर्पिताः संततिपदाः। गति-हीनाः सतादीनां संततिं नाशयन्ति ते ॥ ६॥ दश व्याघादिनिहता गर्भ निघ्न-व्तरम्बी त्रमात् । द्वादशास्त्रादिनिहता आकर्षन्ति च बालकम् ॥ ७ ॥ विषादिनिहता व्मन्ति दशसु द्वादशस्विप । वर्षेकवालकं कुर्यादनपत्योऽनपत्यताम् ॥ ८ ॥ व्याम्रेण हन्यते जन्तुः क्रमारीगमनेन च । विषदश्रव सर्पेण गजेन नृषैदुःखकृत् ॥ ९ ॥ राज्ञा राजक्कमारब्नश्रीरेण पशुहिंसकः । वैरिणा मित्रभेदी च वकष्टतिर्वृक्तेण तु ॥ १०॥ पुरुवाती च शब्यायां मत्सरी शीनवार्जतः । द्रोही संस्काररहितः सुना निपेश्रह्म-रकः ।। '११ ॥ मरो विहन्यतेऽरण्ये सूकरेण च पाशिकः । हॅमिंभिः कुत्तवासाख कृमिणा च निकुन्तनः ॥ १२ ॥ शृङ्गिणा शंकरद्रोही शकटेन च सूचकः । भूगुणा मेदिनीचौरो विक्किना यज्ञहानिकृर्द् ॥ १३ ॥ दवेन दक्षिणाचोरः शस्त्रेण अतिनि-न्द्कः । अश्मना द्विजानिन्दाकृद्विषेण कुमतिपदः ॥ १४ ॥ उक्रन्थनेन हिस्रः स्यात्से-्रंतुमेदी चलेन तु । \* हुमेण राजदिनतहृद्तीसारेण लीहहृत् ॥ १५ ॥ × गोक्ससह-हिन्दिया कवलेन दिलाकहत् । भ्रमेण राजपत्नीहदतिसारेण निकित्यः ॥१६॥ शांकिन्याधीय क्रियते स्वदर्णकार्यकारकः । अनध्यार्थेष्वधीयाना क्रियन्ते विद्युता तथा ॥ १७ ॥ अस्पृरयस्पर्शसङ्गी च वान्तमाश्रित्य शास्त्रहृत् । पतितोऽपत्यविकेती अनपत्यो द्विजासहत्॥ १८॥ अय तेषां क्रमेणेव मायश्चितं विधीयते । = विक्रेता घातकश्रेव द्वावेती तुल्या वृत्ती ॥ १९ ॥ घातकश्रेव इव्यायां रोष्णि रोष्णि (१) च विक्रयी । कारयेशिष्कमात्रं तु पुरुषं त्रेतरूपिणम् ॥ २० ॥

<sup>\*</sup> एतंदर्थें न नियते क. घ. पुस्तकयोः । × इतः प्रसृति निष्क्रिय इस्तन्तं न नियते छ. स. पुस्त-संगोः । = एतदायधेद्वयं न नियते ख. ग. पुस्तकयोः ।

१ ख. "प्रादिग" । २ क घ. "छन्नतोऽसा" । २ क. म पुण्यव" । ४ ख ना. "साः । प्रवाति" । ५ क. म पुण्यव" । ४ ख ना. "साः । प्रवाति" । ५ क. म. "साः । प्रवाति" । ५ क. म. "तः । प्रवाति । १० क. ख. में अन्यधीयानी नियते वि" । १० क. म. "साः मध्या । भिग्रे क. म. विद्युत्ये । वि" ।

चतुर्भुजं दण्डहस्तं महिषासनसंस्थितम् । पिष्टैः कृष्णतिल्ठैः कुर्यात्पिण्डं प्रस्थपमा-णतः ॥ २१ ॥ मध्वाज्यशकरायुक्तं स्वर्णदृण्डेन संयुतम् । अकालमूलं करुशं पश्च-पळ्ळवसंयुतम् ॥ २२ ॥ कृष्णवस्त्रसमाच्छनं सर्वीषधिसमन्वितम् । तस्योपरि न्यसे-देवं पात्रं धान्यफलैर्धुतम् ॥ २३ ॥ सप्तधौरं च कलशं तत्रँ तत्संग्रुखं न्यसेत् । कुम्भो-परि च विन्यस्य पूजयेत्रेतरूपिणम् ॥ २४ ॥ कुर्यात्पुरुषसूक्तेन प्रत्यहं दुग्धतर्प-णम् । षडङ्कांश्च जपेद्रुदान्कल्रशे तत्र वेदवित् ॥ २५ ॥ यमसूक्तेन कुर्वीर्तं जपपूजा-दिकं तथा। गायञ्याश्चेव कर्तव्यो जपः स्वात्मविशुक्ये।। २६ ॥ ग्रहशान्तिकपूर्व च दशांशं जुहुयात्तिलै: । अज्ञातनामगोत्राय प्रेताय सतिलोदकम् ॥ प्रदद्यात्पितृती-र्थेन पिण्डमन्त्रमुदीरयेत् ॥ २७ ॥ इमं तिल्यमयं पिण्डं मधुसर्पिःसमन्वितम् । ददामि तस्मै मेताय यः पीडां कुरुते मम ॥ २८ ॥ सजलान्कृष्णकलशांस्तिलपात्रसमन्वि-तान् । द्वादँश भेतमुद्दिश्य दद्यादेकं च विष्णवे ॥ २९ ॥ ततोऽभिषिश्चेदाचार्यो दंपती कलकोदकैः। र्श्ची रक्ताम्बरधरो मन्त्रैर्वरुणदेवतैः ॥ ३० ॥ यजमानस्ततो द्यादाचार्याय स दक्षिणाम् । ततो नारायणबिकः कर्तव्यः शास्त्रनिश्रयैः ॥ ३१ ॥ एष साधारणविधिरगतीनामुदाहृतः । विश्वेषस्तु पुनर्ज्ञेयो च्यौधादिनिहतेष्विष ॥३२॥ व्याम्रेण निहते मेते परकन्यां विवाहयेत्। सर्पदंशे नागबिटिर्देयः सैर्वेषु काञ्चनम् ॥ ३३ ॥ चतुर्निष्कमितं हेमगजं दद्याद्गजैईते । राज्ञा विनिहते दद्यात्पुरुषं तु हिर-णयम् ॥ ३४ ॥ चौरेण निहते घेनुं वैरिणा निहते द्वपम् । द्वभेण निहते द्वाद्यथा-शक्ति च काश्चनम् ॥ ३५ ॥ श्रय्यामृते प्रदातव्या श्रय्या तूळीसमन्विता । निष्क-मात्रं सुर्वेर्णे तु विष्णुना सैंमिधिष्ठिता ॥ ३६ ॥ शीचहीने मृते चैव द्विनिष्कस्वर्णजं इरिम् । संस्कारहीने च मृते कुर्भारम्वपनीतयेत् ॥ ३७ ॥ × शुना इते च निक्षेपं स्था-पयेश्विजशक्तितः । शुकरेण इते दद्यान्महिषं दक्षिणान्वितम् ॥ ३८ ॥ कृमिभिश्व मृते दधौंद्रोधूमाम् द्विजायते। शृङ्गिणा च इते दद्याद्रूषभं वस्त्रसंयुतम् ॥ ३९ ॥ शकटेन मृते दुधाद्द्रव्यं सोपस्करान्वितम्। भृगुपाते मृते चैव प्रद्धाद्धान्यपर्वतम्।।४०॥ अग्निना निइते कार्यभिमदानं स्वशक्तितः। दारुणा निइते चैच कर्तव्या सदने सभा ॥ ४१ ॥

<sup>×</sup> एतदर्थस्थान एतद्वचनं क. घ. पुस्तकयोः-''निष्कत्रयं स्वर्णयुतं द्यादश्वद्दताहृतौ । पुनर्हरेत्भेत्रपालं स्थापयेभिजविक्ताः " इति ।

१ स. ग. °र्णकुण्डलसं । २ क. घ. °सेद्रंशपा । ३ स. ग 'धान्यं तु सफलं तत्र । ४ क. घ. 'त्र सस्तं । स. ग. "त यमपू । ७ क. घ. 'त्र अस्तं ।६ स. ग. "त यमपू । ७ क. घ. "दशे प्रेतिनिर्देशं द । ८ स. ग. इतिवर्षरायुधधरो । ९ स. ग. ध्ययात् । ए । १० क. च. व्याप्रेण नि । १९ स. च. सर्पिः सः कामनः । च । १२ स. ग. 'वर्णस्य वि । १३ स. घ. सह तिष्ठता । १४ स. ग. "मारं च विताह्ये"। १५ क. घ. "बाहु । १६ स. ग. 'ते द्यातुपानहं स्वरक्तितः । दवेग नि ।

शक्षेण निहते द्यान्महिभी दक्षिणान्तिताम्। अञ्मना निहते द्यारसक्तां मां पम्स्यनीम् ॥ ४२ ॥ विषेण च मते द्यान्मिदिनीं हेमनिर्मिताम् । उग्रन्थनमृते चामि महः

याहां पयस्विनीम् ॥४३॥ मृते जर्छन वरुणं हैमं द्यांकृद्विनिष्कृतम् । ३ हुकं दुस्रहते द्यात्सीवणी स्वर्णसंयुतम् ॥४४॥ अतीसारमृते छतं सावित्र्याः संयतो जमेतृ ।

शाकिन्यादिमृते चैव जपेदुद्रं यथोचितम् ॥ ४५ ॥ + विष्विकामृते स्वादु मोजयेष

शतं द्विजान् । तिल्रधेतुः भदात्व्या कण्डेऽकाकवर्णेमृते ॥ ४६ ॥ कालसीममृते वाक्षि

कुच्छाव्दिक्तवतं चरेत् ॥ विद्युत्पातेन निहते विद्यादानं समाचरेत् ॥४८॥ अस्पते व मृते कार्य वेदपारायणं तथां। सच्छास्त्रपुस्तकं द्यौद्वान्तमाश्रित्य संस्थिते ॥४८॥ पातिस्वेम मृते कुर्योत्माजापत्यांश्र वोद्या। मृते वाऽपत्यरहिते कुच्छाणां मवति चस्त् ॥४८॥ प्रतिस्वेम मृते कुर्योत्माजापत्यांश्र वोद्या। मृते वाऽपत्यरहिते कुच्छाणां मवति चस्त् ॥४८॥ प्रतिस्वा ॥ ५० ॥ केशरोगमृते चापि अद्यो कुच्छान्समाचरेत् । एवं कृते विद्यानेन
विद्ययादीर्थ्वदेविकम् ॥ ५१ ॥ ततः मेतत्वानमुक्ताः पितरस्तपितास्तया । द्युः

पुत्रांश्र पौत्रांश्र आधुरारोग्यसंपदः ॥ ५२ ॥ = इति शातातप्रभेक्तो विषयः

क्रिणामयम् । शिष्याय शरभङ्गाय विनयात्परिपृच्छते ॥ ५३ ॥

> इति श्रीशातातपीये कर्मविपाकेऽमतिप्रासम्बद्धत-निरूपणं नाम पद्योऽध्यायः ॥ ६ ॥

> > ( समाप्तेयं शासातपस्मृतिः ) 🗈

---

कार्के क्याने ना विवास वा. प्रमांकामेः । + इतः आहम्यः अतं वर्षिक्षामां कः कः पुरतकाने माहितः । × एतस्तार्थं वार्यंत माहितः कः व पुरतकाने । = नेराह्यकां कः कः पुरतकाने ।

१ ख. ग. "शांत्त्रिनि"। १ क. घ. "शा । सशांखः"। ३. ६. घ. "शांदन्यस्पर्शेषुतीमृते। पा"। ४ इ. घ. पतितेन । ५ ख. ग. "पत्थानि थो"।

### ॐ तत्सद्भक्तमो समः।

# संवर्तस्मृतिः।

'संवर्तेमेकमासीनं सर्वेवेदाङ्गपारमम् । ऋषयस्तमुषाग्रम्य पप्रच्छुर्वर्मेकाङ्क्षिणः ।। १ ॥ अगवन्त्रीतुमिच्छाँको दिलानाँ धर्मसाधनम्। यथावद्धर्ममाचस्व शुमाशुभनिवेत्र-मम् ॥ २ ॥ वासदेवादयः सर्वे तं पृच्छन्ति महौजसम् । जानव्रवीन्मुनीनसर्वीन्मी-अक्तरबा श्रुपतारविति ॥ ३ ॥ स्मभाकादियरेद्यत्र ऋष्णसारः सदा बुगः । प्रश्नेदेशः स क्षिकेको क्रिजानां अभेक्षाध्येनम् ॥ ४ ॥ उपनीते द्विजो नित्यं गुँउमे दिवमान्तरेत् । स्वान्यमधुपांसानि बद्धाचारी विवर्तयेत् ॥ ५ ॥ संध्यां मातः सनक्षत्रासुपासीत श्र्याविषि । सादित्यां पश्चिमां संध्यामधीस्तमितभास्करे ॥ ६ ॥ तिष्ठनपूर्वे जपं क्रुवीहसावित्रीमकेंद्शेनात् । आसीनः पश्चिमां संध्यां सम्यग्रुक्षविभावनात् ॥ ७ ॥ अप्रिकार्ष च क्वरीत मेघावी तदनन्तरम् । ततोऽधीयीत वेदं तु वीक्षमाणो गुरो-र्भुख्य ।। ८ ॥ अणवं भावनयुक्तीत च्याहतीस्तद्नन्तरम् । गायत्री वाऽऽनुपूर्वे (ब्वें)-ज बारो चेहं समारभेद्र ।। ६ दी हु संयक्ती धार्यी जानुभयाद्वपार स्थिती । शुक्रोदेर्नुर्भवं कुर्यात्कव्यान्यमति भेषेत् ॥ १०॥ साथं मातस्त भिक्षेत आकाचारी सदा वाकी । विनेतेय गुरुवेश्क्षीयात्माङ्गुरलो वाग्यतः शुन्तिः ॥ ११ ॥ सायं पातदिंजातीः सामक्षां अतिचोदितम् । नान्तरा भोजनं कृषीद्विद्वेत्रसमो विधिः ॥ १२ ॥ आचम्येव तु भुक्कीत अवस्वा चोपस्पृशेद्द्विणः । अनाचान्तस्तु योऽश्लीयास्मान पश्चित्तीयते तु सः ॥ १३ ॥ अनाचान्तः पिबेद्यस्तु योऽपि वा जर्प <del>कुर्वन्यिञ्चण्याते</del> ।। १४ **मस्येदद्विजः** । गायञ्यष्ट्रसहस्रं स

१ ग. घ. च. "सीनमात्मविद्याप्ररायणम् । २ घ. च. "च्छामः श्रेयस्कामा द्विकोत्तमाः । य" । ग्र. "च्छामः श्रेयस्कमं द्विकोत्तमः । य" । ३ क. "विमोचन" । ४ ग. "वं तमपुच्छन्मही" । ५ घ. छ. "धनः । छ" । ३ छ. च. ग्रास्त्र द्वि"। ५ ग्र. घ. च. "न्यूबोञ्चपं । ८ ग्र. च. "योह्बद्याचारी समाहितः । श्रा" । ९ ग्र. घ. च. "स्तौ पुसं" । ११ घ. च. "तुक्तं कु" । १२ छ. च. च्यां नपं छुर्योद्तन्द्रितः । अ" । १० ग. घ. छ. "स्तौ पुसं" । ११ घ. च. च्यां त्रिकं कु" । १२ छ. च. च्यां त्रिकं । १३ थ. घ. च. "तिनेत्रिकं"। १४ स. च. "होत्री समाहितः । आ" । १५ ग. "पं हत्या वि" ।

अकृत्वा पादशौचं तु तिष्ठनमुक्तशिखोऽपि वा । विना यज्ञोपवीतेन त्वाचान्तोऽप्यश्च-चिभेवेत् ॥ १५ ॥ आचार्मेद्रहातीर्थेन त्वो( चो )पवीती ह्यदङ्गुखः । उपवीती दिजो नित्यं प्राङ्मुखो वाग्यतः शुचिः ॥ १६ ॥ जले जलस्थश्राऽऽचार्मैत्स्यलाचान्तो बहिः शुचिः । बहिरन्तःस्थ आचान्त एवं शुद्धिमवासुयात् ॥ १७ ॥ आ मणिवन्धा-द्धस्तौ च पादावद्भिविंशोधयेत् \*। परिमृज्य द्विरास्यं तु द्वादशाङ्गानि च स्पृशेत् ॥ १८ ॥ स्नात्वा पीत्वा तथा श्चत्वा भुक्त्वा स्पृष्टा द्विजोत्तमः । अनेन विधिना सम्यगाचान्तः शुचितामियात् ॥ १९ ॥ शूद्रः शुध्यति इस्तेन वैश्यो दन्तेषु वारिभिः । × कण्डागतैः क्षत्रियस्तु आचान्तः शुचितामियात् ॥ २० ॥ आसनारूढपाद्ध कृतावसिक्यकस्तथा । आरूढपाँदुको वाऽपि न शुध्यति कदाचन ।। २१ ॥ उपासीत न चेत्संध्यामाप्रिकार्य न वा कृतम् । गायत्र्यष्ट्रसहस्रं तु जपे-रस्तात्वा समाहितः ॥ २२ ॥ सूतकानंः नवश्राद्धं मासिकानं तथैव च । ब्रह्मचारी तु योऽश्रीयाचिरात्रेणैव शुध्यति ॥ २३ ॥ ब्रह्मचारी तु यो गच्छेत्स्त्रयं कामप्रपी-डितः । प्राजापत्यं चरेत्कुच्छ्रमर्थं त्वेकं सुयन्त्रितः ॥ २४ ॥ अझचारी तु योऽशी-यान्मधुमांसं कथंचन । प्राजापत्यं तु कृत्वाऽसौ मौक्कीहोमेन शुध्यति ॥ २५ ॥ निर्वपेतु पुरोदाशं ब्रह्मचारी तु पर्वणि । मन्त्रैः शाकलहोमाङ्गेरप्रावाल्यं तु होमयेत् ॥ २६ ॥ ब्रह्मचारी तु यः स्कन्देत्कामतः शुक्रमात्मनः । अवकीर्णिवतं कुर्यात्स्रात्मा शुध्येदकामतः ॥ २७ ॥ विक्षाटनमैटित्वा तु स्वस्थो श्रेकास्त्रमश्रुते । अस्नात्वा चैंव यो मुङ्क्ते गायञ्यष्ट्रशतं जपेत् ॥ २८ ॥ शुद्रहस्तेन योऽश्रीयात्पानीयं वा पिवैत्कचित्। अहोरात्रोषितो भूत्वा पश्चगव्येन ग्रुध्यति ॥ २९ ॥

<sup>\*</sup> इतः परमेतद्भवनमधिकं ग. घ. च. पुस्तकेषु--''अशब्दामिरनुष्णामिः सर्वणरसगान्त्रिः । इत्रता-भिरफेनाभिक्षिश्चतुर्वोऽद्भिराचमेत्" इति । × न विद्यत एतदाद्यर्थद्वर्यं क. प. स. स. स. प्रस्तकेषु ।

१ ग. च. "चिर्द्धितः। आ"। २ ग. "मेहादा"। ३ क. इ. "मेअका"। ४ ग. इ. इ. "पाइको । ५ ग. "यवेकं सुमन्त्रि"। ६ घ. च. "मकूला। ७ घ. बेद्द्रिजः । अ"।

शुष्कं पर्शुषितो चिछष्टं भुक्तवा उन्नं केशदृषितम् । अहोरात्रोषितो भूत्वा पश्चगव्येन शुध्यति # ।। ३० ॥ दिवा स्विपिति यः स्वस्थो ब्रह्मचारी कथंचन । स्नात्वा सूर्य समीक्षेत गायञ्यष्ट्रश्चतं जपेत् ॥ ३१ ॥ एव धर्मः समाख्यातः प्रथमाश्रमवासिनाम् । एवं संवर्तमानस्तु प्रामोति परमां गतिम् ॥६२॥ अतो द्विजः समावृत्तः सवर्णा स्त्रिय-सद्वहेत । कुळे महति संभूतां लक्षणैस्तु समन्विताम्॥ ३३ ॥ ब्राह्मणैव विवाहेन शीक-रूपगुणान्विताम् । अतः पश्च महायज्ञान्कुर्यादहरहर्द्धिजः ॥ ३४॥ न हापयेतु तानसक्तः श्रेयस्कामः कैंथंचन । हानि तेषां तु कुर्वीत सदा मरणजन्मनोः ॥ ३५ ॥ विमो द्श्वाइमासीत दानाध्ययनवार्जितः । क्षत्रियो द्वादर्श्वाहानि वैश्यः पश्चद्शैव त ॥ ३६ ॥ शुद्रः शुध्यति मासेन संवर्तवचनं यथा । प्रतायामं जले देयं स्नात्वा तद्गोर्त्रजै: सह ॥ ३७ ॥ प्रथमेऽह्मि तृतीये च सप्तमे नवमे तथा । चतुर्थेऽहान कर्त-व्यमस्थिसंचयनं द्विजै: ॥३८ ॥ ततः संचयनाद्ध्वमङ्गस्पर्शो विधीयते। चतुर्थेऽहिन विमस्य षष्ठे वै क्षज्ञियस्य च ॥ ३९ ॥ अष्टमे दशमे चैव स्पर्शः स्याद्वैत्रयशुद्धयोः । जातस्यापि विधिर्देष्ट एष एव मनीषिभिः ॥ ४० ॥ दश्वरात्रेण शुध्येत विमो वेद-विवर्जितः । जाते पुत्रे पितुः स्नानं सचैलं तु विधीयते ॥ ४१ ॥ मीता शुध्येषशा-हेन स्नानाचु स्पर्शनं पितुः। होमं तत्र मक्कवीत शुष्कान्नेन फलेन वा ॥ ४२ ॥ पश्चयक्वविधानं तु न कुर्यानमृत्युजन्मनोः । दशाहातु परं सम्यग्विमोऽधीयीत धर्म-वित् ॥ ४३ ॥ दानं तु विविधं देयमशुर्भीनां विनाशनम् । यद्यदिष्टतमं स्रोके यथीं-स्य दियतं भवेत् ॥ ४४ ॥ तसद्भुणवते देयं तदेवाक्षयमिच्छता । नानाविधानि द्रच्याणि धान्यानि सुबह्नि च ॥ ४५ ॥ सम्रद्रजानि रत्नानि नरो विगतकल्पपः । दत्त्वा गुर्णां क्यवित्राय महतीं श्रियमाप्तुयात् ॥ ४६ ॥ गन्धमाभरणं माल्यं यः भय-च्छति धर्मवित । स सुगन्यः सदा हृष्टो यत्र तत्रोपजायते ॥ ४७॥ श्रोतियाय कुलीनै। याभ्यार्थिने हि विश्रेषतः। यदानं दीयते भक्त्या तद्भवेत्सुमहत्फ(दाफ)-क्रम् ॥ ४८ ॥

<sup>\*</sup> इतः परमेतद्वचनं ग. घ. पुस्तकयोः—"शूद्राणां भाजने मुक्त्वा भुक्त्वा वा भित्रभाजने । अहोरात्रोः वितो भूत्वा पश्चगव्येन शुष्यति" इति ।

१ क. च. "सिनः । ए" । २ म. अथ द्विगोऽभ्यतुद्वातः स" । ३ ग. च. "म् । प्रत्यक्षियानं म कुर्या" । ४ ख. ग. कदाचन । ५ घ. हापनं तस्य कुर्याच स" । ६ ग. "शाहेन वे" । ७ ग. च. प्रेतस्य द्व करुं दे" । ८ ग. च. "अवेवंहिः । प्र" । ९ ग. घ. च. शुव्यन्ति वैश्वदेवविवर्जिताः । जा" । १० छ. मादुः शुद्धिर्दशा" । ११ ग. घ. च. स्तातस्य स्प" । १२ ग. घ. च. होमस्तत्र द्व कर्तव्यः शु" । १३ ग. "वे च विधिना दे" । १४ ग. "भान्तकरं शुभम् । १५ ग. "वापि दिवतं ग्रहे । स" । १६ छ. "गाय वि" । १७ ग. घ. "नाम स्वर्षि" ।

जाहृय श्रीस्त्रसंमनं श्रुतेनाभिजनेन च । शुचिं विमं महाभातं स्व्यकव्येश्तु पूज्येत ्॥ ४९ ॥ नानाविधानि द्रव्याणि सारवन्ती। सतानि च । श्रेयस्कामेन देखानि तदे-'कार्सेच्यमिच्छता ॥ ५० ॥ वस्रदाता सुवेषः स्यादृष्यदो रूपमेव च । हिर्ण्येदः स-मृद्धि च तेजभाऽऽग्रुथ विन्दति ॥ ५१ ॥ भूताभयभदानेन सर्वकामानवाप्त्रवात । दीर्जिमायुव्य क्रमते सुरती चैव सदा मवेत् ॥ ५२ ॥ घान्योदकमदायी च सर्विद्धः भारतमेधते । अर्हेक्टरम त्वलंकारदाताऽऽमोति महत्फलम् ॥ ५३ ॥ फलपूछानि विवास शाकानि विविधानि च । सुर्भाणि च युष्पाणि दत्त्वा माजस्तु जावते M भश्र श साम्बूळ चैत्र यो दद्याद्वाहायेश्यो विचलणः । मेथाची सुमनः माक्के दर्श-जीमभ जायते ॥ ५५ ॥ पादुकोपानहो छत्रं शयनान्यासनानि च । विविधानि च -बामानि दस्का द्रव्यविभेवेत ॥ ५६ ॥ द्यायः शिक्रिरे त्वकां बहुकाष्ठं मयरमकः। कावादिदीतिं प्राज्ञत्वं रूपं सीमाग्समान्त्रयात् ॥ ५७ ॥ औषमं स्नेहमाहारं रोगिणां ,रोगयान्तये । दत्त्वा स्थाद्रोगरहितः सुस्तै। दीर्घासुरेव च ॥ ५८ ॥ इन्यनामि च मो द्याद्विमेभ्यः शिशिशामे । नित्यं जयति संग्रामे श्रिया मुक्तस्तु द्रीपाते ना ५९ ॥ अर्छकृत्य तु यः कत्यां वराय सहशाय वै । अक्षेण तु विवाहेन द्वार्षा मु सुपृज्तिताम् ॥ ६० ॥ स फन्यायाः भदानेन श्रेयो निन्दति पुण्कलम् । साधुनादं नसं चै संक्रिः कीर्रते आसीति सुष्ककाम् ॥ ६१ ॥ ज्योतिष्टोभातिरात्राणां सर्व अत-शुष्मिक्तम् । पाओति वुरुषो दल्या होममन्त्रैथ संस्कृताम् ॥ ६२ ॥ तां दशका तु भीवा कम्यां भूषपाच्छादनाशनैः । +पूजयेत्स्वर्गमामोति नित्मग्रत्सवप्रस्ति ॥ ६३॥। रिशमक्रके सु संभारी सोमी भुक्तें.ऽव कल्यकाम् । रक्षो रष्ट्रा तु गन्धर्माः कृषी रहा कु पायकः ॥ ६८ ॥ अष्ट्रवर्षा भवेदीरी नववर्षा तु रोहिणी । दशवर्षा अधेत्कत्या क्लंत अर्थ्य रजस्मछ।। ६५ ॥ माता चैन थिता चैन क्येष्ट्री स्नाता संबेध मा। अयस्ते नरके वान्ति इष्टा कन्या रजस्तकाम् ॥ ६६ ॥

<sup>+</sup> एतद्रवेस्थानेऽयं पाठो ग. घ. च. पुस्तकेषु-"दत्त्वा स्वर्गमामानोति सुविकास्य क्रवाहिड" करि ।

३ गु "प्राप्तो द्भारककोष्ठ हू" । ३ व्य. मा. "णि रसव" । ३ ग. व. "वि स्वर्शस्त्रा" । ४ 🦝 व ्रीक्षणित्र । १९ ए. प्. 'काशो सङ्ग्याध्याक्षेपरोज्य सानवः । सु" । १ का, "हवारवार्त" । ८ सा. अवरे अवस्था आमीरि सामा थ कार. "आ क्रियामित"। '९-४६ - स्व दीव्यते । १० मा. "ई स्वेतसाहित" अ तथ आ. "माविष्णत्रा"।

तस्माद्विवाहयेत्कन्यां यावक्रतुंमती मवेत् । विवाहो सप्टवर्षायाः कन्यायास्तुः प्रश्नान स्यते ॥ ६७ ॥ ऋ तैलामककदाता च स्त्रानाभ्यक्ष्मदायकः । नरः भन्द्रष्टमासीत सुममझोंपजायते ॥ ६८ ॥ अनङ्वाही तु यो दद्यांदृद्धिंज सीरेण संयुती । अर्क्-कुत्य यथाश्वनत्या(कि) धूर्वहो शुभलक्षणो ॥ ६९ ॥ सर्वपापविश्वज्वात्मा सर्वकामः समन्वित: । वर्षाणि वसते स्वर्गे रोमसंख्याममाणतः ॥ ७० ॥ घेतं च यो क्रिके द्धादलंकुत्य पयस्विनीम् । कांस्यवस्त्रादिभिर्धुक्तां स्वर्गलोके महीयते ॥ ७१ । भूमिं सस्यवर्ती श्रेष्ठां ब्राह्मणे वेदपारगे । गां दत्त्वाऽर्घेषसूतां च स्वर्गलोके महीयते ॥ ७२ ॥ यात्रन्ति सस्यमुलानि गोरोमाणि च सर्वशः । नरस्तावन्ति वर्षाणि स्वर्भः क्रोके महीयते ॥ ७३ ॥ यो ददाति शके रीप्येहेंमशृङ्गीमरोगिणीम् । सकत्सां वाससा कीतां सुक्षीलां गां पयस्विनीम् ॥ ७४ ॥ तस्या यावन्ति रोमाणि सक्स्माः यां दिवें गतः । तावान्त वत्सरान्तानि स नरो ब्रह्मणोऽन्तिके ॥ ७५ ॥ यो दवाति वडीवर्दमुक्तेन विधिना श्चमम् । अर्वयङ्गं गोपदानेन दत्तं दश्रमुणं फल्सम् 🕂 ॥७६॥ अग्रेस्पत्यं मथमं सुक्री भूवें ज्यात्री सूर्यस्ताश्च गावः । खोकास्त्रकतेन स्वानित क्ता कः काश्चनं गां च पहीं च दबात् ॥ ७७ ॥ सर्वेषामेव दानामाने काजनमानुगं फल्डम् । हास्कक्षितियोशियां समजनमानुमं फल्डम् ॥ ७८. ॥ अमदरता मने कित्यं सुतृतो निभृतः सदा । अम्बुदस्तु सुस्ती नित्यं सर्वेक्षकी ( काम )समान्वितः ॥ ७९.॥ सर्वेषामेव दानानामनदानं परं स्पृतम् । सर्वेषामेन जन्तुनां यतस्तज्जीवितं परम् ॥ ८० ॥ यसमाद्यारपानाः सर्वाः कल्पे अस्पेऽक्राकः स्याः । तस्माद्वाल्परं दानं विवाते न हि फियन ॥ ८१ ॥ अभाकृतानि जामक्ते श्रीवन्ति च न संशयः ॥ ८१ ॥ मृतिकां गोशक्रुद्भीनुपवीतः तथोत्तरम् । वस्मा मुर्णाटयविमाय कुले महति जायते ॥ ८२ ॥ मुखवासं तु यो द्धाक्नतकावनमें व ।

<sup>\*</sup> एतहचनस्थानेऽयं पाठों ग. घ. पुस्तकथोः—"तैलमस्तरणं प्राहाः पादाभ्यक्षां दक्ति यम। प्रहर्षः मामको लोके सुखी चैन सदा नसेत् " इति । + इतः परमेतहचनमधिर्धः ग. पुस्तकें—"कलदस्तृतिमसुंखां वितृष्य सर्ववस्तुषु । अन्नदः श्रुखमाप्रोति श्रुत्सः सर्ववस्तुषु" इति ।

<sup>&#</sup>x27; शाना. "शाकाकसी"। १ व. व. वसति। १ व. क दिनो। ४ नः "निः कारोक्नानि। ५ व. "नद्रके सहस्राणि सं। ६ वर. व. क. "काक्ष्मणो"। ७ नः "न पत्राह्मणे"। ८ मः घः चः "नं का पूर्व का अकिस्ति। अञ्चलनार्षरं दानं नि"। ९ गः "णाक्ष्मणे"। १० कः "ते। सुर्वं वा"। कः "ते। सुर्वा वा"। कः "ते। सुर्वं वा"। कः "ते। सुर्वं वा"।

शुचिगन्थसमायुक्ती वाष्पदुः स सदा भवेत् ॥ ८३ ॥ पादशीचं तु यो दद्या-त्रथा च गुदलिङ्गयोः । यः प्रयच्छति विपाय शुद्धबुद्धिः सदा भवेत् ॥ ८४॥ औषधं पथ्यमाहारं स्नेहाभ्यङ्गं प्रतिश्रयम् । यः प्रयच्छति रोगिभ्यः स भवेद्व्याः धिवार्जितः ॥ ८५ ॥ गुडमिश्चरसं चैव लवणं व्यञ्जनानि च । सुरभीणि च पानानि दस्वाऽर्रयन्तसुखी भवेत् ॥ ८६ ॥ दानैश्र विविधैः सम्यक्फलमेतदुदाह्-तम् । विद्यादानेनं सुपातिश्रेक्षाळोके महीयते ॥ ८७॥ अन्योन्याक्षेत्रहा विपा अन्योन्ध्यनितपुजिकाः। अन्योन्धं मतिग्रह्णानित तारयन्ति तरान्ति च ॥ ८८ ॥ दाना-न्येताति देयानि तथाऽन्यानि विशेषतः । दीनान्यक्रपणार्थिभ्यः श्रेयस्कामेन धीमता ॥ ८९ ॥ ब्रह्मचारियतिभ्यश्च वपनं यस्तु कारयेत् । नखकर्मादिकं चैव चक्कष्मा-आयते नरः ॥ ९० ॥ देवागारे द्विजातीनां दीपं दद्याचतुष्पये । मेधावी ज्ञानसं-पश्चश्चष्यान्स सदा भवेत्।:९१॥ नित्ये नैमित्तिके काम्ये तिछ।न्दस्वा स्वशक्तितः। मजाबान्पञ्चमांश्रेव धनवाञ्चायते नरः ॥ ९२ ॥ यो यदाऽभ्यर्थितो विमैर्ययत्संमात-पाद्येत् । तृणकाष्ठादिकं चैव गोमदानसमं भवेत् ॥ ९३ ॥ \* मं विस्मयीत तपसा न यहेनानृतं वदेत्। अपवदेश विमस्य न दीनं परिकीर्तयेत् ॥ ९४ ॥ यहोऽनृतेन क्षरित तपः क्षरित विस्मयात् । आयुर्विमापवादेन दानं च परिकीर्तनात् ॥ ९५॥ चत्वार्येतानि कर्माणि संध्यायां वर्जयेद्बुधः । आहारं मैथुनं निद्रां तथा संपाठमेव च ॥ ९६ ॥ आहाराजायते व्याधिर्गमों ने रीद्र(द्रो ) मैधुनात् । निदातो जायतेऽ-क्रमीः संवाठादायुवः शयः ॥ ९७ ॥ ऋतुमतीं तु यो भार्यी संनिधी नोपगच्छति। तस्या रजिस तन्मासं पितरस्तस्य शेरते ॥ ९८ ॥ कृत्वी गृशाणि कर्माण स्वभा-र्थाप्रोभेंणे रतः । ऋतुकाळाभिगामी च प्रामोति परमां गतिम् ॥ ९९ ॥ जिन्तेवं गृहे विमो दितीयादाश्रमात्परम् । वर्लीपालितसंयुक्तस्तृतीयं तु समाश्रयेत् ॥ १००॥ वनं गच्छेत्ततः प्राज्ञः सभार्यस्त्वेक एव वा । गृहीत्वा चाग्निहोत्रं च होमं तत्र न हापयेत् ॥ १०१ ॥ क्रुयांबेव पुरोहाशं वन्येर्भध्येथयाविधि । भिक्षां च भिक्षवे द्याच्छाकपूरुफर्छोदिभिः॥ १०२॥

<sup>\*</sup> इतःप्रमृति शेरत इलन्तप्रन्थो ग. च. च. पुस्तकेषु न विद्यते ।

१ क. स. "शो अवाग्दुष्टः सदा । २ क. क. "तिश्रिय" । ३ ग. सर्वन्याभिवित" । ४ क. क. "सन्तं सु"। ५ ग. म. म. मं पुण्येन अद्या" । ६ ग. "नप्रदा वि" । ७ ग. "णाविश्वाः । ८ क. ग. म. "सारी म"। ५ क. स. "ति सापये" । १० स. न वै श्योत समसा । ११ म. "ता प्रतिहोनकर्मा" । १२ म. "सर्व परम् । भू । १३ ग. म. "लावि म । क्व" ।

क्रुयोद्ध्ययनं नित्यमग्निहोत्रपरायणः। इष्टिं च पार्वणीयां तु पुकुर्योत्प्रतिपर्वसु॥१०३॥ उषित्वैवं वने विप्रो विधिज्ञः सर्वेकर्मसु । चतुर्थमाश्रमं गच्छे ज्ञितक्रोधो जितेन्द्रियः ॥ १०४ ॥ अग्निमात्मिन संस्थाप्य द्विजः पत्रिजितो भवेत् । वेदाम्यासरतो नित्यमा-त्मविद्यापरायणः ॥१०५॥ अष्टी भिक्षाः समादाय स म्रुनिः सप्त पश्च वा। अद्भिः प्रक्षार्ल्य ताः सर्वा भुज्जीत सुसमाहितः ॥ १०६ ॥ अरण्ये निर्जने तत्र पुनरासीत भुक्तवान् । एकाकी चिन्तयेत्रित्यं मनोवाकायकर्मभिः ॥ १०० ॥ मृत्युं च नाभि-नन्देत जीवितं वा कथंचन।कालमेव प्रतीक्षेत यावदायुः समाप्यते॥ संसेव्य चाऽऽ-श्रमान्सर्वाञ्जितक्रोघो जितेन्द्रियः ॥ १०८ ॥ ब्रह्मल्लोकमवामोति वेदशास्त्रार्थविद्द्रि-जः। आश्रमेषु च सर्वेर्षु मोक्तोऽयं पाश्चिको विधिः॥ १०९॥ अअतः पर पव-क्ष्यामि प्रायश्चित्तविधि शुभम् । ब्रह्मप्रश्च सुरापश्च स्तेयी च गुरुतल्पगः ॥ ११० ॥ महापातिकनस्त्वेते तत्संयोगी च पश्चमः। ब्रह्मझस्तु वनं गचँछेद्वालवासा जटी ध्वजी ॥ १११॥ वन्यान्येव फल्लान्यश्चनसर्वकामविवर्जितः । भिक्षार्थी विचरेद्वामं वन्यैर्यदि न जीवति ॥ ११२ ॥ चातुर्वर्ण्ये चरेक्सं खट्वाङ्गी संयतः सदा । भिक्षास्त्वेषं समादाय वनं गच्छेत्ततः पुनः ॥११३॥ वनवासी स पापः स्यात्सदाकालमतन्द्रितः। रूर्यांपयेन्मुच्यते पापाद्वह्यहा पापकृत्तमः ॥११४॥ अनेन तु विधानेन द्वादशाब्दव्रतं चरेत्। संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वभूतहिते रतः॥ ११५॥ ब्रह्महत्यापनोदाय ततो मुच्येत किल्विषात् । अतः परं सुरापस्थै निष्कृति श्रोतुमईथ ॥ ११६ ॥ गौडी माध्वी च पेष्टी च विज्ञेया त्रिविधा सुरा। यथैवैका तथा सर्वा न पातव्या द्विजो-त्तमैः ॥११७॥ सुरापस्तु सुरां तप्तां पिवेत्तत्पापमोक्षैकः। गोमूत्रमग्निवर्णे वा गोमयं वा तथाविधय + ॥ ११८ ॥ घृतं वा त्रीणि पेयानि सुरापो व्रतमाचरेत् । मुच्यते तेन पापेन मायश्चित्ते कृते सति ११९॥

<sup>\*</sup> एतदर्धस्थानेऽधं पाठो ग. पुस्तके—" अथाभिवक्षे पापाना प्रायश्चित्तं यथाविधि " इति । + इतः परमेतदिधिकं ग. पुस्तके—" वण्मासादिधकं वाऽिष पूर्वोक्तवतमाचरेत् । महापातिकसंयोगे महाहुसादिक् भिर्नरः " इति ।

१ क. ख. द. च ° छि पार्वायणी । २ ग. च. विवस्तुष्ठ । च । ३ ग. घ. विवस्तुष्ठ । च । ३ ग. घ. विवस्तुष्ठ । व । ३ ग. घ. व विवस्तुष्ठ । ५ ग. थ व्यत्त्र सु । ५ ग. थ व्यत्त्र सु । ५ ग. थ विवस्तुष्ठ । ५ ग. थ छु हु का प्राणान्तिको । ७ ख. ग. विवस्त विवस्त । ८ क. ख. विवस्त ख । ९ ग. घ. वतः पुमान् । मेशं चेव स । १० ग. घ. च. प्यत्रेत्र तत्पापं ब्रह्मझः(हा) पापकृत्तरः । अ । १९ ग. व्य प्रवस्थामि विनिष्क्रतिम् । भोतुमिच्छतं भो विप्रा वेदशास्त्रानुक्षपिकाम् । गी । १२ ग. घ. द्विजैः सदा । सुराप । १३ क. गः क्षकम् । गो ।

अरुण्ये वा वसेत्सम्यक्सर्वकामविवर्णिनः । चान्हायणानि वा त्रीणि सरापत्रतमादि-शेत ॥ १२० ॥ एवं शुद्धिः सुरापस्य भवेदिनि न संशयः । मद्यभाण्डोदकं पीत्वा प्रनः संस्कारमहिति ॥ १२१ ॥ स्तेयं कृत्वा सुवर्णस्यं स्तेयं राज्ञे निवेदयेत् । ततो मुसलमादाय स्तेनं इन्यात्मकुत्रुपः ॥ १२२ ॥ यदि जीवति स स्तेनस्ततः स्तेया-द्विमुच्यते । अरुण्ये चीरवासा वा चरेद्रह्महणो व्रतम्।। एवं शुद्धिः इता स्तेये संव-र्तवचनं यथा ॥ १२३ ॥ गुरुतरुपे शयानस्तु तक्षे स्वप्यादयोगये । समालिङ्गोतिस्यं वाऽपि दीप्तां काष्णीयसीकृताम् ॥ १२४ ॥ चान्द्रायणानि वा कुर्याचत्वारि त्रीणि वा द्विजः । मुच्यते च ततः पापात्मायिके कृते सति ॥ १२५ ॥ पैभिः संपर्कमायाति यः कश्चित्पापमोहितः। \* तैत्तत्पापविशुद्धचर्थे तस्य तस्य व्रतं चरेत् ॥ १२६ ॥ क्षजियस्य वय कृत्वा त्रिभिः कृच्छ्रैर्विशुध्यति । कुर्याचैवा-हुक्देपण त्रीणि कुच्छू।णि संयतः ॥ १२७ ॥ वैश्यहत्यां तु संशाप्तः कथंचि-त्काममोहितः । कुच्छातिकुच्छौ कुर्वीत स नरो वैश्यघातकः ॥ १२८ H क्वर्योच्छूद्रवधे विमस्तप्तकुच्छूं यथाविधि । एवं शुद्धिमवामोति संवर्तवचनं पमा ॥ १२९ ॥ गोन्नस्यातः प्रवह्यामि निष्कृति तस्वतः शुभाम् । गोन्नः कुर्वति र्संस्थान गोष्ठे गोरूपसँनिघौ ॥ १३० ॥ तत्रैव क्षितिशायी स्यान्मासार्धे संगतेन्द्रियः । स्नानं त्रिपवणं कुर्याञ्चलकोमविवर्जितः ॥ १३१ ॥ सक्त्यावकाभिक्षाशी पयोद्याप-शकुषरः । एतानि कमशोऽश्रीयादिजस्तत्वापमोक्षकः + ॥ १३२ ॥ गांपश्री प जपेश्वित्यं पवित्राणि च शक्तितः। × पूर्णे चैवार्धमासे च स विशानभोजयेद्दिजाः ॥ १३३ ॥ भुक्तवत्सु च विवेषु गां च दद्याद्विचक्षणः । व्धांपश्लीनां बहुनां तु रोषने बन्धनेऽपि वी ॥ १३४ ॥ भिषङ्मिध्यापचारे च द्विगुणं नोवतं चरेत् ॥ १३५ ॥

<sup>\*</sup> इत उत्तरं साधे वचनमधिकं ग. च. पुस्तकयोः- " घृतं चैव सुतमं च क्षीरं वाडिय तथाविषम् ! संबंसारं कणानश्रन्सवैकामविवर्णितः । चान्द्रायणानि वा त्रीणि सुरापी व्रतमाचरेत् " इति । + इतः परमे-तद्धिकं ग. पुस्तके--'' शुष्यते सार्धमासेन नखलोमविर्वाजतः । सानं त्रिषवणं चास्य गवासद्यग्यस्तयाः। "एतसमाहितः कुर्यात्ररो विगतमत्तरः " इति । × अत्र भहग्यन्तरेण पाठो ग. पुस्तके-" तत्तवीर्णावतः क्रयांद्विप्राणां भोजनं परम् " इति ।

१ व. "माचरेत्। २ ग. "स्य राहो शंक्षेत मानवः। त" । घ. च. "स्य राहो शंक्षेत्र मानवः। ्रत<sup>े</sup>। देक. एवं सं°। ४ ग. तरवापस्य वि°। ५ क. शुनिः। ६ क. स. क. संस्कारं। ७ ग. "सीस्पती। त° । ८ ग. "कपिण्याकप" । ९ ग्. घ. सावित्राँ । ९० ग. व्यापादितेषु बहुषु बन्धने रोधनेऽपि । ११ क. भा च इतानां । १२ ग, घ. वा। द्विगुणं गोमते तस्य प्रायश्विलं विशुद्धये । ए"।

एका चेद्रहाभिः काचिदैवाच्चापादिता क्रचित्। पादं पादं तु इत्यायाश्ररेयुस्ते पृथ-क्पृथक् ॥ १६६ ॥ यैन्त्रणे गोचिकित्मार्थे गूढगर्भविमाचने । यदि तत्र विपत्तिः स्यांचा स पापेन लिप्यते ॥ १३७ ॥ \* औषधं स्नेहमाहारं ददद्रोब्राह्मणेषु च। दीयमाने विपत्तिः स्यात्पुण्यमेव न पातकम् ॥ १३८ ॥ प्रायश्चित्तस्य पादं तु रोधेषु व्रतमाचरेत । द्वी पादौ बन्धने चैव पादोनं वैन्त्रणे तथा ॥ १३९ ॥ पाषाणैकेंकु-टैर्दण्डैस्तथा शस्त्रादिभिनेरः । निपातने चरेत्सर्व प्रायश्चित्तं विशुद्धये ॥ १४० ॥ इस्तिनं तुरग इत्वा महिषोष्ट्कपींस्तथा । एषां वधे द्विजः कुर्यात्सप्तरात्रमभोजनम् ॥ १४१ ॥ व्याघ्रं श्वानं खँरं सिंहमृक्षं सूकरमेव च । एतान्इत्वा द्विजो मोहाचि-रात्रेणैव क्रुध्यति ॥ १४२ ॥ सर्वासामेव जातीनां मृगाणां वनचारिणाम् । अहो-रात्रोषितस्तिष्टेज्जपन्वे जातवेदसम् ॥ १४३ ॥ इंसं काकं बैँछाकां च बर्हिकारण्डवा-बिप । सारसं चाषभासौ च इत्वा त्रिदिवसं क्षिपेत् ॥ १४४ ॥ चक्रवाकं तथा क्रौद्धं सारिकाञ्चकतित्तिरीन् । इयेनगृधाबुलुकं चै पारावतमथापि वा ॥ १४५॥ टिट्टिभं जालपादं च कोकिल कुक्कुटं तथा। ऐपा वधे नरः कुर्यादेकरात्रमभोजनम् ॥ १४६ ॥ पूर्वोक्तानां च सर्वेषां इंसादीनामशेषतः । अहोरात्रोषितस्तिष्ठेज्जपन्वे जातवेदसम् ॥ १४७ ॥ मण्डूकं चैव इत्वा च सर्पमार्जीरमुषकम् । त्रिरात्रोपोषित-स्तिष्ठेत्कुर्योद्वाह्मणभोजनम् ॥ १४८ ॥ अनस्थीन्ब्राह्मणो इत्वा प्राणायामेन ग्रुध्यति । आस्थिमतां वधे विषः किंचिदद्याद्विस्रणः ॥ १४९ ॥ यश्राण्डार्छी द्विजो गच्छेत्क-थंचित्काममोहितः । त्रिभिः छु च्छ्रैस्तु शुध्येत प्राजापत्यानुपूर्वकैः ॥ १५० ॥ पुंशक्कीगमनं कृत्वा कामतोऽकामतोऽपि वा । कुँच्छ्चान्द्रायणे तस्य पाँवने ॥ शैळूषीं रजकीं चैव वेणुचमींपजीविनीर्धं। परमे स्मते ॥ १५१ मोहाचरेचान्द्रायणं द्विजो व्रतम् 11 १५२ पता गत्वा

एतद्वनस्थानेऽयं पाठो घ. च. छ. पुस्तकेषु—" निशि बन्धनस्देषु सर्पव्याप्रहतेषु च । अप्रिति-यक्षिपातेषु प्रायथितं न विद्यते " इति ।

१ छ. यन्त्रितायाक्षिकि । २ घ. ड. "मोक्षणे। य"। ३ क. इ. योक्ष्मणे। ग. कहने। घ. योक्षणे। ४ ग. °र्ह्मचुंहेर १ ५ ख दिनत्रयम् । ६ घ. °र्न तथा सिहं वृकं स् १ । ७ ग. तथा । ८ ग. घ. च. दिनः क्रुटकं ब्राह्मणानां च भोजनम् । स°। ९ ग. घ. च. ° म् । त्रिरात्रोपोषि । १० घ. वर्क। १९ ग. च. कपोत्तकस । १२ ग. घ. एवं पक्षिषु सर्वेषु दिनमेकम । १३ ग घ. कै: । पुक्रसीय । १४ क. इ. इस्वा ना । ग घ, कुरुष्टं चान्द्रायणं ते । १५ ग. घ. "वनं परमं स्मृतम् । नटी दीलुविकी चैव रजकी वेखनी"। १६ ग. घ. मू । गत्वा चान्द्रायणं कुर्यात्तया चर्मीपजीविनीम् ।

क्षत्रियामथ वैक्यां वा गच्छेद्यः काममोहितः। तस्य सांतपनः कुच्छ्रो भवेत्पापापनो-दनः ॥१५३॥ भ्रद्धां त ब्राह्मणो गत्वा मासं मासार्थमेव वा। गोमूत्रयावकाहारो मासार्थेन विद्याध्यति ॥ १५४ ॥ विप्रस्तु ब्राह्मणी गत्वा प्राजापत्येन शुध्यति । स्वजनां तु द्विजो गत्वा प्राजापत्यं समाचरेत् ॥ १५५ ॥ क्षत्रियां क्षत्रियो गत्वा तदेव व्रतमा-चरेत । नरो गोगमनं कृत्वा कुर्याचान्द्रायणवतम् ॥ १५६ ॥ मातुलानीं तथा श्वश्रृं सुतां वै मातु छस्य च। एता गत्वा स्त्रियो मोहात्पराकेण विशुध्यति ॥ १५७॥ गुरोर्द्धिहतरं गत्वा स्वसारं पितुरेव च । तस्या दुहितरं चैव चरेचाद्रायणं वतम् ॥ १९८ ॥ पितृव्यदारगमने भ्रातृभायीगमे तथा । गुरुतल्पत्रतं क्वर्याभिष्कृतिर्ना-न्यथा भवेत् ॥ १५९ ॥ पितृभार्यी समारुह्य मातृवर्जे नराधमः । भगिनीं मातुराप्तां च स्वसारं चान्यमातृजाम् ॥ १६० ॥ एतास्तिस्रः स्त्रियो गःवी तप्तकुच्छ्रं समाच-रेत् । क्रुमारीगमने चैव व्रतमेतत्समाँदिशेत् ॥ १६१ ॥ पशुवेदनाभिगमने प्राजार्यत्यो विधीयते । सिलभार्यो समारु श्वश्रुं वा शालिकां तथा ॥ १६२ ॥ मातरं योऽभि-गच्छेच स्वसारं पुरुषाधमः । न तस्य निष्कृतिं दद्यात्स्वां चैव तनुजां तथा ॥१६३॥ नियमस्थां त्रतस्थां वा योऽभिगच्छेत्स्त्रियं द्विजः । स कुर्यात्माकृतं कृच्छूं धेनुं दद्या-त्पयस्विनीम् ॥१६४॥ रजस्वलां तु यो गच्छेद्रभिंणीं पतितां तथा । तस्य पापविश्व-द्यर्थमतिकुच्छ्रो विधीयते ॥ १६५ ॥ वेक्यां तु ब्राह्मणो गत्वा कुच्छ्रमेकं समाचरेत एवं शुद्धिः समाख्याता संवर्तस्य वचो यथा ॥ १६६॥ कथंचि-द्वासणीं गत्वा क्षत्रियो वैदय एव च । गोमूत्रयावकाहारो मासेनैंकेन शुध्यति ।।१६७।। शद्भन्त ब्राह्मणीं गच्छित्कदाचित्काममोहितः। गोमुत्रयावकाहारो मासनेकैने शुष्यति ॥१६८॥ ब्राह्मणी(ण्याः) शूद्रसंपर्के कदाचित्सम्रुपागते । क्वेच्छ्रचाद्रायणं तस्याः पावनं परमं समृतम् ॥ १६९ ॥ चाण्डालं पुलकसं चैव न्वपाकं पतितं तथा । एताः श्रेष्ठाः स्त्रियो गत्वा कुर्युश्चान्द्रायणत्रयम् ॥ १७० ॥

१ क. ग. घ. शूर्मी । २ क. स. ह. विज्ञामस्वजनां ग° । ३ ग. "पत्यं विधीयते । "स्व" । ४ ग. घ. व. "नीं सनाभि च मातुलस्याऽऽत्मजां स्तुषाम् । ए° । ५ च. "रं मातु" । ६ च. "त्वाऽप्यद्वानाम सङ्कृद्धिजः । स चरेत्तारङ्क्ष्रं त ज्ञानामाद्रायणं जतम् । कु" । ७ स. च. "माचरेत् । ८ ग. घ. च. "पत्यं वि" । ९ च. ते । विध्यमा" । १० स. "ते । वैद्यजां ज्ञा" । १९ ग. इ. इ. इ. च्यं वा" । १२ ग. मुक्सं ।

अतः परं प्रदुष्टानां निष्कृति श्रोतुमईथ । संन्यस्य दुर्मातेः कश्चिद्पत्यार्थे स्त्रियं व्रजेर्द ॥ १७१ ॥ कुर्यात्कृच्छं समानं तत्षण्मासांस्तदनन्तरम् । विषाग्निश्यामश्रवला-स्तेषामेवं विनिर्दिशेत् ॥ १७२ ॥ स्त्रीणां तथा च चरणे गर्ह्याभिगमनेषु च । पतने-ष्वप्ययं दृष्टः प्रायाश्रेत्तविधिः शुभः ॥ १७३ ॥ नृणां विप्रतिपत्तौ तु पावनः मेत्य चेह च । गोविममहते चैव तथा चैवाऽऽत्मघाातैंनि ।। १७४ ।। नैवाश्चपातनं कार्य सद्भिः श्रेयोभिकाङ्क्षिभिः ॥ १७५ ॥ एषामन्यतमं त्रेतं यो वहेत दहेत वाँ । कृत्वा चोदकदानं तु चरेचान्द्रायणव्रतम् ॥ १७६ ॥ तच्छवं केवलं स्पृष्टाँ त्वश्च नी पतितं यदि । पूर्वकेष्वप्यकौरी चेदेकाहं क्षपणं तथा ॥ १७७ ॥ महापातिकनां चैव तथा चैवाऽऽत्मघातिनाम् । उदकं पिण्डदानं च श्राद्धं चैव हि यत्कृतम् । नोपतिष्ठाति तत्सर्व राक्षसैर्वित्रलुप्यते ॥ १७८ ॥ चाण्डालैस्तु इता ये तु जलदंष्ट्रिसरीस्पैः । श्रादं तेषां न कर्तव्यं ब्रह्मदण्डहताश्र ये ॥ १७९॥ कृत्वा मृत्रपुरीषे तु भ्रुक्तोच्छिष्टस्तथा द्विजः। श्वादिस्पृष्टो जपेदेव्याः सहस्रं स्नानपूर्वेकम् ॥ १८० ॥ चण्डाळं पतितं स्पृष्टा श्वम-न्त्यजमेव च । उदक्यां सूतिकां नारीं सवासाः स्नानमाचरेत् ॥ १८१ ॥ र्देपृष्टेन संस्पृशेद्यस्तु स्नानं तैस्य विधीयते । ऊर्ध्वमाचमनं प्रोक्तं द्रव्याणां प्रोक्षणं तथा ॥ १८२ ॥ चण्डालाद्यैस्तु संस्पृष्ट उच्लिष्टश्चेद्द्विजोत्तमः । गोमूत्रयावकाहारः पद्दात्रेण विशुध्यति ॥ १८३ ॥ शुना पुष्पवती स्पृष्टा पुष्पवत्याऽन्यया तथा , शेषाण्यहान्युपवसे-रसैनीत्वा शुध्येद्धताशनात् ॥ १८४ ॥ चाण्डालभाण्डसंस्पृष्टं पिवेत्कूपगतं जलम् । गोमूत्रयावकाहारस्त्रिरात्रेण विशुध्यति ॥ १८५ ॥ अन्त्यजैः स्वीकृते तीर्थे तडाः गेषु नदीषु च । शुध्यते पश्चगव्येन पीत्वा तोयमकामतः ॥ १८६ ॥ सुराघटमपा-तोयं पीर्वा नींसाजळं तथा । अहोरात्रोषितो भूत्वा पश्चगन्यं पिवेद्द्विजः।। १८७ ॥ कूपे विष्मूत्रसंर्रेपृष्टाः माध्य चापो द्विजातयः । त्रिरात्रेणैव शुध्यन्ति कुम्भे सांतर्पनः स्मृतः ॥ १८८ ॥ वापीकूपतडागैँनां दुषितानां विशोधनम् । अपां घटशतोद्धारः पञ्चगव्यं च निक्षिपेत् \* ॥ १८९ ॥ स्त्रीक्षीरमाविकं पित्वा संधिन्याश्चेव गोः पयः ।

<sup>\*</sup> इतः परमधिकं घ. च. पुस्तकयोः - "भवत्वैकशफोष्ट्रीणा क्षीरं प्राह्य द्विजोत्तमः । अदशनाया गोक्षैव त्रिरात्रं यावकं पिवेन्" इति ।

१ ग. °त्। स कुर्यात्कृष्ण्यमशान्तः षण्मा । घ. °त्। स कुर्यात्कृष्णमासाना षण्मा । १ क. ख. घ. विका । विका । ति । छ. °णे काषमादिग । ३ ग. प्रेतराकिष्ट् । गोमिर्विप्रह् । ४ क. इ. विता । वि । ५ च. चा। अथोदकिष्ठमा कृत्वा च । ६ ग. इत्वा वक्षं वा केवर्छ य । ७ ख. इ. नो पाति । ८ ग. पूर्वः कुष्णपहारी स्मादेकाहक्षे । ९ क. इ. कारा चे । १० ग. अस्पृत्यं । ११ ग. सेन । १२ ग. "त्स्नाता छ । १२ व्याऽऽकाशज । १४ घ. च. नाशज । १५ ग. घ. व्याक्षे प्रा । १६ ग. इ. प्रं इस्तम् । वा । १० इ. ख. इ. वानामुपहताना ।

तस्य शुद्धिस्त्ररात्रेण द्विजानां चैव भक्षणे ॥ १९० ॥ विष्मूत्रभक्षणे चैव प्राजापत्यं समाचरेत । श्वकाकोच्छिष्टगोच्छिष्टभक्षणे तु इयहं द्विजः ॥ १९१ ॥ विडालम् पको-ि छिष्ठे पञ्चगव्यं पिवेद्द्विजः । शूद्रोच्छिष्ठं तथा भुक्त्वा त्रिरात्रेणैव शुध्यति ॥१९२॥ पलाण्डुलगुनं जग्ध्वा तथैव ग्रामकुक्कुटम् । छत्राकं विदुराह च चरैत्सांतपनं द्विजः ॥ १९३ ॥ श्वविडास्रखरोष्ट्राणां कपेगींमासुकाकयोः । पाइयं मूत्रं पुरीषं वा चरे-म्बान्द्रायणव्रतम् ॥ १९४ ॥ असं पर्युषितं भुक्तवा केशकाटिकपटुतम् । पतितैः मैक्षितं षाऽपि पञ्चगव्यं द्विजः पिवेत् ॥ १९५ ॥ अन्त्यजाभाजने सुक्त्वा सुद्क्याभाजने तथा । गोमूत्रयावकाहारो मासार्धेन विशुध्यति ॥ १९६ ॥ गोमांसं मानुषं चैव श्चनो(सनि)हस्तात्समाहृतम् । अभक्ष्यं तद्भवेत्सर्व भुक्तवा चान्द्रायणं चरेत् ॥१९७॥ चाण्डार्छसंकरे विष्ठः श्वपाके पुलकसेऽपि वा । गोमूत्रयावकाहारो मासार्थेन विश्व-ध्यति ॥ १९८ ॥ पतितेन तु संपर्के मासं मासार्थमेन च । गोमृत्रयावकाहारो मासा-धेन विशुध्यनि ॥ १९९ ॥ अपतिताद्द्रव्यमादत्ते भुड्के वा बाह्मणो यदि । कुत्वा तस्य समुत्सर्गमितकुच्छ्रं चरेद्द्विजः ॥ २०० ॥ यत्र यत्र च संकीर्णमात्मानं मन्यते द्विजः । तर्भं तत्र तिलेहोंमो गायच्या प्रत्यहं द्विजः ॥ २०१ ॥ एप एवं मया मोक्तः प्रायश्चित्तविधिः शुभः । अनादिष्टेषु पाषेषु प्रायश्चित्तं तथोच्यते ॥ २०२ ॥ दानै-होंग्रेर्जिपैनिंत्यं माणायामैद्विंजोत्तमः । = पातकेभ्यः प्रमुच्येत वेदाभ्यासाम संभयः ॥ २०३॥ सुवर्णदानं गोदानं भूमिदानं तथैव च । नाश्चयत्याशु पापानि सन्धजनमकृतान्यपि ॥ २०४ ॥ तिल्धेनुं च यो दद्यात्संयताय द्विजन्मने । असहत्यादिभिः यापैर्भुच्यते नात्र संशयः ॥ २०५ ॥ माघमासे तु संगाप्ते पौर्णमास्यासुयोषितः। ब्राह्मणेभ्यस्तिलान्दस्वा सर्पपापैः प्रमुच्यते ॥ २०६ ॥ उपवासी नरो भूत्वा पौर्ण-मास्यां तु कार्तिके । हिरण्यं वस्त्रमशं वा दक्षीं तरति दुँष्कृतिम् ॥ २०७॥ अयने विषुवे चैव व्यतीपाते दिनक्षये । चन्द्रसूर्यग्रहे चैव दत्तं भवति चाक्षयम् ॥ २०८॥ अमावाग्यां(स्या) च द्वाद्र्यां(श्री) संक्रान्तौ(न्ती) च विशेषतः। एताः प्रशस्तास्ति-थयो भानवारस्तथैव च ॥ २०९ ॥

<sup>\*</sup> एतद्वचनं न ग. प्रस्तके । = एतदर्थस्थानेऽयं पाठो घ. प्रस्तके-"नाशयस्याश्च पापानि शन्यश्वमाः ऋतान्यपि "॥ इति।

१ ग. "ण विङ्मक्याणा च म"। घ. ण विटनाना च म"। च. "ण चिद्वाना वैव मक्षणात । वि"। २ ग. "रेच्यान्द्रायणं द्वि"। ३ ग. "युकर्कयोः । ४ क. क. "द्यमात्रं । ५ घ. कीटाविकं तथा । प" । \$ ध प्रोषितं । ७ ख. "ण्डाले सं" । ८ ग. "लस्य करे । ९ घ. "तितानां च संसर्गे सार्थ । १० ग. "अ कार्य-स्तिकै । ११ ग. "त्यावर्तनं तथा। ए"। १२ क, स. ह, "सं न चोध्य"। १३ ग. "स्वा मुख्येत दुष्कते। भ"। १४ ख. च. दुष्कृतम्।

अत्र स्नानं जपो होमो ब्राह्मणानां च भोजनम् । उपवासस्तथा दानमेकैकं पावर्यने-रम् ॥ २१० ॥ स्त्रातः शुचिधौतवासाः शुद्धात्मा विजितेन्द्रियः । सात्त्विकं भाव-मास्थाय दानं दद्याद्विचक्षणः ॥ २११ ॥ सप्तव्याहृतिभिर्होमो द्विजैः कार्यो जितात्मभिः। उपपातकशुद्धचर्थ सहस्रपरिसंख्यया ॥ २१२ ॥ महापातकसंयुक्ती लक्षहोर्मं तु कारयेत । मुच्यते सर्वपापेभ्यो गाँयञ्या चैव पावितः ॥२१३॥ अभ्यक्षेच महापुण्यां गायत्रीं वेदमातरम्। गत्वाऽर्ण्ये नदीतीरे सर्वपापविश्चद्धये ॥२१४॥ स्नात्वा च विधि-वत्तत्रप्राणानायम्य वाग्यतः।प्राणायामैस्त्रिभिः पूतो गायत्रीं तु जवेद्द्विजः ॥२१५॥ अक्तिनवासाः स्थलगः शुचौ देशे समाहितः । पवित्रपाणिराचान्तो गायच्या जप-माचरेत ॥ २१६ ॥ ऐहिकामुध्मिकं पाप सर्व निरवशेषतः । पश्चरात्रेण गायत्रीं जपमानो व्यपोहति ॥ २१७ ॥ गायत्र्यास्तु परं नास्ति शोधनं पापकर्मणाम् । महान्याहृतिसंयुक्ता प्रणवेन च संजपेत् ॥ २१८ ॥ ब्रह्मचारी निराहारः सर्वभूत-हिते रतः । गायज्या लक्षंजप्येन सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ २१९ ॥ अयाज्ययाजनं कृत्वा भुक्त्वा चात्रं विगर्हितम् । गायञ्यष्टसहस्रं तु जपं कृत्वा विद्युध्याति ॥२२०॥ अहन्यहानि योऽघीते गायशीं वै द्विजोत्तमः । मासेन मुच्यते पापादुरगः कञ्चुका-द्यथा ॥ २२१ ॥ गायत्रीं यस्तु विशो वै जपेत नियतः सदा । स याति पर्मं स्थानं वायुभूतंः खमूर्तिमान् ॥२२२॥ शणवेन च संयुक्ता व्याहृतीः सप्त नित्यशः। गायत्रीं शिरसा सार्ध मनसा त्रिः पठेदद्विजः ॥ २२३ ॥ निगृह्य चाऽऽत्मनः त्राणा-न्प्राणायामो विधीयते । प्राणायामत्रयं कुर्याकित्यमेव समाहितः ॥ २२४ ॥ मानसं वाचिकं पापं कायेनैव च यत्कृतम् । तत्सर्वं नाश्चमायाति भाणायाभैत्रभावतः ॥ २२५ ॥ ऋग्वेदमभ्यसेयस्तु यजुःशाखामथापि वा । सामानि सरहस्यानि सर्व-पापैः ममुच्येत ॥ २२६ ॥ पावभीनीं तथा कीत्सीं पीर्वं सूक्तमेव च । जिन्त्वा पापैः ममुच्येत सिपेर्वयं माध्रच्छन्दसम् ॥ २२७ ॥ मण्डलं( ल )ब्राह्मणं चद्राः(दं)

१ ग. दानं देवताना च पूजनम् । २ क इ. क्षरः । सा । ३ क. ख. ग. भं सदा द्वितः । सु । ४ प. "यन्याखेव जापनात् । अ" । ५ क. ख. घ. "व तथा पु"। ६ क. ख. घ. "त्वा आवम्य विधिवसतः । प्राणान्समापयेत् । ७ ग. °कं लोके पापं सर्वे विशे । ४ घ. च. 'श्रजाप्ये । ९ क. घ. 'त. स्वम् । १० ग. "में नश्यते तूर्ण प्राणायामत्रये कृते । ऋ । घ. "में नश्यति क्षिप्रं प्रा" । ११ घ. "सत्रये कृते । मह° । १२ च. "मानीस्तथा । १३ ग, घ. च. कीरसं । १४ क. इ. पुरुषं । १५ क. इ. इस्वा । १६ इ. सपवित्रं म"। १७ ग. घ. "इयें मध्र"।

शुक्रोक्ताश्च बृहत्कथाः । वामदेव्यं बृहत्साम जप्त्वा पापैः प्रमुच्यते ।। २२८ ॥ धर्म-शास्त्रमिदं पुण्यं संवर्तेन तु भाषितम् । अधीत्य ब्राह्मणो गच्छेद्रह्मणः सग्न शाश्वतम् ।। २२९ ॥ चान्द्रायणं तु सर्वेषां पापानां पावनं परम् । कृत्वा शुद्धिमवामोति परमं स्थानमेव च ॥ २३० ॥

इति श्रीसंवर्तप्रणीतं धर्मशास्त्रं संपूर्णम् ॥

(समाप्तेयं संवर्तस्मृतिः)।

१ क. ल. "न सर्वेपः"।

### ॐ तत्सद्वह्मणे नमः।

## बौधायनस्मृतिः।

प्रथम: प्रश्न: | (तत्र प्रथमोऽज्याय )।

खपदिष्टो धर्मः प्रतिवेदम् ॥ १ ॥ तस्यानुच्याख्यास्यामः ॥ २ ॥ स्मार्तो द्वितीयः ॥ ३ ॥ तृतीयः शिष्टागमः ॥ ४ ॥ शिष्टाः खङ्क विगतमत्सरा निरहकाराः कुम्भी-धान्या अलोलपा दम्भदर्पलोभमोहक्रोधविवर्जिताः ॥ ५ ॥ धर्मेणाधिगतो येषां वेदः सपरिवृंहणः । शिष्टास्तद्नुमानज्ञाः श्रुतिमत्यक्षहेतवः, इति ॥ ६ ॥ तदभावे दशावरा परिषत्॥ ७ ॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ ८ ॥ चातुर्वैद्यं विकल्पी च अङ्गवि-द्धर्मपाठकः । आश्रमस्थास्त्रयो विमाः पंषेदेषा दशावरा ॥ ९ ॥ पश्च वा स्युस्त्रयो वा स्युरेको वा स्यादिनिन्दितः । प्रतिवक्ता तु धर्मस्य नेतरे तु सहस्रशः ॥ १० ॥ यथा दारुमयो इस्ती यथा चर्ममयो मृगः। ब्राह्मणश्चानधीयानस्त्रयस्ते नामधारकाः ॥ ११ ॥ यद्वदन्ति तमोमुढा मुर्खा धर्ममजानतः । तत्पापं श्रतधा भूत्वा वक्तून्स-मधिगच्छति ॥ १२ ॥ बहुद्वारस्य धर्मस्य सूक्ष्मा दुरनुगा गतिः । तस्मान वाच्यो क्षेकेन बहुज्ञेनापि संश्रये ॥ १३ ॥ धर्मशास्त्ररथारूढा वेदखड्गधरा द्विजाः । क्रीडा-र्थमपि यद्ब्युः स धर्मः परमः स्मृतः ॥ १४ ॥ यथाऽद्यमि स्थितं तोयं मारुतोऽर्कश्च नाशयेतु । तद्वत्कर्तिरे यत्पापं जलवत्संप्रतीयते ॥ १५ ॥ शरीरं वलमायुश्च वयः काछं च कर्म च । समीक्ष्य धर्मविद्वुद्ध्या प्रायिश्वतानि निर्दिशेत् ॥ १६ ॥ अत्र-तानाममन्त्राणां जातिमात्रोपजीविनाम् । सहस्रशः समेतानां परिषत्वं न विद्यते, इति ॥ १७ ॥ पश्चधा विमतिपत्तिः ॥ १८ ॥ पश्चधा विमतिपत्तिर्दक्षिणतस्तयोत्त-रतः ॥ १९ ॥ यानि दक्षिणतस्तानि च्याख्यास्यामः ॥ २० ॥ यथैतद्वुपेतेन सह भोजनं स्त्रिया सह भोजनं पर्युषितभोजनं मातुल्यितृष्वसृदुहितृगमनिवि ॥ २१ ॥ अथोत्तरत ऊर्णाविक्रयः सीधुपान् मुभयतोद्द्रिन्येवहार आधुधीयकं समुद्र-संयानिमति ॥ २२ ॥ इतरदितरस्मिन्कुर्वेन्दुष्यतीतरदितरस्मिन् ॥ २३ ॥ तर्वे तत्र देशमामाण्यभेव स्यात् ॥ २४ ॥ मिध्यैतदिति गौतमः ॥ २५ ॥

९ स. परिषदे । २ स. "स्तान्यजुञ्या" । १ स. "निर्मित । तत्रेतरस्मिन्क" । ४ स. "त्र दे" ।

छभयं चैव नाऽऽद्रियेत शिष्ट्रसृतिविरोधदर्शनात् ॥ २६ ॥ प्राग्विनश्चनात्प्रत्यकान्छकाद्वनाद्द्विणेन हिमवन्तमुद्वपारियात्रमेतदार्यावर्ते तिस्मन्य आचारः स प्रमाणम् ॥ २७ ॥ गङ्गायग्चनयोरन्तर्मित्येके ॥ २८ ॥ अथाप्यत्र भाछविनो गाथामुदा इरिन्त ॥ २९ ॥ पश्चात्सिन्धुर्विधरणी सूर्यस्योदयनं पुँरः । यावत्कृष्णा विधानविन्त तावाद्धि ब्रह्मवर्चसमिति ॥ ३० ॥ अवन्तयोऽङ्गमगधाः ग्रुराष्ट्रा दक्षिणापथाः । उपाष्ट्रत्सिन्धुसीवीरा एते संकीर्णयोनयः ॥ ३१ ॥ आरहान्कारस्करान्पुण्ड्रान्सीवी-सान्बङ्गकिङ्गान्मानृनानिति च गत्वा पुनः स्तोमेन यजेत, सर्वपृष्ट्या षा ॥ ३२ ॥ अथाप्युदाह्ररन्ति ॥ ३३ ॥ पद्भ्यां स कुरुते पापं यः किङ्गान्त्रपयते । ऋषयो निष्कृति तस्य पाहुर्वेश्वानरं हविः ॥ ३४ ॥ बहुनामपि दोषाणां कृतानां दोषनिर्णये । पवित्रेष्टि प्रशंसन्ति सा हि पावनमुत्तमम्, इति ॥ ३५ ॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ ३६ ॥ वैश्वानरीं व्रातपतीं पवित्रेष्टि तथैव च।ऋताहती मयुङ्गानः पापेभ्यो विमन् मुच्यते ॥ पापेभ्यो विममुच्यत इति ॥ ३७ ॥

इति प्रथमप्रश्ने प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

( अध प्रथमप्रश्ने द्वितीयोऽण्यायः )।

अष्टाचत्वारिशद्विणि पौराणं वेदब्रहाचर्यम् ॥ १ ॥ चतुर्विश्वितं द्वादश वा मितवेदम् ॥ २ ॥ संवत्सरावमं वा मितकाण्डम् ॥ ३ ॥ प्रहणान्तं वा जीवितस्याः स्थिरत्वात् ॥ ४ ॥ कृष्णकेशोऽगीनादधीतेति श्रुतिः ॥ ५ ॥ नास्य कर्म नियच्छन्ति किचिदा मौज्ञिवन्थनात् । दृत्त्या श्रुद्धसमो होष यावद्वेदेन जायत इति ॥ ६ ॥ गर्भादि संख्या वर्षाणां तदृष्टमेषु ब्राह्मणमुपनैयीत ॥ ७ ॥ न्यधिकेषु राजन्यम् ॥ ८ ॥ तस्मादेकाधिकेषु वैश्यम् ॥ ९ ॥ वसन्तो प्रीष्माः शरिदत्यृतवो वर्णानुष्- वर्षेण ॥ १० ॥ गायत्रीतिष्टुवनगतीभिर्यथाक्रमम् ॥ ११ ॥ आ वोद्यादा द्वापिश्वादा चतुर्विशादित्यना( न )त्यय एषां क्रमेण ॥ १२ ॥ मौज्ञी धनुष्यां धाणीति मेसकाः ॥ १३ ॥ कृष्णकवस्ताजिनान्याजिनानि ॥१४॥ मूर्थछ्यादनासाग्रममाणा वादिकस्य

<sup>\*</sup> च विद्यत एतस्क. पुस्तके।

१ स. "भयमेव । २ '. आगदर्शना" । ३ स. "विचरणा सू" । ४ स. पुरा । ५ स. समीति य" । ६ स. "नयेत्म्याधि" ।

व्रक्षस्य दण्डा विश्वेषाः पूर्वोक्ताः ॥ १५ ॥ भवत्पूर्वी भिक्षामध्यां याच्यान्ताः भिक्षां चरेत्सप्ताक्षरां क्षां च हिं च न वर्धयेत् ॥ १६ ॥ भवत्पूर्वी ब्राह्मणो भिक्षेत भवन्मध्यां राजन्यो भवदन्त्यां वैश्यः सर्वेषु वर्णेषु॥१७॥ते ब्राह्मणाद्याः स्वकःपस्याः ॥ १८ ॥ सदाऽरण्यात्सिमघ आहृत्याऽऽद्ध्यात् ॥ १९ ॥ सत्यवादी हीमानन-इंकारः पूर्वीत्थायी जघन्यसंवेशी ॥ २० ॥ सर्वत्राप्रतिहतगुरुवाक्योऽन्यत्र पातकात् II २१ ॥ यावद्र्थसंभाषी स्त्रीभिः ॥ २२ ॥ नृत्तर्गातवादित्रगन्धमारुयोपानच्छत्रधान रणाञ्जनाभ्यञ्जनवर्जी ॥ २३ ॥ दक्षिणं दक्षिणेन सन्यं सन्येन चोपसंग्रह्णीयादीर्घः मायुः स्वर्गे चेप्सन् ॥ २४ ॥ काममन्यस्मै साधुवृत्ताय गुरुणाऽनुज्ञातः ॥ २५ ॥ असावहं भो इति श्रोत्रे संस्पृश्य मनःसमाधानार्थम् ॥ २६ ॥ अधस्ताज्जान्बोरा पुद्धचाम् ॥ २७ ॥ नाऽऽसीनो नाऽऽसीनाय न श्रयानो न श्रयानाय नापयतो मामयताय ॥ २८ ॥ शक्तिविषये मुदूर्तमिष नापयतः स्यात् ॥ २९ ॥ समिद्धार्थु-दुक्रमपुष्पासहस्तो नाभिवादयेद्यचान्यद्प्येवं युक्तम् ॥ ३०॥ न समर्वायेऽभिवा-द्रनमत्यन्तद्भः ॥ ३१ ॥ भ्रातृपत्नीनां युवतीनां च गुरुपत्नीनां जातवीर्षः ॥ ३२॥ नौशिकाफळककुञ्जरमासादकटेषु चक्रवत्सु चादोषं सहाऽऽसनम् ॥ ३३ ॥ असाध-नीच्छाद्नसापनोच्छिष्टभोजनानीति गुरोः ॥ ३४ ॥ उच्छिष्टवर्जनं तत्पुत्रेऽनृचाने वा ॥ ३५ ॥ प्रसाधनोच्छादनस्नापैनवर्जनं च तत्पत्न्याम् ॥ ३६ ॥ धावन्तमसुधाः बेद्बच्छन्तमनुमच्छे चिष्ठन्तमनुतिष्ठेत् ॥ ३७ ॥ नाप्सु श्लाघमानः स्नायात् ॥ ३८ ॥ दर्ण्ह इव प्रवेत ॥ ३९ ॥ अज्ञाह्मणादध्ययनमापादि ॥ ४० ॥ शुश्रुषाऽनुज्ञज्या च यावद्ध्ययनम् ॥ ४१ ॥ तयोस्तदेव पावनम् ॥ ४२ ॥ भ्रातृपुत्रशिष्येषु केवम् ॥ ४३ ॥ ऋत्विक्श्वशुरिवृत्व्यमातुलानां तु यवीयसां प्रत्युत्थायाभिभाषणम् ॥४४॥ मत्याभिवाद इति कात्यः ॥ ४५ ॥ शिकावाङ्गिरसे दर्भनात् \* ॥ ४६ ॥ ( × धर्मी-र्थी यत्र न स्याताम् ॥ ४७ ॥ ) धर्मार्थी यत्र न स्यातां शुश्रुषा वाऽपि तद्द्विधा । विद्यया सह मर्तव्यं न चैनामुषरे वषेत् ॥ ४८ ॥ आप्निरिव कक्षं दहाति ब्रह्म पृष्ठ (ष्ट)मनादृतम् । तस्माद्वै शक्यं न ब्रूयाद्वसः मानमकुर्वतामिति ॥ ४९ ॥

<sup>\*</sup> अत्र द्वितीमाच्यायत्तमातिः ख. पुस्तके । × एतिकह्नान्तर्गतं न क. पुस्तके ।

१ स. "न्तां चरे"। २ ख. "क्षरं मिक्षां च किंचन । ३ ख. "क्षिणेन सर्व्यं सन्येन चोपसंप्रहणं दिवे"। ४ स. "मिद्धार्युं"। ५ स. "बाव्येव्द्य"। ६ ख. "नां च गुरुपत्नीनां च आ " ५ स "पस्रोक्षिष्टव"। ८ स. "दण्डवद्याप्टवेद । ९ स. "भिनादनम्। १० स. "दन इति काम्यः। शि" । ११ स. "मित्येते वै बनोऽस्मै वे"।

एवास्मै वचो वेदयन्ते ब्रह्म वै मृत्यवे प्रजाः प्राथच्छत्तस्मै ब्रह्मचारिणमेव न प्राय-च्छत्सोऽब्रवीदस्तु मह्यमप्येतस्मिन्भाग इति यामेव रात्रिं समिधं नाऽऽहराता इति ॥५०॥ तस्माद्रह्मचारी यां रात्रिं समिधं नाऽऽहरत्यायुष एव तामवदाय वसाति तस्माद्रह्म-चारी समिधमाहरेक्नेदायुषोऽवदाय वसानीति ॥ ५१ ॥ दीर्घसत्रं इ वा एष उपैति यो ब्रह्मचर्यमुपैति स याम्रपयनसमिषमाद्धाति सा प्रायणीयाऽथ यां स्तास्यन्सो-द्यनीयाऽथ या अन्तरेण सञ्या एँवास्य ताः ॥ ५२ ॥ ब्राह्मणो वै ब्रह्मचर्यम्रपयं श्रतुर्धा भूतानि प्रविश्वत्यप्ति पदा मृत्युं पदाऽऽचार्य पदाऽऽत्मर्र्येव चतुर्थः पादः परिशिष्यते स यदग्री समिधमादधाति य एवास्याग्नी पादस्तमेव तेन परिक्रीणाति तं संस्कृत्याऽऽत्मन्थत्ते स एनमाविश्वत्यथ यदात्मानं दरिद्रीकृत्याहीभूत्वा मिश्तते ब्रह्मचर्यं चरति य एवास्य मृत्यौ पादस्तमेव तेन परिक्रीणाति तं संस्कृत्याऽऽत्म-न्धत्ते स एनमाविश्वत्यथ यदाचार्यवचः करोति य एनास्याऽऽचार्ये पादस्तमेव तेन परिक्रीणाति तं संस्कृत्याऽऽत्मन्धत्ते स एनमाविश्वत्यथ यत्स्वाध्यायमधीते य एवा-स्याऽऽत्मिन पादस्तमेव तेन परिक्रीणाति तं संस्कृत्याऽऽत्मन्थसे स पैनमाविश्वति न इ वे स्नात्वा भिक्षेतापि इ वे स्नात्वा भिक्षां चरत्यैपि इ।वीनामश्चनायापि पितृ-णागन्याभ्यः क्रियाभ्यः स यदन्यां भिक्षितव्यां न विन्देतापि वा स्वयमेषाऽऽ-चार्यजायां भिक्षेताथो स्वां मातरं नैनं सप्तम्यभिक्षिताऽतीयात् ॥ ५३ ॥ भैक्ष्य(क्ष)-स्याचरणे दोषः पावकस्यासमिन्धने । सप्तरात्रमकृत्वैतद्वकीणिव्रतं चरेत् ॥ ५४॥ तमेवं विद्वांसमेवं चरन्तं सर्वे वेदा अविशन्ति यथा इ वा अग्निः समिद्धो रोचत एवं ह वा एष स्नात्वा रोचते य एवं विद्वान्त्रक्षाचर्य चर्ततिति क्राक्षणमिति ब्राह्मणम्(मिति) ॥ ५५ ॥

' इति प्रथमप्रश्ने द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

( अय प्रयमप्रश्ने तृतीयोऽष्यायः )।

अथ स्नातकस्य ।। १ ॥ अन्तर्वास उत्तरीयम् ॥ २ ॥ वैणवं दण्ढं धारयेत् ॥ ३ ॥ सोदकं च कमण्डल्लर्म् ॥ ४ ॥ द्वियक्नोपवीती ॥ ५ ॥ उष्णीपमिनमुत्तरीयमुपा-

१ ख. "हरेता"। २ ख "त्रं था। ३ ख. एव स्युस्ता त्रा"। ४ ख. "न्येवास्य वर्ष । ५ ख. एवेनमा"। ६ ख. "रावि हि त्राह्मणामीति हि त्राह्मणम्। भ"। ५ ख. भार-यस्। १० ख."म्। य"।

नहीं छत्रं चौपासेनं दर्शपूर्णमासौ ॥ ६ ॥ पर्वसु च केशक्मश्रुक्टोमनखवापनम् ॥७॥ तस्य द्वितः ॥ ८ ॥ ब्राह्मणराजन्यवैक्यरथकारेष्वामं छिप्सेत ॥ ९ ॥ भैक्षं वा ॥ १० ॥ वाग्यतस्तिष्ठेत् ॥ ११ ॥ सर्वाणि चास्य देविपतृसंयुक्तानि पाकयञ्जन्संस्थानि भूतिकर्माणि कुर्वितेति ॥ १२ ॥ एतेन विधिना प्रजापतेः परमेष्ठिनः परमर्थयः परमां काष्ठां गच्छन्तीति ह स्माऽऽह बौधायनः ॥ १३ ॥

इति प्रथमप्रश्ने तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

(अभ प्रथमप्रश्ने चतुर्थोऽध्याय )।

अथ कमण्डलुचर्यामुपादिशन्ति ॥ १ ॥ छागस्य दक्षिणे कर्णे पाणौ विप्रस्य दक्षिणे । अप्सु चैव कुशस्तम्बे पावकः परिषठयते ॥ २ ॥ तस्माच्छोचं कृत्वाँ पाणिना परि-मृजीत पर्यमिकरणं हि तत् ॥ ३ ॥ उशीप्यस्व जातवेद इति पुनर्दोहाद्विशिष्यते ।। ४ ।। तत्रापि किंचित्संस्पृष्टं मनिस मन्येत कुशैर्वा तृणैर्वा मण्यास्य मदक्षिणं परि-दहनम् ॥ ५ ॥ अत ऊर्ध्व श्ववायसमभृत्युपहतानामाप्रवर्ण इत्युपदिशन्ति ॥ ६ ॥ मृत्रपुरीपळोहितरेतः भभृत्युपहतानामुत्सर्गः ॥ ७ ॥ भम्ने कमण्डळी व्याहृतिभिः शतं जुहुयाज्जपेद्रा ॥ ८ ॥ भूमिर्भूमिमगान्माता मातरमण्यगात् । भूयास्म पुत्रैः पशुभिर्यो नो देष्टि स भिद्यतामिति ॥ ९ ॥ कपाळानि संहत्याप्सु प्रक्षिप्य सावित्रीं दशावरां कृत्वा पुनरेवान्यं गृहीयात् ॥ १० ॥ वरुणमाश्रित्यैतचे वरुण पुनरेतु मौमिति अक्षरं ध्यायेत् ॥ ११ ॥ भूदाद्रुश शतं क्योद्वैश्यादर्धशतं स्मृतम् । क्षियात्पञ्च-विंशस्तु ब्राह्मणादश कीर्तिताः ॥ १२ ॥ अस्तिमत आदित्य उदकं गृहीयाच गृही-यादिति मीमांसन्ते अधावादिनः ॥ १३ ॥ गृहीयादित्येतदपरम् ॥ १४ ॥ यावदु-दर्भ गृहीयात्तावत्माणमायच्छेत्, अग्निह वै शुद्रकं गृहाति ॥ १५ ॥ कमण्डलूद्रके-नामिषिक्तपाणिपादो यावदाई तावदश्चाचिः परेषामात्मानमेव पूर्व करोति नान्यत्कर्म कुर्वतिति विज्ञायते ॥ १६ ॥ अपि वा शतिशीचमा मणिवन्धाच्छुचिरिति बीधा-यनः ॥ १७ ॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥१८॥ कमण्डलुर्द्विजातीनां शौचार्थे विहितः पुरा । अक्षणा मुनिमुख्यैश्र तस्मात्तं धारयेत्सदा॥ १९॥ ततः श्रीचं ततः पानं संध्योपासन-मेव च। निर्विशक्केन कर्तव्यं यदीच्छेच्छ्रेय आत्मनः। कुर्याच्छुद्धेन मनसा न चित्तं दृषयेद्बुधः ॥ २० ॥ सइ कमण्डलुनोत्पन्नः स्वयंभूस्तस्मात्कमण्डलुना चरेत ॥२१॥

१ स. "सनो द"। २ स. "ति। य ए"। ३ स. "ता प"। ४ स. "निता म"। ५ स. "रेवमासी"।

मूत्रपुरीषे कुर्वन्दक्षिणे इस्ते गृह्णाति सन्य आचमनीयमेतिसध्यति साधूनाम् ॥२२॥ यथा हि सोमसंयोगाचमसो मेध्य उच्यते । अपां तथैव संयोगान्नित्यो मेध्यः कम-ण्डलुः ॥२३॥ पितृदेवाग्निकार्येषु तस्मात्तं परिवर्जयेत् ॥२४॥ तस्माद्विना कमण्डलुना नाध्वानं व्रजेन सीमान्तं न गृहाहृहम् ॥ २५ ॥ पदमपि न गच्छेदिषुमात्रादित्येके ॥ २६ ॥ यदिच्छेद्धमसंततिमिति बौधायनः ॥ २७ ॥ ऋश्विधेनेति वाग्वदिति(१)॥ २८ ॥

इति प्रथमप्रश्ने चतुर्थेऽध्यायः ॥ ४ ॥

( अय प्रथमप्रश्ने पद्यमोऽध्यायः )।

अथातः शौचाधिष्ठानम् ॥ १ ॥ अद्भिः शुरुयन्ति गात्राणि बुद्धिर्मनेन शुरुयति । अदिस्या च भूनात्मा मनः सत्येन शुरुयति, इति ॥ २ ॥ मनःशुद्धिरन्तःशौचम् ॥ ३ ॥ विद्याशौचं न्यारुयास्यामः ॥ ४ ॥ कौशं सूत्रं वा विद्याश्वापेनीतम् ॥ ४ ॥ आ नाभेः ॥ ६ ॥ दक्षिणं वाहुशुद्धृत्य सन्यमवभाय शिरोऽतद्भ्यात् ॥ १ ॥ विपरीतं पितुभ्यः ॥ ८ ॥ कण्डेऽवसक्तं निवीतम् ॥ ९ ॥ अघोऽवसक्तमधोवीतम् ॥ १० ॥ माङ्गुत्त वदक्शुत्तो वाऽऽसीनः शौचमारभेत शुचौ देशे दक्षिणं वाहुं जान्यन्तरा कृत्वा मक्षारुय पादौ पाणी चाऽऽमणिवैन्धात् ॥ ११ ॥ पादमक्षारुनो-च्छेषणेन नाऽऽचामेत् ॥ १२ ॥ यद्याचामेत्र्मौ स्नावायत्वाऽऽचामेत् ॥ १३ ॥ अञ्चर्षणेन नाऽऽचामेत् ॥ १४ ॥ अञ्चर्षण्यं वाद्यं वार्यस्य ॥ १५ ॥ अञ्चर्षण्यं विद्यम् ॥ १८ ॥ वाद्यक्तिन्यस्य । १८ ॥ वाद्यक्तिन्यस्य विद्यम् । विद्यम् । १८ ॥ वाद्यक्तिन्यस्य विद्यम् । १८ ॥ वाद्यक्तिन्यस्य विद्यम् । विद्यम् ॥ विद्यम् । विद्यम् ॥ विद्यक्तिन्यस्य विद्यम् । १८ ॥ वाद्यक्तिन्यस्य विद्यम् । विद्यम् ॥ विद्यम् । विद्यम् ॥ १८ ॥ वाद्यक्तिन्यस्य विद्यम् । विद्यस्य । विद्यम् ॥ विद्यम् । १८ ॥

<sup>. &#</sup>x27;9 वं. यदी करें । २ वर. "बन्धनात् । ३ वर. "ते चके" । ४ वर. "ते बदुका निर्वे हु" । ५ वर. "हायह-वको" । ६ वर. "कणों न वे" । ४ वर. "दो वाइनाबद्धककरों न वद्ध" ।

तिः परिमृजेत् ॥ २० ॥ द्विपित्येके ॥ २१ ॥ सक्रदुभयं शूदस्य स्त्रियाश्र ॥ २२ ॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ २३ ॥ गताभिर्हृदयं विमः कण्ठ्याभिः क्षञ्चियः शुचिः। वैश्योऽद्भिः माशिताभिः स्यात्स्रीशृद्रौ स्पृश्य चान्ततः, इति ॥ २४ ॥ दन्तवद्दन्तैस-क्तेषु दन्तवत्तेषु धारणा । स्नस्तेषु तेषु नाऽऽचामेत्तेषां संस्नाववच्छाचिः, इति ॥२५॥ अथाप्युदाहरित ॥ २६ ॥ दन्तवद्दैतलग्नेषु यचाप्यन्तर्भुखे भवेत् । आचान्तस्या-विशिष्टं स्यानिमरनेव तच्छुचिः, इति ॥२७॥ खान्यद्भिः संस्पृश्य पादौ नाभिं शिरः सव्यं पाणिमनन्तः ॥ २८ ॥ तैजसं चेदादायोच्छिष्टी स्यात्तदुदस्याऽऽचम्याऽऽदा-स्यन्निः प्रोक्षेत् ॥ २९ ॥ अथ चेदन्नेनोर्च्छिष्टी स्याचदुदस्याऽऽचम्याऽऽदास्यन्निः मोक्षेत् ॥ ३० ॥ अथ चेदंद्रिकच्छिष्टी स्यात्तदुदस्याऽऽचम्याऽऽदास्यक्रद्भिः मोक्षेत् ॥ ३१ ॥ एसदेव विपरीतममत्रे ॥ ३२ ॥ वानस्पत्ये विकल्पः ॥ ३३ ॥ तैजसाना-मुच्छिष्टानां गोशकुन्मुद्धस्माभेः परिमार्जनमन्यतमेन वा ॥३४॥ ताम्ररजतसुवर्णाना-मम्लै: ॥ ३५ ॥ अमत्राणां दहनम् ॥ ३६ ॥ दारवाणां तक्षणम् ॥ ३७ ॥ वैण-चानां गोमयेन ॥ ३८ ॥ फलमयानां गोवालरज्जवा ॥ ३९ ॥ कृष्णाजिनानां विस्व-तण्डुलैः ।। ४० ॥ कुतपानामरिष्टैः ॥ ४१ ॥ और्णानामादित्येन ॥ ४२ ॥ श्रीमाणां गौरसर्षपकल्केन ॥ ४३ ॥ मृदा चेळानाम् ॥ ४४ ॥ चेळवचर्मणाम् ॥ ४५ ॥ तैजसवदुपलमणीनार्भु ॥ ५६ ॥ दारुवदस्थ्नाम् ॥ ४७ ॥ सौमवच्छङ्कशृङ्कशुक्तिद्-न्तानाम्, पयसा वाँ ॥ ४८ ॥ चक्षुघ्रीणानुक्ल्याद्वा मूत्रपुरीषासूत्रशुक्रकुणपरपृष्टानां पूर्वोक्तानामन्यतमेन त्रिःस्पृकृत्वः परिमार्जनम् ॥ ४९ ॥ अतैजसानावेवंभूतानामु-त्सर्गः ॥ ५० ॥ वचनाद्यक्ने चमसपात्राणाम् ॥ ५१ ॥ न सोमेनोच्छिष्टा भवन्तीति श्रुतिः ॥ ५२ ॥ कालोऽप्रिर्मनसः शुद्धिकदकाष्ट्रपळेपनम् । अविज्ञातं च भूतानां षद्विधं शौचग्रुच्यते, इति ॥ ५३ ॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ ५४ ॥ कालं देशं तथाऽऽ-त्मानं द्रव्यं द्रव्यप्रयोजनम् । जपपत्तिमवस्थां च विज्ञाय शौचं शौचज्ञः कुशको धर्मेरसुः

१ सा. "न्तरात्रीयु ए" । १ सा. "न्तरात्रीयु यमाध्यान्तार्पुर्वं भ" । १ सा. "निक्रष्टः स्थाता" । ४ सा. "दिक्किः सोचिक्रष्टः स्थाता" । ५ सा. "दे: । जवाँ । ६ सा. "द्र। हो।" । ७ सा. "वा । सूरे । ८ सा. "तिमिः। ए" । ९ सा. च शीचक्कः । १० सा. "मेंष्टः सा" ।

समाचरत् ॥ ५५ ॥ नित्यं शुद्धः कारुइस्तः पण्यं यच प्रसारितम् । ब्रह्मचारिगतं भैक्षं निर्देशं मेध्यमिति श्रुतिः ॥ ५६ ॥ वत्सः प्रस्तवणे मेध्यः शक्कृतिः फल-शातने । स्त्रियश्च रतिसंसर्गे श्वा मृगग्रहणे श्रुचिः ॥ ५७ ॥ आकराः श्रुचयः सर्वे वर्जियित्वा सुराकरम् । अदुष्याः सतता धारा वातोद्धृताश्च रेणवः ॥५८॥ अमेध्येषु च ये दक्षा उप्ताः पुष्पफळोपगाः । तेषामपि न दुष्यन्ति पुष्पाणि च फळानि च॥५९॥ चैत्यद्वशं चिति यूपं चण्डासं वेदविक्रयम् । एतानि ब्राह्मणः स्पृष्टा सचेस्रो जस्मा-शेत ॥६०॥ आत्मश्रय्याऽऽसनं वस्त्रं जायाऽपत्यं कमण्डलुः । = ग्रचीन्यात्मन एतानि परेषामञ्ज्ञचीनि तु ॥ ६१ ॥ आसनं शयनं यानं नैावः पथि तृणानि च । श्वचण्डा-लपतितस्पृष्टं मारुतेनैव ग्रुध्यति ॥ ६२ ॥ खरुक्षेत्रेषु यद्धान्यं कृपवापीषु यज्जलम् । अभोज्यादपि तद्भोज्यं यस गोष्ठगतं पयः ॥ ६३ ॥ त्रीणि देवाः पवित्राणि ब्राह्म-णानामकल्पयन् । अरष्टमञ्जिनिंणिकं यच वाचा मशस्यते ॥ ६४ ॥ आपः पवित्रा भूमिगता गोतुप्तियीस जायते । अन्याप्ताश्चेदपेध्येन गन्धवर्णरसान्विताः ॥ ६५ ॥ भूमेस्तु संमार्जनमोक्षणोपलेपनावस्तरणोक्षेखनैर्यथास्यानं दोषविश्वेषात्रीयत्यम्॥६६॥ अथाप्युदाहरान्ति ॥ ६७ ॥ गोचर्ममात्रमाब्बन्दुर्भूमेः शुध्यति पातितः । समूदमसमृदं वा यत्रामेध्यं न छक्ष्यत इति ॥ ६८ ॥ परोक्षमिषित्रितस्यासस्यावद्योत्याभ्युक्षणम् ॥ ६९ ॥ तथाऽऽपणे( णी )यानां च भक्ष्याणाम् ॥ ७० ॥ बीभत्सवः शुचिकामा हि देवा नाश्रद्धानाय हविर्जुवन्त इति ॥ ७१ ॥ जुनैरश्रद्धानस्य श्रद्धानस्य चाशुचेः । मीमांसित्वोभयं देवाः सममन्त्रमकरूपयन् ॥ ७२ ॥ प्रजापतिस्तु तानाइ न समं विषमं हि तत् । इतमश्रद्यानस्य श्रद्धापूतं विशिष्यत इति ॥ ७३ ॥ अयाध्यु-दाहरन्ति ॥ ७४ ॥ अश्रद्धा परमः पाप्मा श्रद्धा हि परमं तपः । तस्मादश्रद्धया द्त्रं इविनीश्वनित देवताः ॥ ७५ ॥ इष्टा दत्त्वाऽपि वा मूर्तः स्वर्गे न हि स गच्छति । शकुगविहतचारित्रो यः स्वाभिमायमाश्रितः ॥ ७६ ॥ श्रासातिगः स्मृतो मृखों धर्म-तन्त्रोपरोधनादिति ॥ ७७ ॥ शाकपुष्पफलम्छीषधीनां तु मक्षाकनम् ॥ ७८ ॥

<sup>=</sup> एतर्भस्यानेऽयं पाठः स. प्रस्तके " आरमनः श्रुविरतानि परेषामश्रीवर्भवेदं " इति ।

१ स. "स्यं शुद्धित"। १ स. "नेकः सानमाण्यरेत्। आ"। १ स. नावापसतृ । ४ स. "नाक्षीसपू-जितम्। आ"। ५ स. "न्विता इति । मू"। ६ स. "श्राशस्स्यम्।

शुक्त तृणम्याद्विक कार्ष्ठ छोष्टं वा तिरस्कृत्याहोरात्रयोरुद्ग्दक्षिणामुखः पादत्य श्चिर उचरेदवमेहेद्रा ॥ ७९ ॥ मूत्रे मृदाङद्भिः पक्षालनम् ॥ ८०॥ त्रिः पाणेः ॥८१॥ तद्वतपुरीषे ॥ ८२ ॥ पर्यायाञ्चित्द्वः पायोः पाणेश्र ॥८३॥ मूत्रवद्रेतस उत्सर्गे ॥८४॥ नीवीं विस्तस्य परिधायाप उपस्पृशेत् ॥ ८५ ॥ आईतृणं गोमयं भूमिं वा सम्रपस्पु-शेत् ॥ ८६ ॥ नाभेरधःस्पर्धनं कर्मयुक्तो वर्जयेत् ॥ ८७ ॥ ऊर्ध्व वै पुरुषस्य नाभ्ये मेध्यमवाचीनममेध्यमिति श्रुतिः ॥ ८८ ॥ श्रूद्राणामार्याधिष्ठितानामर्थमासि मासि वा वंपनमार्यवदाचमनकल्पः ॥ ८९ ॥ वैश्यः कुसीद्मुपजीवेत् ॥ ९० ॥ पश्चविंश-तिस्त्वेच पञ्चमापकी स्यात् ॥ ९१ ॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ ९२ ॥ यः समर्घमृणं गृह्य महांधें संप्रयोजयेत् । स वै वार्धुषिको नाम सर्वधमेषु गहिंतः ॥ ९३ ॥ दृद्धि च भूणहत्याः च तुल्या समैतोलयत्। अतिष्ठद्भूणहा कोट्यां वार्धुषिः समकम्पत, इति ॥ ९४ ॥ गोरक्षकान्वाणिजकांस्तथा कारुकुशीलवान् । प्रेष्यान्वार्धुषिकांश्रैव विपान न्युद्रवदाचरेत्॥ ९५ ॥ कामं तु परिल्लप्तकृत्याय कदर्याय नास्तिकाय पापीयसे पूर्वी दद्याताम् ॥ ९६ ॥ अयज्ञेनाविवाहेन वेदस्योत्सादनेन च । कुछान्यकुछतां यान्ति ब्राह्मणातिक्रमेण च ॥ ९७ ॥ ब्राह्मणातिक्रमो नास्ति मूर्खे मन्त्रविवर्जिते । . इंबरुन्तमिम्रुत्सृत्यं न हि भस्माने ह्यते ॥९८॥ गोभिरवैश्व यानेश्व कृष्या राजो-पसेषया । कुलान्यकुलतां यान्ति यानि हीनानि मन्त्रतः ॥ ९९ ॥ मन्त्रतस्तु सम्-खानि कुलान्यरपथनान्यपि। कुलसंख्यां च गच्छान्त कर्षन्ति च महद्यशः॥१००॥ 4 वेदः कृषिविमाश्राय कृषिर्वेदाविनाशिनी । शक्तिमानुभयं कुर्यादशक्त स्तु कृषि त्यजेत्।। १०१ ॥ न वै देवान्पीवरोऽसंयतात्मा रोरूयमाणः ककुदी समञ्जतेः। मलनुन्दी रभसः कामवादी कुशास इत्यणवस्तत्र यान्ति॥ १०२॥ यद्यीवने चर-ति विभ्रमेण सद्दाऽसद्दा याद्यां वा यदा वा । उत्तरे चेद्रयसि साधुवृत्तस्तदेवास्य भवति नेतराणि ॥ १०३ ॥ श्रोचेत मनसा नित्यं दुष्कृतान्यनु।चिन्तयन् । तपस्वी चार्पमादी च ततः पापात्प्रमुच्यते ॥ १०४ ॥ स्पृशन्ति विन्दवः पादी य आचाम-यतः परान् । न तैरुच्छिष्टभावः स्यानुस्यास्ते भूमिगैः सहेति ॥ १०५

बौधायनस्मृतिः।

<sup>+</sup> एतपर्थस्थानेऽयं पाढः ख. पुस्तके-"कृषिवैद्विनाशाय वेदः कृषिविनाशकः" शति ।

१.खः "क्रिका"। १ खः "रेदेन"। १ खः "यीयाक्रिकाः। ४ कः आदि तृ"। ५ खः "सि वा। १ खः मधारयन्।

सपिण्डेष्वादशाहम् ॥ १०६ ॥ सपिण्डेष्वादशाहमाशौचिमिति जननमरणयोरिध-कृत्य वर्देत्यृत्विग्दीक्षितब्रह्मचारिवर्जम् ॥ १०० ॥ सिपण्डता त्वा सप्तपातसिपण्डेषु ॥ १०८ ॥ आ सप्तमासादा दन्तजननाद्वोदकोपस्पर्शनम् । पिण्डोदक्तिया मेते ना-त्रिवर्षे विधीयते ॥ १०९ ॥ आ दन्तजननाद्वाऽपि दहनै च न कारयेत् । अभतास् च कन्यासु पत्तास्वेके ह कुर्वते ॥ ११० ॥ छोकसंग्रहणार्थ हि तदमन्त्राः स्त्रियो मताः । स्त्रीणां कृतविवाहानां ज्यहाच्छुध्यन्ति बान्धवाः ॥ १११ ॥ यथोक्तेनैव कल्पेन शुध्यन्ति च सनाभयः, इति ॥११२॥ अपि च मितामहः पितामहः पिता पर्नैयं सोद्या भ्रातरः सवर्णायाः पुत्रः पौत्रः प्रपौत्रस्तत्पुत्रवर्ज तेषां च पुत्रपौत्रमविभक्त-द्वायं सिपण्डानाचक्षते ॥ ११३ ॥ विभक्तदायानिप सक्तत्यानाचक्षते ॥ ११४ ॥ असत्स्वन्येषु तद्वामी सर्थो भवति ॥ ११५ ॥ सपिण्डामावे सकुल्यः ॥ ११६ ॥ तद्भावे पिताऽऽचार्योऽन्तेवास्यृत्विग्वा हरेत् ॥ ११७ ॥ तद्भावे राजा तत्स्वं त्रैषि-धवृद्धेभ्यः संमयच्छेत् ॥ ११८ ॥ न त्वेव कदाचित्स्वयं राजा ब्राह्मणस्वमाददीत ॥ ११९ ॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ १२० ॥ अ ब्रह्मस्वं पुत्रवीत्रद्धं विषयेकाकिनं इरेत् । न विषं विषमित्याहुक्रह्मस्वं विषम्रुच्यते ॥१२१॥ तस्माद्राजा ब्राह्मणस्वं नाऽऽद्दीत परमं होतद्विषं यद्वाहाणस्विमिति ॥ १२२ ॥ जननपर गयोः संनिपाते समानी हम-रात्रः ॥ १२३ ॥ अथ यदि दशरात्रात्संनिपतेयुराद्यं दशरात्रमाशीयमा नवमारिः बसात् ॥ १२४ ॥ जनने तावन्मातापित्रोर्दशाहमाश्रीयम् ॥ १२५ ॥ मातुरिस्थेके तत्परिहरणात् ॥ १२६ ॥ पितुरित्यपरे शुक्रमाधान्यात् ॥ १२७ ॥ अयोनिजा श्र्यन्ते मातापित्रोरेव तु संसर्गसामान्यात् ॥ १२८ सापि प्रत्राः मरणे बालं प्रस्कृत्य यज्ञोपवीतान्यपसम्यानि 7 यथा

<sup>\*</sup> एतइ ननस्थानेऽयं पाठः स, पुस्तके—''न विषं विषितित्याहुर्मदास्वं विषमुख्यते । विषमेकािकने इन्ति नहास्वं पुत्रपीत्रकम् " इति ।

<sup>े</sup> ख. 'दिन्त । ऋति" । १ स "म् । असिपण्डत्वास्तिष" । ३ सा. "म् । प्रतानां जिनवे उर्दश्राकिया वि । ४ स. "नं नास्य का" । ५ स. लीणासक" । ६ स. स्वसीद" । ७ स "सिपातेयु"

कृत्वा तीर्थमवतीर्थं सकृतसकृत्रिनिमज्ज्योन्मज्ज्योत्तीर्याऽऽचम्य तत्प्रत्ययमुदकैमा सिच्यात एवोत्तीर्थऽऽचम्य गृहद्वार्थङ्गारमुद्कमिति संस्पृश्याक्षारलवणाशिनो दशाहं कडमासीरन् ॥ १२९ ॥ एकाद्र्यां द्वाद्र्यां वा श्राद्धकर्म ॥ १३० ॥ श्रेनिकयायां स्रोकोऽनुरोद्धव्यः ॥ १३१ ॥ अत्राप्यसपिण्डेषु यथासन्नं त्रिरात्रमहोरात्रमेकाहमिति कुँवींत ॥ १३२ ॥ आचार्योपाध्यायतत्पुत्रेषु त्रिरात्रम् ॥ १३३ ॥ ऋत्विजां च ॥ १३४ ॥ शिष्यसतीर्थ्यसब्रह्मचारिषु त्रिरात्रमहोरात्रमेकाहमिति कुँवींत ॥ १३५ ॥ गर्भस्रावे गर्भमाससामिता रात्रयः स्त्रीणाम् ॥ १३६ ॥ परश्रवोपस्पर्शनेऽनिमसंधि-पूर्व सचेकोऽपः स्पृष्टा सद्यः 'शुद्धो भवति ॥ १३७ ॥ अभिसंधिपूर्व त्रिरात्रम् ॥ १३८ ॥ ऋतुमत्यां च यस्ततो जायते सोऽभिश्वस्त इति व्याख्यातान्यस्यै व्रतानि ॥ १३९ ॥ \* वेद्दविक्रियणं यूपं पतितं चितिमेव च । स्पृष्टा समाचरेत्स्नानं श्वानं चण्डालमेव च ॥ १४० ॥ ब्राह्मणस्य व्रणद्वारे पूयशोणितसंभवे । कृमिरुत्पद्यते तत्र प्रायश्चित्तं कथं भवेत् ॥ १४१ ॥ गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दि सिपै: कुशोदकम् । इयहं स्नात्वा च पीत्वा च कृमिद्यः शुचिभवेत् ॥ १४२ ॥ शुनोपहतः सचेळोऽव-गाहेत ॥ १४३ ॥ मक्षाल्य वा तं देशमिशना संस्पृत्य पुनः प्रकाल्य पादी चाऽऽचम्य प्रयतो भवति ॥ १४४ ॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ १४५ ॥ शुना दृष्टस्तु यो वित्रो नदीं गत्वा समुद्रगाम् । त्राणायामशतं कृत्वा घृतं नाद्यं विशु-ध्यति ॥ १४६ ॥ सुवर्णरजताभ्यां वा गवां शृङ्गोदकेन वा । नवेश्च कल्लग्नेः स्नात्वा ्सद्य एव शुचिभवित्, इति ॥ १४७ ॥ अभस्याः पञ्चवो ग्राम्याः ॥ १४८ ॥ . क्रब्यादाः शकुनयश्र ॥ १४९ ॥ तथा कुक्कुटस्करम् ॥ १५० ॥ अन्यत्राजाविभ्यः .॥१५१॥ भक्ष्याः श्वाविद्गोधाशशशस्यककच्छपखद्गाः खद्गवर्जाः पत्र पत्र पत्र निवाः ।। १५२ ॥ तथर्भ्यहरिणपृषतमहिषवराहकुळङ्गाः कुँळवङ्गावजीः पञ्च द्विखुरिणः ॥ १५३ ॥ पक्षिणस्तित्तिरिकपोतकपिञ्जलवार्धीणसमयूरवारणा वारणवर्जाः पश्च विष्किराः ॥ १५४ ॥ मत्स्याः सहस्रदंशश्चिलिचेमो वैभिवृहच्छिरोमज्ञकरिरोहि-तराजीवाः ॥ १५५ ॥ अनिर्देशाहसंधिनीक्षीरमपेयम् ॥ १५६ ॥ विवत्सान्यव--स्सयोधः ॥ १५७ ॥ आविकमौक्षिकमैकशकमपेयम् ॥ १५८ ॥ अपेयपयःपाने

<sup>\*</sup> एतद्वचनं न विद्यते ख. पुस्तके।

९ सा. "जज्योत्ती"। २ ख. "कमुत्सिच्यां"। ३ ख. "कियया लो"। ४ ख कुर्वन्ति। ५ सा. पि सिश । ६ स. क्रवेन्ति । ७ स. यतो । ८ स. 'इय ततः श्रुचिः । प्र । ९ क. "म्याः । अभक्ष्याः पश्वी भाम्याः । कः । १० ख. बृहुक्गः । ११ ख वक्तीवृहच्क्रिसमशकरोः ।

कुच्छ्रीऽन्यत्र गव्यात् ॥ १५९ ॥ गव्ये तु त्रिरात्रम्धपवासः ॥ १६० ॥ पर्धुनितं शाकयूषमांससिपः कृतधानागुडदिधमधुसक्तुवर्षम् ॥ १६१ ॥ श्रुक्तानि तथा जातो गुडः ॥ १६२ ॥ श्रावण्यां पौर्णमास्यामाषाढ्या वोषाकृत्य तैष्यां मारुयां सोत्सृत् जेयुक्तमृजेयुः ॥ १६३ ॥

इति प्रथमप्रश्ने पश्चमोऽध्यायः ॥ ९ ॥

( अथ प्रथमप्रश्ने षष्टोऽन्यायः )।

शुचिमध्वरं देवा जुवन्ते ॥ १ ॥ शुचिकामा हि देवाः शुचयश्च ॥ २ ॥ तदेवाऽ-भिवदति ॥ ३ ॥ शुची वो हच्या मस्तः शुचीनां शुचि हिनोम्यध्वरं शुचिभ्यः । ऋतेन सत्यमृतसाप आयञ्छुचिजन्मानः शुचयः पावकाः, इति ॥ ४ ॥ अहर्त वाससां शुचिस्त(चि त)स्माद्यत्किचेज्यासंयुक्तं स्यात्सर्वे तदहतैर्वीसोभिः कुर्यात् ।। ५ ॥ प्रक्षालितोपवातान्यकिष्टानि वासांसि पत्नीयमयानावृत्यिकम् परिदर्धीरन् ॥ ६ ॥ एवं मक्रमादृष्वम् ॥ ७ ॥ दीर्घसोमेषु सत्रेषु चैषम् ॥ ८ ॥ यथासमाम्नातं च ॥ ९ ॥ यथैतदाभेचरणीयेष्यिष्टिपश्चसोमेषु कोहितोष्णीपा क्रीति-तवाससश्रत्विजः प्रचरेयुश्रित्रवाससश्चित्रासङ्गा त्रपाकपाविति च ॥ १० ॥ अग्रणां-धाने शौमाणि वासांसि तेषामलाभे कार्पासिकान्यीर्णानि वा अवन्ति॥ ११ ॥ भूत-पुरीपलोहितरेतः मभृत्युपहतानां मृदाऽज्ञिरिति मक्षाक्रनम् ॥ १२ ॥ चासोपचार्षे-वृक्कानाम् ॥ १३ ॥ वल्कळवत्कुण्णाजिनानाम् ॥ १४ ॥ न गरिहितमधिरूदगम्सा-कितं शावरणम् ॥ १५ ॥ नापस्पूछितं मनुष्यसंयुक्तं सेवत्रा युक्क्यात् ॥ १६ ॥ घनाया भूमेरुपघात उपलेपनम् ॥ १७ ॥ सुविरायाः कर्षणम् ॥ १८ ॥ कियाया मेध्यमाहृत्य प्रच्छादनम् ॥ १९ ॥ चतुर्भिः शुध्यते भूमिर्मोभिराश्रमणास्त्रनमाः इहनादिभवर्षणात् ॥ २० ॥ पश्चमायोपछेपनात्पद्यात्कास्रात् असंस्कृतायां भूगो न्यस्तानां तृणानां प्रक्षास्त्रम् ॥ २२ ॥ यसेसोपहतानामञ्जुः क्षणम् ॥ २३ ॥ एवं क्षुद्रसमिधाम् ॥ २४ ॥ सहतां काष्ठानामुपघाते मझास्याव-शोषणम् ॥ २५ ॥ बहुनां तु श्रीक्षणम् ॥ २६ ॥ दा<del>रमयाणां यात्राणाग्रुव्यिह</del>-

समन्दार्द्धानामवर्छेखनम् ॥ २७ ॥ उच्छिष्ठछेषोपहतानामस्तर्क्षणंम् ॥ २८ ॥ मूत्रपुरीपक्छोहितरेतःप्रभृत्युपहतानामुत्सर्गः ॥ २९ ॥ तदेतद्स्यत्र निर्देशात् ॥ ३० ॥ स्मेतद्श्रिहोत्रे थ(प्)में किछ्टे च द्धिष(घ)में च कुण्डपायिनामयने चोत्सर्गिणामयने व दाशार्मणयते चेहाद्रथे च चतुश्रके च ब्रह्मीदनेषु च तेषु सर्वेषु दर्भेशकः प्रशासनम् ॥ ३१ ॥ सर्वेश्चेत्र सोमभक्षेष्वद्भिरेव मार्जालीये प्रशासनम् ॥ ३२ ॥ मुत्रपुरीषळोदिवरेवः प्रभृत्युपहतानामुत्सर्गो मृन्ययानां पात्राणाम् ॥ मुक्तयानां पात्राणामुच्छिष्टसमन्वारब्धानामवक्लनम् ॥ ३४ ॥ जन्छिष्टक्लेपोप-इतानां पुनर्दहनम् ॥ ३५ ॥ मूत्रपुरीषलोहितरेतःमभृत्युपहतानाम्रुत्सर्गः ॥ ३६ ॥ तेजसानां पात्राणां पूर्ववत्परिमृष्टानां प्रक्षाळनम् ॥ ३७॥ परिसार्वेनद्रव्यक्षण सोशकुन्मृद्धस्मेति ॥ ३८ ॥ मूत्रपुरीषष्ठोहितरेतःप्रभृत्युपहतानां पुनःकरणम्॥ ३९ ॥ सीमूत्रे वा सप्तरात्रं परिशायनम् ॥ ४० ॥ महानद्यां वैवस् ॥ ४१ ॥ अक्षमयासम् क्षामुर्विस्वविनादानां गोताछैः परिमार्जनम् ॥ ४२ ॥ नंदवेणुक्षरक्क्ष्यच्यूतानां गोमयेन नाद्भिरिति प्रक्षालनम् ॥ ४३ ॥ त्रीहीणामुष्याते प्रक्षाल्याक्योक्षणम् ॥ ५४ ॥ बहुनां तु प्रोक्षणम् ॥ ४५ ॥ तण्डलानामुत्सर्गः ॥ ४६ ॥ एवं सिद्धहविक्षाम् ॥ ४७ ॥ महतां अवस्यसमभूत्युपहतानां तं देशं पुरुषामग्रुद्धत्य यवसानः सुवर्जन इति एतेनानुवाकेनाभ्युक्षणम् ॥ ४८ ॥ मधूदके पयोत्रिकारे पात्रात्पात्रान्त्यानमने श्रीचम् ॥४९॥ एवं तैलसर्पिषी जन्छिष्टसमन्वारब्धे उदकेऽवधायोपयोजयेत् ॥५०॥ अमेध्याभ्याधाने समारोष्यामि मथित्वा पवमानेष्ठिः ॥ ५१ ॥ शौचदेशमन्त्रावृदर्थ-द्रव्यसंस्कारकालभेदेषु पूर्वपूर्वमाधान्यं पूर्वपूर्वमाधान्यम्।। ५२ ॥

इति प्रथमप्रश्ने षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

( अय प्रथमप्रश्ने सप्तमोऽध्यायः )।

क्तरत क्रयमारी जिद्दारः ॥ १ ॥ तथाऽपवर्गः ॥ २ ॥ विषरीतं पिठयेषु ॥ ३ ॥ पादोपदतं प्रशास्त्रयेत् ॥ ४ ॥ अक्रुग्रुपस्पृत्रय सिचं वाऽप क्ष्यस्पृतेत् ॥ ५ ॥ -एवँ

१.न्य. "छेपन"। २ मा. "मणे महेऽजींसये लतु"। १ सा. "मणीतः । अ सा. श्रीकाकानां। ५ सा. नछवे"। ६ सा. "र्वेनरमाधानसम्।

छेदनेभेदनखनमनिरसनपित्र्यराक्षसनैऋतरौद्राभिचरणीयेषु ॥ ६ ॥ न मन्त्रवतां यज्ञाङ्गेनाऽऽत्मानमभिपरिहरेत् ॥ ७ ॥ अभ्यन्तराणि यज्ञाङ्गानि बाह्या ऋत्विष् ॥ ८ ॥ पत्नीयजमानावृत्विगभ्योऽन्तरतमौ ॥ ९ ॥ यज्ञाङ्गेभ्य आज्यमाज्यांद्वीं। वि इबिंभ्यीः पशुः पशोः सीमः सोमादग्रयः ॥ १०॥ यथार्कमिर्विजो न विहारादः भिपयीवर्तेरन् ॥ ११ ॥ पाङ्ग्रुखश्रेदक्षिणमंसमभिपयीवर्तेत ॥ १२ ॥ पत्यङ्गुखः सन्यम् ॥ ११३॥ अन्तरेण चात्वालोत्करौ यद्मस्य तीर्थम् ॥ १४॥ आ चात्वान छादाइबनीयोत्करी ॥ १५ ॥ नतः कैतीरो यजमाँनः पत्नी च पपद्येरन्, विसं स्थितेः ॥ १६ ॥ संस्थिते च संचरोऽनुत्करदेशात् ॥ १७ ॥ नामोक्षितमप्रपश्नं क्रिकं क्रोष्ठं समिधं वाऽभ्याद्ध्यात् ॥१८॥ अग्रेणाऽऽहवनीयं ब्रह्मयजमानौ पपद्येते ॥ १९ ॥ प्राचनेनाऽऽहवनीयमित्येके ॥ २० ॥ दक्षिणेनाऽऽहवनीयं ब्रह्मायतनं तमपरेण यजमानस्य ॥ २१ ॥ उत्तरां श्रोणिमुत्तरेण होतुः ॥ २२ ॥ उत्कर आमीधस्य ॥ २३ ॥ जघनेन गाईपत्यं पतन्याः ॥ २४ ॥ तेषु काले काल एव दर्भान्संस्तृणाति ॥ २५ ॥ एकैकस्य चोदकमण्डळुरुपात्तः स्यादाचमनार्थः ॥ २६ ॥ त्रतोपेतौ दीक्षितः स्यात् ॥ २७ ॥ न पर्पापं वदेश क्रुध्येश रोदेन्मूत्रपुरीचे नावेक्षेत अमेध्यं दक्षा जमति ॥ २९ ॥ अवदं मनो दिरदं चक्षुः सूर्यो ज्योतियां श्रेष्ठो दीक्षे मा मा हासीरिति॥ ३०॥

इति प्रथमप्रश्ने सम्रगोऽध्यायः ॥ ७ ॥

( अय प्रयमप्रश्नेऽष्टमोऽध्यायः )।

चत्वारो वणा ब्राह्मणक्षश्चियविद्श्द्राः ॥ १ ॥ तेषां वर्णानुपूर्वेण चतस्तो भार्या ब्राह्मणस्य ॥ २ ॥ तिस्रो 'राजन्यस्य ॥ ३ ॥ द्वे वैद्यस्य ॥ ४ ॥ एका श्रूद्रस्य ॥ ४ ॥ एका श्रूद्रस्य ॥ ४ ॥ तस्य पुत्राः सवर्णानन्तरासु सवर्णाः ॥ ६ ॥ एकान्तरद्वयन्तरास्वम्बद्धोः ब्राह्मियादाः ॥ ७ ॥ पतिल्लोमास्वायोगवमागधवैणक्षश्चपुत्रकस्कुक्कुउवैदेहकचण्डालाः ॥ ८ ॥ अम्बद्यात्मथमायां श्व्याकः ॥९॥ उग्राह्दितीयायां वेणः ॥१०॥ निषादासुत्र

<sup>।</sup> केर के के के कि अप उपस्तुराज में १२ सा. "बाजअस्तिजो । १२ सा. वर्तारी । ४ सी. "मानपानी स प्रपद्यते । वि । ५ सा. तदपरे । ६ सा. "तो ना दी । ७ सा. "उसंते ।

तीयार्या पुल्कसः ॥ ११ ॥ विपर्यये कुक्कुटः ॥ १२ ॥ निषादेन निषाद्यामा पश्च-माजीतोऽपहान्त शूद्रताम् ॥ १३ ॥ तमुपनयेत्षष्ठं याजयेत् ॥ १४ ॥ सप्तमो विक्रुँ-त्रवीजः समवीजः सम इत्येकेषां संज्ञाः क्रमेण निपतन्ति ॥ १५ ॥ त्रिषु वर्णेषु साद्दश्यादत्रतो जनयेतु यान्। तान्सावित्रीपरिश्रष्टान्त्रात्यानाहुर्मनीषिणो त्रात्यानाहुः मनीषिण इति ॥ १६ ॥

इति प्रथमप्रश्लेऽष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥

अय प्रथमप्रश्ने नवमीऽध्यायः )।

्रथकाराम्बष्टस्तोग्रमागधायोगववैणक्षत्तृपुरुकसकुवकुटवैदेहकचण्डालश्वपाकप्रभृतयः।
॥ ११॥ तत्र सवर्णासु सवर्णाः॥ २॥ ब्राह्मणात्क्षश्चियायां ब्राह्मणो वैद्यायामम्बष्टः श्रुद्रायां निषादः॥ ३॥ पारश्च इत्येके॥ ४॥ क्षत्रियाद्वैद्यायां
क्षत्रियः श्रुद्रायासुग्रः॥ ५॥ वैद्याच्छूद्रायां रथकारः॥ ६॥ श्रुद्राद्वैद्यायां मागधः
क्षत्रियायां क्षत्ता ब्राह्मण्यां चण्डालः॥ ०॥ वैद्यात्क्षियायामायोगवो ब्राह्मण्यां
वैदेहकः॥ ८॥ क्षत्रियाद्राह्मण्यां सूतः॥ ९॥ तत्राम्बष्टोग्रसंयोगे भवत्यनुलोमः
॥ १०॥ क्षत्रृवदेहक्योः प्रतिलोमः॥ ११॥ जग्राज्ञातः क्षञ्चयां श्र्याकः॥ १२॥
वेदेहकाद्रस्वष्टायां वैणः॥ १२॥ निपादाच्छूद्रायां पुरुकसः॥ १४॥ श्रुद्राकिव्यां कुवकुटः॥ १५॥ वर्णसंकरादुत्पन्नान्त्रात्यानाहुर्भनीविणो व्यात्यानाहुर्भन्

इति प्रथमप्रश्ले नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥

( अय प्रथमप्रश्ने दशमोऽध्यायः )।

पृद्भागभूती राजा रक्षेत्मजाम् ॥ १ ॥ ब्रह्म वै स्वं महिमानं ब्राह्मणेष्वद्वादः ध्यापनाध्यापनयजनयाजनदाममित्रद्दसंयुक्तं वेदानां गुप्तये ॥२॥ क्षेत्रं बल्लमध्ययनयः जनदानशक्तकोशभूतरक्षणसंयुक्तं क्षत्रस्य दृद्ध्ये ॥ ३ ॥ विद्स्वध्ययनयजन्तं । ५ ॥ विवाणिज्यपशुपालनसंयुक्तं कर्मणां दृद्ध्ये ॥ ४ ॥ शूद्रेषु पूर्वेषां परिचर्या ॥ ५ ॥

१ का "बाकाप" के का "जाता अवन्ति"। तसुरा ३ खा "कतो, जीकमर इलेंबां। ४ का "विज इतिहा"

पत्ती सम्ज्यन्तेति ॥ ६ ॥ सर्वतोधुरं पुरोहितं ष्टणुयात् ॥ ७ ॥ तस्य शासने वर्तेतः ॥ उ॥ संग्रामे न निवर्तेत ॥ ९॥ न कर्णिभिन दिग्धैः पहरेत् ॥ १०॥ भीत-मत्तोन्मत्त्रमत्तविसंनाहस्तीवालहृद्धबाह्मणैने युध्येत ॥ ११ ॥ अन्यत्राऽऽततायिनः ॥ १२ ॥ अथाप्यदाहरन्ति ॥ १३ ॥ अध्यापकं कुले जातं यो हन्यादाततायिनम् । न तेन भ्रूणहा भवति मन्युस्तं मन्युमृच्छति, इति ॥ १४ ॥ साम्रुद्रश्रुलको वरं रूप-भुद्धत्य दशपणं शतम् ॥ १५ ॥ अन्येषामपि सारानुरूप्येणानुपहत्य धम्यै मकल्पयेतः ॥ १६ n अब्राह्मणस्य मनष्टस्वामिकं रिक्थं संवत्सरं परिपाल्य राजा हरेत ॥१७॥ अवध्यो वै ब्राह्मणः सर्वापराधेषु ॥ १८ ॥ ब्राह्मणस्यै ब्रह्मइत्यागुरुतल्पगमनसुव-र्णस्तेत्रसुरापानेषु कुसिँन्धभगसृगार्लसुराध्वजांस्तप्तेनायसा छलाटेऽङ्कायित्वा विष-र्यां किर्धमनम्'।। १९ ॥ क्षियादीनां बाह्मणवधे वधः सर्वस्वहरणं च ॥२०॥ तेषामैव पुरुयापकृष्ट्वधे यथाबलमञुरूपान्दण्डान्मकरूपयेत् ॥२१॥क्षश्चियवधे गोसइस्रम्॥२२॥ क्षाचियवधे गोसहस्रमृषभैकाधिकं राज्ञ जत्सृजेद्वैरानिर्यातनार्थम् ॥२३॥ शतं वैश्ये दश स्ट्रँ ऋषभञ्चानाधिकः ॥२४॥ शूद्रवधेन स्त्रीवधो गोवधश्च व्याख्यातोऽन्यत्राऽऽत्रेय्या यथात् ॥ २५ ॥ घेन्वनहुदीक वधे धेन्वनहुद्दीरन्ते चान्द्रायणं चरेत्।। २६ ॥ आवेष्या वधर क्षांबायवर्थमः व्याख्यातः ॥ २७ ॥ इंसभासवदिणचक्रवावापच्छाकवात्रोशुकामण्डुके विक्रियारेरिकाश्ववसूनकुलादीनां वधे शूद्रवत् ॥ २८ ॥ स्रोकसंग्रहणार्थः यथा रहें भुतं वा साक्षी साक्ष्यं श्रूयात् ॥२९॥ पादो धर्मस्य कर्तारं पादो गच्छति साक्षिणस्"। पादः सभासदः सर्वान्पादो राजानमृष्किति ॥ ३० ॥ राजा भवत्यनेनाम मुख्यन्तै च सभासदः। एनो गच्छति कर्तारं यत्र निन्धो इ निन्धते ॥ ३१ ॥ साक्षिणं त्वेषमुविष्टं यत्नात्पुच्छेदिचक्षणः। यां रात्रिमजनिष्ठास्त्वं यां च:रात्रि मरिष्पसि ॥३२॥ एतयोरन्तरा यत्ते सुकृतं सुकृतं भवेत्। तत्सर्वे राजगामि स्यादनृतं अवतस्तव ॥ ३३॥ त्रीनेव च पितृन्हन्ति त्रीनेव च पितामहान् । सप्त जातानजातांश साक्षी साक्ष्यं WHE 4255 IN \$8-11

१ को, "क्षेपेंगा"। १ का धर्म । १ का. "स्य भूगहत्यातु" । ४ का. "सिव्यान"। ५ का. "सम्बंधाः दोस्तारेतिक के का "वान्यार्गमकान्त के का "देवको । ४ का. "रिजयाव"। 5 का किवारिकका । १ क का. व्यानी

हिरण्यार्थेऽनृते हन्ति त्रीनेव च पितामहान् । पश्च पश्वनृते हन्ति दश्च हन्ति गर्वानृते ॥ ३५ ॥ शतमश्वानृते हन्ति सहस्रं पुरुषानृते । सर्वे भूम्यनृते हन्ति साक्षी साक्ष्यं मृषा वदन् ॥ ३६ ॥ चत्वारो वर्णाः पुत्रिणः साक्षिणः स्युरन्यत्र श्रोत्रियराजन्य-प्रव्रजितमानुष्यहीनेभ्यः ॥ ३७ ॥ समृतौ प्रधानतः प्रतिपत्तिः ॥ ३८ ॥ अतोऽन्यथा कर्तपत्यम् (१) ॥ ३९ ॥ द्वादशरात्रं तप्तं पयः पिवेत्कूष्माण्डैर्वा जुहुयादिति कूष्माण्डैर्वा जुहुयादिति ॥ ४० ॥

इति प्रथमप्रश्ने दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥

( अथ प्रथमप्रश्न एकादशोऽध्यायः )।

अष्टी विवादाः ॥१॥ श्रुतशीले विज्ञाय ब्रह्मचारिणेऽधिने दीयते स ब्राह्मः ॥२॥ आच्छाद्यालंकृत्येषा(तथा) सह धर्मश्चर्यतामिति प्राजापत्यः ॥ ३ ॥ पूर्वी लाजादुर्ति हुत्वा गीमिथुनं कन्यावते दद्यात्स आर्षः ॥ ४ ॥ दक्षिणासु नीयमानास्वन्तर्वेद्युन्त्विके स देवः ॥ ५ ॥ धनेनोपतोष्याऽऽपुरः ॥ ६ ॥ सकामेन सकामाया मिथः संयोगो गान्धर्वः ॥ ७ ॥ प्रसद्य हरणाद्राक्षसः ॥ ८ ॥ सुप्तां मत्तां प्रमत्तां वोपयच्छेन्दिति पैशाचः ॥ ९ ॥ तेषां चत्वारः पूर्वे ब्राह्मणस्य ॥ १० ॥ तेष्वापि पूर्वः पूर्वः श्रेयान् ॥ ११ ॥ उत्तरेषाप्रत्तरोत्तरः पापीयान् ॥ १२ ॥ अत्रापि षष्ठसप्तमौ क्षत्रवन्मानुगतौ तत्पत्ययत्वात्क्षत्रस्य ॥ १३ ॥ पश्चमाष्टमौ वैद्यशूद्राणाम् ॥ १४ ॥ अयनित्रतकल्या । १६ ॥ शान्धर्वमप्येके प्रशंगन्ति सर्वेषां स्त्रहानुगतत्वात् ॥ ॥ १७ ॥ अयापपुक्तो विवाहः । यथा युक्तो विवाहस्तथा युक्ता प्रजा भवनीति विज्ञायते ॥ १८ ॥ =अथाप्युदान् हरन्ति ॥ १८ ॥ क्रीता द्रच्येण या नारी सा न पत्नी विधीयते । सा न देवे न सा पित्रये दासीं तां काद्ययोऽब्रवीत् ॥ २० ॥ श्रुल्केन ये प्रयच्छन्ति स्वसुतां लोभ-मोहिताः । आत्मिक्तिथिणः पापा महािकित्त्ववकारकाः ॥ २१ ॥ पतिन्त नरके घोरे प्रन्ति चाऽऽसप्तमं कुल्म् । गमनागमनं चैव सर्वे श्रुल्को विधीयते(१) ॥ २२ ॥

<sup>\*</sup> इर्मिधकं वाक्यम् । = इत आरभ्य शुरुको विधीयत इत्यन्तप्रन्थः ख. पुस्तके न विद्यते ।

९ स. <sup>\*</sup>तुषही<sup>\*</sup> । २ स. पिनंन्कृष्मा<sup>\*</sup> । ३ क. गोभ्यां सहाऽऽर्वः ।

पीर्भाषास्त्रष्टकामाबास्याग्नयुत्पातभूमिकम्परमशानदेशपतिओत्रियेकतीर्ध्यवयापेन्व**रो** सात्रमनध्यायः॥ २३॥ वाते मृतिगन्धे नीहारे च नृत्तगीतवादित्रसदितसासंग्रन्देषु सामन्तं कालम् ॥ २४ ॥ स्तनयित्तुवर्षविद्युत्संनिपाते ज्यहमनध्यायो अन्यम मर्पामाः स्रातु ॥ २५ ॥ वर्षाकास्तेऽपि वर्षवर्जमहोरात्रयोश तत्कालम् ॥ २६ ॥ पिञ्यमित्रमह-भोजन्मीय तदिवसभेषम् ॥ २०॥ भोजनेष्वाजीकीन्तम् ॥ २८॥ पाणिमुखो हि ब्राह्मणः ॥ २९ ॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ ३० ॥ भुक्तं प्रतिगृहीतं च निर्विद्वीपिति श्रुतिः ॥ ३१ ॥ पिनर्युपरवे त्रिरात्रम् ॥ ३२ ॥ द्रयम् इ वै सुश्रवसोऽनुचानस्य रेतो बाह्मणस्योध्वे नाभेरधस्तादन्यत्स यद्ध्वे नाभेस्तेन हैतत्प्रजायते यहाह्मणानुपनयति यद्ध्याप्यति यद्याज्यति यत्साध्च करोति सर्वाऽस्येषा प्रजा भवत्यथ यद्वाचीनं नाभेः स्तेन हास्यौरसी प्रजा भवति तस्माच्छ्रोत्रियमनुचानमप्रजोऽसीति न वदन्ति ॥ ३३ ॥ तस्माद्द्विनामा द्विमुखो विश्रो द्विरेता द्विजन्मा चेति ॥ ३४॥ श्रुद्वापपात्रश्रमणसंदर्भन-मोथ तावन्तं कालम् ॥ ३५ ॥ नक्तं भिवाविरावे नाधीग्रीत स्वमान्तम् ॥ ३६ ॥ अहोरात्रयोश्र संध्योः पर्वस च नाधीयीत ॥ ३७ ॥ न मांसमश्रीयास खिममुपेपात ॥ ३८ ॥ पर्वस् हि रक्षःपिशाचा व्यभिचारवन्तो भवन्तीति विकायते ॥ ३९ ॥ अत्येषु त्राञ्चतीत्पातेष्वद्वोरात्रमन्ध्यायोऽन्यत्र मानसात् ॥ ४० ॥ य तसेऽपि जनम-श्राताकोर्त्त्रध्यासः ॥ ६१ ॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ ६२ ॥ इन्त्यक्ष्मी ग्रुपाध्यापं इकित क्षिक्यं चतुर्दक्षी । इन्ति पञ्चद्धी विद्यां तस्मात्पर्विम वर्ष्वेश्वस्मात्पर्विण वर्ष्वेश-किति॥ धर ॥

## इति प्रथमप्रश्न एकावशोऽध्यायः ॥ ११ ॥

( अथ अवशोऽव्यामः ) ।

[ अ यथा गुक्तो तिवाहः ॥ १ ॥ अष्टी विवाहाः ॥ २ ॥ सिधयवर्षे गोसहसूसू ॥ ३ ॥ षद्भागभूती राजा रक्षेत् ॥ ४ ॥ रथकाराम्बद्धः ॥ ५ ॥ चत्वाती
प्रणीः ॥ ६ ॥ उत्तरत उपचारो तिहारः ॥ ७ ॥ सृद्धयानां पात्राप्रसूर्
॥ ६ ॥ श्रुचिमध्त्ररं देवा जुक्ते ॥ ९ ॥ अभक्ष्याः पद्मवी साध्याः
॥ १० ॥ सपिण्डेच्वादशाहम् ॥ ११ ॥ गीवर्षमात्रम् ॥ १२ ॥
नित्यं शुद्धः कारुहस्तः ॥ १३ ॥ अथातः शीचाविष्ठानम् ॥ १४ ॥

<sup>\*</sup> घनुष्किंक्नास्तर्गेती अन्यः प्रथमाधेकादशान्यामस्यादिसादिवाक्यानां स्युत्सामेक सकनारमक सृति भाति ।

१ ख. "निविदेष्ट्देशपतितश्री"। २ ख. "मशेषमोजनयो"। ३ ख. "ति अथ । ४ ख. "स्। अथ क"।

समण्डलुर्द्धिजातीनाम् ॥ १५ ॥ अथ कमण्डलुचर्यामुंपदिशन्ति ॥ १६ ॥ अथ सालकस्य ॥ १७ ॥ धर्मार्थौ यत्र न स्याताम् ॥ १८ ॥ अष्टाचत्वारिंशद्वर्षाणि ॥ १९ ॥ पश्चंधा विमतिपत्तिः ॥ २० ॥ उपदिष्टो धर्मः मतिवेदम् ॥ २१ ॥ ]

> इति प्रथमप्रश्ने द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ समाघोऽयं प्रथमः प्रश्नः ॥ १ ॥

> > (अथ द्वितीयः प्रश्नः)। (तत्र प्रथमोऽण्यायः)।

अयातः प्राचित्रानि ॥ १ भ्रूणहा द्वादश समाः ॥ ६ ॥ कपाली सद्वाप्नी गर्देभचमेवासा अर्ण्यानिकेतनः अमशाने ध्वजं श्रवशिरः कृतवा कुटी कारयेसामार्थः सैत्समानाराणि भैक्षं चरन्स्वकर्माऽऽचक्षाणस्तेन भाणान्धारथेंदसञ्घीषपासः ॥ ई ॥ अर्थमधैन गीसवैनाप्रिष्टुता वा यजेत ॥ ३ ॥ अश्वमधावभूथै वाडडस्मार्न छावयैत् गि थे ॥ अथाप्युक्तहरान्ति ॥ ५ ॥ अमत्या क्राह्मणं इत्वा दुष्टी भवति अर्भतः । श्रुपर्यो निष्कृति तस्य वदम्त्यमतिवृर्वके ॥ ६ ॥ मतिपृष्य भ्रतस्तरय निष्कृतिनीप-सम्बति । औपगूर्य चौरकु च्छूमतिकु च्छू निपातने ॥ ७ ॥ क्रेंच्छू चान्द्रायण चैंव कीहितस्य प्रवर्तने । तस्मान्नवापगुरेत न च क्रवींत शोणितामिति ॥ ७ ॥ नव समा राजन्यस्य ॥ ९ ॥ तिस्रो वैश्यस्य ॥ १० ॥ सेक्स्सरं शृहस्य ॥ ११ ॥ सियाश्र ॥ १९ ॥ जाहाणवदात्रेय्याः ॥ १३ ॥ गुरुतस्यगस्तमे छोह्ययमै याणीत ा १४ ।। स्वि वा ज्वलन्ती ऋष्येत् ।। १५ ।। लिङ्गं वा सव्वणं परिवारयाण्य-काषाधाय देक्षणापती च्योदिंशयन्तरेण गच्छेदा नियतनात् ॥ १६ ॥ स्तेमा प्रवासि विशार्थिक मुन्तसमादाय स्कन्धेन राजानं गच्छेदनेन मां जहीति तिनेनं इन्यात् ॥ १७ ॥ अयान्युदाहरन्ति ॥ १८ ॥ स्कन्येनाडःदायः मुलकः स्तेनी राजाणगान्य-यात्। अनेन धाथि मां राजन्सचधर्ममनुस्मरम्।। १९॥ शासने का विसर्ण का स्तेनो मुच्येत किल्बिषात्। अशासनाचु तद्राजा स्तेनादामोति किल्बिषमिति ॥ २० ॥ सुरां पीत्वोष्णया कायं दहेत् ॥ २१ ॥ अमत्या पाने कृच्छाब्दपादं चरेत्युनकप-

१ ती। "कि क" । २ कः "येत । अवा" । ३ कः अवसूर्य । ४ कः कुर्णकृतिकुरुको वान्तामनं को" । ५ कः "कन्ये तिको वैद्ये संवत्सरं शूद्रे । कि" ।

नयनं च ॥ २२ ॥ वपनव्रतनियम्छोपश्च पूर्वीनुष्टितत्वात् ॥ २३ ॥ अथाप्युदाइ-रन्ति ॥ २४ ॥ अमत्या वारुणीं पीत्वा पाश्य मूत्रपुरीषयोः । आसणः क्षामयो वैश्यः पुनः संस्कारमहीति ॥ २५ ॥ सुराधाने तु यो भाण्डे अपः पर्धुषिताः पिनेत्। शङ्खपुष्पीविपकेन पडहं क्षीरेण वर्तयेत् ॥ २६ ॥ गुरुमयुक्तश्रेन्त्रियेत गुरुब्रीन्कु-च्छांश्वरेत् ॥ २७ ॥ एतदेवासंस्कृते ॥ २८ ॥ ब्रह्मचारिणः शवकर्मणा व्रतावृत्ति-रन्यत्र मातापित्रीराचार्याच ॥ २९ ॥ स चेव्दाधीयीत कामं गुरोकच्छिष्टं भैप-ज्याँथें सर्वे प्राश्रीयात् ॥ ३० ॥ येनेच्छेत्तेन चिकित्सेत् ॥ ३१ ॥ स यदाऽगातिः स्यात्तदुत्थायाऽऽदित्यमुपतिष्ठेत ॥ ३२ ॥ इंसः शुचिषदिति ॥ ३३ ॥ एतया दिवा रेतः सिक्त्वा त्रिरपो हृदयंगमाः पिबेद्रेतस्याभिः ॥ ३४ ॥ यो श्रह्मचारी स्त्रियमुपेयात्सोऽवकीर्णी ॥ ३५ ॥ स गर्दभं पञ्चमालभेत ॥ ३६ ॥ नैर्ऋतः पशुपुरोडाकश्च रक्षोदेवतो यमदेवतो वा ॥ ३७ ॥ शिक्षात्प्राशित्रमण्स्व-बदानैश्रुग्नतीति विज्ञायते ॥ ३८ ॥ अपि वाडमावास्यायां निश्यमिमुपसमाधाय द्विहोमिकीं परिचेष्टां कृत्वा द्वे आज्याहुती जुहोति— ॥ ३९ ॥ कामावकीणींऽ-स्म्यवकीणींऽस्मि कामकामाय स्वाहा॥ ४०॥ कामाभिद्वुग्घोऽस्म्यभिद्वुग्घोऽस्मि कामकामाय स्वाहोति ॥ ४१ ॥ हुत्वा प्रयताञ्जलिः कवातिर्दङ्ख्सिमाभैमन्त्रयेत ॥ ४२ ॥ सं मा सिश्चन्तु मरुतः समिन्द्रः सं बृहस्पतिः । सं माऽयमप्रिः सिश्चत्वा-युषा च बलेन चाऽऽयुष्मन्तं करोतु मेति ॥ ४३ ॥ अधास्य ज्ञातयः परिषद्युदपात्रं निनयेशुरसावहिमत्थंभूत इति ॥ ४४ ॥ चरित्वाऽपः पयो घृतं मधु लवणिमत्या-रब्धवन्तं ब्राह्मणा ब्रुयुश्चरितं त्वयेत्योमितीतरः मत्याह चरितनिवेशं समनीयं कुर्युः ॥ ४५ ॥ सगोत्रां चेदमत्योपयच्छेद्भ्रमृबदेनां विभृयात् ॥ ४६ ॥ मजाता चेत्कुच्छाब्दपादं चरित्वा यन्म आत्मनो मिन्दाऽभूत्युनर्मिश्रश्चुरदादिति एताभ्यां जुहुयात् ॥ ४७ ॥ परिवित्तः परिवेत्ता या चैनं परिविन्दति । सर्वे ते नरकं यान्ति दात्याजकपत्रमाः ॥ ४८॥ परिवित्तः परिवेत्ता दाता यथापि याजकः। कृष्णुदाद-श्चरात्रेण स्त्री त्रिरात्रेण शुघ्यति, इति ॥ ४९ ॥ अथ पतनीयानि ॥ ५० ॥ समुद्रेंसंयानम् ॥ ५१ ॥ ब्रह्मस्वन्यासापहरणम् ॥ ५२ ॥

१ ख. "त्रोर्गुरोर्चा । सर्वाः स ने १ २ ख. "ज्यार्थे स" । १ ख. "मिकां प" । ४ ख स्वाहेसमृतं धा आज्यममृतमेवाऽऽत्मन्धते हुत्वा कर्षाते योऽममुपतिष्ठते स मा सिश्चतु अकामत आयुंचा" । ५ ख. "ह्यो । ६ ख. "म् । त्राह्मणस्व"।

भूम्यनृतंम् ॥ ५३ ॥ सर्वपण्यैर्व्यवहरणम् ॥ शूद्रसंवनम् ॥ ५४ ॥ शूद्रा-भिजननम् ॥ ५५ ॥ तदपहँयत्वं च ॥ ५६ ॥ एषामन्यतमत्क्र(मं क्र)त्वा ॥ ५७ ॥ चतुर्थकाळामितभोजिनः स्युरपेऽभ्युपेयुः स्वनातुकल्पम् । स्थानासनाभ्यां विहरनत एते त्रिभिर्वर्षेस्तद्पटनान्ति पापमिति ॥ ५८ ॥ यदेकरात्रेण करोति पापं कृष्णं वर्ण ब्राह्मणः सेवमानः । चतुर्थकाल उदकाञ्यवायी त्रिभिर्वर्षेस्तद्पहन्ति पापम्, इति ॥ ५९ ॥ अथोपपातकानि— ॥ ६० ॥ अगम्यागमनं गुर्वीसर्खीं गुरुसखी-मपपात्रां पतितां च गत्व। भेषजकरणं ग्रामयाजनं रङ्कोपजीवनं नाटचा-चार्यतां गोमहिषीरक्षणं यच्चान्यद्प्येवं युक्तं कन्यादृषणिमाति ॥ ६१ ॥ तेषां तु निवेशः पतितवृत्तिद्वौ संवत्सरौ ॥ ६२ ॥ अथाशुचिकराणि— ॥ ६३ ॥ द्यूतमभि चारोऽनाहितामें रूञ्छवृत्तिता समावृत्तस्य भैक्षचर्या तस्य चैव गुरुकुले वासे ऊर्ध्व चतुभ्यों मासेभ्यस्तस्य चाध्यापनं नक्षत्रनिदेशश्रेति ॥ ६४ ॥ तेषां तु निर्वेशो द्वादश मासान्द्वादशार्थमासान्द्वादश द्वादशाहाःद्वादश षडहान्द्वादश ज्यहान्द्वादशाहं षडहं ज्यहमहोरात्रमेकाहमितं यथा कमीभ्यासः ॥ ६५ ॥ पतिताः ॥ ६६ ॥ समबसाय धर्माश्चरेयुतिरतरयाजका इतरेतराध्यापका मिथो विवहमानाः पुत्रान्संनिष्पाद्य ब्रुयुर्विभन्नजतास्मभ्य एवमार्यान्संप्रतिपत्स्यथेति ॥६७॥ अथापि नं सेन्द्रियः पति ॥ ६८ ॥ तदेतेन वेदितन्यमङ्गाहीनो हि साङ्गं जनयेत् ॥ ६९ मिथ्यैतदिति हारीतः ॥ ७० ॥ दाधिधानीसधर्माः स्त्रियः स्युर्यो हि दिध-धान्याममयतं पय आतच्य मन्थति न ति छष्टा धर्मकृत्येषूपयोजयन्ति ॥ ७१ ॥ एवमशुचि शुक्तं यिश्वर्वेति न तेन सह संप्रयोगो विद्यते ॥ ७२ ॥ अशुचिशु-क्कोत्पनानां तेषामिच्छतां प्रायश्चित्तिः ॥ ७३ ॥ पतनीयानां नृतीयोंऽश्वः स्त्रीणामंशस्तृतीयः ॥ ७४ ॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ ७९ ॥ भोजनाभ्यञ्ज-नादानाद्यदन्यत्कुरुते तिकैः। श्वविष्ठायां कृमिर्भूत्वा पितृभिः सह मज्जतीति॥ ७६॥ पितुन्वा एष विक्रीणीते यस्तिछान्विक्रीणीते ॥ ७७ ॥ प्राणान्वा एष विक्रीणीते यस्तण्डुलान्विकीणीते ॥ ७८ ॥ सुकृतांशान्वा एप विकीणीते यः पणमानो दुहितरं ददाति ॥ ७९ ॥ तुणकाष्ठमिकतं विक्रेयम् ॥ ८० ॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ ८१ ॥

१ स. "तवदनम्। २ ख. "सेवाश्च यू" ३ स. "पत्यं च भवति तेषां तु निर्वेषश्च तु" । ४ स. "पीऽभ्यवहरेयुः। ५ स. "ता महिषागोरक्यं य"। ६ स निर्वेषः। ७ स. "ति अशुचिकरनिर्वेषो प"। ६ स. धर्मं चरे"। ९ स. न सङ्क्तिये पतितेन समाचरंस्तदे"।

पश्चिश्वकतोदन्ता अश्मा च लवणोतृतः । एतेद्राह्मण ते पण्यं तन्तुश्चारणनीस्त इति ॥ ८२ ॥ पातकवर्ण वा बभ्रुं पिङ्गला गां रामशां सिप्पाऽवसिच्य स्वाणिक लेरवर्कायांन् चानाय द्यात् ॥ ८२ ॥ क्रमण्डेर्वा द्वादशाहम् ॥ ८४ ॥ यद्वांचीक मेनो भ्रूणहत्यायास्तस्मान्मुन्यत इति ॥ ८५ ॥ पातकाभिशंसने कुच्छूः ॥ ८६ ॥ तद्व्दोऽभिशंसितः ॥ ८७ ॥ संवन्सरेण पति पिततेन समाचरन् । याजनाध्याक नाद्योनीस्त त यानासनाशनादिति ॥८८ ॥ अमेध्यमाशने मायश्चित्तिनेष्पुरीष्यं तस्त समाचेति ॥ ८९ ॥ अपः पयो स्तं पराक इति प्रतिच्यहमुष्णानि स तक स्वच्यः ॥ ९० ॥ अपः पयो स्तं पराक इति प्रतिच्यहमुष्णानि स तक सायमयाचितं पराक इति त्रव्यद्वर्शयाः स एप स्तिवालस्त्रानां कृच्छः ॥ ९२ ॥ सत्ता सायमयाचितं पराक इति त्रव्यद्वर्शयाः स एप स्तिवालस्त्रानां कृच्छः ॥ ९२ ॥ यावन्सकृदाददीत तावदश्चीयात्पूर्ववत्सोऽतितृन्छः ॥ ९३ ॥ अव्यस्सन्तिमः स स्वच्यक्रातिकृच्छः ॥ ९४ ॥ अव्यस्तर्तीयः स स्वच्यक्रोपस्पर्शनम् ॥ ९५ ॥ अव्यस्तर्तीयः स स्वच्यक् विवालस्त्रातिकृच्छः ॥ ९४ ॥ अव्यस्तर्तिकृच्छः ॥ ९६ ॥ एकवस्तर्तिकृच्छः ॥ ९६ ॥ एकवस्तर्ति किष्णाः किश्ववपनवर्णस्त्रा ॥ ९७ ॥ केश्वयपनवर्णस्त केश्ववपनवर्णस्त्रा ॥ ९८ ॥ पत्रवेव किषाः केश्ववपनवर्णस्तर्ते केश्ववपनवर्णस्त ॥ ९८ ॥

इति द्वितीयप्रश्ने प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

( अय द्वितीयप्रश्ने द्वितीयोऽध्यायः )।

नित्योदकी नित्ययद्वोपवीती नित्यस्वाध्यायी द्वपलाभवर्णी । ऋती प्राच्छित्विधिवच ज्ञास ब्राह्मणक्ष्यवति ब्रह्मलोकात् ॥ १ ॥ मनुः पुर्वभवी दायं व्यभजदिति श्रुतिः ॥ २ ॥ समग्रः सर्वेपामविभेषात् ॥ ३ ॥ वरं वा स्पर्मुद्धरेज्ज्येष्ठः ॥ ४ तस्माज्ज्येष्ठं पुत्रं धनेन निरवसाययन्तीति श्रुतिः ॥ ५ ॥ द्वानां वैक्षपुद्धरेज्ज्येष्ठः ॥ ६ ॥ सममितरे निभजरन् ॥ ७ ॥ पितुरनुपस्था दायः विभागः साति पितिरे ॥ ८ ॥ चतुर्णा वर्णानां गोष्वाजावयो ज्येष्ठांशः ॥ ५ ॥ नानावर्णस्त्रीपुत्रसमवाये दायं दर्शाशाः कृत्वा चतुरस्तीन्द्वावेकिमिति यथाकमं विभागः सन् ॥ १० ॥ औरसे तृत्यमे सवर्णास्तृतीयाधहराः ॥ ११ ॥ सवर्णापुत्रानम्तराष्ट्रः त्रयोशनन्तराष्ट्रः सवर्णापुत्रानम्तराष्ट्रः विभागः सवर्णायां संस्कृतायां स्वयस्त्रत्वायां स्वयस्त्रत्वाविनमोरसं पुत्रं विद्यात् ॥ १४ ॥ अयस्प्यस्त्राहरान्त—॥ १५ ॥

<sup>.</sup> १ ख. "तत्तु ब्राह्मणे प" । २ का "लां सी शां सां स" । ३ खा. "नास्सको न तु सम्यासका" । ४ के "राज्ञः स । ५ ख. "वेकुच्छूः । प्रातः सायमयाचितं पराक इति सोऽति"।

अक्कादङ्कारसंभवासि हृदयादाधि जायैसे । आत्मा वै पुत्रनामाऽसि स जीव शरदः श्वतिमिति ॥ १६ ॥ अभ्युपगम्य दुाहितारे जातं पुत्रिकापुत्रमन्यं दौहित्रम् ॥ १७ ॥ अशाप्युदाहरन्ति ॥ १८॥ आदिशेत्मध्मे पिण्डे मातरं पुत्रिकासुतः । द्वितीये पितरं तस्यास्तृतीये च पितामहामिति ॥ १९ ॥ मृतस्य मसूतो यः क्रीबन्याधितयोवीऽ-न्येनानुमते स्वे क्षेत्रे स क्षेत्रजः ॥ २० ॥ स एष द्विपिता द्विगोत्रश्च द्वयोरिप स्व-धारिकथभाग्भवाते ॥ २१ ॥ अथाष्युदाहरन्ति ॥ २२ ॥ द्विपितुः पिण्डदानं स्या-त्पिण्डे पिण्डे च नामनी । त्रयश्च पिण्डाः वण्णा स्युरेवं कुर्वन मुहातीति ॥ २३ ॥ माताषितृभ्यां दत्तोऽन्यतरेण वा योऽपत्यार्थे परिगृह्यते स दत्तः ॥ २४ ॥ सदशं षं सकामं स्वयं कुर्यात्स कुत्रिमः॥ २५ ॥ गृहे गूढोत्पन्नो उन्ते ज्ञातो गूढनः ॥ २६ ॥ **मात्तापितृभ्यामुत्सृ**ष्टोऽन्यतरेण वा योऽपत्याधे पारिगृह्यते सोऽपविद्धः ॥२०॥ असंस्कृता-ममतिष्टष्टां यामुपयच्छेत्तस्यां यो जातः स कानीनः ॥ २८ ॥ या गार्भेणी संस्क्रि-को विज्ञाता वाऽविज्ञाता वा तस्या यो जातः स सहोढः ॥ २९ ॥ मातापित्रोई-क्सारकीतोऽन्यतरेण वा योऽपत्यार्थे परिगृह्यते स कीतः ॥ ३० ॥ इति त्यक्त्वा प्तितं ब्रा याडन्यं पति विन्देत्तस्यां पुनर्भ्शं यो जातः स पौनर्भवः ॥ ३१ ॥ शासापितृविद्दीनो यः स्वयमात्मानं द्धात्स स्वयंदत्तः ॥ ३२ ॥ द्विजातिपवराच्छू-द्वासं जातो निषादः ॥ ३३ ॥ कामात्पारक्षव इति पुत्राः ॥ ३४ ॥ अथाप्युदाइ-इहित ॥ ३५ ॥ औरसं पुत्रिकापुत्रं क्षेत्रजं दत्तकृत्रिमौ । गृढजं चापविद्धं च रिक्य-भाजः प्रचक्षते ॥३६॥ कानीनं च सहोढं च क्रीतं पौनर्भवं तथा । स्वयंदत्तं निपादं च गोत्रभाजः प्रचक्षते ॥ ३७ ॥ तेषां प्रथम एवेत्याहीपजङ्घानिः ॥ ३८ ॥ इदानीम-इमीर्घीमि स्त्रीणां जनक नो पुरा। यतो यमस्य सदने जनिवतः पुत्रमञ्जवन्॥३९॥ रैतीयाः पुत्रं नयति परेत्य यमसादने । तस्माद्धार्थी तु रिक्षन्ति विभ्यतः पररेतसः 11 to 11 अप्रमन्ता रक्षथ तन्तुमेतं मा वः क्षेत्रे पर( रे ) बीजानि वाप्सुः । जैनियतुः शुली अविति सांपराये मोधं वेत्रा कुरुने तन्तुभेतियाति ॥ ४१ ॥ तेषामनातृष्यवहारा-णामंशान्सोपचयान्सुनिगुप्ताश्रिदध्युरा व्यवहारशपषात् ॥ ४२ ॥ अतीतव ।वहारा-न्त्रासाच्छादनैर्विभृयुः ॥ ४३ ॥ अन्धजदक्वीवन्यसनिन्याधितादींश्र ॥ ४४ ॥ अर्केमिण: ॥ ४५ ॥ पतिततः जातवर्जन् ॥ ४६ ॥ न पतितैः संव्यवहारो विद्यते

१ स. 'यते । सा' । २ स. रक्षन्तु । दे न्यू । बिद्धाः १-४ न्यू विक्रीयः १

॥ ४७ ॥ पतितामापे तु मातरं विभुयादनभिभाषमाणः ॥ ४८ ॥ मातुर्छंकारं द्वाहितरः सांमदायिकं लभेरन्नन्यद्वा ॥ ४९ ॥ न स्त्रीस्वातन्त्रयं विद्यते ॥ ५० ॥ अथाप्युदाहरान्त ॥५१॥ पिता रक्षति कौनारे भर्ता रक्षति यौवने । प्रत्रस्त स्थाविरे भावे न स्त्री स्वातन्त्र्यमईतीति ॥ ५२ ॥ निरिन्द्रिया ह्यदायाश्र स्त्रियो मता इति श्रुतिः ॥ ५३ ॥ भैर्तृहिते यतमानाः स्वर्गे लोकं जैयेरन् ॥ ५४ ॥ व्यतिक्रमे त कुच्छः ॥ ५५ ॥ शूद्रे चान्द्रायणं चरेत् ॥ ५६ ॥ वैश्यादिषु मतिलोमं कुच्छाति-कुच्छादींश्वरेत ५७ ॥ धुंसां ब्राह्मणादीनां संवत्सरं ब्रह्मचर्यम् ॥ ५८ ॥ बूदं कटा-ग्रिना दहेत् ॥ ५९ ॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ ६० ॥ अत्राक्षणस्य शारीरो दण्डैः संग्र-हणे भवेत् । सर्वेषामेव वर्णानां दारा रक्ष्यतमा धनात् ॥ ६१ ॥ न तु चारणदारेषु न रङ्गावतरे वधः । संसर्जयन्ति तान्धेताश्चिग्रप्तांश्वालयन्त्यपि ॥ ६२ ॥ स्नियः पवित्रमतुळं नैता दुष्यन्ति कहिंचित्। गासि मासि रजो शासां दुरितान्यपकर्षति ॥ ६३ ॥ सोमः शौचं ददत्ता( दौ ता )सां गन्धर्वः शिक्षितां गिरम् । अप्रिश्व सर्व-मक्षरवं तस्माभिष्करमधाः स्त्रियः ॥६४॥ अन्तां दशमे वर्षे स्नीननां द्वादशे त्यजेत्। र्षतिनजां पश्चदशे सद्यस्त्विमयवादिनीय् ॥ ६५ ॥ संवत्सरं मेतपरनी मधुमांसमयकः गणानि पर्जयेद्यः श्रयीत ॥ ६६ ॥ पन्मासानिति मौद्रस्यः ॥ ६७ ॥ अत ऊर्ध पुरुमिरनुमता देवराज्जनयेत्पुत्रमपुत्रा ॥ ६८ ॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ ६९ ॥ वशा वोत्पन्नपुत्रा च नीरजस्का गतपजा । गाकामा संनियोज्या स्यात्फळं यस्यां न वेद्यत इति ॥ ७० ॥ मातुल्लपितृष्वसा भिगनी भागिनेयी स्तुषा मातुलानी सखि-मधुरित्यगम्याः ॥ ७१ ॥ अगम्याना गर्भा कुच्छाति हुच्छी चान्द्रायणामिति माय-शिचिः ॥ ७२ ॥ एतेन चण्डास्त्रीन्धवार्याः न्याख्यातः ॥ ७३ ॥ अथाधुदाहरान्ति ॥ ७४ ॥ चण्डाळी ब्राह्मणो गत्वा सुक्त्या च मतिगृष्ठा च । अज्ञानात्पतितो विमो वानाचु समतां बजेत् ॥ ७५ ॥

१ स. भर्तुरिममते । २ स. कमेरन् १ क. प्याः । आजाह्मणस्य शारीरो दण्डः । ४ स. १ स. त्रा । सं । ५ स. मेतप्रजां । ६ स. भेतप्रजां । १ स. भेतप्रजां

पितुर्गुरोर्नरेन्द्रस्य भार्यो गत्वा प्रमादतः। गुरुतल्पी भवेत्तेन पूर्वोक्तस्तस्य निश्चयः, इतिश्च ॥ ७६ ॥ अध्यापनयाजनप्रतिग्रहेरग्रक्तः । क्षत्रधर्मेण जीवेत्प्रत्यनन्तरत्वात् ॥ ७९ ॥ नेति गौतमोऽत्युग्रो हि क्षत्रधर्मो ब्राह्मणस्य ॥ ७८ ॥ अथाप्युदाहरित ॥ ७९ ॥ गवार्थे ब्राह्मणार्थे वा वर्णानां वाऽपि संकरे । गृह्मीयानां विप्रविश्चौ शक्तं धर्मव्यपेक्षया ॥ ८० ॥ वैद्यवृत्तिरनुष्ठेया प्रत्यनन्तरत्वात् ॥ ८१ ॥ प्राक्पातराञ्चात्कर्षी स्यात् ॥ ८२ ॥ अस्यूतनासिकाभ्यां समुष्काभ्यामतुद्वार्या मुहुर्मुहुरभ्युच्छन्द्रयन् ॥ ८३ ॥ भार्यादिरग्निस्तिस्तिक्ष्मंकर्मकरणं प्राग्जन्याधेयात् ॥ ८४ ॥ अग्न्याधेयमभूत्यथेमान्यजस्ताणि भवन्ति यथैतद्गन्याधेयमग्निहोत्रं दर्शपूर्णमासावाग्रयणमुद्ग्यवन्त्रसिणायनयोः पशुश्चातुर्मास्यान्युत्तमुसे षड्दोता वसन्ते ज्योतिष्टोम इत्येवं क्षेमपापणम् ॥ ८५ ॥ अथाप्युदाहरित—॥ ८६ ॥ न दिवा स्वप्नशिक्तेन न च सर्वान्नभोजिना । कामं शक्यं नभो गन्तुमारूदपितेन वा ॥ ८७ ॥ दैन्यं शाख्यं जैह्म्यं च वर्जयेत् ॥ ८८ ॥ अथाप्यत्रोश्चनसश्च वृष्वर्षणश्च दुहित्रोः संवादे गाथा-मुदाहरन्ति ॥ ८९ ॥ स्तुवतो दुहिता त्वं वे याचतः प्रतिगृह्नतः । अथाहं स्तूय-मानस्य द्दतोऽप्रतिगृह्नतो द्दतोऽप्रतिगृह्नत इति ॥ ९० ॥

इति द्वितीयप्रश्ने द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

( अय द्वितीयप्रश्ने तृतीयोऽध्यायः । )

तपैस्यवगाहनम् ॥ १ ॥ देवतास्तर्पयित्वा पितृत्वपणम् ॥ २ ॥ अनुतिथिमप जित्सश्चिति ॥ ३ ॥ ऊर्ज वहन्तीरिति ॥ ४ ॥ अथाप्युदाहरित ॥ ५ ॥ स्नवन्तीष्व-निरुद्धासु त्रयो वर्णा द्विजातयः । प्रातरुत्थाय कुर्वीरन्देविषितृतर्पणम् ॥ ६ ॥ निरु-द्धासु न कुर्वीरत्रंशभाक्तत्र सेतुकृत् । तस्मात्परकृतान्सेतृन्कूपांश्च परिवर्जयेदिति ॥७॥ अथाप्युदाहरित ॥ ८ ॥ चद्धत्य वाऽपि त्रीन्पिण्डान्कुर्यादापत्सु नो सदा । निरु-द्धासु तु मृत्पिण्डान्कूपान्नीनव्घटांस्तथेति ॥ ९ ॥

<sup>\*</sup> इतः परमेतद्धिकं क. पुराके-"धार्म्यं स्वाध्यायप्रवननेऽधिकारं दर्शयति प्रतिप्रहे दाता ऋत्वि-ग्यजमाना याजनेन " इति ।

बहुमतिय्राह्यस्यामतिय्राह्यस्य वा मतियह्यायाज्यं वा याजियत्वाऽनाइयानस्य वाऽन-मिश्रत्वा तरत्समन्दीय जपेदिति ॥ १० ॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ ११ ॥ गुरुसंकरि-णश्चैव शिष्यसंकारिणश्च ये। आहारमन्त्रसंकीणी दीर्घ तम जपासत इति॥ १२॥ अथ स्नातकत्रतानि ॥ १३ ॥ सायं भातर्यदश्नीयं स्यात्तेनान्नेन वैश्वदेवं बस्तिमुप-हत्य ब्राह्मणक्षञ्चियविद्शुदानभ्यागतान्यथाशक्ति पूजयेत्॥ १४॥ यदि बहुनां न शक्तुयादेकस्मै गुणवते दद्यात् ॥ १५ ॥ यो वा मथममुपगतः स्यात् ॥ १६ ॥ शूदश्चेदागतस्तं कर्मणि नियुञ्ज्यात् ॥ १७ ॥ श्रोत्रियाय वाऽग्रं दद्यात् ॥ १८ ॥ ये नित्या भाक्तिकाः स्युस्तेषामनुषरोधेन संविभागो विहितः॥ १९॥ न त्वेव कदाचिददत्त्वा अञ्जीत ॥ २० ॥ अथाप्यत्रान्नगीतौ न्छोकानुदाइरन्ति ॥ २१ ॥ यो मामदत्त्वा पितृदेवताभ्यो भृत्यातिथीनां च सुहुज्जनस्य । संपन्नमश्चन्विषमित मोहात्तमद्म्यहं तस्य च मृत्युरस्मि ॥२२ ॥ हुतामिहोत्रः कृतवैश्वदेवः पूज्यातिथीनभु-स्यजनाविश्वष्टम् । तुष्टः श्वविः श्रद्धपदित यो मां तस्यामृतं स्यां स च मां सुनिक्त ॥ २३ ॥ सुत्राह्मणश्रोत्रियवेदपारगेभ्यो गुर्वर्थनिवेशीषधार्थद्वतिक्षीणयस्यमाणाध्यः यनाध्वसंयोगवैश्वजितेषु द्रव्यसंविभागी यथाशक्ति कार्यी वहिवेदि भिक्षमाणेषु कृताममितरेषु ॥ २४ ॥ सुमक्षालितपादपाणिराचान्तः शुचौ संष्ठते देशेऽ-भमुपहतमुपसंग्रहा कामकोधद्रोहलोभमोद्दानपहत्य सर्वाभिरक्गुलीभिः शब्दमकु-र्धन्माश्रीयात् ॥ २५ ॥ न पिण्डशेषं पात्र्यामुत्स्जेतं ॥ २६ ॥ न पिण्ड-शेषं पात्र्यामुत्स्केत् ॥ २७ ॥ मांसमत्स्यतिलैसंस्रष्ट्रपाशनेऽप उपस्पृश्यामि-मिममुशेत् ॥ २८ ॥ अस्तामिते च स्तानम् ॥ २९ ॥ पालाशमासनं पादुके दन्तथाः घनिभति वर्जयेत् ॥३०॥ नोत्सङ्गे असं भक्ष भेत् ॥३१॥ ऑसन्यां न भुझीत ॥३२॥ वैपावं दृण्डं धार्येत् ॥ ३३ ॥ फनम्कुण्डले च ॥ ३४ ॥ पदा पाद्स्य मञ्चालनम-भिष्ठानं -च वर्जमेत ।। ३५ ॥ त बहिर्मालां प्रार्थेत् ॥ ३६ ॥ सूर्यमुद्रमास्तमके न वित्रीक्षेता ॥ ३७ ॥ नेन्द्रवञ्चिति यरस्मे ब्र्यात् ॥ ३८ ॥ यदि ब्र्यान्सम्बद्धिरः हथेय भूयात् ॥ ३९ ॥ पुरदारीन्द्रकीलपरिधावन्तरेण नासीयात् ॥ ४० ॥ ग्रेसूस-योरन्तरेण न अच्छेत् ॥ ४१ ॥ वॅल्सवन्ति च नोपरि गच्छेत् ॥ ४२ ॥ भस्मात्रिय-रोमतुषकपार्लावस्थानानि नाधितिष्ठेत् ॥ ४३ ॥ गां वयन्ती यरस्मे स सम्बात् ॥४३॥

<sup>- -</sup> १ का भी विक्ति यै । २ का °रा नांत' । ३ का "लमधुर्त" । ४ का "ने यदप । ५ का जार्तथा न । ६ का °दि प्रमु ्त्र ५ का इस्तं कन्ति । ४ का श्रिक्ताकाका ॥

नाधेनुमधेनुशिति ब्र्यात् ॥ ४५ ॥ यदि ब्रुवाद्धेनुंभव्येत्येव ब्र्यात् ॥ ४६ ॥ श्रुक्ता रुक्षाः परुषा वाचो न ब्यात् ॥ ४७ ॥ नैकोऽध्वानं व्रजेत् ॥ ४८ ॥ न । पतितैन स्त्रियां न शूद्रेण ॥ ४९ ॥ न प्रतिसायं व्रजेत् ॥ ५० ॥ न नग्नः स्त्रायात् ॥ ५१ ॥ न भक्तं स्त्रायात् ॥ ५२ ॥ न नदीं बाईकस्तरेत् ॥ ५३ ॥ न कूपमवेक्षेत् ॥ ५४ ॥ न गर्तमवेक्षेत ॥ ५५ ॥ न तत्रोपविशेयत एनमन्य उत्थाययेत् ॥ ५६ ॥ पन्था देयो ब्राह्मणाय गर्ने राज्ञे ह्यचक्षुषे । दृद्धाय भारतप्ताय गर्भिण्ये दुर्बलाय च ॥५७ अभूतैधीद्कंयवससमित्कुशनाल्योपानिष्क्रभणमाढ्यजनाकुळम्नळससमृद्धमार्य-नभूचिष्ठमदेश्युववेश्यं ग्राममावसितुं यतेत धार्मिकः ॥ ५८ ॥ उद्यानोदके ग्रामे ब्राह्मणो दृषछीपतिः। उषित्वा द्वादश समाः शूद्रसाधम्यमृच्छति ॥ ५९ ॥ पुररे-णुकुण्डितश्चरीरस्तत्परिपूर्णमेत्रवदनश्च । नगरे वसन्सुनियतात्मा सिद्धिमवाध्स्यतीति न तद्दित ॥ ६० ॥ रथाश्वगजधान्यानां गवां चैव रंजः शुभम् । अपशस्तं समू-इन्धाः श्वाजाविखरव।ससाम् ॥ ६१ ॥ पूज्यान्पूजयेत् ॥ ६२ ॥ ऋषिविद्वस्तृपकरमा-तुस्रवशुरार्तिकः। एतेऽध्योः शास्त्रविहिताः समृताः कास्रविभागतः ॥ ६३ ॥ ऋषि-विद्वभाषाः माताः क्रियारम्भे वर्राविजी । मातुलभ्वज्ञरौ पूज्यौ संवस्सरगंतागताविति ॥ ६४'॥ अग्न्यगारे गवां मध्ये ब्राह्मणानां च संमिधी । स्वाध्याये भोजने चैव दक्षिण बाहुमुद्धरेतं ॥ ६५ ॥ उत्तरं वासः कर्तव्यं पश्चस्वेतेषु कर्मसु । स्वाध्यायो-त्सर्गदानेषु भोजनाचमनयोस्तथा । ६६ ॥ इवनं भोजनं दानमुपहारः प्रतिग्रहः । बहिजीनु न कार्याणि तद्ददाचमनं स्मृतम् ॥ ६७ ॥ अने श्रिताति भूतानि अने प्राणमिति श्रुतिः । तस्मादन मदातव्यमनं हि परमं हविः ॥ ६८ ॥ हुतेन शाम्यते पापं हुतमस्नेन शाम्यति । असं दक्षि गया शान्तिमुपयातीति नः श्रुतिरिति ॥ ६९ ॥

इति द्वितीयपश्चे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

( भय द्वितीयप्रश्ने चतुर्योऽध्यायः )।

अथातः संध्योपासनविधि व्याख्यास्यामः ॥ १॥ तीर्थं गत्वाऽपयतोऽभाषिकः प्रय-तो वाऽनभिषिक्तः प्रक्षालितपादपाणिरप आचम्य सुरभिमत्याऽब्लिङ्गाभिर्वोद्यणीभि-

हिंरण्यवर्णाभिः पावमानीभिन्योहृतिभिरन्यैश्च पवित्रेरात्मानं मोश्य प्रयतो भवति ॥ २ ॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ ३ ॥ अपोऽवगाहनं स्नानं विहितं सार्ववर्णिकम् । मन्त्रवत्योक्षणं चापि द्विजातीनां विशिष्यत इति ॥ ४ ॥ सर्वेकर्मणां चैवाऽऽरम्भेषु प्राक्संध्योपासनकालाचैतेनैव पवित्रसमूहेनाऽऽन्मानं ॥ ५ ॥ **पोक्ष्य पयतो भवति** ॥ ५ ॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ ६ ॥ दर्भेष्वासीनो दर्भान्धारयमाणः सोदकेन पाणिना प्रत्यङ्ग्रुखः सावित्रीं सहस्रकृत्व आवर्तयेत् ॥ ७ ॥ पाणायामश्रो वा शतकृत्वः ॥ ८॥ उभयतः भणवां ससप्तृन्याहृतिकां मनसा वा दशकृत्वः ॥ ९ ॥ त्रिभिश्व शाणायामैस्तान्तो ब्रह्महृद्येन ॥ १० ॥ वारुणीभ्यां रात्रिमुपतिष्ठते ॥ ११ ॥ इमं मे वरुण तत्त्वा यामीति द्वाभ्याम् ॥ १२ ॥ एवमेव मातः माङ्गुरवस्तिष्ठन् ॥ १३ ॥ मैत्रीभ्यामहरूपतिष्ठते मित्रस्य चर्षणीधृतो मित्रो जनान्यातयतीति द्वाभ्याम् ॥ १४ ॥ सुपूर्वीमापे पूर्वीमुपक्रम्योदित आदित्ये समाप्नुयात् ॥ १५ ॥ अनस्तमित जपक्रम्य सुपश्चादपि पश्चिमाम् ॥ १६ ॥ संध्ययोश्च संपत्तावहोरात्रयोश्च संतत्ये ॥ १७ ॥ अपि चात्र प्रजापितगीतौ क्लोकौ भवतः — ॥ १८ ॥ अनागतां तु ये पूर्वामनतीतां तु पश्चिमाम् । संध्यां नोपासते विमाः कथं ते झाह्मणाः स्मृताः ॥ १९ ॥ सायं प्रातः सदा संध्यां ये विषा नो उपासते । कामं तान्धार्मिको राजा शृदुकर्मसु योजयेदिति ॥ २० ॥ तत्र सायमतिक्रमे राज्युपवासः ॥ २१ ॥ शातर-तिक्रमेऽहरूपवासः ॥ २२ ॥ स्थानासनफलमवामोति ॥ २३ ॥ अथाप्युदाहरन्ति-यदुपस्थक्रतं पापं पद्भ्यां वा यत्कृतं भवेत्। बहुभ्यां मनसा वाऽपि वाचा वा यत्कृतं भवेत् ॥ २५ ॥ सायं संध्यामुपस्थाय तेन तस्मात्त्रमुख्यते ॥ २६ ॥ राज्या चापि संधीयते न चैनं वरुणो गृह्णाति ॥ २७॥ एवमेव प्रातरुपस्थाय रात्रिकुतात्पापात्मः मुच्यते ॥ २८ ॥ अहा चापि संधीयते मित्रश्रैनं गोपायत्यादित्यश्रैनं स्वर्ग छोक-मुख्यति ॥ २९ ॥ स एवमेवाहरहरहोरात्रयोः संधिवृपतिष्ठमानो अधौपुतो अधा-भूतो बाह्मणः शास्त्रमनुवर्तमानो ब्रह्मलोकमाभिजयतीति विज्ञायते ब्रह्मलोकमभिज-यतीति विज्ञायते ॥ ३०॥

इति द्वितीयप्रश्ने चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

( अथ द्वितीयप्रश्ने पश्चमोऽध्याय. )।

अथ इस्तौ प्रक्षाल्य कमण्डलुं मृत्पिडं च संग्रह्म तीर्थ गत्वा त्रिः पादौ प्रक्षाल-यते त्रिरात्मानम् ॥ १ ॥ अथ हैंके ब्रुवते ॥ २ ॥ इमज्ञानमापो देवगृहं गोष्ठं यत्र च ब्राह्मणा अप्रक्षाल्य पादौ तन्त्र प्रवेष्ट्रव्यमिति ॥ ३ ॥ अथापोऽभिर्वपद्यते ॥ ४ ॥ हिरण्यशृङ्गः वरुणं पपद्ये तीर्थे मे देहि याचितः । यन्मया भुक्तमसाधूनां पापेभ्यश्च प्रतिग्रहः ॥ ५ ॥ यन्मे मनसा वाचा कर्मणा वा दुष्कृतं कृतम् । तन्म(न्न) इन्द्रो वरुणो बृहस्पतिः सविता च पुनन्तु पुनः पुनिति ॥ ६ ॥ अथाञ्जालिनाऽप उप-इन्ति ॥ ७ ॥ सुमित्रा न आप ओषधयः [ श्रसन्त्वाति ]॥ ८ ॥ तां दिशं निरुक्षाति यस्यामस्य दिशि देव्यो भवति दुर्मित्रास्तस्मै भूयासुर्योऽस्मान्द्वेष्टि यं च वयं द्विष्म इति ॥ ९ ॥ अथाप उपस्पृत्य त्रिः पदाक्षणमुदकमावर्तयति यदपां करूरं यदमेध्यं यद्शान्तं तदपगच्छतादिति ॥ १० ॥ अप्सु निमञ्ज्योन्मञ्ज्य ॥ ११ ॥ नाप्सु सतः प्रयमणं विद्यते न वासःपरपूछनम् ॥ १२ ॥ नोपर्स्पन्नम् ॥ १३ ॥ यद्यपरुद्धाः स्युरेतेनोपतिष्ठते नमोऽग्रयेऽप्सुमते नम इन्द्राय नमो वरुणाय नमो वारुण्ये नमोऽद्भ्य इति ॥ १४ ॥ उत्तीर्याऽऽचान्तः पुनराचामेत् ॥ १५ ॥ आपः पुनन्तु पृथिवीं पृथिवी पूना पुनातु भाम्। पुनन्तु ब्रह्मणस्पतिर्ब्रह्म पूना पुनातु माम्।। १६॥ यदु च्छिष्टमभोज्यं यद्वा दुश्चरितं मम । सर्वे पुनन्तु मामापोऽसतां च प्रतिग्रहं स्वाहेति ॥ १७ ॥ पावित्रे कृत्वाऽद्धिर्मार्जयति आपो हि ष्ठा मयोभुव इति तिसृभिहिंरण्यवणीः शुचयः पावका इति चतस्रिभः ॥ १८ ॥ पवमानः सुवर्जन इत्येतेनानुवाकेन मार्ज-यित्वाऽन्तर्जेल्लगतोऽघमर्षणेन त्रीन्शाणायामान्धार्यित्वोत्तीर्य वासः पीडियत्वा भक्षालितोपवातान्यक्षिष्टानि वासांसि परिधायाप आचम्य दर्भेष्वासीनो दर्भान्यारः यमाणः पाङ्ग्रुखः सावित्री सहस्रकृत्व आवर्तयेच्छतकृत्वोऽपरिमितकृत्वो वा दश्चा-वरम् ॥ १९ ॥ अथाऽऽदित्यमुपतिष्ठत उद्दयं तमसस्पारे उद्घ त्यं चित्रं तचक्किदेंव-हितं य उदगादिति ॥ २०॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ २१ ॥ मणवो ज्याहृतयः

\* एति इनान्तर्गतप्रन्थः ख. पुस्तके विद्यते ।

सावित्री चेत्येते पश्च ब्रह्मयज्ञा अहरहब्राह्मणं किल्विषात्पावयान्त ॥ २२ ॥ पूतः पश्चिमित्रहायहैरथोत्तरं देवतास्तर्पयति ॥ २३ ॥ अग्निः मजापतिः (१) । अग्निः मजापतिः सोमो रुद्रोऽदितिर्वृहस्पतिः सर्पा इत्येतानि भाग्द्वाराणि दैवतानि सनक्ष-त्राणि सग्रहाणि साहोरात्राणि समुदूर्तानि तर्पयामि ॥ २४ ॥ औं वसूंश्र त्तर्यामि ॥ २५ ॥ ओं पितरोऽर्यमा भगः सविता त्वष्टा वायुरिन्द्रामी इत्येतानि दक्षिणद्वारा।णी देवतानि सनक्षत्राणि सम्रहाणि साहोरात्राणि समुहूर्तानि तर्प-यामि ॥ २६ ॥ ओमादित्यांश्र तर्पयामि ॥ २७ ॥ ओं वसनो वरुणोऽज एक-पादहिर्बुध्नयः पूषाऽश्विनौ यम इत्येतान्युद्ग्द्वागाणि दैवतानि सनक्षत्राणि सप्रहाणि साहोरात्राणि समुहूर्तानि तर्पयामि ॥ २८ ॥ ओं विश्वान्देवांस्तर्पयामि ॥ २९ ॥ ओं साघ्यांध्य तर्पयामि ॥ ३० ॥ ओं ब्रह्माणं तर्पयामि ॥ ३१ ॥ ओं मजापति तर्पयामि ॥ ३२ ॥ ओं चतुर्भुत्वं तर्पयामि ॥ ३३ ॥ ओं हिरण्यगर्भे तर्पयामि ॥३४॥ ओं स्वयंभुवं तर्पयामि ॥ ३५ ॥ ओं ब्रह्मपार्षदांस्तर्पयामि ॥ ३६ ॥ ओं परमे-ष्टिनं तर्पयामि ॥ ३७ ॥ ओं ब्रह्मपार्षदीश्च तर्पयामि ॥ ३८ ॥ ओमिशं तर्पपामि ॥ ३९ ओं वायुं तर्पयामि ॥ ४० ॥ ओं वहंणं तर्पयामि ॥ ४१ ॥ ओं सूर्य तर्प-यामि ॥ ४२ ॥ ओं चन्द्रमसं तर्पयामि ॥ ४३ ॥ ओं नक्षत्राणि तर्पयामि ॥ ४४ ॥ ओं सद्योजातं तर्पयामि ॥ ४५ ॥ ओं मूः पुरुषं तर्पयामि ॥ ४६ ॥ ओं सुवः पुरुषं तर्पयामि ॥ ४७ ॥ ऑ सुवः पुरुपं तर्पयामि ॥ ४८ ॥ ऑ सुर्धवःसुवः पुरुषं तर्पयामि ॥ ४९ ॥ ओं भुस्तर्पयामि ॥ ५० ॥ ओं भुवस्तर्पयामि ॥ ५१ ॥ ओं सुवस्तर्पयामि ॥ ५२ ॥ ओं महस्तर्पयामि ॥ ५३ ॥ ओं जनस्तर्पयामि ॥ ५४॥ ओं तपस्तर्पयामि ॥ ५५ ॥ ओं सत्यं तर्पयामि ॥ ५६ ॥ ओं मचं देवं तर्पयामि ॥ ५७ ॥ ओं भर्व देवं तर्पयामि ॥ ५८ ॥ ओमीकानं देवं तर्पयामि ॥ ५९ ॥ ओं पशुपति देवं तर्पयामि ॥ ६० ॥ ऑ रुद्रं देवं तर्पयामि ॥ ६१ ॥ ओमुग्रं देवं तर्प-यामि ॥ ६२ ॥ ओं भीमं देवं तर्पयामि ॥ ६३ ॥ ओं महान्तं देवं तर्पयामि ॥६४॥ ओं भवस्य देवस्य पत्नीं तर्पयामि ॥६५॥ ओं शर्वस्य देवस्य पत्नी तर्पयामि॥६६॥ ओमीशानस्य देवस्य पत्नीं तर्पयामि ॥ ६७ ॥ औं पशुपतेर्देवस्य पत्नीं तर्पयामि ॥ ६८ ॥ ओं रुद्रस्य देवस्य पत्नीं तर्पयामि ॥ ६९ ॥ ओमुग्रस्य देवस्य पत्नी तर्पयामि । १७०॥ ओं भीमस्य देवस्य पत्नीं तर्पयामि । १७१॥ ओं महतो देवस्य पत्नी तर्पयामि ॥ ७२ ॥ औं भवस्य देवस्य सुतं तर्पयामि ॥ ७३॥ ओं अर्वस्य देवस्य सुतं तर्पयामि ॥ ७४ ॥ ओमीशानस्य देवस्य सुतं तर्पयामि ॥ ७५ ॥ ओं पशुपतेर्देवस्य सुतं तर्पयामि ॥ ७६ ॥ ओं रुद्रस्य देवस्य सुतं तर्पयामि ॥ ७७ ॥ श्रोमुग्रस्य देवस्य सुतं तर्पयामि ॥ ७८ ॥ ओं भीमस्य देकस्य सुतं तर्पयामि ॥ ७९ ॥ ओं

महतो देवस्य सुतं तर्पयामि ॥ ८० ॥ ओं रुद्रांश्च तर्पयामि ॥ ८१ ॥ ओं रुद्र-पार्षदांस्तर्पयामि ॥ ८२ ॥ ओं विझं तर्पयामि ॥ ८३ ॥ ओं विनायकं तर्पयामि ॥ ८४ । ओं वीरं तर्पयामि ॥ ८५ ॥ ओं स्थूलं तर्पयामि ॥ ८५ ॥ ओं वरदं तर्पयामि ॥ ८६ ॥ ओं हस्तिमुखं तर्पयामि ॥ ८७ ॥ ओं वऋतुण्डं तर्पयामि ॥ ८८॥ ओम्रेकदन्तं तर्पयामि ॥ ८९ ॥ ओं लम्बोदरं तर्पयामि ॥ ९०॥ ओं विद्यपार्षदां-स्तर्पयापि ॥ ९१ ॥ ओं विद्यपार्षदीश्च तर्पयामि ॥ ९२ ॥ ओं सनत्क्रमारं तर्पयामि ॥ ९३ ॥ ओं स्कन्दं तर्पयामि ॥ ९४ ॥ ओमिन्द्रं तर्पयामि ॥ ९५ ॥ ओं पृष्ठीं तर्प-यामि ॥ ९६ ॥ ओं षण्मुखं तर्पयामि ॥ ९७ ॥ ओं विश्वाखं तर्पयामि ॥ ९८ ॥ ओं महासेनं तर्पयामि ॥९९॥ ओं सुब्रह्मण्यं तर्पयामि ॥१००॥ ओं स्कन्दपार्षदां स्तर्पयामि ॥ १०१ ॥ ओं स्कन्दपार्षदीश्च तर्पयामि ॥ १०२ ॥ ओमादित्यं तर्प-यामि।। १०३ ।। ओं सोमं तर्पयामि ॥ १०४ ।। ओमङ्गारकं तर्पयामि ॥ १०५ ॥ ओं बुधं तर्पयामि ॥ १०६ ॥ ओं बृहस्पतिं तर्पयामि ॥ १०७ ॥ ओं शुक्रं तर्पयानि ॥ १०८ ॥ ओं शनैश्वरं तर्पयामि ॥ १०९ ॥ ओं राहुं तर्पयामि ॥ ११० ॥ ओं केतं तर्पयामि ॥ १११ ॥ ओं केशवं तर्पयामि ॥ ११२ ॥ ओं नारायणं तर्पयामि ॥ ११३ ॥ ओं माधवं तर्पयामि ॥ ११४ ॥ ओं गोविन्दं तर्पयामि ॥ ११५ ॥ ओं विष्णुं तर्पयामि ॥ ११६ ॥ ओं मधुसूदनं तर्पयामि ॥ ११७ ॥ ओं त्रिविकामं तर्षयामि ॥ ११८ ॥ ओं वामनं तर्पयामि ॥ ११९ ॥ ओं श्रीधरं तर्पयामि ॥ १२० ॥ ओं हृशीकेशं तर्पयामि ॥ १२१ ॥ ओं पद्मनाभं तर्पयामि ॥ १२२ ॥ ओं दामोदरं तर्पयामि ॥ १२३ ॥ ओं श्रियं देवी तर्पमामि ॥ १२४ ॥ ओं सरस्वतीं देवीं तर्पमामि ॥ १२५ ॥ ओं प्राष्ट्रं तर्प-यामि ।। १२६ ।। ओं ताष्ट्रं तर्पयामि ।। १२७ ॥ ओं विष्णुं तर्पयामि ॥ १२८ ॥ औं गरुत्मन्तं तर्पयामि ॥ १२९ ॥ ओं विष्णुपार्षदांश्च तर्पयामि ॥ १३० ॥ ओं विष्णुपार्षदीश्र तर्पयामि ॥ १३१ ॥ ओं यमं तर्पयामि ॥ १३२ ॥ ओं यमराजं त्तर्पयामि ॥ १३३ ॥ औं धर्म रुर्पयामि ॥ १३४ ॥ ओं धर्मराजं तर्पयामि ॥१३५॥ औं क्रालं तर्पयामि ।। १३६ ॥ ओं नीलं तर्पयामि ॥ १३७ ॥ ओं मृत्युंजयं तर्प-यामि ।। १३८ ॥ ओं वैवस्वतं तर्पयामि ॥१३९॥ ओं चित्रग्रप्तं तर्पयामि ॥१४०॥ ओमौदुम्बरं तर्पयामि ॥ १४१ ॥ ओं वैयस्वतपार्पदांस्तर्पयामि ॥ १४२ ॥ ओं वैवस्वतपार्षदीश्च तर्पयामीति ॥ १४३ ॥ ओं भूमिदेवांस्तर्पयामि ॥ १४४ ॥ औं काइसपं वर्षसामिता १४५ ॥ ओमन्तरिक्षं तर्पयामि ॥ १४६ ॥ ओं विद्यां तर्प-आसि ॥ १४५ ॥ .. ऑ मन्त्रन्तरि तर्षयामि ॥ १४८ ॥ ओ धन्त्रन्तरिपार्षदांश्र

त्तर्पयामि ॥ १४९ ॥ ओं धन्वन्तरिपार्षदीश्च तर्पयामीति ॥ १५० ॥ अथ निवीती ॥ १५१ ॥ ओमुषींस्तर्पयामि ॥ १५२ ॥ ओं महर्षींस्तर्पयामि ॥ १५३ ॥ ओं परवर्षीस्तर्पयामि ॥ १५४ ॥ ओं ब्रह्मपीस्तर्पयामि ॥ १५५ ॥ ओं देवपीस्तर्पयामि ॥ १५६ ॥ ओं राजधींस्तर्पयामि ॥ १५७ ॥ ओं श्रुतधींस्तर्पयामि ॥ १५८ ॥ ओं सप्तर्धीस्तर्पयामि ॥ १५९ ॥ ओं काण्डर्पीस्तर्पयामि ॥ १६० ॥ ओमृषिकां-स्तर्पयामि ॥ १६१ ॥ ओमृपिपत्नीस्तर्पयामि ॥ १६२ ॥ ओमृषिपुत्रकांस्तर्पयामि ॥ १६३ ॥ ओं कण्वं बीधायनं तर्पयामि ॥ १६४ ॥ ओमापस्तम्बं सूत्रकारं तर्पः यामि ॥ १६५ ॥ ओं सत्याषाढं हिरण्यकेशिनं तर्पयामि ॥ १६६ ॥ ओं वाजसने-विनं याज्ञवल्क्यं तर्पयामि ॥ १६७ ॥ ओमाश्वलायनं शौनकं तर्पयामि ॥ १६८ ॥ ओं व्यासं तर्पयामि ॥ १६९ ॥ ओं मणवं तर्पयामि ॥ १७० ॥ ओं व्याहृतीस्तर्प-यामि ॥ १७१ ॥ ओं साविजीं तर्पयामि ॥ १७२ ॥ ओं गायत्रीं तर्पयामि ॥१७३॥ ओं छन्दांसि तर्पयामि ॥ १७४ ॥ ओमुग्वेदं तर्पयामि ॥ १७५ ॥ औं यजुर्वेदं त्तर्यामि ॥ १७६ ॥ ओं सामवेदं तर्पयामि ॥ १७७ ॥ ओपथर्याङ्गिरसं तर्पयामि ॥ १७८ ॥ ओमितिहासपुराणं तर्पयामि ॥ १७९ ॥ औं सर्वेवेदांस्तर्पयामि ॥ १८० ॥ ओं सर्वदेवजनांस्तर्पयामि ॥ १८१ ॥ ओं सर्वभूतानि तर्पयामीति ॥ १८२ ॥ अथ प्राचीनावीती (१) ॥ अथ प्राचीनावीती ॥ १८३ ॥ ओं पितुन्स्वथा नमस्तर्पयामि ॥ १८४ ॥ ओं पितमहान्स्वधा नमस्तर्पयामि ॥ १८५ ॥ ओं प्रितामहान्स्वधा नमस्तर्पयामि॥१८६॥ ओं मातृः स्वधा नमस्तर्पयामि॥१८७॥ ओं पितामहीः स्वधा नमस्तर्पयामि ॥ १८८ ॥ ओं प्रपिनामहीः स्वधा नमस्तर्पयामि ॥ १८९ ॥ ओं मातामहान्स्वधा नमस्तर्पयामि ॥ १९० ॥ ओं मातुः पितामहानस्वधा नमस्तर्पयामि ॥ १९१ ॥ ओं मातुः प्रितामहान्स्वधा नमस्तर्पयाभि ॥ १९२ ॥ ओं मातामहीः स्वघा नमस्तर्पयामि ॥ १९३ ॥ ओं मातुः पितामहीः स्वधा नम-स्तर्पयामि ॥ १९४ ॥ औं मातः प्रितामहीः स्वधा नमस्तर्पयामि ॥ १९५॥ श्रीमा-चार्यान्स्वधा नमस्तर्पयामि ॥१९६॥ ओमाचार्यपत्नीः स्वधा नमस्तर्पयामि ॥१९७। ओं गुरून्स्वघा नमस्तर्पयामि ॥ १९८ ॥ ओं गुरुपत्नीः स्वधा नमस्तर्पयामि ॥ १९९ ॥ औं सर्वीन्स्वधा नमस्तर्पयामि ॥ २०० ॥ औं सिखपत्नीः स्वधा-नमस्तर्पयामि ॥ २०१ ॥ औं ज्ञातीन्स्वया नमस्तर्पयामि ॥ २०२ ॥ औं ज्ञाति-पत्नीः स्वधा नमस्तर्पयामि ॥ २०३ ॥ ओममात्यानस्वधा नमस्तर्पयामि ॥ २०४ ॥ ओममात्यपत्नीः स्वधा नमस्तर्पयामि ॥ २०५ ॥ औं सर्वान्स्वधा नमस्तर्पयामि · ॥२०६॥ ओं सर्वाः स्वधा नमस्तर्पयामीति ॥२०७॥ अतुतीर्धमप जस्ति ॥२०८॥

ऊर्ज वहन्तीरमृतं घृतं पय.कीलालं पिस्तुतम् । स्वधा स्थ तर्पयत मे पितॄन् । तृष्यत तृष्यतेति ॥ २०९ ॥ नैकवस्त्रो नाऽऽर्द्रवासा दैवानि कर्माण्यनुसंचरेत्॥२१०॥ पितृसंयुक्तानि चेत्येकेषां पितृसयुक्तानि चेत्येकेषाम् ॥ २११ ॥

इति द्वितीयप्रश्ने पश्चमोऽध्यायः ॥ ९ ॥

( अथ द्वितीयप्रश्ने षष्ठोऽध्याय )।

अथ पश्च महायज्ञाः ॥ १ ॥ तान्येव महासत्राणि ॥ २ ॥ देवयज्ञः पितृयज्ञो भूतयज्ञो मनुष्ययज्ञो ब्रह्मयज्ञ इति ॥ ३ ॥ अहरहः स्वाहा कुर्यादा काष्टात्तथैतं देव-यज्ञं समामोति ॥ ४ ॥ अहरहः स्वधा कुर्यादोदपात्रात्तथैतं पितृयज्ञं समामोति ॥५॥ अहरहर्नमस्कुर्यादा पुष्पेभ्यस्तथैतं भूतयज्ञं समामोति ॥ ६ ॥ अहरहब्रीह्मणेभ्योऽसं दद्यादा मूलफलकाकेभ्यस्तथैतं मनुष्ययज्ञं समाप्नोति ॥ ७ ॥ अहरहः स्वाध्यायं कुर्यादा प्रणवात्तर्थेतं ब्रह्मयज्ञं समाप्नोति ॥ ८ ॥ स्वाध्यायो वे ब्रह्मयज्ञस्तस्य ह वा एतस्य ब्रह्मयज्ञस्य वागेव जुहूर्मन उपभृचक्षुर्ध्रुवा मेघा स्नुवः सत्यमवभृथः स्वर्गी लोक उदयनं यावन्तं ह वा इमां वित्तस्य पूर्णी ददत्स्वर्ग लोकं जयित तावन्तं लोकं जयित भूयांसं चाक्षर्यं चाप पुनर्मृत्युं जयित य एवं विद्वान्स्वाध्यायमधीते तस्मा-त्स्वाध्यायोऽध्येतव्य इति हि ब्राह्मणम् ॥ ९ ॥ अथाप्युदाहरन्ति-॥१०॥ स्वभ्यक्तः सहितः सुखे अयने श्रयानो यं यं क्रतुमधीते तेन तेनास्येष्टं भवतीति ॥ ११ ॥ तस्य इ वा एतस्य धर्मस्य चतुर्धा भेदमेक आहुरदृष्टत्वात् ॥ १२ ॥ ये चत्वार इति कर्मवादः ॥१३॥ ऐष्टिकपाञ्चकसौमिकदार्विहोमानाम् ॥१४॥ तदेपाऽभिवदाति॥१५॥ ये चत्वारः पथयो देवयाना अन्तरा द्यावापृथिवी वियन्ति । तेषां यो अज्यानिम-जीतिमावहात्त्रसमे नो देवाः परिदत्तेह सर्वे इति ॥ १६ ॥ ब्रह्मचारी गृहस्थां वान प्रस्थः परित्राजक इति ॥ १७ ॥ ब्रह्मचारी गुरुशुश्रृष्यामरणात् ॥ १८ ॥ वानशस्थो वैखानसञ्चास्त्रसम्रदाचारः ॥ १९ ॥ वैखानसो वने मूलफलाशी तपःशीलः [सवने ] पूरकमुपस्पृंशञ्छामणकेनामिमाधायाम्राम्यभोजी देवंपितृभूतमनुष्यर्षिपूजकः सर्वार्तिथिः मतिषिद्धवर्षं मैक्षमण्युपयुद्धति न फालकृष्टमधितिष्ठेद्भानं च न मविशेक्जटिलश्रीरा-

१ ख. °शञ्ज्यामलके । २ ख. 'वमजुष्यमूतर्षि । ३ ख. 'तिथीनप्राति । ४ क. 'जी वेष्कम'।

जिनवासा नातिमांवत्सरं भुङ्गीत ॥ २० ॥ परित्राजकः परित्यज्य बन्ध्नपरिग्रहः प्रव्रजेद्यथाविधि ॥ २१ ॥ अरण्यं गत्वा शिखामुण्डः कौपीनाच्छादनः ॥ २२ ॥ वर्षास्वेकस्थः ॥ २३ ॥ काषायवासाः सन्नम्रसंखे व्यङ्गारे निवृत्तकारावसंपाते भिक्षेत ॥ २४ ॥ वाङ्मन कर्मदण्डै भूतानामद्रोही ॥ २५ ॥ पवित्रं विभ्रच्छीचार्थम ॥ २६ ॥ उद्धतपरिपूताभिरर्झिरप्कार्य कुर्वाणः ॥ २७ ॥ \* अपाविध्य वैदिकानि कमीण्यभयतः परिच्छिन्ना मन्यम पदं संक्षिष्यामह इति वदन्तः ॥ २८॥ ऐकाश्रम्यं त्वाचार्या अवजनत्वादितरेपाम् ॥ २९ ॥ तत्रोदाहरान्ति—॥ ३० ॥ माह्यादिई वै कपिछो नामाऽऽसुर आस स एतान्भेदाश्रकार देवैः स्पर्धमानस्तान्मनीषी नाऽऽदि-येत ॥ ३१ ॥ अदृष्टत्वात ॥ ३२ ॥ ये चत्वार इति ॥ ३३ ॥ कर्भवाद ऐष्टिकपाशु-कसौमिकदार्विहोमाणाम् ॥ ३४ ॥ तदेषाऽभ्यनुच्यते-॥ ३५ ॥ एप निन्यो महिमा ब्राह्मणस्य न कर्मणा वर्धते कनीयान् । तस्यवाऽऽत्मा पदिवत्तं विदित्वा न कर्मणा छिप्यते पापकेनेति ॥ ३६ ॥ स नृयात् ॥ ३७ ॥ येन सूर्यस्तपति तेजसेद्धः पिता पुत्रेण पितृमान्योनियोनी । नावेदविन्मनुते तं बृहन्तम् । सर्वानुसुमात्मानं संपराय इति ॥ ३८ ॥ इमे ये नार्वाङ्न परश्ररन्ति न ब्राह्मणासो न सुतेकरासः । त एते वाचमभिवद्य पापया सिरीस्तन्त्रं तन्वते अवजज्ञय इति ॥ ३९ ॥ प्रजाभिरमे अमृ-तत्वमञ्याम् ॥ ४० ॥ जायमानो वै बाह्मणिसभिर्ऋणवा जायते ब्रह्मचर्थेणिभिभ्यो यक्षेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्य इति ॥ ४१ ॥ एवम्णसंयोगांदीन्यसंख्येयानि भवन्ति ॥ ४२ ॥ त्रयीं विद्या ब्रह्मचर्य भैंजाति श्रद्धां तपो यज्ञपनुषदानम् ॥ ४३ ॥ य प्तानि कुर्वते तैरित्सह स्मो रजो भृत्वा ध्वंसतेऽन्यत्मशंसाभाते ध्वंसतेऽन्यत्मशं-सिंबिति ॥ ४४ ॥

इति द्वितीयप्रश्ने पष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

( अथ द्वितीयप्रधे सप्तमोऽध्यायः )।

अय बालीनयायावराणामात्मयाजिनां प्राणाहुतीव्यक्तियास्यामः ॥ १ ॥ सर्वी-

+ इतः प्रमुतीतस्थामित्यन्ते न सः पुन्तके।

१ ख. ° क्षीतैकाश्रम्यं वाऽऽचार्यश्रजनत्वादितरेषां परिमा । २ स. "रद्धिः का । ३ क. "वादिश्योऽ-संख्येया भ । ४ क प्रजापति ।

वश्यकावसाने संमृष्टोपिछिप्ते देशे प्राङ्गुख उपविश्य तञ्जूतमाहियमाणं भूर्भुवः सुवरोमिति उपस्थाय वाचं यच्छेत् ॥ २ ॥ न्यस्तमन्नं महाव्याहृतिभिः प्रदक्षिण-मुद्कं परिषिच्य सन्येन पाणिना विमुश्चन्नमृतोपस्तरणमसीति पुरस्तादपः पीत्वा पश्चानेन पाणाहुतीर्जुहोति ॥ ३ ॥ पाणे निविष्ठोऽमृतं जुहोपि शिवो पा विशाप-दाहाय प्राणाय स्वाहेति ॥ ४ ॥ पश्चान्नेन प्राणाहुतीहुत्वा तूष्णी भूयो व्रतयेत्प्र-जापति मनसा ध्यायन्नान्तरा वाचं विसृजेत् ॥ ५ ॥ यैद्यन्तरा वाचं विसृजेत्, भूर्भुवः सुवरोमिति जपित्वा पुनरेव सुझीतं ॥ ६ ॥ त्वकेशनखकीट।खुप्रीषाणि **दृष्ट्या तं देशं पिण्डमुद्धृत्याद्धिरभ्युक्ष्य** भस्मावकीर्य पुनरद्भिः शोक्ष्य वाचा च प्रश्न-स्तमुपयुद्धीत ॥ ७ ॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ ८ ॥ आसीनः प्राङ्मुखोऽश्रीयाद्वाग्य-तोऽनमकुत्सयन् । अस्कन्दयंस्तन्मनाश्च भुक्त्वा चाग्निमुपम्पृशोदिति ॥ ९ ॥ सर्वभ-क्ष्यापूपकन्दमूलफलभांसानि दन्तैर्नावद्येत् ॥ १० ॥ नातिसुहितोऽमृतापिधानमसी-त्युपरिष्टादपः पीत्वाऽऽचान्तो हृदयदेशमभिमृशाति ॥ ११ ॥ प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो मा विशान्तकस्तेनानेनाऽऽप्यायस्वेति ॥ १२ ॥ पुनराचम्य दक्षिणे पादाङ्क्ष्मष्ठे पाणी निस्नावयति ॥ १३ ॥ अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषोऽङ्गुष्ठं च समाश्रितः । ईश्वः सर्वस्य जगतः मभुः शीणाति विश्वभागिति ॥ १४ ॥ हुतानुमन्त्रणमूर्ध्वहरतः समाचरेत् ॥ १५ ॥ श्रद्धायां प्राणेन निविद्यामृतं हुतं प्राणमन्नेनाऽऽप्यायस्वेति पश्च ॥ १६ ॥ ब्रह्मणि म आत्माऽमृतत्वायेत्यात्मानम् ॥ १७ ॥ अक्षरेण चाऽऽत्मानं योजयेत् ॥ १८ ॥ सर्वक्रतुयाजिनामात्मयाजी विशिष्यते ॥ १९ ॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ २० ॥ यथा हि तुल्लमेषीकॅम् ॥ २१ ॥ यथा हि तुल्लमेषीकमशौ शोतं पदीप्यते । तद्दत्सर्वाणि पापानि दह्यन्ते ह्यात्मयाजिनः ॥ २२ ॥ केवलाघो भवति केवलादी मोघमनं विन्दत इति ॥ २३ ॥ स एवमेवाहरहः सायं पातर्ज्ञहुयात् ॥ २४ ॥ अद्भिवी सायम् ॥ २५ ॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ २६ ॥ अग्रे भोजयेदतिथीनन्तर्वत्नीरनन्तरम् । बालद्वद्धांस्तथा दीनान्च्याधितांश्र विशेषतः ॥ २७ ॥ अदस्वा तु य एतेभ्यः पूर्वे भुङ्क्ते यथाविधि । भुज्यमानो न जानाति न स भुङ्क्ते स भुज्यते॥२८॥पितृदैवतभृत्यानां मातापित्रोर्शुरो-स्तथा। वाग्यतो विघसमश्रीयादेवं धर्मी विधीयत इति ।.२९॥ अथाप्युदाहर्नित ॥३०॥

१ ख. °त्। स"। २ क. यदन्त"। ३ ख. "त। अथाप्युदाहरन्ति। त्व"। ४ ख. "कम"।

अष्टी ग्रासा मुनेभेक्ष्याः षोडशारण्यवासिनः । द्वातिंशतं गृहस्थस्यापितिमतं ब्रह्मचारिणः ॥ ३१ ॥ आहिताग्निरनङ्वाश्च ब्रह्मचारी च ते त्रयः । अश्चन्त एव सिध्यन्ति नेषां सिद्धिरनश्चतामिति ॥ ३२ ॥ गृहस्थो ब्रह्मचारी वा योऽनश्चंसतु तपश्चरेत् । प्राणाग्निहोत्रलोपेन अवकाणीं भवेतु सः ॥ ३३ ॥ अन्यत्र प्रायश्चित्ताः त्रायश्चित्ते तदेव विधानम् ॥ ३४ ॥ अथाप्युदाहर्रान्त ॥ ३५ ॥ अन्तरा प्रातराशं च सायमाशं तथैव च । सदोपवासी भवित यो न भुङ्को कदाचन ॥ ३६ ॥ प्राणाग्निहोत्रमन्त्रांम्तु निरुद्धे भोजने जपेत् । त्रेताग्निहोत्रमन्त्रास्तु द्रव्यालाभे यथा जपेदिति ॥ ३७ ॥ एवमेवाऽऽचरन्ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूयाय कल्पत इति ॥३८॥

इति द्विनीयप्रश्ने सप्तमोऽभ्यायः ॥ ७ ॥

( अय द्वितीयप्रक्षेऽष्टमोऽयायः )।

पित्रयमायुष्यं स्वर्ग्य यश्वर्य पृष्टिकमं च ॥ १ ॥ तिमधुस्त्रिणाचिकेतस्तिमुपर्णः पञ्चाग्नः पडङ्गिविन्छीपको ज्येष्ठसामकः स्नातक इति पङ्क्तिपावनाः ॥ २ ॥ तद्वन्भावे रह्ग्यवित् ॥ ३ ॥ ऋचो यश्चंपि सामानीति श्राद्ध्य महिमा ॥ ४ ॥ तस्मा-देवंविदं सिपण्डमैप्याश्येत् ॥ ५ ॥ राक्षोघ्नानि च सामानि स्वधावित दर्जूषि च । मध्यचोऽथ पवित्राणि श्रावयेदाश्यंक्तनैः ॥ ६ ॥ चरणवतोऽन्यानान्योनिगोत्रमन्त्रासंवन्धाक्श्वचीन्मन्त्रतस्थवसानयुनः पृत्रंद्धः प्रातरेव वा निमन्त्रय सद्भोपिक्तसेष्वासनेपु प्राङ्मुखानुपवेशयत्युदङ्मुखान्वा ॥ ७ ॥ अथैनोस्तिलिमश्रा अपः प्रति श्राह्म गन्धेमील्यैश्रालंकत्याग्री करिष्यामीत्यनुज्ञातोऽग्निमुपसमाधाय संपरिस्तीर्यामे, ग्राह्म गन्धेमिल्यैश्रालंकत्याग्री करिष्यामीत्यनुज्ञातोऽग्निमुपसमाधाय संपरिस्तीर्यामे, ग्रुखात्कत्वाऽन्यस्यैव तिस्र आहुतीर्जुहोति ॥ ८ ॥ सोमाय पितृपीताय स्वधा नमः स्वाहा ॥ ९ ॥ यमायाङ्किरस्वते पितृमते स्वधा नमः स्वाहा ॥ १० ॥ अग्रये कव्यवाहनाय स्विष्टकृते स्वधा नमः स्वाहोति ॥ ११ ॥ तन्छेपेणाममभिधार्थान-स्येता एव तिस्रो, जुहुयात् ॥ १२ ॥ वयसां पिण्डं दद्यात् ॥ १३ ॥ वयसां हि पितरः प्रतिमया चरन्तीति विज्ञायते ॥ १४ ॥ अथैतेरत्साद्या-

१ ख. "त इति होवाच प्रजापतिः। पि"। २ ख. "मथाशा"। ३ स. "यङ्गुषिः। व"। ४ ख. "खा-

ष्ट्रेन पाणिनाऽभिमृश्वति ॥ १५ ॥ पृथिवीसमन्तस्य तेऽग्निरुपद्रष्ट्रर्चस्ते महिमा दत्त-स्याप्रमादाय पृथिवी ते पात्रं द्यौरपिधानं ब्रह्मणस्त्वा मुखे जुहोमि ब्राह्मणानां त्वा विद्यावतां प्राणापानयोर्जुहोम्यक्षितमसि मा पितृणां क्षेष्ठा अधुत्रामुष्मिछाँक इति ॥ १६ ॥ अन्तरिक्षसमन्तस्य ते वायुक्पश्रोता यर्जूषि ते महिमा दत्तस्याप्रमादाय पृथिवी ते पात्रें द्यौरपिधानं ब्रह्मणस्त्वा मुखे जुहोमि ब्राह्मणानां त्वा विद्यावतां प्राणापानयोर्जुहोम्यक्षितमिस मा पितामहानां क्षेष्ठा अमुत्रामुष्मिल्लोक इति ॥ १७ ॥ द्युसमन्तस्य त आदित्योऽनुख्याता सामानि ते महिमा दत्तस्याममादाय पृथिवी ते पात्रं चौरिपधानं ब्रह्मणस्त्वा मुखे जुहोमि ब्राह्मणानां त्वा विद्यावतां प्राणापानयो-र्जुहोम्याक्षितमिस मा प्रितामहानां क्षेष्ठा अमुत्रामुष्मिछ्लोक इति ॥ १८ ॥ अथ वै भवाति ॥ १९ ॥ + अथ वै भवति ॥ २० ॥ अग्रीकरणशेषेण तदन्नमाभिघारयेत् । निरङ्गुष्ठं तु यहत्तं न तत्प्रीणाति वै पितृन् ॥ २१ ॥ उभयोः शाखयोर्मुक्तं पितृ-भ्योऽऽत्रं निवेदितम् । तदन्तरम्रुपासन्तेऽसुरा वै दुष्टचेतसः ॥ २२ ॥ यातुधानाः पिशाचाश्र प्रतिलुम्पन्ति तद्धविः । तिलादाने ह्यदायादास्तथा क्रोधवश्रेऽसुराः॥२३॥ काषायवासा यान्कुरुते जपहोमप्रतिग्रहान् । न तदेवगमं भवति इव्यकव्येषु यद्धविः ॥ २४ ॥ यच दत्तमनङ्गुष्ठं यचैव मतिगृद्यते । आचामति च यस्तिष्ठम स तेन समृध्यत इति ॥ २५ ॥ आद्यन्तयोरपां पदानं सर्वत्र ॥ २६ ॥ जपप्रभृति यथाविधानम् ॥ २७ ॥ शेषमुक्तमष्टनाहोमे ॥ २८ ॥ द्वौ दैवे पितृकार्ये त्रीनेकैक म्रुभयत्र वा । भोजयेत्सुसमृद्धोऽि न मसज्येत विस्तरे ॥ २९ ॥ सत्त्रियां देश-कास्त्री च शीचं ब्राह्मणसंपदम् । पश्चेतान्विस्तरो हन्ति तस्मात्तं परिवर्जयेत् ॥ ३०॥ जैरस्तः पितरस्तस्य वामतश्च पिनामहाः । दक्षिणतः प्रपितामहाः पृष्ठतः पिण्डतैकेका इति ॥ ३१ ॥

इति द्वितीयप्रक्षेऽष्टमोऽध्यायः ॥ ८॥

( अथ द्वितीयप्रश्ने नवमोऽध्याय. )।

प्रजाकामस्योपदेशः ॥ १ ॥ प्रजनननिषित्ता समाख्येति ॥ २ ॥ अश्विनावृचतुः ॥ ३ ॥ आश्वापत्तायणः । प्रजामुत्पादयेश्चक्तः स्त्रे स्वे वर्णे जितेन्द्रियः ॥ ४ ॥ ब्राह्मणस्यर्णसंयोगस्त्रिभिर्भवति जन्मतः । तानि मुच्याऽऽ-

<sup>+</sup> इदं वाष्यमधिकम्।

१ ख. "शंपि"। २ ख. उरसः । ३ ख. "तक्षका"।

त्मवान्भवित विमुक्तो धर्मसंश्चयात् ॥ ५ ॥ स्वाध्यायेन ऋषीन्पूज्य सोमेन च पुरं-दरम् । प्रजया च पितृन्पूर्वाननृणो दिति मंदिते ॥ ६ ॥ पुत्रेण लोकाञ्जयित पौत्रे-णाऽऽनन्त्यमश्चते । अथ पुत्रस्य पौत्रेण नाकमेवाधिरोहतीति ॥ ७ ॥ विद्वायते च ॥ ८ ॥ जायमानो वै ब्राह्मणह्मिभिर्ऋणवा जायते ब्रह्मचर्येणर्षिभ्यो यद्गेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्य इति ॥ ९ ॥ एवमृणसंयोगं वेदो दर्शयति ॥ १० ॥ सत्पुत्रमुत्पाच्याऽऽत्मान तार्याते ॥ ११ ॥ सप्तावरान्सप्त पूर्वान्षडन्यानात्मसप्तमान् । सत्पुत्रम्धिगच्छानस्तारयत्येनसो भयात् ॥ १२ ॥ तस्माद्यज्ञासंतानमुत्पाद्य फलमवामोति ॥ १३ ॥ तस्माद्यत्वान्प्रजामुत्पादयेदौपधमनत्रसंयोगेन ॥ १४ ॥ तस्योपदेशः श्रुति-सामान्येनोपदिश्यते ॥ १५ ॥ सर्ववर्णभ्यः फलवत्त्वादिति फलवत्त्वादिति ॥ १६ ॥

इति द्वितीयप्रश्ने नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥

( अथ द्वितीयप्रश्ने दशमोऽग्यायः )।

अथातः संन्यासिविधि व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ सोऽत एव अधावर्यवान्मञ्जतीत्येकेषाम् ॥ २ ॥ अथ शालीनयायावराणामनपत्यानाम् ॥ ३ ॥ विधुरो वा मजाः
स्वधमें मितष्ठाप्य वा ॥ ४ ॥ सप्तत्या ऊर्ध्व मंन्याममृपिदिशन्ति ॥ ५ ॥ वानमस्यस्य वा कर्षविरामे ॥ ६ ॥ एव नित्यो मित्रमा आद्याणस्य न कर्मणा वर्धते नो
कनीयान् । तस्यैवाऽऽत्मा पदावित्तं विदिन्ता न कर्मणा लिप्यते पापकेनेति ॥ ७ ॥
अधुनर्भवं नयतीति नित्यः ॥ ८ ॥ महदेनं गमयतीति मित्रमा ॥ ९ ॥ केशक्रमश्रलोमनखानि वापियत्वोपकल्पयते ॥ १० ॥ यष्ट्यः शिक्यं जलपिवतं कमण्डलुं पात्रमिति ॥ ११ ॥ एतत्समादाय ग्रामान्ते ग्रामसीमान्तेऽग्न्यगारे वाऽऽज्यं पयो दशीति
विद्यत्त्राक्योपिविश्रेत् ॥ १२ ॥ अपो वा ॥ १३ ॥ औं भूः सावित्रीं मित्रसामि
तत्सिवित्रविरेण्यम् ॥ १४ ॥ अपं भूषः सावित्रीं मित्रसामि मर्गी देषस्य
धीमिदि ॥ १५ ॥ अपं सुवः सावित्रीं मित्रसामि भर्गी देषस्य

१ स. "गाऽऽनन्त्म"।

यो नः पचोदयादिति ॥ १६ ॥ पच्छोऽर्धर्चशस्ततः समस्तया च व्यस्तया च ॥ १७ ॥ आश्रवादाश्रवमुपनीय ब्रह्मपूर्तो भवतीति विज्ञायते ॥ १८ ॥ अथाप्युदाः हरन्ति ॥ १९ ॥ आश्रमादाश्रमं गत्वा हतहोमो जितेन्द्रियः । भिक्षाविष्ठपरिश्रान्तः पश्चाद्भवति भिक्षुक इति ॥ २० ॥ स एष भिक्षुरानन्त्याय ॥ २१ ॥ पुराऽऽदित्य-स्यास्तमयाद्वाहिपत्यमुपसमाधायान्वाहार्थेपचनमाहृत्य ज्वलन्तमाहवनीयमुद्धत्य गाई-पत्य आज्यं विलाप्योत्पूय सुचि चतुर्ग्रहीनं गृहीत्वा सिमद्वत्याहवनीये पूर्णाहुति जुहोति, ओं स्वाहेति ॥ २२ ॥ एतद्रह्मान्वाधानिमति विज्ञायते ॥ २३ ॥ अथ सायं हुतेऽग्निहोत्र उत्तरेण गाईपत्यं तृणानि संस्तीर्थ तेषु द्वंद्वं न्यित्र्व पात्राणि साद-यित्वा दक्षिणेनाऽऽहवनीयं ब्रह्मायतने दर्भान्संस्तीय तेषु कृष्णाजिनं चान्तर्धायैतां रात्रिं जागतिं ॥ २४ ॥ य एवं विद्वान्त्रहारात्रिमुपोष्य ब्राह्मणोऽप्रीन्समारोप्यं प्रमी-यते सर्वे पाप्मानं तरित तरित ब्रह्महत्याम् ॥२५ ॥ अथ ब्राह्मे मुहूर्त उत्थाय काल एव प्रातरिमहोत्रं जुहोति ॥ २६ ॥ अय पृष्ठचां स्तीत्वीऽपः प्रणीय वैश्वानरं द्वादश-कपालं निर्वपति सा मसिद्धेष्टिः संतिष्ठतं ॥ २७ ॥ आहवनीयेऽग्निहीत्रपात्राणि प्रक्षिपत्यमृन्मयान्यनदममयानि ॥ २८ ॥ गाईपत्येऽरणी ॥ २९ ॥ भवतं नः समनसाविति आत्मन्यग्रीन्समारोवयते ॥ ३० ॥ या ते अग्ने यक्किया तनूरिति त्रिः स्तिरेकैकं समाजिद्यति ॥ ३१ ॥ अथान्तर्वेदि तिष्ठन्, ओं भूर्भवः सुवः संन्यस्तं मया संन्यस्तं मया संन्यस्तं मयेति त्रिरुपांशूक्त्वा त्रिरुचै: ॥ ३२ ॥ त्रिषत्या हि देवा इति विज्ञायते ॥ ३३ ॥ अभयं सर्वभूतेभ्यो मत्त इति चापां पूर्णमञ्जल्लि निनयति ॥ ३४ ॥ अथाप्युदाहरान्ति ॥ ३५ ॥ अभयं सर्वभूतेभ्यो दस्वा यश्चरते मुनिः । न तस्य सर्वभूतेभ्यो भयं चापि ह जायत इति ॥ ३६ ॥ स वाचंयमो भवति ॥ ३७ ॥ सस्ता मा गोपायोति दण्डमादत्ते ॥ ३८ ॥ यदस्य पारे रजस इति शिक्यं गृह्णाति ॥ ३९ ॥ येन देवाः पवित्रेणीति जलपवित्रं गृह्णाति ॥ ४० ॥ येन देवा ज्योतिवोध्वी उदायित्रिति कमण्डलुं मृह्णाति ॥ ४१ ॥ सप्तव्याहृतिभिः पात्रं गुह्णाति ॥ ४२ ॥ यष्ट्रयः शिक्यं जलपवित्रं पात्रमित्येतत्समाद।य यत्राऽऽपस्तद्गत्वा

९ ख. "द्वीत्वा । २ ख. "ने वाडन्त" । ३ ख. "प्य वा प्र" । ४ ख. "ते । अथाऽह" । ५ ख. दण्डानाद" ।

स्नात्वाऽप आचम्य सुरभिमत्याऽब्लिङ्गाभिर्वारुणीभिर्दिरण्यवर्णाभिः पावमानीभिरिति मार्जियत्वाऽन्तर्जलगतोऽघमर्षणेन षोड्य माणायामान्धार्यित्वोत्तीर्थ वासः पीडिय-त्वाऽन्यत्मयतं वासः परिधायाऽप आचम्य, ओं भूर्भुवः सुवारिति जलपावित्रमादाय तर्पयित्॥ ४३ ॥ ओं भूस्तर्पयाम्यो भुवस्तर्पयाम्यो सुवस्तर्पयाम्यो महस्तर्पयाम्यो जनस्तर्याम्यों तपस्तर्पयाम्यों सत्यं तर्पयामीति ॥ ४४ ॥ देववत्पिनुभ्योऽञ्जलिमा-दाय, ओं मू: स्वधों अव: स्वधों सुव: स्वधों भूर्श्व: सुवर्भहर्नम इति ॥ ४५ ॥ अथोदु त्यं चित्रमिति द्वाभ्यामादित्यमुपतिष्ठते ॥ ४६ ॥ ओमिति बस बस वा एष ज्योतिर्थ एष तपत्येष वेदो य एप तपति वेद्यभेवैतद्य एष तपति एवमेवैष आत्मानं तर्पयत्यात्मने नमस्करोति ॥ ४७ ॥ आत्मा ब्रह्मात्मा ज्योतिः ॥ ४८ ॥ सावित्रीं सहस्र हत्व आवर्तयच्छ कत्वो असिमतकृत्वो वा ॥ ४९ ॥ औं मूर्भवः सुवारिति जलवित्रमादायापो गृह्णाति ॥ ५०॥ न चात ऊर्ध्वमनुद्धताभिरिद्धरप-रिस्नुताभिरपरिषूताभिर्नाऽऽचामेत् ॥ ५८ ॥ न चात ऊर्ध्व शुक्रवासी धारयेत्॥५२॥ एकदण्डी त्रिदण्डी वा ॥ ५३॥ अथेमानि व्रतानि भवन्ति ॥ ५४॥ अहिंसा सत्यमस्तैन्यं मैथुनस्य च वर्जनम्। त्याग इत्येव पश्चैवोषत्रतानि भवन्ति [हि] ॥५५॥ अकोघो गुरुशुश्रुपाऽममादः शीवमाहारशादिश्रोति ॥ ५६ ॥ अय भैक्षचर्या ॥५७॥ ब्राह्मणानां शालीनयायावरीणामपद्यते वैश्वदेवे भिक्षां लिप्तेत भवत्पूर्वी मचोदयेत् ॥ ५८ ॥ गोदोहमात्रमाकाङ्क्षेत् ॥ ५९ ॥ अथ भैक्षचर्याद्वपादृत्य शुनी देशे न्यस्य इंस्तपादान्यक्षाख्याऽऽदित्यस्याग्रं निवेदयेत् ॥ ६०॥ उदु त्यं चित्रमिति ब्रह्मणे निवेद्यते ब्रह्मजज्ञानिभिति विज्ञायते ॥ ६१ ॥ आधानमभृति यजमान एवामयो भवन्ति तस्य माणो गाईपत्योऽपानोऽन्वाहार्थपचनो व्यान आहवनीय उदानसमानी सभ्यावसध्यी पर्श्व वा एतेऽप्रय आत्मस्था आत्मन्येव जुहोति स एष आत्मयज्ञ आत्मिनिष्ठ आत्ममतिष्ठ आत्मानं क्षेमं नयतीति विज्ञायते ॥ ६२ ॥ भूतेभ्यो दयापूर्व संविभज्य श्रेपमञ्चिः संस्पृत्रयौषभवत्माश्रीयात् ॥ ६३ ॥ मात्रवाप आचम्य ज्योतिष्पत्याऽऽदित्यमुपतिष्ठते-उद्भयं तमसस्परीति ॥ ६४ ॥ नाक्म आसम्बसीः प्राण इति जपित्वा ॥ ६५ ॥

१ ख स्वथ्यों । २ ख. स्वथ्यों । २ ख. स्वथ्यों । ४ ख. "ते । ब्रह्मोमिति ब्रह्मोमिति इदं धर्वमोमिति ब्रह्म वा म" । ५ क. वा । एकदण्डी त्रिदण्डा वा । अ"।६ख "राणां प्रदृष्ट । ७ ख. "द्येत् । ८ ख. "स ए" ।

अयाचितमसंक्लप्तमुपपन्नं यहच्छया । आहारमात्रं भुज्जीत केवलं प्राणयात्रिकमिति ॥ ६६ ॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ ६७॥ अष्टी ग्रासा मुनेभिक्ष्याः षोडशारण्यवासिनः। द्वात्रिंशतं गृहस्थस्यापरिमितं ब्रह्मचारिणः ॥ ६८ ॥ भैक्षं वा सर्ववर्णेभ्य एकान्नं वा द्विजातिषु । अपि वा सर्ववर्णेभ्यो न चैकार्न द्विजातिष्विति ॥ ६९ ॥ अथ यत्रोप-निषद्माचार्या ब्रुवते तत्रोदाहरन्ति ॥ ७० ॥ स्थानमौनैवीरासनसवनोपस्पर्शनचतु-र्थपष्ठाष्ट्रमकास्त्रव्रतयुक्तस्य कणपिण्याकयावकद्धिपयोव्रतत्वं चेति ॥ ७१ ॥ तत्र मौने युक्तस्त्रैविद्यदृद्धेराचार्थेर्मुनिभिरन्येर्वाऽऽश्रमिभिर्बद्वश्रुतैर्दन्तेर्दन्तान्संधायान्तर्मुख यावदर्थ संभाषीत न यत्र लोपो भवतीति विज्ञायते ॥ ७२ ॥ स्थानमौनवीरासना-नामन्यतमेन संप्रयोगो न त्रयं संनिपातयेत् ॥ ७३ ॥ यत्र गतैश्र यावन्मात्रमनुर्वत-येदापत्सु न यत्र लोपो भवतीति विज्ञायते ॥ ७४ ॥ स्थानमौनवीरासनसवनोपः स्पर्धनचतुर्थेषष्ठाष्ट्रमकालत्रतयुक्तस्य ॥ ७५ ॥ अष्टौ तान्यत्रतन्नानि आपो मूलं घृतं पयः । इविक्रीह्मणकाम्या च गुरोर्वचनमौषधमिति ॥ ७६ ॥ साथ पातरप्रिहोत्र-मन्त्राञ्जवेत् ॥ ७७ ॥ वारुणीभिः सायं संध्यामुपस्थाय मैत्रीभिः पातः ॥ ७८ ॥ अनिप्रतिकेतः स्यादशर्माऽश्वरणो मुनिः। भैक्षार्थी ग्राममन्विच्छेत्स्वाध्याये वाच-मुत्सृजेदिति ॥ ७९ ॥ विज्ञायते च ॥ ८० ॥ परिमिता वा ऋचः परिमितानि सामानि परिामितानि यजुंष्यथैतस्यैवान्तो नास्ति यद्वस्य तत्प्रतिमृणत आचक्षीत स प्रतिगर इति ॥ ८१ ॥ एवभेवैष आ श्वरीरविमोक्षणाद्वृक्षमूलिको वेदसंन्यासी ॥ ८२ ॥ वेदो वृक्षस्तस्य मूळं प्रणवः प्रणवात्मको वेदः ॥ ८३ ॥ प्रणवं ध्यायेत् ॥ ८४ ॥ प्रणवो ब्रह्मभूयाय कल्पत इति होवाच प्रजापतिः ॥ ८५ ॥ सप्तव्याहृति-भिन्नेसँभाजनं प्रक्षालयेदिति ॥ ८६ ॥

इति द्वितीयप्रश्ने दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥

१ ख. °नवीरा°। ५ ख. °वी न स्नीमिनं ये । ३ ख. °तंथेवाव । ४ ख. 'मंत्रेदा । ५ ख. 'झमीन । ५ ५

[\*एकदण्डी त्रिदण्डी वा ॥१॥ अथातः संन्यासिविधि व्याख्यास्यामः ॥२॥ प्रजाकामस्योपदेशः ॥ ३ ॥ अथ वै भवत्यग्रीकरणशेषेण पित्र्यमायुष्यम् ॥४ ॥ यथा हि
तूल्लमेषीकम् ॥ ५ ॥ अथ शालीनयायावराणाम् ॥६॥ अथेमे पश्च महायहाः ॥।।।
अथ प्राचीनावीती ॥ ८ ॥ अग्निः प्रजापतिः ॥ ९ ॥ अथ हस्तौ प्रक्षाल्य ॥ १० ॥
अथातः संध्योपासनिविधि व्याख्यास्यामः ॥ ११ ॥ न पिण्डशेषम् ॥ १२ ॥ तपस्यवगाहनम् ॥ १३ ॥ अत्राह्मणस्य शारीरो दण्डः ॥ १४ ॥ नित्योदकी नित्ययद्गोपवीती ॥ १५ ॥ अथ पतनीयानि ॥ १६ ॥ अथातः प्रायश्चित्तानिं ] ॥ १७ ॥

इति द्वितीयः प्रश्नः ॥ २ ॥

अथ तृतीयः प्रश्नः । ( तत्र प्रथमोऽ याय ) ।

अँथ शालीनयायाँवरचकचरधर्मकाङ्किणां नवभिद्वीत्तिभिर्वर्तमानानाम् ॥१॥ तेषां तद्वर्तनाद्वृत्तिरित्युच्यते ॥ २ ॥ शालाश्रयत्वाच्छालीनत्वम् ॥ ३ ॥ दृस्या वरया यातीति यायावरत्वम् ॥ ४ ॥ अनुक्रॅभण चरणाचक्रचरत्वम् ॥ ५ ॥ ता अनुष्याख्यास्यामः ॥ ६ ॥ पण्निवर्तती के दाली ध्रुवाँ संप्रक्षालनी समूहा पालनी शिलो-च्छा कापोता सिद्धेच्छेति नवैताः ॥ ७ ॥ तासामेव वाऽन्याऽपि दश्यमी वृत्तिर्भवति ॥ ८ ॥ आ नववृत्तेः ॥ ९ ॥ के कम्थुलोमनस्वानि वापयित्वोकस्पयते कृष्णानिनं कमण्डलुं यि वीवधं कुतपँहारमिति ॥१०॥ त्रेधातवीयेनेष्टा प्रस्थास्यति विश्वानयी वा ॥ ११ ॥ अथ पातकदित आदित्ये यथासूत्रमधीन्यज्वास्य गार्हपत्य आज्यं विलाप्योत्पूय स्तृतस्त्रनं निष्टप्य संमृज्य स्त्रवि चतुर्धकीतं यहीत्वाऽऽहवनीये वास्तोष्पति युगस्तुनं निष्टप्य संमृज्य स्त्रवि विलाप्योत्पूय स्तृतस्त्रनं विष्टप्य संमृज्य स्त्रवि विश्वानयाम् नृच्य वास्तोप्पते शण्या संसदा त इति याज्यया जुहोति ॥ १३ ॥ सर्व एवाऽऽहवनीये वाद्याक्तियो श्रुवानया संसदा त इति याज्यया जुहोति ॥ १३ ॥ सर्व एवाऽऽहवनीये वाऽविष्ठते तत्र कुर्धो मदं वा करोति कृतं वा मिक्विति ॥ १६ ॥ कृष्णाभिनादी-नाम्रुपक्लिता ॥ १४ ॥ यायावर इत्येके ॥ १५ ॥ निर्गत्य प्रामान्ते प्रामसीमान्ते वाऽविष्ठते तत्र कुर्धी मदं वा करोति कृतं वा मिक्विति ॥ १६ ॥ कृष्णाभिनादी-नाम्यपल्लिता यसिनभर्थे येन येन यस्त्रयोजनं तेन तेन तत्कुर्यात् ॥ १७॥ मसिद्धः मभीना परिचरणं प्रसिद्धं दर्शपूर्णमासाभ्यां यजनं प्रसिद्धः प्रवानां महतां

<sup>\*</sup> धनुश्चिह्न न्तर्गती अन्य एतः प्रश्नगत्रथमादिदशमान्ताच्यायस्य।दिममध्यमवाक्यानां स्यरकः मेण परिगणनात्मक इति बोध्यम् ।

१ ल. °नि पहुत्तरचतु.शतश्लोकै । इ । २ ख. क्षयातः शा । ३ स "याचरवरणकर्म" । ४ स "क्रमचरणाचरणस्व । ५ ल. कीन्ताली । ६ ल वा समूहपा । ७ ल. पदार । ८ स. गृहं।

यद्गानामनुषयोग उत्पन्नानामोषधीनां निर्वापणं दृष्टं भवति ॥ १८ ॥ विश्वेभयो द्वेभयो जुष्टं निर्वपामीति वा तृष्णीं वा ताः संस्कृत्य साँदयित ॥ १९ ॥ तस्या-ध्यापनयाजनमित्रहा निर्वतन्तेऽन्ये च यज्ञक्रतव इति ॥ २० ॥ हविष्यं च व्रतो-पायनीयं दृष्टं भवति ॥ २१ ॥ तद्यथा सिर्पिमिश्र दिधिमश्रमक्षौरलवणमिपिश्रतमपर्यु-पितम् ॥ २२ ॥ ब्रह्मचर्यमृतौ वा गच्छिति ॥ २३ ॥ पर्वणि पर्वणि केशद्मश्रुलो-मनस्ववापनं शौचिविधिश्र ॥ २४ ॥ अथाप्युदाहरित ॥ २५ ॥ श्रूयते द्विविधं शौचं यिछिष्टः पर्युपासितम् । बाह्यं निर्लेपनिर्गन्धमन्तःशौचमहिंसकम् ॥ २६ ॥ अद्भिः शुध्यन्ति गात्राणि बुद्धिज्ञीनेन श्रुध्यति । अहिंसया च भूतात्मा मनः सत्येन शुध्यतीति ॥ २७ ॥

इति तृतीयप्रक्षे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

( अथ तृतीयप्रश्ने द्वितीयोऽध्याय )।

य(अ) थो एतत्पिण्नवर्तनीति ॥ १ ॥ पडेव निवर्तनानि निरुपहतानि करोति ॥ २ ॥ स्वामिने भागमुत्सृजत्यनुज्ञातं वा गृह्णाति ॥ ३ ॥ प्राक्ष्मातराज्ञान्कर्षां स्यादस्यूतनासिकाभ्यां समुष्काभ्यामतुद्वारया मुहुर्मृहुरभ्युच्छन्दयन् ॥ ४ ॥ एतेन विधिना पिण्नवर्तनानि करोतीति पिण्नवर्तनी ॥ ५ ॥ कौद्दालीति ॥ ६ ॥ जल्लाभ्याये कुँदालेन वा फालेन वा तीक्ष्णकाष्ठेन वा स्वनित वीजान्यावपति ॥ ७ ॥ कन्दमूलफलभाकौषधीर्निष्पादयति ॥ ८ ॥ कुँदालेन करोतीति कौदाली ॥ ९ ॥ धृवया वर्तमानः शुक्तेन वाससा शिरो वेष्टयति भूत्ये त्वा शिरो वेष्टयामीति ॥ १० ॥ अक्षावचसामिति ( मसि ) ब्रह्मवचसाय त्वेति कृष्णाजिनमादत्ते ॥ ११ ॥ अब्लिङ्गाभिः पवित्रम् ॥ १२ ॥ बलमसि बलाय त्वेति कृष्णाजिनमादत्ते ॥ ११ ॥ भ्रान्यमसि पृष्ट्ये त्वेति वीवधम् ॥ १४ ॥ सस्ता मा गोपायिति दण्डम् ॥ १५ ॥ भ्रयोपानिष्कम्य व्याद्वतीर्जापत्वा दिश्वामनुमन्त्रणं जपति ॥ १६ ॥ पृथिवी चान्तरिक्षं च द्योश्र नक्षत्राणि च या दिशः। अग्निर्वायुश्च सूर्यश्च पान्तु मां पिथ देवता इति ॥ १७ ॥ मानस्तोकीयं जिपत्वा ग्रामं प्रविदय गृहद्वारे गृहद्वार आत्मानं वीवधेन सह दर्शन

१ क. साध्यति । २ ख. "क्षाराह्मवणिप्" । ३ ख. कीन्तालीति । ४ ख. कुन्ताले"। ५ ख. कुन्ताले"। ६ ख. कीन्ताली ।

नात्संदर्भनीत्याचक्षते ॥ १८ ॥ वृत्तेर्वृत्तेरवार्तायां तयैव तस्य ध्रुवं वर्तनाद्ध्रवेति परिकीर्तिता ॥ १९ ॥ संप्रक्षालनीति ॥ २० ॥ उत्पन्नानामोषधीनां प्रक्षेपणम् ॥ २१ ॥ निक्षेपणं नास्ति निचयो वा ॥ २२ ॥ भाजनानि संप्रक्षाल्य न्युब्जतीति संप्रक्षाः लनी ॥ २३ ॥ समुद्देति ॥ २४ ॥ अवारितस्थानेषु पथिषु वा क्षेत्रेषु वाऽमतिहता-वकाशेषु वा यत्र यत्रीषधयो विद्यन्ते तत्र तत्र समुहन्या समुख ताभिर्वर्तयतीति समुँहा ॥ २५ ॥ पालनीति ॥ २६ ॥ अहिंसिकेत्येवेदमुक्तं भवति ॥ २७ ॥ तुपवि-र्धानांस्तण्डुलानिच्छति सञ्जनेभ्यो बीजानि वा पालयतीति पालनी ॥ २८॥ शिलोब्छेति ॥ २९ ॥ अवारितस्थानेषु पथिषु वा क्षेत्रेषु वाऽमतिहतावकाशेषु वा यत्र यत्रीषधयो विद्यन्ते तत्र तत्रीकैंकं कणिश्रमुञ्छियत्वा काले काले शिलैर्वर्तयतीति शिलोञ्छा ॥ ३० ॥ कापोतेति ॥ ३१ ॥ अवास्तिस्थानेषु पथिषु वा क्षेत्रेषु वाऽमतिहतावकाशेषु वा यत्र यत्रीपधयो विद्यन्ते तत्र तत्राङ्गुलिभ्यामेत्रैकामोर्पेधिमु-**ड्छायित्वा संदर्शनात्कपोतवदिति कापोता ॥ ३२ ॥ सिद्धेच्छेति ॥ ३३ ॥ द्यातिभिः** श्रान्तो वृद्धत्वाद्वातुक्षयाद्वा सज्जनेभ्यः सिद्धमश्रमिच्छतीति सिद्धेच्छा ॥ ३४ ॥ तस्याऽऽत्मसमारोषणं विद्यते संन्यासिवदुपचारः पवित्रकाषायवासोवर्जम् ॥ ३५॥ वान्याँऽपि वृक्षलतावैल्ल्योषधीनां च तृणीषधीनां च श्यापाकजार्वलादीनां वन्याः भिर्वर्तयतीति वान्या ॥ ३६ ॥ अयाप्युदाहरान्ति ॥ ३७ ॥ सुनैः सह परिस्वन्दः संवासस्तेभिरेव च। तैरेव सहशी हत्तिः मत्यक्षं स्वर्गलक्षणं मत्यक्षं स्वर्गलक्ष-णिमाति ॥ ३८ ॥

इति तृतीयप्रश्ने द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

( अथ तृतीयप्रश्ने तृतीयोज्यायः )।

अथ वानमस्यद्वेविध्यम् ॥ १॥ पचमानका अवचमानकाश्चेति ॥ २॥ तत्र पच-मानकाः पञ्चविधाः ॥ ३॥ सर्वारण्यका वैतुषिकाः कन्द्रमूलफलभक्ताः फलमक्ताः भाकमक्षाश्चेति ॥ ४॥ तत्र सर्वारण्यका नाम द्विविधा द्विविधमारण्यमाश्चयन्त इन्द्रा-विक्ता रेतोवसिक्ताश्चेति ॥ ५॥ तत्रेन्द्रावसिक्ता नाम वल्लीगुलमलतावृक्षाणा-मानियत्वा अपियत्वा सार्य मातरमिहोत्रं द्वत्वा यत्यतिथिव्रतिभ्यश्च दश्वाऽथेतर-

१ ख. "श्रेनिमिला"। २ ख. "म्। ना"। ३ ख. "मृद्याकिनी"। ४ ख. "वधीनामु"। ५ ख. "न्यामिर्देक्ष"। ६ ख. "नरुर्योष"। ७ ख. "स्वा प्रा"।

च्छे(के)पभक्षाः ॥६॥रेतोवासिक्ता नाम मांसं व्याघ्रवृकक्येनादिभिरन्यतमेन वा इतमा-नियत्वा श्रपयित्वा सायं पातराग्निहोत्रं हुत्वा यत्यतिथित्रतिभ्यश्च दत्त्वाऽथेतर्च्छे (क्रे)षभक्षाः ॥ ७॥ वैतुपिकास्तुषधान्यवर्जे तण्डुलानानियत्वा श्रपयित्वा सायं पातर-भिहोत्रं हुत्वा यत्यतिथित्रतिभ्यश्च दत्त्वाऽथेतरच्छे(शे)षभक्षाः ॥ ८ ॥ कन्दमूलफ-ल्याकमक्षाणामप्येवमेव ॥ ९ ॥ पश्चैवापचमानकाः ॥ १० ॥ उन्मज्जकाः प्रवृत्ता-शिनो मुखेनाऽऽदायिनस्तोयाहारा वायुभक्षाश्रेति ॥ ११ ॥ तत्रोन्मञ्जका नाम छोहाक्मकर्रणवर्जम्(?) ।! १२ ॥ इस्तेनाऽऽदाय प्रवृत्ताश्चिनः ॥ १३ ॥ मुखेनाऽऽ-दायिनो मुखेनाऽऽददते ।। १४ ॥ नोयाहाराः केवलं तोयाहाराः ॥ १५ ॥ वायु-भक्षा निराहाराश्रेति ॥ १६ ॥ वैखानसानां विहिता दश दीक्षाः ॥ १७ ॥ यः स्वशास्त्रमभ्युपेत्य दण्डं च मौनं चाप्रमादं च ॥ १८॥ वैखानसाः शुध्यन्ति निराहाराः श्रेति ॥ १९ ॥ श्रास्त्रपरिग्रहः सर्वेषां ब्रह्मवैखानसानाम् ॥ २० ॥ न दुश्चेदंशमश्रकाः न्हिमवांस्तापसो भवेत् । वनमतिष्ठः संतुष्टश्चीरचर्मजलियः ॥ २१ ॥ अतिथीन्पूजये-त्पूर्व काळे त्वाश्रममागतान् । देवाविपाग्निहोत्रे च युक्तस्तपासि तापसः ॥ २२ ॥ कुच्छां वृत्तिमसंहार्यी सामान्यां मृगपक्षिभिः । तदहर्जनसंभारां काषायकदुकाश्रयाम् ॥ २३ ॥ परिग्रह्म शुभां वृत्तिमेतां दुर्जनवर्जिताम् । वनवासमुपाश्रित्य ब्राह्मणो नावसीदति ॥ २४ ॥ मृगैः सह परिस्पन्दः संवासस्ते(स्त्वे)भिरेव च । तैरेव सहशी ब्राचिः प्रत्यक्षं स्वर्गेळक्षणं प्रत्यक्षं स्वर्गेळक्षणमिति ॥ २५ ॥

इति तृतीयप्रश्ने तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

( अय तृतीयप्रश्ने चतुर्थोऽष्यायः )।

अथ यदि ब्रह्मचार्यव्रंत्यमिव चरेत्मांसं वाऽश्वीयात्स्त्रियं वोपेयात्सर्वास्वेवाऽऽः तिंच्वन्तराऽगारेऽप्रिमुपसमाधाय संपरिस्तीयीप्रिमुखाँत्कृत्वाऽथाऽऽज्याहृतीक्पः जुहोति ॥ १ ॥ कामेन कृतं कामः करोति कामायैवेदं सर्व यो मा कारयति तस्मै स्वाहा ॥ २ ॥ मनसा कृतं मनः करोति मनस एवेदं सर्व यो मा कारयति तस्मै स्वाहा ॥ ३ ॥ रजसा कृतं रजः करोति रजस एवेदं सर्व यो मा कारयति तस्मै स्वाहा ॥ ४ ॥ तमसा कृतं तमः करोति तमस एवेदं सर्व यो मा कारयति तस्मै स्वाहा ॥ ४ ॥ पाप्पना कृतं तपः करोति तमस एवेदं सर्व यो मा कारयति तस्मै

तस्मै स्वाहा॥ ६ ॥ मन्युना कृतं मन्युः करेति मन्यव एवेद सर्वं यो मा कारयति तस्मै स्वाहेति ॥ ७ ॥ जयमभूति सिद्धमा धेनुवरमदानात् ॥ ८ ॥ अपरेणाप्ति कृष्णाजिनेन प्राचीनग्रीवेणोत्तरलोम्ना प्रावृत्य वसित ॥ ९ ॥ व्युष्टायां जधनार्धाः दात्मानमपकृष्य तीर्थं गत्वा प्रसिद्धं स्नात्वाऽन्तर्जलगतोऽध्यम्षेणेन षोडश्च प्राणाया-मान्धारित्वा प्रसिद्धमाऽऽदित्योपस्थानात्कृत्वाऽऽचार्यस्य गृहानेति ॥ १० ॥ यथाऽश्वमेधावभूष एवमेवैतद्विजानीयादिति ॥ ११ ॥

## इति तृतीयप्रश्ने चतुर्योऽध्यायः ॥ ४ ॥

( अय तृतीयप्रक्षे पर्यमोऽध्यायः )।

अथातः पवित्रातिपवित्रस्यायमर्पणस्य कर्ष व्याख्यास्यामः ॥ १॥ तीर्थ गत्वा स्नातः श्रुचिवासा उदकान्ते स्थण्डलमुद्धृत्य सकृत्किनेन वाससा सकृत्पूर्णेन पाणिनाऽदित्याभिमुखोऽयमर्पणं स्वाध्यायमधीयीत ॥ २॥ प्रातः शतं मध्याक्त श्रतमपराक्ते श्रतमपरिमितं वा ॥ ३ ॥ उदितेषु नक्षत्रेषु प्रस्तयावकं पाश्रीयात् ॥ ४ ॥ झान-कृतेभ्योऽज्ञानकृतेभ्यश्रोपपातकेभ्यः सप्तरात्रात्पमुच्यतं ॥ ५ ॥ द्वादशरात्राद्श्रूण-इननं गुक्तव्यंगमनं सुवर्णस्तेन्यं सुरापानिमृति च वर्जयित्वैक्विशितारोत्रात्रात्पापि सर्ति तान्यपि जर्यात ॥ ६ ॥ सर्वं तरित सर्वे जयित सर्वक्रतुफलमवामोति सर्वेषु तीर्थेषु स्नातो भवति सर्वेषु वेदेषु चीर्णवतां भवति स सर्वेद्वैक्वितो भवत्यां चक्षुषः पङ्कि पुनाति कमीणि चास्य सिध्यन्तीति बीधायनः ॥ ७॥

इति तृतीयप्रश्ने पश्चमोऽध्यायः ॥ ९ ॥

( अथ तृतीयप्रश्ने पष्टोऽप्यायः )।

अथ कर्मभिरात्मकृतैर्गुरुमिवाऽऽत्मानं मन्येताऽऽत्मार्थे मस्त्यावकं श्रेपयेदुदि-तेषु नक्षत्रेषु ॥ १ ॥ न ततोऽमी जुहुयात् ॥ २ ॥ न चात्र बिलकर्म ॥ १ ॥ अगृतं श्रप्यमाणं गृतं चाभिमन्त्रयेत ॥ ४ ॥ यबोऽसि धान्यराजोऽसि मारुणो मधुसंयुतः । निर्णोदः सर्वपापानां पवित्रमृषिभिः स्मृतम् ॥ ५ ॥

१ स "ल्पां सु"। २ स. "रात्रं पीत्वा तान्यपि त"। ३ स. "वें तरित सर्वे स्थित सर्वे स्थित सर्वे स्थित स्वै। भ स. "त्या चक्क्षपात्पर्काः पु"।

घृतं यवा मधु यवा आपो यवा अमृतं यवाः । सर्वे पुनीथ मे पापं यन्मया दुष्कृतं कृतम् ॥ ६ ॥ वाचा कृतं कर्षकृतं मनसा दुविंचिन्तितम् । अलक्ष्मीं कालरात्रीं च सर्वे पुन(नी)थ मे यवा: ॥ ७ ॥ महापातकसंयुक्तं दारुणं राजिकविवषम् । बालवृद्ध-मधर्म च सर्व पुन(नी)थ मे यवाः ॥ ८ ॥ सुवर्णस्तैन्यमत्रत्यमयाज्यस्य च याजनम् ब्राह्मणानां परीवादं सर्वे पुन(नी)थ मे यवाः ॥ ९ ॥ गणात्रं गणिकात्रं च शूद्राव्यं श्राद्धसूतकम् । चौरस्यात्रं नवश्राद्धं सर्वे पुन(नी)थ मे यवा इति ॥ १०॥ श्रप्यमाणे रक्षां कुर्यात् ॥ ११ ॥ नमी रुद्राय भूताधिपतये द्यौः श्रान्ता कुणुष्व पाजः मिसति न पृथ्वीमित्येतेनानुवाकेन ॥ १२ ॥ ये देवाः पुरःसदोऽग्निनेत्रा रक्षोहण इति पञ्चभिः पर्यायैः ॥ १३ ॥ मा नस्तोके ब्रह्मा देवानामिति द्वाभ्याम् । १४ ॥ जूर्तं च रूँघ्वश्लीयात्त्रयतः पात्रे निषिच्य ॥ १५ ॥ ये देवा मनोजाता मनोयुजः सुदक्षा दक्षपितरस्ते नः पान्तु ते नोऽवन्तु तेभ्यो नमस्तेभ्यः स्वाहेति॥१६॥ आत्मिन जुहुयात् ॥ १७ ॥ त्रिरात्रं मेघार्था षड्रात्रं पीत्वा पापकुच्छुद्धो भवति ॥ १८ ॥ सप्तरात्रं पीत्वा भ्रूणहननं गुँक्तल्पगमनं सुवर्णस्तैन्यं सुरापानमिति च युनाति ॥ १९ ॥ एकादशरात्रं पीत्वा पूर्वपुरुषकृतमपि पापं निर्णुदति ॥ २० ॥ अपि वा गोनिष्कान्तानां यवानामेकविंशतिरात्रं पीत्वा गणान्पश्यति गणाधिपति पत्रयति विद्यां पत्रयति विद्याधिपति पत्रयतीत्याह भगवान्वीधायनः ॥ २१ ॥

इति तृतीयप्रश्ने षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

( अथ तृतीयप्रश्ने सप्तमोऽध्यायः )।

अथ क्ष्माण्डेर्जुहुयाद्योऽपूत इव मन्येत यथा स्तेनो यथा भूणहैवमेष भवति यो योनी रेतः सिञ्चति यदर्वाचीनमेनो भूणहत्यायास्तस्मान्मुच्यत इति ॥१॥ अयोनी रेतः सिक्त्वाऽन्यत्र स्वर्मादरेपो वा पवित्रकामः ॥ २ ॥ अमावास्यायां पौर्णमास्यां वा केशक्मश्रुलोमनखानि वापयित्वा ब्रह्मचारिकल्पेन व्रतमुपैति ॥ ३ ॥ संवत्सरं मासं चतुर्विशत्यहं द्वादश रात्रीः पद् तिस्रो वा ॥ ४ ॥ न मांसमश्रीयात्र स्त्रियमुपे-याकोपर्यासीत जुगुप्सेतानृतात् ॥ ५ ॥ पयोमस इति मथमः कल्पः ॥ ६ ॥ यावकं बोपयुक्तानः कुच्छ्द्रादशरातं चरेत्।।।।। भिक्षेद्रा तद्विषेषु यवागूं राजन्यो वैश्य आमि-क्षाम् ॥ ८ ॥ पूर्वाहे पार्कविक्षधर्मेणाप्रिमुपसमाधाय संपरिस्तीर्याऽऽग्निमु-

९ क. पुनीय । २ ख. बाह्मणस्य । ३ ख. °शं शृद्रम्" । ४ ख. छष्टु समश्रीतं च छष्टु समश्रीया" । ५ स. "हार्ग ध्र" । ६ स. "प्रादिरिती वा । ७ स. "हायहर्व" । ८ स. "क्याइक" ।

स्वीत्कृत्वाऽथाऽऽज्याहुतीरुपज्जहोति ॥ ९ ॥ यदेवा देवहेडनं यददीव्यकृणमहं वभूवाऽऽयुष्टे विश्वतो दघादिति ॥ १० ॥ एतेस्त्रिभिरनुवाकैः मत्यृचमाज्यस्य जुहुपात् ॥ ११ ॥ सिर्दे व्याघ जत या पृदाकाविति चतस्तः सुवाहुतीः ॥ १२ ॥ अग्रेऽभ्यावितिन्ने अङ्गिरः पुनरूजी सह रच्येति चतस्रोऽभ्यावितिनीर्द्वता समित्पाणिर्यन्त्रमानलोकेऽवस्थाय वैश्वानराय प्रतिवेदयाम हति द्वादश्चेन स्केनोपितष्ठते ॥१३॥ यन्मया मनसा वाचा कृतमेनः कदाचन । सर्वस्मा [त्तस्मा ]न्मेहितो मोग्यि त्वं हि वेत्थ यथातथं स्वाहेति ॥ १४ ॥ समिधमाधाय वरं ददाति ॥ १५ ॥ जयमभृति सिद्धमा धेनुवरमदानात् ॥ १६ ॥ एक एवाग्री परिचर्य ॥ १७ ॥ अथाग्न्याधेये ॥ १८ ॥ यदेवा देवहेडनं यददीव्यकृणमहं वभूवाऽऽयुष्टे विश्वतो दघदिति ॥१९ ॥ पूर्णाहुति हुत्वाऽग्निहोत्रमारप्स्यमानो दशहोत्रा हुत्वा दर्शपूर्णमासावारप्स्यमानश्चतः हित्रा हुत्वा चातुर्मास्यान्यारप्स्यमानः पश्चहोत्रा हुत्वा पश्चक्ये पद्दीत्रा सोमे सम्नहित्रा ॥ २० ॥ विज्ञायते च ॥ २१ ॥ कर्मादिष्वेतिकुंहुयात्यूतो देवलोकान्समञ्जत इति हि ब्राह्मणम्॥ २२ ॥

इति तृतीयप्रश्ने सप्तनोऽध्यायः ॥ 💌 ॥

( अथ तृतीयप्रशेऽष्टमोऽप्यायः )।

अथातश्चान्द्रायणस्य कर्लं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ शुक्रचतुर्दश्चीमुपवसेत् ॥ २ ॥ केश्वत्मश्रुक्षोमनलानि वापियत्वाऽपि वा क्ष्मश्रूप्येवाहतं वासो वसानः सत्वं भ्रुवशान्वस्थमभ्युपेयात् ॥ ३ तस्मिष्णस्य सक्तत्मणीतोऽपिररण्योनिर्मन्थ्यो वा ॥ ४ ॥ अध्वाचारी सुहृत्येषायोपकरूपी स्यात् ॥ ५ ॥ इविष्यं च अतोपायनीयम् ॥ ६ ॥ अप्रिष्ठपसमाधाय संपरिस्तीर्याऽऽप्रिपुत्वौतकत्वा पकाज्जुहोति ॥ अग्रये या तिथिः स्याक्षश्चाय सदैवताय ॥ ८ ॥ अत्राह् गोरमन्वतेति चान्द्रमसी पत्रभी पावापृथिवीभ्यां पष्टीपहोरात्राभ्यां सप्तर्भी रौद्रीमप्टभी सौरी नवमी वावणी दश्वभीमन्द्रीमेकान्य दर्शी वैश्वदेवी द्रादशीमिति ॥ ९ ॥ अथा तराः समामनन्ति दिग्भ्यश्च सदैवताभ्य जरोरनतरिक्षाय सदैवताय नवो नवो मवति जायमान हति सौविष्ठकर्णी

१ ल. "खान्कृत्वा । ९ ल. "मो ततो । १ ल. "खान्कृत्वा । ४ ल. सदेन" ।

हुत्वाऽथैतद्धविरुच्छिष्टं कंसे वा चमसे वा व्युद्धृत्य हविष्यैव्धे झनै रुपसिच्य पश्चदश पिण्डान्त्रकृतिस्थान्त्राक्षाति ॥ ५०॥ प्राणाय त्वेति प्रथमम् ॥ ११ ॥ अपानाय त्वेति द्वितीयम् ॥१२॥ व्यानाय त्वेति तृतीयम् ॥१३॥ उदानाय त्वेति चतुर्थम् ॥ १४ ॥ समानाय त्वेति पञ्चमम्।। १५ ॥ यदा चत्वारे। द्वाभ्यां पूर्व यदा त्रयो द्वाभ्यां द्वाभ्यां पूर्वी यदा द्वौ द्वाभ्यां पूर्व त्रिभिरुत्तरमेकं सर्वैः ॥ १६ ॥ निम्राभ्याः स्थेति ॥ १७ ॥ अपः पीत्वाऽथाँऽऽज्यस्य जुहोति प्राणापान० वाब्सनः० शिरःपाणि० त्वक्चर्म० शब्द० पृथिवी० अन्नमयपाणमयमनोमयविज्ञानमयानन्दमया मे शुध्यन्ता ज्योतिरहं विरजा विपाप्पा भूयासं स्वाहेति सप्तभिरनुवाकैः ॥ १८ ॥ जयप्रभृति सिद्धमा घेनुवरपदानात् ॥ १९ ॥ सौरीभिरादित्यमुपतिष्ठते चान्द्रमसीभिश्रन्द्रमसम् ॥ २० ॥ अमे त्व सुजापृहीति संविशञ्जपति ॥ २१ ॥ त्वममे व्रतपा असीति प्रबुद्धः ॥ २२ ॥ स्त्रीकृद्रैर्नाभिभाषेत ॥ २३ ॥ मूत्रपुरीषे नावेक्षेत ॥ २४ ॥ अनेध्यं दृष्ट्वा जपति ॥ २५ ॥ अनद्धं मनो दरिद्रं चक्षुः सूर्यो ज्योतिषां श्रेष्ठो दीक्षे मा मा हासीरिति ॥ २६ ॥ शथमायामपरपक्षस्य चतुर्दश ग्रासान् ॥ २७ ॥ एवमेकापचये-नाऽऽमावास्यायाः ॥ २८ ॥ अमावास्यायां ग्रासो न विद्यते ॥ २९ ॥ प्रथमाया पूर्वपक्षस्यैको द्वौ दितीयस्याम् ॥ ३० ॥ एवमेकोपचयेनाऽऽपौर्णमास्याः ॥ ३१ ॥ पौर्णमास्यां स्थालीपाकस्य जुहोत्यमये या तिथिः स्यानक्षत्रेभ्यश्च सदैवतेभ्यः॥३२॥ पुरस्ताच्छोणाया अभिजितः सदैवतस्य हुन्वा गां ब्राह्मणेभ्यो दद्यात् ॥ ३३ ॥ तदेतचान्द्रायणं पिपीलिकामध्य विपरीतं यवमध्यम् ॥ ३४ ॥ अतोऽन्यतरचरित्वा सर्वेभ्यः पातकभ्यः पापकुच्छुद्धे भवति ॥ ३५ ॥ कामाय कामायैतदाहार्भित्याः चक्षते ॥ ६६ ॥ यं कामं कामयते तमेतेनाऽऽप्नोति ॥ ३७ ॥ एतेन वा ऋषय आत्मानं भोषियत्वा पुरा कमोण्यसाधयन् ॥ ३८ ॥ तदेतद्धन्यं पुण्यं पुत्रमं पौत्र्यं पश्चयमायुष्यं स्वर्धे यशस्यं सार्वकानिकम् ॥ ३९ ॥ नक्षत्राणा सूर्याचन्द्रमसीरेव सायुष्यं सर्कोकताभाष्नोति य उ चैनद्धीने य उ चनद्धीते ॥ ४० ॥ \*

इति तृतीयपश्चेऽष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥

( अथ तृतीयत्रश्ने नवमोऽध्यायः )।

-अथातो-नश्रत्थारामणांविधि व्याख्यास्यामः॥ १ ॥ श्रुचिवासाः स्याबीरवासा

९ या. 'ये. समर्रतिया" : २ या. "थाऽऽज्याुतीरपद्य" । ३ या "येन पौर्णमावास्याया ।

वा इविष्यमन्नामिच्छेदपः फलानि वा ॥ २ ॥ ग्रामात्मार्च। वोदीचीं वा दिश्रमुपनि-ष्क्रम्य गोमयेन गोचर्ममात्र चतुरस्रं स्थण्डलमुपलिष्य मोक्ष्य लवणमुल्लिख्याद्भिर-भ्युक्ष्याग्निम्रपसमाधाय संपरिस्तीर्थेताभ्यो देवताभ्यो जुहुयात ॥ ३ ॥ अमये स्वाहा प्रजापनये स्वाही सोमाय स्वाहा विश्वेभयो देवेभयः स्वयंश्व ऋग्भयो यज्ञभ्यः साम-भ्योऽथर्वभ्यः श्रद्धायै प्रज्ञाये भेघायै श्रिये हियै सवित्रे सानित्रयै सदसस्पतयेऽनुपतये च हुत्वा वेदादिमारभेत संततमधीयीत नान्तरा व्याहरेश चान्तरा विरमेतु ॥ ४ ॥ अथान्तरा व्याहरेद्थान्तरा विरमेचीन्त्राणायामानायम्य वृत्तान्तादेवाऽऽर्भेत ॥ ५॥ अमितमायां यावता कालेने न वेद तावन्तं कालं तदधीयीत स यदा जानीया-दुक्ती यजुष्टः सामत इति ॥ ६ ॥ तह्राह्मणं तैच्छान्द्सं तद्दैवतमधीयीत ॥ ७ ॥ द्वादश वेदसहिता अधीयीत ॥ ८ ॥ यदनेनानध्यायेऽधीयीत यद्भरवः कोषिता. यान्यकार्याणि भवन्ति ताभिः पुनीते ॥ ९ ॥ शुद्धमस्य पूतं ब्रह्म भवति ॥ १० ॥ अत ऊर्ध्व संचयः ॥ ११ ॥ अपरा द्वादश वेदसंहिता अधीत्य ताभिरुशनसो लोक-मवामोति ॥ १२ ॥ अपरा द्वादश वदसंहिता अश्रीन्य ताभिर्नृहस्पतेर्लोकमवामोति ॥ १३ ॥ अपरा द्वादश वेदसंहिता अधीत्य ताभिः मजापतेलीकमवा-मोति ॥ १४ ॥ अनश्चनसंहितासहस्रमधीयीत ब्रह्मभूतो विरजो ब्रह्म भवति॥ १५॥ संवत्सरं भेक्षं मयुज्जानो दिन्थं चक्षुर्लभने ॥ १६ ॥ पण्मासान्यावकभक्षयतुरी मासानुदकसवतुभक्षो द्वी मासी फलभक्षो मासमब्भक्षो द्वादश्वरात्रं वा माश्रन्भित्रम-न्तर्थीयते ज्ञातीन्युनाति सप्तावरान्सप्त पूर्वानात्मानं पश्चदशं पङ्क्ति च युनाति ॥१७॥ तामेतां देवनिश्रयंभीमित्याचक्षते ॥ १८ ॥ एतया वै देवा देवत्वममच्छन्नुषय ऋिंदनम् ॥ १९ ॥ तस्य इ वा एतस्य यज्ञस्य त्रिविध एवाऽऽरम्भकालः प्रातः-सवने मार्थिदिने सवने ब्राह्मे वाऽपररात्रे ॥ २०॥ तं वा एतं प्रजापतिः सप्तर्षिभ्यः मोवाच सप्तर्पयो महाजॅज्ञचे महाजज्ञ अधिणेभ्यो आसणेभ्यः ॥ २१ ॥

इति तृतीयप्रक्षे नत्रमोऽभ्यायः ॥ ६ ॥

( अय तृतीयप्रश्ने दशमां प्रयायः )।

उक्ती वर्णधर्मश्राऽऽश्रमधर्मश्र ॥ १ ॥ अथ खरवर्य पुरुषी याप्येन कर्मणा

९ ख. 'हा वि"। २ ख. 'न वेद ताव"। ३ ख. 'मरम इ"। ४ ख. तच्छान्द्वेष"। ५ फ. "गीत्या"। ६ सा. "जबुर्शाहाणी यो बाह्मणे"।

**मिध्या वा चर**त्ययाज्यं वा याजैयत्यप्रतिग्राह्यस्य वा प्रतिगृह्णात्यनादयान्नस्य वाडनः मश्नात्यचरणीयेन वा चरति तत्र प्रायिश्चतं कुर्यात्र कुर्यादिति मीमांसन्ते ॥ २ ॥ न हि कर्भ शीयत इति कुर्यादित्येव ॥ ३ ॥ पुनः स्तोमेन यजेत ॥ ४ ॥ पुनः सव-नमायान्तीति ॥ ५ ॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ ६ ॥ सर्वे पाप्पानं तरति तरति ब्रह्म-इत्यां योऽश्वमेधेन यजत इति ॥ ७ ॥ अग्निष्ठुता वाऽभिशस्यमानो यजेतेति ॥ ८ ॥ तस्य निष्क्रयाणि अपस्तपो होम उपवासो दानम् ॥ ९ ॥ उपनिषदो वेदादयो वेदान्ताः सर्वेच्छन्दःसु संहिता मधून्यघमर्षणमथर्विशिरो रुद्राः पुरुषसूक्तं राजनरी-हिणे बृहद्रथंतरे पुरुषगतिर्महानाम्न्यो महावैराजं महादिवाकीत्र्यं ज्येष्टसाम्नामन्य-तमद्ध(मं ब)हिष्यवमानः कृष्माण्डयः सावित्री चेति पावनानि ॥ १० ॥ उपसन्न्या-येन पयोत्रतता शाकभक्षता फलभक्षता मूलभक्षता प्रसृतयावको हिरण्यभाशनं घृतपा-श्चनं सोमपानिमाति मेध्या।नि ॥ ११ ॥ सर्वे शिलोचयाः सर्वाः स्वन्त्यः सरितः पुण्या हृदास्तीर्थान्यृषिनिकतेन।।नि गोष्ठक्षेत्रपरिष्कन्दा इति देशाः ॥ १२ ॥ अहिंसा सत्यमस्तैन्यं सर्वेनेषूदकोपस्पर्धनं गुरुशुश्रूपा ब्रह्मचर्यमधःशयनमेकवस्रताऽनाशक इति तपांसि ॥ १३ ॥ हिरण्यं गौर्वासोऽश्वो भूमिस्तिला घृतमस्रमिति देयानि ॥ १४ ॥ संवत्सर्रैः षण्मासाश्रत्वाग्स्रयो द्वावेकश्रतुर्विश्वत्यहो द्वादशाहः पडहस्टय-होऽहोराँत्र एकाह इति कालाः ॥ १५ ॥ एतान्यनादेशे क्रियेरन् ॥ १६ ॥ एनःसु गुरुषु गुरूणि लघुषु लघूनि ॥१७॥ कुच्लातिकुच्लौ चान्द्रायणमिति सर्वेषायश्चित्तिः सर्वेशायश्चित्तिः ॥ १८ ॥

## इति तृतीयप्रक्षे दशमे। ऽध्यायः ॥ १०॥

उक्तो वर्णधर्मश्राऽऽश्रमधर्मश्र ॥ १ ॥ अथातोऽनश्रत्पारायणविधिम् ॥ २ ॥ अथातश्रात्यायणस्य ॥ ३ ॥ अथ कुर्ष्भांण्डेजुँहुयात् ॥ ४ ॥ अथ कर्षभिरात्मकृतैः ॥ ५ ॥ अथातः पवित्रातिपवित्रस्य ॥ ६ ॥ अथ यदि ब्रह्मचार्यव्रत्यमित्र चरेत्

१ ख. "नियस्वा प्रतिप्रतिमा"। २ ख. "शिरसो हैं। ३ ख. राजिन । ४ ख. "प्राशो धृतप्राशः सो"। ५ ख. "वनोप"। ६ ख. "स्तरं ष"। ७ ख. "राज्ञमेकाहमिति। ८ ख. "तिः। उ"। ६ ख. "काण्डैः। अस।

॥ ७ ॥ अथ वानमस्थैद्वैविध्यम् ॥ ८ ॥ य[अ]थे। एतन्पण्निवर्ननीति ॥ ९ ॥ अथ शास्त्रीनयायावरचक्रचरधर्मकाङ्क्षिणाम्× ॥ १० ॥

ममाप्तोऽयं तृतीय. प्रश्नः ॥ ३ ॥

( अथ चतुर्थः प्रश्नः 🐪।

(तत्र प्रथमोऽध्यायः)।

प्रायश्चित्तानि वक्ष्यामो नानार्थानि पृथकपृथक् तेषु नेपु च दंषिषु गरीयांसि छघूनि च ॥ १ ॥ यद्यत्र हि भवेद्यक्तं तद्धि तत्रैव निर्दिशेत । भूयो भूयो गरीयःसु लघु-प्बरुपीयसस्तथा (१) ॥ २ ॥ विधिना शास्त्रहरून प्राणायामान्समाचरेत् । यहापस्थ-कृतं पापं पद्भयां वा यत्कृतं भवेत् ॥ ३ ॥ याहुभ्यां मनसा वाचा अंत्रतवग्ञाण-चक्षुषा ॥ ४ ॥ अपि वा चक्षुःश्रोत्रत्वः घ्राणमनोव्यतिक्रमेषु त्रिभिः माणायामैः शुध्यति ॥ ५ ॥ शृद्राक्षक्षीगमनभोजनेषु केवलेषु पृथवपृथवमप्ताई सप्त सप्त माणाया-मान्धारयेत् ॥ ६ ॥ अभक्ष्याभोज्यापेयाशाद्यमाश्रनेषु तथाऽपण्याविऋयेषु मधुमांस-घृततैलक्षारलवणावरात्रवर्जेषु यधान्यद्रयेवं युक्तं द्वादशाहं द्वादश द्वादश माणायामान्धारयेत् ॥ ७ ॥ पातकपतनीयोपपातकवर्जेषु यश्चान्यद्ध्येतं गुक्तमर्थमासं द्वादश द्वादश प्राणायामान्धारयेत् ॥ ८ ॥ पातकपतनीयवर्तेषु यशान्यद्ध्येवं युक्तं द्वादश द्वादशाहान्द्वादश द्वादश माणायामान्धारयेत ॥ ९ ॥ पानकवर्जेष यचान्यद्ग्येवं युक्तं द्वादशार्धमासान्द्वादश्च द्वादश्च प्राणायामान्धारयेत् ॥ १०॥ अथ पातकेषु संवत्सरं द्वादर्शं द्वादश माणायामान्धारयेत् ॥ ११ ॥ दद्याद्वणवते कन्यां नामिकां ब्रह्मचारिणे । अपि वा गुणहीनाय नोपरुम्ध्याद्रजस्यलाम् ॥ १२ ॥ त्रीणि वर्षाण्यृतुमतीं यः कन्यां न प्रयच्छति । स तुल्यं भूणहत्यायै दीपमृच्छत्य-संशयम् ॥ १३ ॥ न याचते चेदेवं स्याद्याचते चेन्प्यकपृथक् । एकैकस्मिन्नवी दोषं पातकं मनुरव्रवीत् ॥ १४ ॥ त्रीणि वर्षाण्यृतुमती काङ्क्षेत पितृशासनम् । तत्रश्च-तुर्थे वर्षे तु विःदेत सहशं पतिम्। अविद्यमाने सहशे गुणहीनमपि अयेत् ॥ १५॥

<sup>×</sup> इत जतरमेतद्वर्तते ज. पुस्तके तथ्या—"भशीत्युत्तरशतकोकैः समाप्तोऽयं दशकण्डयुक्तस्तृतीयः प्रश्नः " इति ।

१ स का प्रा'।

बलाचेत्पहता कन्या मन्त्रैर्यदि न संस्कृता । अन्यस्मै विधिवधेया यथा कन्या तथैव सा ॥ १६ ॥ निसृष्टायां हुते वाऽपि यस्यै भर्ता भ्रियेत सः । सा चेदशत-योनिः स्याद्गतपत्यागता सती ॥ १७ ॥ पौनर्भवेन विधिना पुनः संस्कारमहीति ॥ १८ ॥ त्रीणि वर्षाण्यृतुमती यो भार्या नाधिगच्छति । स तुल्यं भ्रूणहत्यायै दोषमृच्छत्यसंशयम् ॥ १९ ॥ ऋतुस्तानां तु यो भार्या संनिधा नोपगच्छति । पितर-स्तस्य तन्मासं तास्मन्रजिस शेरते ॥ २०॥ ऋतौ नोपैति यो भार्यामनृतौ यश्र गच्छाति । तुल्यमाहुस्तयोदोंपमयोनौ यश्च सिश्चाति ॥ २१ ॥ भर्तुः प्रतिनिवेशेन या भार्या स्कन्दयेष्टतुष् । तां ग्राममध्ये विख्याप्य भ्रूणः श्री निर्धमेद्गृहात् ॥ २२ ॥ ऋतु-स्तातां न चेद्रच्छेन्नियतां धर्मचारिणीम् । नियमानिक्रमे तस्य प्राणायामञ्चतं समृतम् ॥ २३ ॥ त्राणायामान्यवित्राणि व्याहृतीः प्रणव नथा । पवित्रपाणिरासीनो ब्रह्म नैत्यकमभ्यसेत् ॥ २४॥ अवर्तयेत्सदा युक्तः प्राणायामान्युनः युनः। आ केशान्ता-श्राखाशाच तपस्तप्यत उत्तमम् ॥ २५ ॥ निरोधाज्जायते वायुर्वायोरग्निश्च जायते तापेनाऽऽपोऽधिजायन्ते ततोऽन्तः शुध्यते श्रिभिः ॥ २६ ॥ योगेनाचाप्यते ज्ञानं योगो धर्मस्य लक्षणम् । योगमूला गुणाः सर्वे तरमाद्युक्तः सदा भवेत् ॥ २७ ॥ भणवाद्यास्तथा वेदाः भणवे पर्यवस्थिताः। भणवो व्याहृतयश्रैव नित्यं ब्रह्म सना-तनम् ॥ २८ ॥ भणवे नित्ययुक्तस्य व्याहृतीषु च सप्तुसु । त्रिपदायां च गायव्यां न भयं विद्यते कचित्।। २९।। सन्याहातिकां समणवां गायत्रीं शिरसा सह। त्रिः पठेदायतपाणः प्राणायामः स उच्यते ॥ ३० ॥ सव्याहृतिकाः सप्रणवाः प्राणाया-मास्तु षोडश । अपि भ्रूणहनं मासात्युनन्त्यहरहर्धृताः ॥ ३१ ॥ एतदार्धं तपः श्रेष्ठभेतद्धभेस्य लक्षणम् । सर्वदोषोपघातार्थभेतदेव विशिष्यत एतदेव विशिष्यत इति ॥ ३२ ॥

इति चतुर्थप्रश्ने प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

( अथ चतुर्थप्रश्ने द्वितीयोऽध्यायः )।

भायाश्रित्तानि वक्ष्यामो नानार्थानि पृथवपृथक् । तेषु तेषु च दोषेषु गरीयांसि ल-घूनि च । १ ॥ यदात्र हि भवेद्युक्तं तद्धि तत्रंव निर्दिशेत् । भूयो भूयो गरीयःसु छपुष्वरुपीयसस्तथा (१) ॥ २ ॥ विधिना शास्त्रदृष्टेन प्रायश्चितानि निर्दिशेत । मति-ग्रहीष्यमाणस्तु मतिगृह्य तथैव च ॥ ३ ॥ ऋचस्तरत्समन्यस्त चतस्रः परिवर्तयेत् । अभोज्यानां तु सर्वेषामभोज्याश्वस्य भाजने ॥ ४ ॥ ऋत्भि-स्तरत्समन्दीयैर्मार्जनं पापशोधनम् । भ्रूणहत्याविधिनत्वन्यस्तं तु वक्ष्याम्यतः परम् ॥ ५॥ विधिना येन मुच्यन्ते पातकेभ्योऽपि सर्वशः ॥ ६॥ प्राणायामान्पवित्राणि व्याहृतीः प्रणवं तथा । जपेदचमर्पण सृक्तं पयना द्वादश क्षपाः ॥ ७ ॥ त्रिरात्रं षायुभक्षो वा क्रियवासाः प्लुतः शुचिः । प्रतिषिद्धांन्तथाऽऽचारानभ्यस्यापि युनः पुनः ॥ ८ ॥ वारुणीभिरुपस्थाय सर्वपापैः प्रमुच्यत इति ॥ ९ ॥ अथावकीण्ये-मानास्यायां निश्यमिधुपसमाधाय दार्तिहोमिकी परिचेष्टां कृत्वा दे आज्याहुती जु. होति ॥ १० ॥ कामावकीणोंऽस्म्यवकीणोंऽस्मि कामकामाय स्वाहा कामाभिद्राचोऽ-स्मि कामकामाय स्वाहेति ॥ ११ ॥ हुत्वा भयताञ्जालिः (?)कवातिर्यहरूप्रिमुपतिष्ठेत ॥ १२ ॥ सं मा सिश्चन्तु मरुतः समिन्द्रः सं बृहस्पतिः । सं माऽयमाप्रैः सिश्वत्वायुपा च बलेन चाऽऽयुष्पन्तं करोतु मेति ॥ १३ ॥ प्रति हास्मै मकतः प्राणीन्द्धाति प्रतीन्द्रो वलं प्रति बृहस्पतिर्वहावर्चमं पत्यग्निरितरन्सर्वे सर्वतनुर्भृत्वा सर्वेमायुरोति त्रिराभेमन्त्रयेत त्रिषत्या हि देवा इति विज्ञायते ॥ १४ ॥ योऽपूत इव मन्येत आत्मानमुपपातकैः । स हुत्वैतेन विधिना सर्वस्मात्पापात्ममुन्यते ॥ १५ ॥ आपि वाडनाद्यापेयमतिषिद्धभोजने दोषत्रच कर्म कुत्वाडिभसंधिपूर्वमनाभसंधिपूर्व भूद्रायां च रेतः सिक्त्वाऽयोनी वाऽब्लिङ्गाभिवीक्णीभिश्रीपस्पृक्ष्य मयतो भवति ॥ १६ ॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ १७ ॥ अनाद्यापेयमतिविद्धभोजने विरुद्धभीचरिते च कर्मणि । मतिमष्टतेऽपि च पातकोपमैविंशुध्यतेऽयापि च सर्वपातकैः ॥ १८॥

९ स. "णायामान्ददति। २ स. "णि। प्रति"।

त्रिरात्रं वाऽच्युपवसांस्त्रिरह्लोऽभ्युपेयादपः । प्राणानात्मिन संयम्य त्रिः पठेद्घ १ र्षणम् ॥ १९ ॥ यथाऽश्वमेधावभृथ एवं तन्मनुरत्रवित् ॥ २० ॥ विज्ञायते च ॥ २१ ॥ चरणं पवित्रं विततं पुराणं येन पूतस्तरित दुष्कृतानि । तेन पवित्रेण शुद्धेन पूता अति पाप्मानमरातिं तरेम इति ॥ २२ ॥

इति चतुर्थप्रक्षे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

( अथ चतुर्थप्रशे तृतीयोऽध्याय )।

\* प्रायिश्वत्तानि वक्ष्यामा विख्यातानि विशेषतः । समाहितानां युक्तानां प्रमान्तेषु कथं भवेत् ॥ १ ॥ ॐ पूर्वाभिव्यद्वितिभिः सर्वाभिः सर्वपातकेष्वाचामेत् ॥ २ ॥ यत्प्रथममाचामित तेनर्वेदं प्रीणानि यद्द्वितीयं तेन यज्ञेदं यत्तृतीयं तेन सामवेदम् ॥३॥यत्प्रथमं परिमाष्टिं तेनाथर्ववेदं यद्द्वितीयं तेनित्हासपुराणम् ॥४॥यत्सव्यं पाणि प्रोक्षति पादौ शिरो हृदयं नासिके चक्षुषी श्रोत्रे नाभि चोपस्पृश्चाति तेनीषिवनस्पतयः सर्वाश्च देवताः प्रीणाति ॥५॥ तस्मादाचमनादेव सर्वस्मात्पापात्ममुच्यते ॥ ६ ॥ अष्टौ वा सिमध आद्ध्यात् ॥ ७॥ देवकुतरयैनसोऽवयजनमित स्वाहा ॥ ८ ॥ मनुष्यकृत-स्यैनसोऽवयजनमित स्वाहा ॥ ८ ॥ पितृकृतस्यैनसोऽवयजनमित स्वाहा ॥ ८ ॥ आत्मकृतस्यैनसोऽवयजनमित स्वाहा ॥ १० ॥ आत्मकृतस्यैनसोऽवयजनमित स्वाहा ॥ १० ॥ आत्मकृतस्यैनसोऽवयजनमित स्वाहा ॥ १० ॥ यद्ध्यांस्थाविद्वांसथैनश्चकृम तस्यावयवजनमित स्वाहा ॥ १४ ॥ एनस एनसोऽ-वयजनमित स्वाहो ॥ १५ ॥ एत्रिप्टामिर्दुत्वा सर्वस्मात्पापात्ममुच्यते ॥ १६ ॥ अथाप्युदाह्रान्ति ॥ १७ ॥ अधमर्पणं देवकृतं द्युद्वात्स्वर्त्तरसमाः । कृष्माण्डयः पावमान्यश्च विरजा मृत्युह्याङ्ग छम् ॥ १८ ॥ दुर्गा व्याहृतयो रुद्धा महादोपविना-काना हति ॥ १८ ॥

इति चद्धर्थभक्षे तृतीथोऽध्यायः ॥ ३ ॥ ===== ( अथ चद्धंप्रधे चतुषोऽध्यायः ) ।

मायिश्वत्तानि वक्ष्यामो विख्यातानि विशेषतः । समाहितानां युक्तानां प्रमादेषु

<sup>\*</sup> एपो ज्यानो न पिचते ख. पुस्तके।

कथं भवेत् ॥ १ ॥ ऋतं च सत्यं चेन्येनद्घमर्णं त्रिरन्तर्जले पटन्सर्वस्मात्पापात्त्रमुच्यते ॥ २ ॥ आऽयं गौः पृक्षिरक्रमीदिन्येतामृचं त्रिरन्तर्जले पटन्सर्वस्मात्पापात्त्रमुमुच्यते ॥ ३ ॥ हुपदादिवेनमुमुचान इत्येतामृच त्रिरन्तर्जले पटन्सर्वस्मात्पापात्त्रमुच्यते ॥ ४ ॥ हंसः श्रुचिपादत्येतामृचं त्रिरन्तर्जले पटन्सर्वस्मात्पापात्त्रमुच्यते ॥५॥
आपि वा सावित्रीं गायत्री पच्छोऽधर्वशस्तनः समस्मामित्येनामृचं त्रिरन्तर्जले पटसर्वस्मात्पापात्त्रमुच्यते ॥ ६ ॥ अपि वा व्याहृतीव्यस्ताः समस्ताश्रीति त्रिरन्तर्जले 
पटन्सर्वस्मात्पापात्त्रमुच्यते ॥ ७ ॥ अपि वा प्रणवमेव त्रिरन्तर्जले पटन्सर्वस्मातः ।
पात्त्रमुच्यते ॥ ८ ॥ तदेतद्धमैशास्त्र नापुत्राय नाशिष्याय नासंवत्सरोपिताय दद्यात् ।। ९ ॥ सहस्रं दक्षिणा ऋपमेकादशं गुरुपमादो वा गुरुपसादो वा ॥ १० ॥

इति चर्चभन्ने चर्चभोऽन्यायः ॥ ४ ॥

( अथ चतुर्थप्रक्षे पणमोऽन्यायः )।

अथातः संगवस्यामि [ \* सामर्यज्ञग्धर्वणाम् । कर्मभिर्पेरवामोनि क्षित्रं कामान्मनोगतान् ॥ १ ॥ जपहांमेछियन्त्राद्धैः भोधियत्वा स्वित्रप्रस्त् । साध्येत्सर्वकन्मीण नान्यथा सिद्धिमश्चते ॥ २ ॥ जपहांमेछियन्त्राणि करिष्णभादितो द्विजः । ग्राष्ट्रपण्यदिनर्क्षेषु केशक्ष्मश्रूणि वापयेत् ॥ ३ ॥ क्षायाज्ञिपवणं पायादात्मानं क्रोधन्तोऽनृतात् । स्वीत्र्रदैनिभिभाषंत ब्रह्मचारी हिविवतः ॥ ४ ॥ गोविभिषृदेवेभयो नगन्त्रकृतात् । स्वीत्र्रदैनिभिभाषंत ब्रह्मचारी हिविवतः ॥ ४ ॥ गोविभिषितृदेवेभयो नगन्त्रकृत्वादिवा स्वपन् । जपहोमेछियन्त्रस्थो दिवास्थानो निश्चासनः ॥ ५ ॥ प्राजापत्यो भवेत्रुच्छ्रो दिवारात्रावयाचितम् । क्रम्यो वायुभक्षश्च द्वाद्याहं व्यहं व्यहम् ॥ ६ ॥ अहरेकं तथा नक्तमन्नातं वायुभक्षस्य । िहरेष पराहको बालानां कृच्छ् उत्थते एकेकं प्रासमश्चीयात्यूवींकेन व्यहं व्यहं १ वायुभक्षस्वयहं चान्यद्विक्रच्छ्रः स उच्यते ॥ ८ ॥ अम्बुभक्षस्वयहोनेतान्यायुभवान्ततः परम् । कृच्छ्रातिक्रच्छ्रः स उच्यते ॥ १० ॥ गोम्बं गोमयं क्षीरं दिध सिर्पः । वायुभक्षस्वयहं चान्यत्तप्रकृत्वान्यस्य कृच्छ्रः स उच्यते ॥ १० ॥ गोम्बं गोमयं क्षीरं दिध सिर्पः । कृषोदकम् । एकरात्रोपवासथ कृच्छ्रः सांत्वनः स्मृतः ॥ ११ ॥ गायव्याऽऽद्यायं गोम्बं गन्यद्वरिति गोमयम् । आप्या स्वंति च क्षीरं दिधकाव्योति व दिध ॥१२॥ गोम्बं गन्यद्वरिति गोमयम् । आप्या स्वंति च क्षीरं दिधकाव्योति व दिध ॥१२॥

<sup>\*</sup> एमिह्नान्तर्गतमन्थः धः पुस्तके न विचते ।

888

- शुक्रमसि डयोतिरसीत्याज्यं देवस्य त्वेति क्वशोदकम् । गोमूत्रभागस्तस्यार्थं शकुः हिमीरस्य तच्चयम् ॥ १३ ॥ द्वयं दध्नो घृतस्यैक एकश्च कुशवारिणः । एवं सांतपनः क्रुच्छः श्वपाकमापि शोधयेत् ॥ १४ ॥ गोमूत्रं गोमयं चैव क्षीरं दिधि घृतं तथा । पश्चरात्रं तदाहारः पश्चगव्येन शुध्यति ॥ १५ ॥ यतात्मनोऽपमत्तस्य द्व'दश्चाहमः भोजनम् । पराको नाम कुच्छ्रोऽयं सर्वपापप्रणाजनः ॥ १६ ॥ गोमूत्राताभरभय-स्तमेकैकं तं त्रिसप्तकम् । महासांतवनं कुरुत्रं वदन्ति ब्रह्मवादिनः ॥ १७ ॥ एक-हृद्धा सिते पिण्डानेकहान्याऽसिते ततः । पश्चयोच्पवासी द्वी तद्धि चान्द्रायणं **्रमृतम् ॥ १८ ॥ चतुरः पातरश्रीयात्पिण्डान्विपः समाहितः । चतुरोऽस्तमिते सूर्ये** शिशुचान्द्रायणं चरेत् ॥ १९ ॥ अष्टावष्टौ मासमेक पिण्डान्मध्यंदिने स्थिते । निय-तात्मा हविष्यस्य यतिचान्द्रायणं चरेत् ॥ २० ॥ यथाकथंचित्पिण्डानां द्विजस्तिस्न-स्त्वशीतयः । मासेनाश्चन्द्रविष्यस्य चन्द्रस्येति सलोकताम् ॥ २१ ॥ यथोयंश्चन्द्रमा इन्ति जगतस्तमसो भयम्। एवं पापाऋषं इन्ति द्विजश्चान्द्रायणं चरन्।। २२ ॥ कणिण्याकतकाणि यवाचामोऽनिलाशनः । एकत्रिपञ्च सप्तेति पापन्नोऽयं तुलापुः मान् ॥ २३ ॥ यावकः सप्तरात्रेण द्वजिनं हन्ति देहिनाम् । सप्तरात्रोपवासी वा दृष्ट-मेतन्मनीविभिः ॥ २४ । पौपभाद्रपद्ज्येष्ठा आद्रीकाशातपाश्रयात् । त्रीव्शुक्तानसु-'च्यते पापात्पतनीयाद्दते द्विजः ॥ २५ ॥ गोमूत्रं गोमयं ] क्षीरं दिध सर्पिः कुशोद-कम् । यवाचामेन संयुक्तो ब्रह्मकूचींऽविपावनः ॥ २६ ॥ अमावास्यां निराहारः पौर्णमास्यां तिस्राश्चनः । शुक्तकृष्णकृत्रात्पापान्मुच्यतेऽब्दरय पर्वभि: ॥ २७ ॥ भैक्षाहारोऽग्निहोत्रिभ्यो मासेनैकेन शुध्यति । यायावरवनस्थेभ्यो दशाभेः पश्चिभ-दिनै: ॥ २८॥ एकाइधनिनोऽसेन दिनेनंकेन शुध्यति । कापोलवृत्तिनिष्ठस्य पीत्वाऽपः शुध्यते त्रिभिः ॥ २९ ॥ ऋष्यज्ञःसामवेदानां वेदस्यान्यतमस्य वा । पारायणं त्रिरभ्यस्येदनश्रन्सोऽतिपावनः ॥ ३० ॥ अथ चेक्वरते कर्तुं दिवेसे महत्ताशनः । रात्री जले स्थितो व्युष्टः माजापत्येन तत्समम् ॥ ३१ ॥ गायञ्यष्ट-सहसं तु जपं क्रत्वीत्थित रवी । मुच्यते सर्वपापेभ्यो याद न भ्रूणहा भवेत् ॥ ३२ ॥

१ श. "वसं मा" । २ ख. "म् । वानिज्य" । ३ ख. "स्वीशरे र" ।